# THE BOOK WAS DRENCHED

# UNIVERSAL LIBRARY OU\_178216 AWARININ

# विश्वः इतिहास की झलक

दूसरा सण्ड

पूर्व के आया जो में दिन कर के दिन के दिन कर क

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. 1909 N 4 Accession No. Gr. H. 1107

Author of Etc., Ante Carce Vol. III

Title fata-1717 aft Incan 1938

This book should be returned on or before the date

This book should be returned on or before the date last marked below.

# सस्ता साहित्य मण्डल

चोहत्तरवां ग्रन्थ

[ दूसरा खएड ]

# विश्व-इतिहास की मलक

[ दूसरा खण्ड ]

<sub>लेखक</sub> परिडन जवाहरलाल नेहरू

प्रकाशक सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली प्रकाशक, मार्तण्ड उपाध्याय, मंत्री, सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली ।

> पहली बार : ३००० फरवरी सन् १९३८ मूल्य, दोनों खण्डों का ऋाठ रुपये

> > मुद्रक, हिन्दुस्तान टाइम्स प्रस, नई दिल्ली ।

## क्षमा-प्रार्थना

हमारा इरादा 'झलक' के दोनों खण्डों को एकसाथ ही प्रकाशित करने का था जो लेकिन अनुवादकों से दूसरे खण्ड का मैंटर आने में और प्रेस की ओर से छपाई में अनिवार्य रूप से जो देरी हुई उसके कारण पहला खण्ड दिसम्बर के अन्त में प्रकाशित करना पड़ा। इससे हमें तो असुविधा हुई ही, पाठकों को भी असुविधा हुई होगी। इसके लिए हम पाठकों से क्षमा चाहते हैं।

इस खण्ड के अन्त में जो निर्देशिका (Index) दी गई है उसके तैयार कराने में भी हमें बहुत असुविधा और मिहनत उठानी पड़ी। एक मित्र ने इसके तैयार करने का भार उठाया था, लेकिन उनपर और दूसरे काम का भार आजाने से वह इसे पूरा न कर सके; इस कारण अपने और कार्यों को करते हुए, यह भी हमीको करना पड़ा। पहले से इस कार्य का कोई अनुभव न होने से इसमें कई त्रुटियाँ रह गई होंगी, इसके लिए हम पाठकों से क्षमा चाहते हैं। १५०० पृष्ठों को महीने सवा महीने के थोड़े-से समय में पढ़कर उनकी निर्देशिका बनाना आसान काम नहीं था। अगर इस कार्य में हमें हमारे साथी श्री पुरुषोत्तम पन्त और श्री हरिभाऊ उपाध्याय के निजी मंत्री और 'राजस्थान संघ' के सदस्य श्री सुधीन्द्र बी० ए० को अनवरत सहायता न मिलती तो हमें इस पुस्तक में निर्देशिका लगाने का विचार ही छोड़ देना पड़ता। अतः इन दोनों मित्रों का इसके लिए हम हृदय से आभार मानते हैं।

पहले खण्ड में हमने सन् १८३३ से अबतक की घटनाओं की सूची देने की बात लिखी थी, लेकिन हमें बड़ा अफ़सोस हैं कि हम उसका प्रबन्ध अन्त समय तक नहीं कर सके। एक जिम्मेदार मित्र ने इसके तैयार करने का जिम्मा अपने ऊपर लिया था, लेकिन वह भी अपने और कामों में इतने लगे रहे कि इस ओर ध्यान न देसके। अतः इसके लिए हम पाठकों से क्षमा चाहते हैं। इसके दूसरे संस्करण में इसको हम अवश्य जोड़ देंगे।

यद्यपि इस पुस्तक की छपाई में प्रेस की ओर से काफ़ी देरी हुई है और पाठकों के सामने इसके देर से आने में एक बड़े अंशतक प्रेस जिम्मेदार है, लेकिन फिर भी हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेस तथा उसके कर्मचारी धन्यवाद के पात्र हैं। इसको इतनी सुन्दरता से छापने में उन्होंने मिहनत तो की ही है।

> मंत्री सस्ता साहित्य मग्डल

# विषय-सूची

| १३२. | समाजवाद का आगमन               | ७५९ | १५६. | महायुद्ध के बाद की दुनिया    | ९७४  |
|------|-------------------------------|-----|------|------------------------------|------|
| १३३  | कार्ल मार्क्स और मजदूर-       |     | १५७. | प्रजातंत्र के लिए आयर्लेण्ड  |      |
|      | संगठनों की वृद्धि             | ७३७ |      | की लड़ाई                     | ९८५  |
| १३४. | मार्क्सवाद                    | ૭હષ | १५८. | नवीन तुर्की का उत्थान        | ९९२  |
| १३५. | इंग्लैण्ड का विक्टोरिया-युग   | ७८३ | १५९. | मुस्तफ़ा कमाल का अतीत        |      |
| १३६. | संसार का साहकार इंग्लैण्ड     | ७९२ |      | से विच्छेद                   | 8008 |
| १३७. | अमेरिका का गृह-युद्ध          | 600 | १६०. | हिन्दुस्तान गाँधीजी का       |      |
| १३८. | अमेरिका का अदृब्य साम्प्राज्य | ८०९ |      | अनुसरण करता है               | १०१३ |
| १३९. | आयर्लेण्ड और इंग्लैण्ड वे     |     | १६१  | उन्नीससौ बीस के बाद          |      |
|      | संघर्ष के सातसौ वर्ष          | ८१६ |      | का भारत                      | १०२४ |
| १४०. | आयर्लेण्ड में होमरूल और       |     | १६२. | भारत में शान्तिपूर्ण विद्रोह | १०३७ |
|      | सिनफेन                        | ८२५ | १६३. | मिस्र की आजादी के लिए        |      |
| १४१. | मिस्र पर ब्रिटेन का क़ब्जा    | ८३३ |      | लड़ाई                        | १०५० |
| १४२. | 'योरप का मरीज़' टर्की         | ८४२ | १६४. | अंग्रेजों की छत्रछाया में    |      |
| १४३. | जारों का रूस                  | ८५१ |      | आज़ादी का तात्पर्य           | १०६० |
| १४४. | १९०५की असफल रूसी कान्ति       | ८५९ | १६५. | पश्चिमी एशिया का विश्व-      |      |
| १४५. | एक युग का अन्त                | ८६६ |      | राजनीति में पुनः प्रवेश      | १०६८ |
| १४६. | महायुद्ध की शुरुआत            | ८७३ | १६६. | अरब देशसीरिया .              | ८७०९ |
| १४७. | हिंदुस्तान : महायुद्ध शुरू    |     | १६७. | फ़िलस्तीन और ट्रान्सजोर्डन   | १०८५ |
|      | होने के वक्त                  | ८८३ | १६८. | अरब—मध्ययुग से सहसा          |      |
| १४८. | युद्ध : १९१४-१९१८             | ८९१ |      | प्रगति •                     | १०९१ |
| १४९. | महायुद्ध की गति •             | ८९८ | १६९. | इराक़ और आसमान से            |      |
| १५०. | रूस से जारशाही का खात्मा      | ९०९ |      | बम-वर्षा '                   | १०९७ |
| १५१. | बोलशेविक अधिकार छीन           |     | १७०. | अफ़गानिस्तान और एशिया        |      |
|      | लेते हैं                      | ९१९ |      | के देश.                      | ११०६ |
| १५२. | सोवियट की विजय                | ९३७ | १७१. | वह ऋान्ति जो होते-होते       |      |
| १५३. | जापान चीन को दबाता है         | ९४३ |      | रह गई                        | १११४ |
| १५४. | युद्ध-काल में भारत            | ९५१ | १७२. | पुराने कर्ज चुकाने की नई     |      |
| १५५. | योरप का नया नक्शा             | ९६२ |      | तरकीब                        | ११२३ |

| १७३. मुद्रा की गड़बड़ी        | ११३१ | १८४. | महामन्दी और संसार्जापी       |        |
|-------------------------------|------|------|------------------------------|--------|
| १७४. दाँव और घात              | ११४० |      | संकट                         | १२३५   |
| १७५. मुसोलिनी और इटली का      |      | १८५. | संकट के कारण                 | १२४५   |
| फ़्रैसिज्म                    | ११५२ | १८६. | नेतृत्व के लिए अमेरिका       |        |
| १७६. लोकसत्ता और निरंकुश      |      |      | और इंग्लैण्ड का झगड़ा        | १२५४   |
| शासन                          | ११६२ | १८७. | डालर, पाउण्ड और रुपया        | १२६५   |
| १७७. चीन की क्रान्ति और प्रति | -    | १८८. | प्ंजीवादी दुनिया की मिल-     |        |
| क्रान्ति                      | ११७१ |      | कर प्रयत्न करने की           |        |
| १७८. जापान सारी दुनिया को     |      |      | असमर्थता                     | १२७६   |
| अँगूठा दिखाता है              | ११८१ | १८९. | स्पेन में कान्ति             | १२८५   |
| १७९. समाजवादी सोवियट प्रजा    | -    | १९०. | जर्मनी में नाजियों की जीत    | १२९०   |
| तंत्र संघ                     | ११९१ | १९१. | नि:शस्त्रीकरण                | ४०६९   |
| १८०. 'पायाटिलेटका' अथवा रूस   |      | १९२. | राष्ट्रपति रूजवेल्ट का रक्षा |        |
| की पंचवर्षीय योजना            | १२०० |      | का प्रयत्न                   | १३११   |
| १८१. सोवियट संघ की कठिना-     |      | १९३. | पालंमेण्टों की असफलता        | ८१ ६ १ |
| इयाँ, असफलतायें और            |      | १९४. | दुनिया पर एक आखिरी           |        |
| सफलतायें                      | १२०९ |      | नजर                          | १३२५   |
| १८२. विज्ञान की प्रगति        | १२२० | १९५. | युद्ध की छाया                | १३३२   |
| १८३. विज्ञान का सदुपयोग और    |      | १९६. | आख़िरी ख़त                   | १३४३   |
| दुरुपयोग                      | १२२८ |      |                              |        |

# परिशिष्ट

विश्व-इतिहास का तिथिकम

# विश्व-इतिहास की भलक

[ दूसरा खण्ड ]

#### : १३२ :

#### समाजवाद का आगमन

१३ फ़रवरी, १९३३

मैं तुम्हें लोकसत्ता की प्रगति के बारे में लिख चुका हूँ; मगर, याद रखना, इस प्रगति के लिए खूब लड़ना पड़ा था। किसी प्रचलित व्यवस्था में जिन लोगों का स्वार्थ होता है, वे तब्बीली नहीं चाहते और कोई तब्बीली होती है तो उसे सारा जोर लगाकर रोकने की कोशिश करते हैं। फिर भी ऐसी तब्बीलियों के बिना कोई मुधार या तरक्क़ी नहीं हो। सकती। किसी भी संस्था या शासन-प्रणाली को। उससे अच्छी के लिए जगह खाली करनी पड़ती है। जो लोग यह तरक्क़ी चाहते हैं, उन्हें पुरानी संस्था या पुराने रिवाज पर हमला करना ही पड़ता है। इस तरह उन्हें सबा मौजूदा हालत की मुखालफ़त करनी और जो। लोग उस हालत से फ़ायबा उठाते हैं उनके साथ जद्दोजहब करना। लाजिमी होजाता है। पिंचमी योरप में शासकवर्ग ने हर तरह की तरक्क़ी को। कब्दम-क्रवम पर मुखालफ़त की। इंग्लैण्ड में उन्होंने तब हथियार डाले जब देख लिया कि ऐसा न करने से हिसात्मक क्रांति होने की सम्भानवना है। जसा में पहले बता चुका हूँ, उनके लिए आगे बढ़ने का। दूसरा कारण नये व्यवसायी लोगों का यह ख़याल था कि। थोडी-सी लोकसत्ता। तिजारत के। लिए फ़ायदेमन्व है।

मगर में तुन्हें फिर याद दिलाता हूँ कि उन्नीसवीं सदी के पहले आधे हिस्से में ये लोकसत्तात्मक विचार पढ़े-लिखे लोगों तक ही महदूद थे। मामूली आदिमयों पर उद्योगवाद की तरक्क़ी का जबरदस्त असर हुआ था और वे जमीन छोड़-छोड़-कर कारखानों में जाने लगे थे। कारखानों के मजदूरों का वर्ग बढ़ रहा था। आम तौर पर कोयले की खानों के पासवाले शहरों में वे भद्दे और गन्दे मकानों में भेड़-बकरियों की तरह भरे रहते थे। इन मजदूरों के खयालात जल्दी-जल्दी बदल रहे थे और उनके अन्दर एक नई मनोवृत्ति का विकास हो रहा था। जो किसान और कारीगर भूख के मारे कारखानों में आ-आकर भरती हुए थे उनसे ये मजदूर बिल-कुल जुदा थे। जैसे इन कारखानों के खालने में इंग्लैण्ड सबसे आगे बढ़ा हुआ था, वैसे ही कारखानों के मजदूरों का वर्ग भी पहलेपहल इंग्लैण्ड में पैदा हुआ ओर बढ़ा। कारखानों के भीतर की हालत ख़ौफ़नाक थी और मजदूरों के घर या झोंपडे और भी बुरी हालत में थे। उन्हें तकलीफ़ भी बहुत थी। छोटे-छोटे बच्चों और औरतों को इतनी देर तक काम करना पड़ता था कि आज उस बात पर यक्नीन नहीं होता।

फिर भी इन कारलानों और घरों की हालत क़ानून के जिए जितनी कोशिशों की गई, मालिकों ने डटकर उनकी मुखालफ़त की । उनका कहना या कि यह सम्पत्ति के अधिकारों में शर्मनाक दस्तन्दाजी है। ख़ानगी मकानों को जबरदस्ती साफ़ करवाने का उन्होंने इसी बिना पर विरोध किया । बहुत-कुछ इसी तरह की मनोवृत्ति आज हिन्दुस्तान में भी न सिर्फ़ कारलानेदारों और जमींदारों में बिल्क सामाजिक और धार्मिक कट्टरों में भी पाई जाती है। ये पिछले भले आदमी सुधार में बाधा डालने को सदा मजहब और रिवाज की आड़ लेते हैं।

ग्रिश अंग्रेज मजदूर धीरे-धीरे भूल और ज्यादा काम के बोझ से मरे जा रहे थे। नेपोलियन की लड़ाइयों से देश थक गया था और आर्थिक मन्दी फैल गई थी। इससे ज्यादा तकलीफ़ मजदूरों को ही हुई। (१९१४-१८ के महायुद्ध की विरासत की शक्ल में आज कुछ इसी तरह की हालत सारी दुनिया की हो रही है।) स्वभावतः मजदूर अपनी हिफ़ाजत करने और अच्छी हालत के लिए लड़ने को संघ बनाना चाहते थे। पुराने जमाने में कारीगरों और दस्तकारों की पंचायतें होती थीं, मगर वे इन संघों से बिलकुल जुदा ढंग की थीं। फिर भी उन पंचायतों की याद से कारखानों के मजदूरों को अपने संघ बनाने में प्रोत्साहन मिला होगा। मगर उन्हें ऐसा नहीं करने दिया गया। ब्रिटेन का शासक-वर्ग फ़ांस की राज्यकांति से इतना डर गया कि उन्होंने 'सिम्मलन क़ानून' (Combination Acts) के नाम से ऐसे नियम बना दिये कि ग्रीब मजदूर अपने दु:ख-सुख की चर्चा करने के लिए इकट्ठे भी न हो सकें। 'क़ानून और ब्यवस्था' का सदा से यही काम रहा है—इंग्लैण्ड में भी था और हिन्दुस्तान में भी है—कि जिन मुट्ठीभर लोगों के हाथ में सत्ता है उनके उद्देश्य पूरे होते रहें और उनकी जेबों पर आँच न आने पावे।

लेकिन मजदूरों को इकट्ठा होने से रोकनेवाले क़ानूनों से हालत नहीं मुधरी। उनसे वे और भड़क गये और निराश होगये। उन्होंने गुप्त समितियाँ बनाई, अपनी बातें गुप्त रखने की क़सम खाई और मुनसान जगहों में आधी रात गये सभायें करने लगे। धोखा खाने या भेद खुल जाने पर षड़यंत्र के मुक़दमें चलते और भयकर सजायें दी जातीं। कभी-कभी वे गुस्से में आकर कलों को तोड़-फोड़ डालते, कारखानों में आग लगा देते और अपने मालिकों का खून भी कर डालतेथे। आखिर १८२५ ई० में मजदूर संगठनों पर से पाबन्दियाँ कुछ-कुछ हटाली गई और मजदूर-संघ (Trade-Unions) बनने लग गये। ये संघ अच्छी तनखाह पानेवाले होशि-यार मजदूरों ने बनाये। मामूली मजदूर लम्बे असें तक असंगठित ही रहे। इस तरह मजदूर-आंदोलन की यह सूरत होगई कि मिलकर शर्ते तय करने के तरीक्रे पर मजदूरों

की हालत सुधारने के लिए मजदूर-संघ बन गये। मजदूरों के हाथ में असली हिथियार तो सिर्फ़ हड़ताल करने के अधिकार का था, यानी वे जिस कारखाने में या जहां कहीं काम करते थे वहां काम बन्द करके उसका चलना रुकवा सकते थे। बेशक यह बड़ा हिथियार था, मगर उनके मालिकों के हाथ में इससे भी जबरदस्त हिथियार यह था कि वे मजदूरों को भूखों मारकर क़ब्जे में कर सकते थे। इस तरह मजदूरों की लड़ाई जारी रही। उन्हें क़ुरबानी बहुत करनी पड़ी और धीरे-धीरे फ़ायदा भी होता गया। पार्लमेण्ट पर उनका सीधा असर नहीं था, क्योंकि उन्हें मत देने का हक भी नहीं मिला था। १८३२ ई० के जिस 'सुधार क़ानून' (Reform Bill) पर इतना शोर मचा था उससे सिर्फ़ सस्पन्न मध्यमवर्ग के लोगों को राय देने का हक हासिल हुआ था। मजदूर ही नहीं, ग़रीब मध्यमवर्ग के लोगों को राय देने का हक से महरूम रहे थे।

इस बीच में मञ्चेस्टर के कारखानेदारों में ही एक रहमदिल आदमी पैदा हुआ। उसे मजदूरों की दिल दहलाने वाली हालत देखकर दर्द हुआ। उसका नाम राबर्ट ओवेन था। उसने अपने कारखानों में बहुत-से सुधार किये और मजदूरों की हालत अच्छी की। वह अपने मालिक भाइयों में आन्दोलन मचाता रहा और दलीलों से उन्हें मजदूरों के साथ अच्छा बर्ताव करने के लिए समझाता रहा। कुछ उसके कारण और कुछ दूसरी हालतों से मजबूर होकर ब्रिटिश पार्लमेण्ट ने मजदूरों को मालिकों के लालच और खुदगर्जी से बचाने के लिए पहला क़ानून पास किया। यह १८१९ ई० का 'कारखानों का क़ानून' (Factory Act) था। इस क़ानून में एक नियम यह था कि नौ-नौ वर्ष के छोटे बच्चों से बारह घण्टे से ज्यादा काम न लिया जाय! इस धारा से भी तुम्हें कल्पना होजायगी कि मजदूरों को कैसी दर्दनाक हालत में रहना पड़ता था।

कहते हैं कि रॉबर्ट ओवेन ने ही १८३० ई० के आसपास 'समाजवाद' शब्द का पहलेपहल प्रयोग किया। अलबत्ता ग़रीब-अमीर को एक सतह पर लाने का और सम्पत्ति के बराबर बँटवारे का विचार नया नहीं था। पहले भी बहुत लोगों ने यह ख़याल जाहिर किया था। पुरानी ग्राम-पंचायतों में एक तरह का साम्यवाद था ही, क्योंकि उनमें जाति या गांवभर का जमीन और दूसरी सम्पत्ति पर सिम्मिलित अधिकार होता था। इसे प्रारम्भिक साम्यवाद (Primitive Communism) कहते हैं और यह हिन्दुस्तान और दूसरे कई देशों में पाया जाता था। मगर नये समाजवाद में सबको बराबर कर देने की निश्चित इच्छा के अलावा और भी बहुत कुछ था। यह अधिक निश्चित है और शुरू में इसका उद्देश्य यह था कि यह

कारलानों वाली उत्पत्ति की नई प्रणाली पर लागू होजाय। इस तरह यह औद्यो-गिक प्रणाली की औलाद था। ओवेन का लयाल यह था कि मजदूरों की सहयोग-समितियाँ बन जायँ और मजदूरों का कारलानों में हिस्सा होजाय। उसने इंग्लैण्ड और अमेरिका में नमूने के कारलाने और आश्रम खोले और उन्हें कहीं कम और कहीं ज्यादा कामयाबी भी मिली। मगर वह अपने मालिक भाइयों या सरकार के लयालात नहीं बदल सका। फिर भी अपने समय में उसका असर बहुत था और उसने 'समाजवाद' का एक ही शब्द ऐसा चला दिया जिसने उसी समय से करोडों के दिलों पर कब्जा कर लिया।

इस बीच में पूंजीवादी उद्योग-धन्धे बराबर बढ़ते गये, और जैसे-जैसे इसे कामयाबी-पर-कामयाबी मिलती गई वैसे-वैसे मजदूरों का सवाल भी जोर पकड़ता गया। पूंजीवाद का नतीजा यह हुआ कि उत्पत्ति बहुत बढ़ गई और उसकी वजह से आबादी भी बहुत तेजी से बढ़ी, क्योंकि अब पहले से ज्यादा आदिमयों की परविरा हो सकती थी। एक तरफ़ बड़े-बड़े व्यवसाय खड़े होगये और उनके अलग-अलग विभागों में पेचीदा ढंग का सहयोग स्थापित होगया। दूसरी तरफ़ छोटे-छोटे धन्धों की मुकाबिला करने की ताक़त कुचलकर बरबाद करदी गई। इंग्लैण्ड में दौलत का दिया उलट पड़ा, और उसे ज्यादातर नये कारख़ाने और रेलें बनाने या ऐसे ही दूसरे व्यवसाय खड़े करने में लगाया गया। मजदूरों ने भी हड़तालें कर-करके अपनी हालत सुधारने की कोशिश की, मगर ये हड़तालें आम तौर पर बुरी तरह नाकामयाब होती थीं। बाद में मजदूर १८४० ई० के चार्टिस्ट आन्दोलन में शामिल होगये। मैं तुम्हें किसी पिछले ख़त में बता चुका हूँ कि यह आन्दोलन १८४८ ई० की कान्ति के वर्ष में बैठ गया था।

पूंजीवाद की कामयाबी से लोगों की आंखों में चकाचोंध होगई, मगर फिर भी कुछ उग्र मुधारक, ऊँचे ख़यालात के या दूसरों की भलाई की ख़्वाहिश रखनेवाले ऐसे लोग रह गये थे, जिन्हें इस हत्यारी स्पर्धा यानी एक-दूसरे का गला काटनेवाली लाग-डांट से ख़ुशी नहीं होती थी। वे देश की दौलत बढ़ती रहने पर भी इससे होनेवाले मजदूरों के दुखों से दुखी थे। इंग्लैण्ड, फ़्रांस और जर्मनी में इन लोगों ने जुदा-जुदा उपाय भी सोचे और अलग-अलग हल मुझाये। इन्हीं सबका इकट्ठा नाम समाजवाद, समिटवाद या सामाजिक लोकसत्ता है। थोडे-बहुत फ़र्क़ के साथ इन सब शब्दों का एक ही अर्थ है। ये सब सुधारक आमतौर पर इस बात पर सहमत थे कि झगडे की जड़ उद्योगों पर व्यक्तिगत स्वामित्व और नियंत्रण यानी कुछ थोडे-से लोगों की मालिकी और क्रब्जे का होना है। व्यक्तियों के बजाय राष्ट्र या राज्य

उद्योगों का या कम-से-कम जमीन और बडे-बडे उद्योगों का, यानी उत्पत्ति के लास-लास जरियों का, मालिक बन जाय और वही उन्हें चलावे तो मजबूरों के यों चूसे जाने का खतरा न रहे। इस तरह, एक धुंधली शक्ल में ही सही, लोग पूंजीवादी व्यवस्था के मुक़ाबिले का दूसरा कोई उपाय ढूंढने लगे। मगर पूंजीवादी व्यवस्था घर बैठना नहीं चाहती थी। उसका जोर तो बढ़ता चला जारहा था।

इन समाजवादी विचारों के चलानेवाले शिक्षित और दिमाग्री लोग थे और कारख़ानेदारों में से रॉबर्ट ओवेन था। मजदूर-संघों का आन्दोलन कुछ समय के लिए दूसरी दिशा में चला गया और सिर्फ़ ज्यादा मजदूरी और पहले से अच्छी हालत के लिए कोशिश करने लगा। मगर उसपर इन विचारों का आम तौर पर असर पड़ा और उसका ख़ुद का असर समाजवाद के विकास पर भी ख़ूब हुआ। योरप के बड़े-बड़े उद्योगवादी देश इंग्लंग्ड, फ़ांस और जमंनी थे। इन तीनों में अपने-अपने यहाँ के मजदूरवर्ग के बल और स्वभाव के मुताबिक समाजवाद का विकास जरा अलग-अलग तरह से हुआ। सारी बातों को देखते हुए अंग्रेजों का समाजवाद अनुदार था। उसका विश्वास धीरे-धीरे उन्नति के तरीक़ों पर था और दूसरे यूरोपियन देशों का समाजवाद उग्न और क्रान्तिकारी था। अमेरिका की हालत बिलकुल जुदा थी, क्योंकि वह बड़ा लम्बा-चौड़ा देश ठहरा और वहां मजदूरों की माँग भी बहुत थी। इसीलिए बहुत अर्से तक वहां कोई जोरदार मजदूर-आन्दोलन नहीं पनप सका।

उन्नीसवीं सदी के बीच से लगाकर आगे एक पीढ़ी तक बिटिश उद्योग संसार पर हावी रहा और दौलत की नदी उसीकी तरफ़ बहती रही। कारख़ानों का मुनाफ़ा और हिन्दुस्तान और दूसरे गुलाम मुल्कों से चूसा हुआ रुपया बराबर उसकी जेब में आता रहा। इस धन का एक हिस्सा मजदूरों के पास भी पहुँच गया और उनके रहन-सहन का वर्जा इतना ऊँचा हो गया जितना पहले कभी नहीं हुआ था। खुश-हाली और क्रान्ति का क्या साथ? बिटिश मजदूरों की पुरानी क्रान्ति की भावना काफ़्र्र होगई। बिटिश छाप का समाजवाद सबसे नरम होगया। इसका नाम फेंबि-यनवाद पड़ गया। इस नाम का एक रोमन सेनापित था। वह बुश्मन से सीधी लड़ाई न लड़कर उसे धीरे-धीरे थका मारता था। १८६७ ई० में इंग्लैण्ड में राय देने का हक़ और भी बढ़ा दिया गया और थोड़-से शहरी मजदूरों को भी राय देने का हक़ मिल गया। मजदूर-संघ इतने सयाने और ख़शहाल होगये थे कि मजदूरवल का मत ब्रिटिश उदारवल को मिलने लगा था। इस समय के बारे में लिखते हुए कारूं मार्क्स कहता है:—"अंग्रेजी मजदूर का नेता होना इञ्जत की बात नहीं है, उसका नेता न होना

इज्जल की बात है; क्योंकि इन नेताओं में से ज्यादातर ने अपनेआपको उदारदल के हाथों बेच दिया है।" यह बात पचास वर्ष से ज्यादा होगया तब लिखी गई थी, मगर आज भी अंग्रेजी मजदूर नेता इस बात के लिए बदनाम हैं कि जिन लोगों के कारण वे बडे आदमी बनते हैं उन्होंको भूल जाते हैं और अपने पुराने दल और काम के प्रति बेवफ़ा साबित होते हैं। आज तो उन्होंने इतनी तरक्क़ी और करली हैं कि उदारदल के बजाय अब उनकी राय अनुदार दल के साथ रहती है।

इधर इंग्लैण्ड वैभव के मारे फूला न समा रहा था और उधर योरप के दूसरे मुल्कों में एक नया मत जोर पकड़ता जाता था। यह मत अराजकतावाद (Anarchism) कहलाता था। जो लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते वे इस शब्द से ही डर जाते है। अराजकतावाद का अर्थ यह है कि जहाँतक होसके समाज में हुकूमत करने-वाली कोई केन्द्रीय सरकार न रहे और व्यक्तियों को ख़ूब आजादी मिले। अराजकता के आवर्श में अलौकिक ऊँचाई थी। उसके अनुसार एक "ऐसे आवर्श राष्ट्र में विश्वास होना चाहिए, जिसका आधार परोपकार-बुद्धि, ऐक्य-भाव और दूसरे के अधिकारों का स्वेच्छापूर्वक लिहाज हो।" राज्य की तरफ़ से कोई बल-प्रयोग या जबरदस्ती न हो। थोरो नाम के अमेरिकन ने कहा है:— "सरकार सबसे अच्छी वह है जो बिलकुल शासन न करे और जब मनुष्य ऐसी सरकार के लिए तैयार होजायँगे तब उन्हें बैसी ही सरकार मिल जायगी।"

यह आदर्श बड़ा बिढ़िया मालूम होता है। हरेक को पूरी आजादी हो, हरेक आदमी दूसरे का लिहाज रक्खे, सब तरफ़ निःस्वार्थता का बोलवाला हो और लोग ख़ुशी-ख़ुशी आपस में सहयोग करें—इससे ज्यादा और क्या चाहिए? मगर आज की ख़ुदग़ जे और हिंसा से भरी दुनिया के लिए यह दिल्ली अभी बहुत दूर है। अराजकतावादियों की यह इच्छा कि केन्द्रीय सरकार क़तई न हो या वह नाम-मात्र को शासन करे, शायद इस कारण पैदा हुई होगी कि स्वेच्छाचारी एकतंत्री शासन ने लोगों को बहुत दिनों तक दुःख दिये थे। चूँकि सरकारों ने रिआया को कुचला और सताया था, इसलिए सरकार रहने हो न दी जाय। अराजकतावादियों को ऐसा भी लगा कि कुछ तरह के समाजवाद में राष्ट्र उत्पत्ति के सारे साधनों का मालिक होता है और इसलिए मुमिकन है वह ख़ुद निरंकुश बन जाय। इस तरह अराजकतावादी लोग ऐसे समाजवादी थे जिनका स्थानीय और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर बहुत जोर था। समाजवादियों में से भी बहुत लोग अराजकतावादियों के मत को एक आगे या बहुत दूर के आवर्श के रूप में मानने को तैयार थे, मगर उनकी राय में कुछ समय तक समाजवाद में भी एक केन्द्रीय और मजबूत सरकार का होना जरूरी था। इस तरह,

हार्लोक समाजवाद और अराजकतावाद में काफ़ी अन्तर था, फिर भी दोनों के बहुत-से विचारों की छाया एक-वूसरे पर पड़ती और मिलती थी।

आधुनिक उद्योग-धंधों के कारण एक संगठित मजदूरवर्ग पैवा हुआ। अराजकतावाद का स्वभाव ही ऐसा था कि वह कोई मुसंगठित आन्दोलन नहीं बन सकता
था। इसलिए उद्योगवादी देशों में जहाँ मजदूर-संघ और ऐसी ही संस्थायें बढ़ रही
थीं, वहाँ अराजकतावादी विचारों के फैलने की बहुत कम संभावना थी। इस तरह न
इंग्लैण्ड में और न जमंनी में ही अराजकतावादियों की कोई बड़ी संख्या हुई। लेकिन
दक्षिणी और पूर्वी योरप उद्योग-धंधों में पिछड़ा हुआ था, इसलिए वहां इन विचारों
के लिए ज्यादा उपजाऊ जमीन थी। जैसे-जैसे वर्तमान उद्योगवाद का दक्षिण और
पूर्व में प्रचार हुआ, वैसे-वैसे अराजकतावाद कमजोर पड़ता गया। आज यह करीबकरीब एक मुद्दी उसूल हो गया है, मगर स्पेन जैसे पिछड़े हुए बड़े-बड़े कल-कारख़ानों
से सूने देश में फिर भी कहीं-कहीं इसके निशान मिलते है।

अराजकतावाद का आदर्श भले ही बहुत सुन्दर हो, मगर इससे न केवल जल्दी भडकनेवाले और असन्तुष्ट लोगों को ही बल्कि ऐसे स्वाथियों को भी आश्रय मिला जो आदर्श की आड में अपना फ़ायदा करना चाहते थे। और इसके कारण एक ख़ास तरह की हिंसा का जन्म होगया जो अराजकता का नाम लेते ही तूरन्त हर किसीकी समझ में आजाती है और जो इतनी बदनाम भी हो चुकी है। अराजकतावादी चाहते तो यह थे कि समाज को बदला जाय, मगर किसी बडे पंमाने पर यह कुछ न हो सका तो उन्होंने एक नये ढंग से प्रचार करने का इरादा किया। यह 'करके दिखाने का तरीका' कहलाता था। इसके अनुसार वे मुल्क के ख़िलाफ़ बहादरी के काम करके और अपने प्राणों की क़रबानी देकर साहस का नमुना पेश करते और उसका असर डालते थे। इस स्तयाल से अलग-अलग मुक़ामों पर बलवे हुए। जिन लोगों ने इनमें हिस्सा लिया उन्होंने तुरन्त किसी कामयाबी की उम्मीद नहीं रक्ली थी। अपने काम का इस नये ढंग से प्रचार करते हुए वे खशी से अपनी जान जोखिम में डालते थे। पर ये विद्रोह दबा दिये गये और फिर अराजकतावादियों ने व्यक्तिगत आतंकवाद का आश्रय लेना शुरू कर दिया। राजाओं और बडे हाकिमों पर बम फेंके जाने लगे और उन्हें गोली का शिकार बनाया जाने लगा। यह बेवकुफी से भरी हिंसा बढ़ती हुई कमजोरी और निराशा की खुली निशानी थी। घीरे-घीरे उन्नीसवीं सदी के ख़तम होते-होते अराजकतावाद आन्दोलन की हैसियत से एकदम खत्म होगया। बहुत-से अराजकतावादी नेताओं ने बम फेंकने और 'कुछ काम कर दिखाने' के प्रचार के इस तरीक़ को नापसन्द किया और उसकी निन्दा भी की।

तुन्हें कुछ मशहूर अराजकतावावियों के नाम बताऊँगा। मखे की बात यह है कि स्नानगी जीवन में अधिकांश अराजकतावादी नेता निहायत शरीफ़, आदर्शवादी और पसन्द करने लायक आदयी थे। शुरू के अराजकतावादी नेताओं में पायरे प्राउ- इन नाम का एक फ़ांसीसी था। यह १८०९ से १८६५ ई० तक जिन्दा रहा। उससे जरा उम्म में छोटा माइकेल बैकुनिन नाम का रूसी रईस था। यह योरप का, और स्नास तौर पर दक्षिण में, एक बड़ा लोकप्रिय मजदूर नेता था। इसने एक अन्तर्राष्ट्रीय संघ बनाया था, मगर मार्क्स के साथ भिड़न्त हो जाने के कारण उसने इसे संघ से निकलवा दिया। तीसरा नाम रूसी राजकुमार पीटर क्रोपाटिकन का है। यह तो हमारे अपने समय की बात है। उसने अराजकतावाद और दूसरे विषयों पर कुछ बहुत ही रोचक पुस्तकें लिखी हैं। चौथा और आखिरी नाम जो में तुम्हें बताऊँगा वह हैं इटली-निवासी एनरीको मालाटेस्टा का। यह अभी जिन्दा है और ८० वर्ष से ज्यादा उम्म का है। यह उन्नीसर्वी सदी के महान् अराजकतावादियों का बचा हुआ निज्ञान है।

मालाटेस्टा के बारे में एक मुन्दर कहानी कहे बिना में नहीं रह सकता। इटली की एक अदालत में उसपर मुकदमा चल रहा था। सरकारी वकील ने बहस में कहा कि उस इलाक़े के मजदूरों में मालाटेस्टा का बहुत ज्यादा असर है और उसने उनका स्वभाव ही बिलकुल बदल दिया है। वह तो अपराधवृत्ति का ही खात्मा कर रहा है और जुमों की तादाद बहुत घटती जा रही है। अगर अपराध बन्द हो गये तो फिर अदालतें क्या करेंगी? इसलिए मालाटेस्टा को जेल भेजा जाय! मालाटेस्टा को सचमुच छः महीने क़द की सजा हुई!

बर्दकिस्मती से अराजकतवाद के साथ हिंसा का दूध-पानी का-सा सम्बन्ध हो-गया और लोग यह भूल गये कि यह भी एक तत्त्वज्ञान और एक आदर्श है जिसने बहुत-से अच्छे-अच्छे आदिमयों पर असर डाला है। आदर्श के रूप में हमारी आज-कल की अधूरी दुनिया से यह अब भी बहुत दूर है और इसने जो सरल उपाय बताये हैं वे हमारी आधुनिक पेचीदा सभ्यता के अनुकूल नहीं हैं।

#### : १३३ :

# कार्ल मार्क्स और मज़दूर-संगठनों की वृद्धि

१४ फ़रवरी, १९३३

उन्नीसवीं सदी के बीच के आसपास योरप के मजदूर और समाजवादी संसार में एक नये और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला आदमी हुआ । यह आदमी कार्ल मार्क्स था, जिसका नाम इन ख़तों में पहले ही आ चुका है। वह एक जर्मन यहदी था। उसका जन्म १८१८ ई० में हुआ था। उसने क़ानन, इतिहास और तत्त्वज्ञान का अध्ययन किया और एक अख़बार निकाला, जिसके कारण उसका जर्मनी के अधि-कारियों से झगडा होगया और वह पेरिस चला गया। पेरिस में वह नये-नये लोगों के सम्पर्क में आया, उसने समाजवाद और अराजकतावाद पर नई-नई किताबें पढीं और समाजवादी बन गया । वहीं पेरिस में फ़्रेडरिक एञ्जेल्स नामक दूसरे जर्मन से उसकी मुलाक़ात हुई। यह इंग्लैण्ड आकर बस गया था और वहां रुई के बढ़ते हए उद्योग में एक कारखाने का मालिक बन गया था। एञ्जेल्स भी वर्तमान सामाजिक स्थिति से दूखी और असन्तुष्ट था और अपने चारों तरफ़ दीखनेवाली ग़रीबी और शोषण को रोकने के उपायों की तलाश कर रहा था। सुध:र-सम्बन्धी रॉबर्ट ओवेन के ख़यालात और कोशिशों उसे अच्छी लगीं और वह ओवेन का अनुयायी बन गया । पेरिस जाने पर उसकी कार्ल मार्क्स से पहलेपहल मुलाकात हुई । इससे भी उसके ख़यालात बदले । आगे से मार्क्स और एञ्जेल्स गहरे दोस्त और साथी हो-गय। दोनों के एक-से स्त्रयाल थे और दोनों एक ही उद्देश्य के लिए दिलोजान से मिलकर काम करने लगे। उन्नामें भी दोनों करीब-करीब बराबर के थे। उनका सहयोग इतना गहरा था कि जो किताबें उन्होंने छपाई उनमें से ज्यादातर दोनों की लिखी हुई थीं।

उस वक्त की फ़ांस की सरकार ने मार्क्स को पेरिस से निकाल विया। यह लुई फ़िलिप का जमाना था। मार्क्स लन्दन चला गया और वहाँ बहुत वर्ष तक रहा। वहाँ वह ब्रिटिश म्यू जियम की किताबें पढ़ने में लगा रहता। उसने खूब मेहनत करके अपने उसूल पक्के कर लिये और फिर उनपर लिखने लगा। मगर वह कोरा अध्यापक या तत्त्वज्ञानी नहीं था, जो उसूल गढ़ा करता हो और मामूली बातों से सरोकार न रखता हो। जहाँ उसने समाजवादी आन्दोलन की धुंधली विचार-रेखा का विकास किया और उसे स्पष्ट किया और उसके सामने निश्चित और साफ़-साफ़ विचार और ध्येय उपस्थित किये, वहाँ वह मजदूरों और उनके आन्दोलन को

संगठित करने का काम भी अमली तौर पर, जोरों के साथ, करता रहा। सन् १८४८ में, जो योरप में क्रान्तियों का वर्ष कहलाता है, जो घटनायें हुई उनका मार्क्स पर स्वभावतः खुब असर हुआ । उसी साल उसने और एञ्जेल्स ने मिलकर एक घोषणा-पत्र या मैनीफेस्टो प्रकाशित किया, जो बहत मशहर हुआ। यह 'साम्यवादी घोषणापत्र' (Communist Manifesto) था, जिसमें उन्होंने उन स्त्रयालात का इजहार किया था जो फ़ांस की महान राज्य-क्रान्ति और बाद में १८३० और १८४८ ई० की घटनाओं की जड में थे। उन्होंने इस घोषणापत्र में यह भी बताया कि वे स्तयालात असली हालात से किस तरह मेल नहीं खाते थे और उनके लिए वे कितने नाकाफ़ी थे। उन्होंने उस वक्त की स्वतन्त्रता, समानता और भ्रातुभाव की लोकसत्तावादी आवाजों की आलोचना की और यह दिखाया कि इन आवाजों का आम लोगों के लिए तो कोई मतलब है नहीं, हॉ, मध्यम श्रेणी के अमीरों के राज्य को एक अच्छा परदा जरूर मिल गया है। उस घोषणा में उन्होंने आगे चलकर, मुस्तसर में समाज-वाद के अपने उसूलों का प्रतिपादन किया। इसका कुछ हाल मै तुम्हें आगे कहुँगा। धोषणापत्र के अस्त्रीर में उन्होंने सारे मजदूरों से इन शब्दों मे अपील की :--"संसार के मजदूरी, एक हो जाओ। तुम्हें खोना कुछ नहीं है सिवाय अपनी गुलामी की जंजीरों के और पाने को संसार पड़ा है!"

यह अपील काम करने को पुकार थी। इसके बाद मार्क्स ने अखबारों और पर्चों के जरिये जोरदार प्रचार गुरू कर दिया और मजदूर संगठनों को नजदीक लाने की दिन-रात कोशिश करने लगा। ऐसा जान पड़ता है कि उसे योरप में कोई बड़ा संकट-काल आता दिखाई दे रहा था और वह चाहता था कि मजदूर उसके लिए तैयार रहें, ताकि वे उससे पूरा फ़ायदा उठा सकें। उसके समाजवादी उसूलों के मृता-बिक्न पूँजीवादी प्रणाली में सचमुच ऐसा संकट-काल आये बिना नहीं रह सकता था। १८५४ ई० में न्यूयार्क के एक अखबार में लिखते हुए मार्क्स ने कहा था—"फिर भी हमें यह न भूलना चाहिए कि योरप में छठी सत्ता भी है जो ख़ास-ख़ास मीकों पर पाँचों बड़ी कहलाने वाली सत्ताओं पर अपनी प्रभुता रखती है और उन सबको थरथरा देती है। यह सत्ता कान्ति की सत्ता है। इसे चुपचाप एकान्तवास करते हुए बहुत दिन होगये। अब मुसीबतें और भूख इसे फिर लड़ाई के मैदान में बुला रही हैं। सिर्फ़ एक इशारे की जरूरत है। फिर तो योरप की छठी और सबसे बड़ी ताक़त वमकता हुआ कवच पहने और हाथ में तलवार लिये हुए निकल पड़ेगी। यह इशारा अनेवाले योरप के युद्ध से मिल जायगा।"

योरप के अगले यद्ध के बारे में माक्सं की भविष्यवाणी ठीक नहीं निकली।

उसके लिखने के साट साल बाद संसारब्यापी युद्ध हुआ और उससे योरप के एक हिस्से में ही कान्ति हुई। यह तो हम देख ही चुके हैं कि पेरिस के पंचायती राज्य के रूप में १८७१ ई० में कान्ति की जो कोशिश हुई वह बेदर्दी के साथ कुचल दी गई थी।

१८६४ ई० में मार्क्स लन्दन में एक पचमेल सभा करने में कामयाब हुआ। उसमें अनेक दलों के लोग, जो अपनेको समाजवादी कहते थे, इकटठे हुए । उनके विचार सुलझे हुए नहीं थे। एक तरफ़ तो योरप के कई गुलाम देशों के लोकसत्ता-वादी और देशभक्त आये थे। समाजवाद में उनका विश्वास बहुत दूर की चीज था और उनकी ज्यादा दिलचस्पी क़ौमी आजादी हासिल करने में थी। दूसरी तरफ़ अराजक-तावादी लोग थे, जो तुरंत लडाई मोल लेना चाहते थे। सभा में मार्क्स के सिवा दूसरा प्रभावशाली आदमी अराजकतावादी नेता बैक्निन था। वह कई वर्ष साइ-बेरिया में क़ैद रहकर तीन साल पहले भागकर निकल आया था। बैकुनिन के अन्-यायी स्नास तौर पर दक्षिण योरप के इटली और स्पेन वर्रं रा लैटिन मत्कों से आये थे। इन देशों में बडे उद्योग-धंधों का विकास नहीं हुआ था और वे इसमें पिछडे हुए थे। वे पढ़े-लिखे बेरोजगार और तरह-तरह के ऋान्तिकारी लोग थे जिनको मौजुदा सामाजिक व्यवस्था में कोई जगह नहीं मिलती थी। मार्क्स के अनुयायी उद्योगवादी देशों से, खासकर जर्मनी से, आये थे, जहाँ मजदूरों की हालत अच्छी थी। इस तरह मार्क्स तो बढ़ते हुए, संगठित और ख़शहाल मजदूरों का प्रतिनिधि था और बैकृनिन गरीब और असंगठित मजदूरों, शिक्षितों और असंतुष्ट लोगों का। मार्क्स का यह कहना था कि जबतक कुछ कर गुजरने का वक्त आवे, उस वक्त तक धीरज के साथ मजदूरों को समाजवादी उसुलों की तालीम दी जाय और उसी ढंग पर उनका संगठन किया जाय । बैकुनिन और उसके चेले तुरंत कुछ करने के पक्ष में थे। सब बातों को देखते हुए जीत मार्क्स की हुई। 'अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ' (International Workingmen's Association) कायम हआ। यह मजदूरों का पहला अन्तर्राष्ट्रीय संगठन (Worker's International) था ।

तीन साल बाद यानी १८६७ में मार्क्स का महान ग्रंथ कैपिटल (Capital) अर्थात् 'पूंजी' जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ। लंदन में उसने कई वर्ष तक जो मेहनत की थी, यह उसीका परिणाम था। इसमें उसने प्रचलित आर्थिक सिद्धान्तों की छानबीन करके उनकी बुराई-भलाई दिखाई और अपने समाजवादी उसूल विस्तार के साथ समझाये। यह शुद्ध वैज्ञानिक ग्रंथ था। उसने सारी अनिश्चित और आदर्शवाद की बातें छोड़कर ब्यावहारिक ढंग से, निष्पक्ष और वैज्ञानिक तरीक़े पर, इतिहास और अर्थशास्त्र के विकास का निरूपण किया। उसने स्नास तौर पर

बडी-बडी मशीनों की औद्योगिक सभ्यता के विकास की चर्चा की और विकास, इतिहास और मानवसमाज के वर्गयुद्ध के बारे में कुछ दूर तक असर करनेवाले नतीजे निकाले । मार्क्स का यह नया गढ़ा-गढ़ाया और जोरदार दलीलों वाला समाजवाद इसीलिए 'वैज्ञानिक समाजवाद' (Scientific Socialism) कहलाया । यह उस अस्पष्ट, हवाई द्या आवर्शवादी समाजवाद से जुदा था जो अबतक प्रचलित था। मार्क्स की किताब 'पूंजी' (Das Capital) पढ़ने में सहल किताब नहीं है। असल में इससे ज्यादा मुक्किल किताब की कल्पना नहीं की जा सकती। फिर भी यह उन थोडी-सी किताबों में से एक है जिनसे बहुत लोगों के विचार करने के तरीक़े पर असर हुआ है; उनके स्रयालात बदल गये हैं और मानव विकास पर प्रभाव पड़ता है।

१८७१ ई० में पेरिस की पंचायत (Commune) की घटना हुई। शायव यह जान-बूझकर की गई पहली ही समाजवादी बगावत थी। इससे योरप की सरकारें डर गई और मजदूर-आन्वोलन की तरफ़ से उनका रुख़ और भी कड़ा होगया। दूसरे वर्ष माक्सं के क़ायम किये हुए अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की बैठक हुई और माक्सं ने उसका प्रधान कार्यालय सात समन्वर पार अमेरिका के न्यूयाकं शहर में भिजवा दिया। इसमें मार्क्स का साफ़ मतलब यही होगा कि बैकुनिन के अराजकता-वादी अनुयायियों से पीछा छूटे; और शायद यह भी कि चूंकि उसके ख़याल से पेरिस की पंचायत के बाद योरप की सरकारों की आँखें लाल हो गई थीं इसलिए उनकी हुकूमत में संघ इतना महफ़ूज नहीं रह सकेगा जितना अमेरिका में। मगर सदा के लिए अपने सारे मुख्य केन्द्रों से इतनी दूर रह सकना मुमकिन नहीं था। उसकी ताक़त योरप में थी और योरप में भी मजदूर-आन्दोलन के बुरे दिन थे। इसलिए पहला अन्तर्राष्ट्रीय संघ घीरे-घीरे बेजान होकर मर गया।

मार्क्सवाद या मार्क्स का समाजवाद योरप के और ख़ास तौर पर जर्मनी और आस्ट्रिया के समाजवादियों में फैला। वहाँ यह आम तौर पर 'समाजवादी लोकसत्ता' (Social Democracy) के नाम से मशहूर हुआ। लेकिन इंग्लैण्ड ने इसकी अन्धी नक्तल नहीं की। उस वक्त वह इतना ख़ुशहाल था कि वहाँ किसी आगे बढ़े हुए सामाजिक मत के प्रचार की गुञ्जाइश नहीं थी। अंग्रेजों के समाजवाद का नमूना फ़ैंबियन सोसायटी थी और उसका बहुत दूर की और हल्की तब्दीली का कार्यक्रम था। फ़ैंबियन लोगों का मजदूरों से कोई वास्ता नहीं था। ये आगे बढ़े हुए उदार विचारों के तालीमयाफ़्ता लोग थे। शुरू के फ़ैंबियन लोगों की नीति का पता दूसरे मशहूर फ़ैंबियन सिडनी वेब के इस मशहूर जुमले से लग सकता है कि 'परिवर्तन धीरे-धीरे होना अनिवार्य है।' यह महाशय अब लाई बन गये है।

फ़ांस में पंचायत के बाद समाजवाद को फिर से जोर पकड़ने में धीरे-धीरे करके बारह वर्ष लग गये; मगर इस बार इसका स्वरूप नया हो गया। वह अराजकताबाद और समाजवाद के मेल से बना । इसे सिंडिकेट 'Syndicalism' या संघवाद कहते हैं। फ़ेंच भाषा के सिंडिकेट (Syndicat) शब्द से निकला है, जिसका मतलब मजदूरों का संग-ठन या मजदूर संघ है। समाजवाद का उसूल यह था कि राज्य सारे समाज का प्रति-निधि है, इसलिए उसीका उत्पत्ति के साधनों यानी जमीन और कारखानों पर स्वामित्व और क़ब्जा होना चाहिए। थोडा-सा मतभेद था तो यह कि समाज का स्वामित्व और क्रब्जा कहाँतक हो ? यह जाहिर है कि औजारों और घरेलु यंत्रों जैसी बहत-सी स्तानगी चीजों पर समाज का क्रब्जा करना बेहदा-सी बात होगी। मगर इस बात पर समाजवादियों का एक मत था कि जिस किसी चीज का इस्तेमाल दूसरों के कामों से ख़द फ़ायदा उठाने में किया जा सकता हो वह राष्ट्र की सम्पत्ति बना दी जानी चाहिए। अराजकतावादियों की तरह संघवादी राज्य-संस्था की बहुत पसन्द नहीं करते थे और वे उसकी ताक़त को महदूद कर देने की कोशिश करते थे। वे चाहते थे कि हरेक उद्योग पर उस उद्योग के मजदूरों का अपने संघ के जरिये क़ब्जा रहे। (तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि मजदूर से मतलब सिर्फ़ हाथ से काम करनेवालों का ही नहीं है, बल्कि हाथ और दिमाग़ दोनों से काम करनेवाले सब तरह के मजदूरों से है )। कल्पना यह थी कि अलग-अलग संघ अपने-अपने प्रतिनिधि चुनकर बडी परि-षद में भेजेंगे और परिषद सारे देश के मामलों को सम्हालेगी। यह परिषद मामली काम-काज के लिए एक तरह की पार्लमेण्ट होगी, मगर उसे किसी स्नास उद्योग के भीतरी इन्तजाम में दल्लल देने का हक न होगा। यह स्थित पैदा करने के लिए संघवादी आम हडताल के पक्ष में थे, यानी वे देश के सब उद्योग-धंधों और कारखानों में एकसाथ काम बन्द करवाकर अपना उद्देश्य पुरा करना चाहते थे। मार्क्स के अनयायी संघवाद को बिलकूल पसन्द नहीं करते थे, मगर दिल्लगी की बात यह थी कि मार्क्स के मरने के बाद संघवादी उसे अपनेमें का ही एक आदमी मानते थे।

कार्ल मार्क्स ठीक पचास साल पहले यानी १८८३ ई० में मरा। उस वक्त तक इंग्लैण्ड, जर्मनी और दूसरे उद्योगवादी देशों में मजदूर संघों का संगठन जबरदस्त और ताक़तवर हो चुका था। ब्रिटिश उद्योगों के अच्छे दिन बीत चुके थे और जर्मनी और अमेरिका की बढ़ती हुई लाग-डाँट के मुकाबिले में उनका पतन हो रहा था। यह ठीक है कि अमेरिका को कुंदरत की तरफ़ से बड़ी सह्लियतें थीं, जिनसे वहाँ औद्योगिक विकास तेजी से होने में मदद मिली। जर्मनी में राजनैतिक निरंकुशता और औद्योगिक प्रगति का अजीब मेल था। उस निरंकुशता में कमजोर और सत्ताहोन-सी पालंमेण्ट का पुट भी लगा हुआ था। बिस्मार्क की मातहती में और बाद में भी जर्मन सरकार ने उद्योग-धंधों की कई तरह मदद की और मजदूरों की हालत अच्छी करनेवाले समाज-मुधार के क़ानून बनाकर मजदूरवर्ग को खुश करने की कोशिश की। इसी तरह अंग्रेजी उदारदल ने कुछ सामाजिक क़ानून पास करके काम के घंटे घटा दिये और मजदूरों की हालत कुछ सुधार दी। जबतक खुशहाली रही तबतक इस तरीक़ से काम चल गया और अंग्रेज मजदूर नरम और दबे हुए रहे और वफ़ा-दारी के साथ उदारदल के पक्ष में रथ्य देते रहे। मगर १८८० के बाद दूसरे देशों की लाग-डाँट के कारण खुशहाली का लम्बा जमाना ख़त्म हुआ और इंग्लेण्ड में व्यापार की मन्दी शुरू होगई और मजदूरों की मजदूरी घटगई। इस तरह फिर मजदूरों में जागृति हुई और वायुमण्डल में कान्ति की भावना फैल गई। इंग्लेण्ड में बहुत लोगों की नजर मार्क्सवाद की तरफ़ जाने लगी।

१८८९ में अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ बनाने की दूसरी बार कोशिश हुई। बहुत-से मजदूरसंघों और श्रमजीवी दलों का बल और साधन अब काफ़ी बढ़ गया था और उनके बहुत-से तनस्वाह पानेवाले कर्मचारी थे। मार्क्स और बैक्निन के जमाने से अब उनकी इज्जत भी बहुत ज्यादा होगई थी। १८८९ में बना हुआ यह संघ दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय संघ ( Second International ) कहलाता है। मेरे ख़याल से उस वक्त इसका नाम 'मजदूर और समाजवादी अन्तर्राष्ट्रीय संघ' ( Labour and Socialist International ) रक्ला गया था । यह पच्चीस वर्ष तक रहा । फिर महा-युद्ध आगया । उसमें इसका इम्तिहान होगया और यह बेकार साबित हुआ । इस संघ में बहुत लोग ऐसे भी थे जिन्होंने आगे चलकर अपने-अपने देशों में ऊँचे-ऊँचे पद ग्रहण किये। मालूम होता है, उन्होंने मजदूरों का अपने सहारे और तरक्क़ी के लिए इस्तेमाल किया था और जब उनका काम होगया तो उन्होंने मजदूरों को किस्मत के भरोसे छोड़ दिया । वे प्रधान मंत्री, अध्यक्ष और इसी तरह और कुछ बन-बनकर अपनी जिन्दग्री सफल कर गये, मगर जिन लाखों आदिमयों ने उन्हें आगे बढ़ाया और उनपर यक्नीन रक्खा उन्हें इन लोगों ने मँझधार में छोड़ दिया। इन नेताओं में से जो मार्क्स के नाम की क़समें खाते थे या बडे जोशीले संघवादी थे, वे भी पार्लमेण्टों में घुस गये या बडी-बडी तनस्वाहें पाने वाले मजदूरसंघों के मुखिया बन बैठे। उनके लिए अपनी आराम की जग्नहों को जोखिम में डालकर बिना सोचे-समझे किसी बात का बीड़ा उठा लेना दिन-दिन मुक्किल होगया। इस तरह वे ठण्डे पड़ गये और जिस वक्त मामूली मजदूरों ने निराश होकर क्रान्ति का बाना पहना और कुछ-त-कुछ करने की माँग की तब भी इन लोगों ने उन्हें दबाकर रखने

की ही कोशिश की। युद्ध के बाद जर्मनी के समाजवादी लोकसत्तात्मक दल के लोग प्रजातन्त्र के अध्यक्ष और प्रधान मंत्री (Chancellor) बने। फ़्रांस में आम हड्ताल का पक्षपाती आग उगलने वाला संघवादी ब्रियाँद ग्यारह बार प्रधान मंत्री बना और उसने अपने पुराने साथियों की हड्ताल को कुचला। इंग्लैण्ड में रैम्जे मैक्डोनॉल्ड इस समय प्रधान मंत्री हैं। यह दूसरी बात है कि नरम होते हुए भी उसके अपने मजदूर दल और ब्रिटिश मजदूर संघों ने उससे कोई वास्ता नहीं रक्खा है। यही हाल स्वीडन, हेनमार्क, बेलजियम और आस्ट्रिया का है। पश्चिम योरप आज ऐसे सर्वेसर्वा यानी डिक्टेटर शासकों और सत्ताधारियों से भरा पड़ा है जो अपने शुरू के जमाने में समाजवादी थे, मगर ज्यों ज्वने उम्प्र ढलती गई त्यों न्यों वे नरम पड़ते गये और कार्य का पुराना जोश मूल गये। इतना ही नहीं, कभी-कभी तो ये लोग अपने पुराने साथियों के खिलाफ़ भी होगये। इटली का कर्त्ताधर्ती मुसोलिनी पुराना समाजवादी है। पोलैण्ड का सर्वेसर्वा पिल्सूवस्की भी समाजवादी रह चुका है।

मजदूर-आन्दोलन को ही क्या, करीब-करीब आजादी की हर क़ौमी तहरीक को नेताओं और मुख्य कार्यकर्ताओं की ऐसी बेबफाई से अक्सर नुक़सान पहुँचा है। कामयाबी न मिलने से वे थोड़े असें बाद थक जाते हैं और शहीदी का थोथा चोला उन्हें बहुद दिन तक अच्छा नहीं लगता। उनका जोश ठण्डा पड़ जाता है। कुछ लोग, जो ज्यादा महत्वाकांक्षी या बेउसूल होते हैं, दूसरे पक्ष में जा मिलते है और जिन लोगों से कल तक मुक़ाबिला और लड़ाई करते थे उन्हीं से जाती समझौता कर लेते हैं। आदमी जो कुछ करने की ठान लेता है उसके अनुकूल अन्तःकरण बना लेना उसके लिए आसान है। इस बेबफ़ाई से आन्दोलन की हानि होती है और वह थोड़ा पीछे हटता है। जो लोग मजदूरों के बुश्मन होते हैं वे यह बात अच्छी तरह जानते है। इसलिए वे तरह-तरह के लालच देकर और मीठी-मीठी बातें करके व्यक्तियों को अपनी तरफ़ मिलाने की कोशिश करते है। मगर व्यक्तियों पर महर-बानी कर वेने या उनसे मीठी-मीठी बातें करने से मामूली मजदूरों या आजादी के लिए लड़नेवाले किसी दिलत राष्ट्र का कष्ट दूर नहीं होता। इसलिए व्यक्तियों की बेबफ़ाई और आन्दोलन के बीच-बीच में पीछे हटने के बावजूद लड़ाई अपनी मंजिल की तरफ़ जरूरी तौर पर चलती रहती है।

१८८९ ई० में बने हुए दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय संघ के सदस्यों की तादाद और संघ की इज्जत बढ़ी। थोडे ही वर्ष बाद उन्होंने मालाटेस्टा और उसके अराजकतावादी अनुयायियों को इस बिना पर निकाल बाहर किया कि वे पार्लमेण्टों के मताधिकार

१. नवम्बर १९३७ में इनकी मत्यु होगई

का फ़ायबा उठाने को राजी नहीं थे। अन्तर्राष्ट्रीय संघ के समाजवादियों ने साबित कर दिया कि उन्हें आम लड़ाई में अपने पुराने साथियों का साथ देने से पार्लमेण्टों में जाना ज्यादा पसन्द है। योरप में लड़ाई छिड़ जाने पर समाजवादी क्या करें, इस बारे में उन्होंने बड़ी बढ़-बढ़कर बातें कीं। जहाँतक काम का ताल्लुक था, समाजवादी राष्ट्रीय सीमाओं यानी क्रौमी हद को नहीं मानते थे। वे मामूली मानी में राष्ट्रवादी नहीं थे। उन्होंने कहा कि लड़ाई की मुखालफ़त करेंगे। मगर जब १९१४ ई० में लड़ाई छिड़ी तो दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय संघ का सारा ढाँचा तहस-नहस होगया और हर देश के समाजवादी और मजदूर दल ही नहीं, क्रोपाटिकन-जैसे अराजकतावादी भी और लोगों की तरह निरे राष्ट्रवादी और दूसरे मुल्कों से नफ़रत करनेवाले बन गये। थोडे ही आदिमयों ने लड़ाई की मुखालफ़त की और इसके लिए उन्हें तरह-तरह की तकलीक़ें और कुछ लोगों को लम्बी-लम्बी सजायें दी गईं।

लड़ाई ख़त्म होने पर लेनिन ने १९१९ ई० में मास्को में एक नया अन्तर्राष्ट्रीय पजदूर-संघ खोला। यह शुद्ध साम्यवादी संगठन था और इसमें खुली घोषणा करने-वाले साम्यवादी ही शामिल हो सकते थे। यह अब भी है और तीसरे अन्तर्राष्ट्रीय संघ (Third International) के नाम से मशहूर है। पुराने दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय संघ के बचे-खुचे लोग भी लड़ाई के बाद धीरे-धीरे इकट्ठे होगये। थोडे मास्को के संघ में मिल गये। मगर ज्यादातर को मांस्को और उसके मत से सख़्त नफ़रत थी और वे उसके पास फटकने को भी तैयार नहीं थे। उन्होंने दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय संघ को फिर से चलाया। यह भी मौजूद है। इस तरह आजकल दो अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर-संघ हैं और दूसरे और तीसरे संघ के नाम से मशहूर हैं। ताज्जुब की बात यह है कि दोनों ही माक्स के अनुयायी होने का दावा करते हैं, मगर दोनों ही उसके विचारों का अपना-अपना अलग अर्थ करते हैं और अपने समान शत्रु-पूंजीवाद से भी कहीं अधिक घृणा आपस में रखते हैं।

इन दोनों अन्तर्राष्ट्रीय संघों में संसार के सारे मजदूर-संघ शामिल नहीं है। बहुत-से संगठन दोनों से ही अलग हैं। अमेरिका के मजदूर-संघ इसलिए अलग हैं कि उनमें से ज्यादातर बहुत पुराने विचार के हैं। हिन्दुस्तान के मजदूर-संघों का भी दोनों में से किसी अन्तर्राष्ट्रीय संघ से सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि वे कोई निश्चय ही नहीं कर पाते।

शायद तुम 'इण्टरनैशनल' गीत को जानती हो, जोकि दुनियाभर के मखदूरों और समाजवादियों का माना हुआ गीत है।

#### : १३४ :

### माक्सवाद

१६ फरवरी, १९३३

पिछले पत्र में मेंने तुम्हें मार्क्स के खयालात के बारे में कुछ बताने का इरावा जाहिर किया था। इन खयालात ने योरप की साम्यवादी दुनिया में बडी हलचल मचा दी थी। मगर मेरा खत बहुत लम्बा होगया था और मुझे यह विषय रोक लेना पड़। था। में इस विषय का कोई खास जानकार नहीं हूँ, इसलिए इसके बारे में लिखना मेरे लिए आसान नहीं है। फिर भी विशेषज्ञों और पंडितों में भी मतभेद होता है। में तुम्हें मार्क्सवाद की सिर्फ़ मोटी-मोटी बातें बताऊँगा और इसके मुक्किल हिस्सों को छोड़ दूंगा। यह जोड़-गांठकर बनाई हुई-सी चीज होगी, मगर मेरा काम यह भी नहीं है कि इन खतों में किसी चीज की पूरी और लम्बी-चौडी तसवीरे दूँ।

में कह चुका हूँ कि समाजवाद कई तरह का होता है। मगर उद्देश्य की इस एक बात में सब सहमत हैं कि पैदावार और उसे बाँटने के साधनों पर यानी खानों, जमीन, कारलानों, रेलवे और बैंकों वग़ैरा संस्थाओं पर राज्य का नियंत्रण यानी क़ब्जा रहे। कल्पना यह है कि व्यक्तियों को अपने स्नानगी फ़ायदे के लिए इन साधनों या संस्थाओं से और दूसरों की मेहनत से काम न लेने दिया जाय। आज तो ये ज्यादातर अलग-अलग आदिमियों के हाथ में हैं और वे ही इनसे काम लेते हैं। नतीजा यह हो रहा है कि कुछ लोग मालामाल होकर आनन्द भोगते हैं और समाज का खूब नुक़सान होता है और आम जनता ग़रीब बनी हुई है। उत्पत्ति के इन साधनों के मालिकों और अधिकारियों की भी बहुत सारी ताक़त आजकल आपस की गहरी रक़ाबत या लाग-डांट में —एक दूसरे से लड़ने में —ही खर्च हो जाती है। अगर इस स्नानाजंगी के बजाय समझदारी के साथ पैदावार का और खूब विचारपूर्वक बँटवारे का इंतजाम कर दिया जाय तो समाज की हालत कहीं अच्छी हो जाय और यह फ़िजूल की जबरदस्त लाग-डाँट न रहे और जुदा-जुदा वर्गों और देशों के बीच की धन-सम्बन्धी महान् असमानतायें मिट जायें। इसलिए उत्पत्ति, बँटवारा और कुछ दूसरे महत्त्व के काम ज्यादातर समाज यानी राज्य के हाथ में रहें; मतलब यह कि वे सारी जनता के क़ब्जे में आजायें। समाजवाद की यही मूल कल्पना है।

समाजवाद में राज्य या सरकार का रूप क्या हो, यह सवाल है तो बडे महत्व का, मगर अभी हमें उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है।

समाजवाद के आदर्श की बात पर एकराय होजाने के बाद दूसरी बात तय

करने की यह रह जाती है कि उसे हासिल कैसे किया जाय ? यहींसे समाजवावियों में मतभेद शुरू होता है। उनमें कई वल हैं और वे अलग-अलग रास्ते बताते हैं। मोटे तौर पर उनके दो हिस्से किये जा सकते हैं: (१) धीरे-धीरे परिवर्त्तन और विकास चाहनेवाले दलों का यह विश्वास है कि एक-एक क़दम बढ़ाकर चलना बाहिए और पार्लमेण्टों के जरिये काम करना चाहिए। ब्रिटिश मजदूर दल और फ़ैंबियन लोग इसी वर्ग में हैं। (२) क्रान्तिकारी वलों का विश्वास यह है कि पार्लमेण्टों से कुछ बहुत मिलनेवाला नहीं है। दूसरे वर्ग में ज्यादातर लोग मार्क्सवादी हैं। कभी-कभी ये लोग भी पार्लमेण्टों में पहुँचते हैं, मगर इनका मतलब दूसरे दलों से मिल-जुलकर काम करना नहीं बिल्क अडंगे डालना और झगड़ा खड़ा करना होता है।

पहला यानी विकासवादी दल अब बहुत छोटा-सा रह गया है। इंग्लंण्ड में भी अब इसकी ताक़त कम हो रही है और इसके, उदार (लिबरल) दल के और दूसरे असमाजवादी दलों के बीच का भेद मिटता जा रहा है। इसलिए अब मार्क्सवाद को ही आमतौर पर समाजवादी मत समझ लेना चाहिए। मगर मार्क्सवादियों में भी योरप में दो मुख्य भेद है। एक तरफ़ रूसी साम्यवादी हैं और दूसरी तरफ लोकसत्ता के माननेवाले जर्मनी, आस्ट्रिया और दूसरे देशों के समाजवादी है। इन दोनों में जरा भी प्रेम नहीं है। महायुद्ध के वक़्त और बाद में भी ये लोकसत्तावादी अपने वावे पूरे नहीं कर सके, इसलिए इनकी पुरानी इज्जत बहुत कम होगई। इनमें से ज्यादा जोशीले लोग तो बहुत-से साम्यवादियों में जा मिले हैं, मगर अब भी पिश्वमी योरप के विशाल मजदूर-संघों का संचालन इन्होंके हाथों में है। रूस में कामयाबी मिल जाने के कारण साम्यवादी मत बढ़ रहा है। आज योरप और दुनिया-भर में यही पूंजीवाद का सबसे बड़ा विरोधी है।

तो फिर यह मार्क्सवाद है क्या ? यह इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, मानव-जीवन और मानव-इच्छाओं को समझने का एक तरीक़ा है। इसमें उसूल भी हैं और कुछ कर गुजरने की पुकार भी है। यह ऐसा तत्त्वज्ञान है जो मनुष्य-जीवन के ज्यादा-तर कामों के बारे में कुछ-न-कुछ बात बताता ही है। इसमें मानव इतिहास पर—गुजरे हुए, आजकल के और आगे आनेवाले जमाने पर—विचार करके यह साबित करने की कोशिश की गई है कि यह सब कड़े तकों या दलीलों के मुताबिक चलनेवाली प्रणाली है और 'किस्मत' की तरह इसके क़ानून भी टल नहीं सकते। जिन्दगी यों बिलकुल दलीलों पर चलनेवाली और कड़े नियमों और प्रणालियों पर इतनी ही निर्भर हो, ऐसा बहुत साफ़ तो नहीं दीखता और बहुत लोगों को इसमें शुबहा भी है;

मगर मार्क्स ने वैज्ञानिक ढंग से पिछले इतिहास को देखा और उससे कुछ स्नास नतीजे निकाले। उसे मालूम हुआ कि इनसान को शुरू से ही जिन्दगी की लड़ाई करनी पड़ी है। यह लड़ाई कुदरत के साथ भी थी और आदमी के साथ भी। आदमी को खाना और दूसरी जीवन-सामग्री जुटाने के लिए काम करना पडा। जैसे-जैसे समय बीता वैसे-वैसे उसके तरीक़े बदलते और पेचीदा और प्रगतिशील होते गये। मार्क्स की राय के मुताबिक रोजी हासिल करने के ये तरीक़े इनसान और समाज की जिन्दगी में सभी युगों में सबसे महत्व की बात रहे है। इतिहास के हरेक युग में इन तरीकों की प्रधानता रही और उस युग के सारे कामों और सामाजिक सम्बन्धों पर इसका असर पडा। जैसे-जैसे ये बदले वैसे-वैसे बडी-बडी ऐतिहासिक और सामाजिक तब्दीलियाँ हुई। इन ख़तों के दौरान में हम कुछ हद तक तो देख चुके है कि इन तब्दीलियों का कितना बडा असर हुआ है। उदाहरण के लिए, जब पहले-पहले खेती शुरू हुई तो बडा भारी फ़र्क़ होगया। आवारा फिरनेवाले स्नानाबदोश लोग बस गये और गांव और शहर बन गये। खेती से पैदावार बढ़ी तो माल बच रहा और आबादी बढ़ी। दौलत और फुर्सत की वजह से कला-कौशल यानी कारीगरी पैदा हई। दूसरी मिसाल औद्यौगिक कान्ति की भी जाहिर है। पैदावार के लिए बडी-बड़ी मशीनों के जारी होने से दूसरा बड़ा भारी अन्तर पैदा हुआ। इसी तरह और भी बहत-से दृष्टान्त दिये जा सकते हैं।

इतिहास के किसी लास समय में पैदावार के तरीक़ वैसे ही होते हैं जितनी लोग निश्चित रूप में प्रगति कर चुके होते हैं। उत्पत्ति के इस काम के बीच में और इसके कारण मनुष्यों के आपसी ताल्लुकात क़ायम होते हैं: जैसे चीजों का तबादला, ख़रीदना, बेचना और विनिमय वग्नैरा। ये ताल्लुकात उत्पत्ति यानी पैदावार के तरीक़ों के मुताबिक़ होते हैं। ताल्लुकात मिलकर समाज का माली ढांचा बनाते हैं। इसी आर्थिक बुनियाद पर क़ानून, राजनीति, सामाजिक रीति-रिवाज, विचार और दूसरी सब बातों की उठान होती हैं। इसिलए मार्क्स के इस ख़याल के मुताबिक़ जैसे-जैसे पैदावार के तरीक़े बदलते हैं वैसे-वैसे आर्थिक रचना भी बदलती है और उसका नतीजा यह होता है कि लोगों के विचारों, क़ानूनों और राजनीति वग्नैरा में भी तब्दीलियाँ होती हैं।

इतिहास के बारे में मार्क्स का यह भी ख़याल था कि वह जुदा-जुदा वर्गों के आपसी संघर्ष का एक रेकर्ड यानी बयान है। "सारे मानव-समाज का पिछला और मौजूदा इतिहास वर्ग-युद्ध का इतिहास है।" जिस वर्ग के हाथ में उत्पत्ति के साधन होते हैं उसीकी प्रधानता रहती है। वह दूसरे वर्गों की मेहनत से बेजा

फ़ायदा उठाता है। जो परिश्रम करते हैं उन्हें अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता। उन्हें जिन्दगी की मामूली जरूदियात के लिए भी मुिकल से थोड़ा-सा हिस्सा मिलता है और बाक़ी का सारा हिस्सा शोषक यानी उनको चूसनेवाले वर्ग को मिलता है। इस तरह शोषक-वर्ग इस फ़ालतू धन से और भी धनवान बनता है। चूँकि उत्पत्ति पर इस वर्ग का क़ब्बा होता है इसलिए राज्य या सरकार पर भी इसीका नियंत्रण या दबाव रहता है और इस तरह इस शासक-वर्ग की रक्षा करना ही राज्य का मुख्य उद्देश्य रह जाता है। मार्क्स कहता है: "राज्य सारे शासक-वर्ग के काम-काज का इंतजाम करने के लिए हमारी प्रबंध-समिति यानी इंतजामिया कमेटी है।" इसी गरज से क़ानून बैनाये जाते हैं और तालीम, मजहब और दूसरे जियों से लोगों को यह समझाया जाता है कि इस वर्ग की प्रभुता न्यायानुकूल और स्वाभाविक है। इस तरह सरकार और क़ानून के इस वर्ग की प्रभुता न्यायानुकूल और स्वाभाविक है। इस तरह सरकार और क़ानून के इस वर्ग छी प्रभुता न्यायानुकूल और उनमें असंतोष पैदा न हो। मगर कोई शख्स नाराज होकर इस प्रणाली का सामना करता है तो राज्य उसे समाज और सदाचार का दुश्मन और पुराने रीति-रिवाज तोड़नेवाला कहकर कुचल देता है।

मगर हजार कोशिश करने पर भी एक ही वर्ग सदा सबके सिर पर बैठा नहीं रह सकता। जिन कारणों से उसे यह ताक़त और हुकूमत हासिल होती है वे ही उसके खिलाफ़ काम करने लगते हैं। वह शासक और शोषक-वर्ग इसी कारण बन जाता है कि उस वक़्त के उत्पत्ति के साधन उसके हाथ में होते हैं। जब पैदावार के तरीक़े नये होते हैं तो उनपर क़ाबू भी नये वर्गों का होजाता है और वे किसीसे दबकर रहना नहीं चाहते। नये-नये विचार मनुष्यों के दिल और दिमाग्र में हलचल मचा देते हैं और जिसे विचार-कान्ति कहते है वह होने लगती है। इससे पुराने खयालात और उसूलों की वेडियाँ टूटती हैं। और इस उठते हुए नये वर्ग के और सत्ता से चिपटे रहनेवाले पुराने वर्ग के बीच में कशमकश होती है। नये वर्ग के हाथ में आधिक सत्ता यानी माली ताक़त होती है, इसलिए जीत उसीकी होती है और पुराने वर्ग का खेल खत्म होकर वह नेस्त-नाबूद हो जाता है।

इस नये वर्ग की विजय राजनैतिक और आधिक दोनों तरह की होती है। यह उत्पत्ति के नये तरीक़ों की फतह की निशानी होती है और इसके पीछे-पीछे समाज की सारी रचना में ही तब्दीली होने लगती है—नये खयालात, नई राजनैतिक रचना, क़ानून, रीति-रिवाज, सभी बातों पर असर पड़ता है। अब यह नया वर्ग अपने नीचे के वर्गों के लिए शोषक-वर्ग बन जाता है और फिर उन वर्गों में से किसी एक के हाथों वह हटा दिया जाता है। इस तरह जबतक एक वर्ग दूसरे का शोषण करनेवाला रहेगा तबतक यह कशमकश चलती रहेगी, जैसे कि अबतक चलती आई है। यह झगड़ा उसी वक़्त ख़त्म होगा जब अनेक वर्ग न रहकर सिर्फ़ एक ही वर्ग रह जायगा; क्योंकि तब शोषण की गुंजायश ही नहीं रहेगी। कोई वर्ग अपना शोषण तो कर नहीं सकता। इसलिए, उसी वक़्त समाज में समझौता और सहयोग होगा। फिर यह आज का-सा लगातार संघर्ष और प्रतिस्पर्धा न रहेगी। और राज्य के लिए आज दमन का काम जो मुख्य हो रहा है वह भी न रहेगा; क्योंकि दबाने के लिए कोई वर्ग ही न होगा। इस तरह धीरे-धीरे राज्य ख़ुद मिट जायगा और अराजकतावाद का आदर्श नजदीक आ जायगा।

इस तरह मार्क्स इतिहास को इस नजर से देखता था कि वह अनिवायं वर्ग-युद्ध की एक विशाल विकास-िक्या है। ढेरों मिसाल और तफ़सील देकर उसने साबित किया कि गुजिश्ता जमाने में यह सब किस तरह हुआ, बडी-बडी मशीनों के आने से सामन्तशाही का युग पूंजीवादी जमाने में कैसे बदल गया और जागीरदारों की जगह दौलतमन्द कैसे आगये। उसके मत से आख़िरी वर्ग-युद्ध हमारे जमाने में अमीरों और मजदूरों में हो रहा है। पूंजीवाद ख़ुद उस वर्ग की ताक़त और तादाद बढ़ा रहा है जो अख़ीर में पूंजीवाद पर ग़ालिब आकर वर्ग-रहित समाज और समाजवाद की स्थापना करेगा।

इतिहास को इस ढंग से देखने का तरीक़ा, जो मार्क्स ने समझाया, 'इतिहास की पदार्थमूलक या भौतिक धारणा' कहलाता है। इसे भौतिक इसिलए कहते हें क्योंकि यह 'आदर्शवादी' तरीक़ा नहीं है और इस 'आदर्शवादी' शब्द का प्रयोग एक ख़ास मानी में मार्क्स के जमाने के तत्त्ववेत्ताओं ने बहुत किया था। उस वक़्त विकास-वाद के विचार लोकप्रिय हो रहे थे। में तुम्हें बता चुका हूँ कि जहाँतक प्राणी-समूहों की उत्पत्ति और विकास का ताल्लुक है, डार्विन ने ये ख़्याल लोगों के विमाग्त में जमा दिये थे। मगर इससे मनुष्यों के सामाजिक सम्बन्धों के कारण समझ में नहीं आ सकते थे। कुछ तत्त्ववेत्ताओं ने अनिश्चित आदर्शवादी कल्पनाओं के जिर्य यह बताने की कोशिश की कि मनुष्य की प्रगति मन की प्रगति पर निर्भर है। मार्क्स इन सब बातों को ग्रलत कहता था। उसके ख़्याल से बिना सिर-पैर की हवाई कल्पनायें और आदर्शवाद ख़तरनाक़ चीजें हैं, क्योंकि इस तरह से लोग तरह-तरह की निराधार बातों को मानने लग सकते हैं। इसिलए मार्क्स ने ज्यादा अमली और वैज्ञानिक ढंग से घटनाओं और स्थित को देखा। पदार्थमूलक या भौतिक शब्द इसीलिए प्रचलित हुआ।

मार्क्स ने लगातार शोषण और वर्ग-युद्ध की चर्चा की है। हममें से भी बहुत लोग करते हैं और हमें जोश भी आजाता है। मगर मार्क्स के ख़याल से नेक सलाह पर गुस्से में आने की कोई बात नहीं हो सकती। शोषण में शोषण करनेवाले व्यक्ति का क़सूर नहीं है। एक वर्ग पर दूसरे की प्रभुता होना ऐतिहासिक प्रगति का कुदरती नतीजा है। समय पाकर उसकी जगह दूसरी व्यवस्था होजायगी। अगर कोई आदमी सत्ताधारी वर्ग का है और उस हैसियत से दूसरों को चुसता है तो इसमें वह कोई भयं-कर पाप नहीं करता । वह एक पद्धति का अंग है और उसे गालियाँ देना वाहियात बात है। व्यक्तियों और प्रणालियों के बीच का यह भेद हम बहुत भूल जाते हैं। हिन्दूस्तान ब्रिटिश साम्प्राज्यवाद के मातहत है और हम अपनी सारी ताक़त लगाकर इस साम्प्राज्यवाद से लडते है। मगर जो अंग्रेज हिन्दुस्तान मे इस प्रणाली का पोषण करते हैं उनका क्या क़सूर है ? वे बेचारे एक बडी भारी मशीन के छोटे-छोटे पूर्जे हैं। उसकी चाल में जरा भी फ़र्क़ करना उनकी ताक़त के बाहर की बात है। इसी तरह हममें से भी कुछ लोग समूची जमींदारी-प्रथा को बुरी और किसानों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह समझ सकते हैं, क्योंकि इससे उनका बुरी तरह चसा जा रहा है। मगर इसका भी यह मतलब नहीं है कि जुदा-जुदा जमींदारों का कोई क़सूर है। पुंजीपतियों को अक्सर शोषण करनेवाले कहकर बुरा बताया जाता है, मगर उनकी बात भी ऐसी ही है। क़सूर सदा प्रणाली यानी तौर-तरीके का होता है, व्यक्तियों का नहीं।

मार्क्स ने वर्ग-युद्ध की तालीम नहीं दी। उसने यह साबित किया कि असल में वर्ग-युद्ध पहले से मौजूद है और किसी-न-किसी शक्ल में सदा से रहा है। 'पूंजी' नाम की किताब लिखने का उसका उद्देश्य यह था कि 'वर्तमान समाज की गित के आर्थिक नियम साफ़-साफ़, अपने नंगे रूप में, जाहिर हो जायें।' उपर का यह परदा हटा देने से समाज के जुदा-जुदा वर्गों की जबरदस्त आपसी कशमकश सामने आगई। वर्ग-युद्ध की तरह ये संघर्ष सदा प्रकट नहीं होते, क्योंकि प्रधान वर्ग हमेशा अपने वर्गीय रूप को छिपाने की कोशिश करता है। लेकिन जब वर्तमान व्यवस्था के लिए ही खतरा पैदा होजाता है तब प्रधान वर्ग सारे बहाने और आड़ छोड़कर असली शक्ल में जाहिर होजाता है और फिर वर्ग-वर्ग में खुली लड़ाई होने लगती है। जब यह होता है तब लोकसत्ता, साधारण क़ानून और जाब्ता सब ताक में रख दिये जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये वर्ग-युद्ध ग्रलतफ़हमीया आन्दोलकों की शरारत के कारण होते हैं। मगर बात ऐसी नहीं है। यह तो समाज के स्वभाव में हैं और असल में जब हित-बिरोध की बात लोग अच्छी तरह समझनें लगते हैं तब तो वर्ग-युद्ध और भी बढ़ जाते हैं।

अब जरा मार्क्स के इन उसूलों का मुक़ाबिला हिन्दुस्तान की मौजूदा हालत से करो। बिट्या सरकार का शुरू से यह बावा है कि हिन्दुस्तान में उसकी हुकूमत का पाया इनसाफ़ और हिन्दुस्तानियों की भलाई है। पहले हमारे बहुत-से देशवासी भी जरूर यह मानते थे कि इस बावे में थोडी सचाई है। मगर अब तो इस शासन के ख़िलाफ़ बड़ा सार्वजिनक आन्वोलन खड़ा होकर इसे जोरदार चुनौती दे रहा है; इस कारण इसकी असली शक्ल बड़े ही भद्दे और नंगे तरीक़े पर जाहिर होरही है। आज अन्धे को भी दीख सकता है कि बन्दूक़ों के बल पर चलनेवाले इस साम्प्राज्यवादी शोषण की असलियत क्या है। इसके ऊपर का मुहावनी सूरतों और चिकनीच्युपडी बातों का सारा मुलम्मा जाता रहा है। आडिनेंसों और भाषण, सम्मेलन और लेखन यानी बोलने, मिलने और लिखने के प्रारम्भिक अधिकारों के दमन ने देश के साधारण कानून और जाब्ते की जगह लेली है। मौजूदा हुकूमत की जितनी ज्यादा मुख़ालफ़त होगी, यह हालत उतनी ही बढ़ती जायगी। जब एक वर्ग दूसरे वर्ग के लिए ख़तरनाक होजाता है तब भी यही हाल होता है। यह भी आज हमारे देश में होता हुआ हम देख रहे हैं। किसानों और मजदूरों को और उनके लिए काम करनेवाले कार्यकर्ताओं को अमानुषिक सजायें दी जाती है।

इस तरह इतिहास के बारे में मार्क्स का उसूल यह था कि समाज सदा बदलता और बढ़ता रहता है। इसमें कोई चीज स्थिर नहीं है। इस कल्पना में गित ही गित है। कुछ भी होता रहे, यह तो आगे ही आगे बढ़ती है और एक तरह की सामाजिक व्यवस्था के स्थान पर दूसरी आजाती है। लेकिन एक व्यवस्था उसी समय नच्ट होती है जब वह अपना काम पूरा कर चुकती है और उसका पूरी तरह विकास हो चुकता है। इससे पहले वह व्यवस्था नहीं मिटती। जब समाज उससे आगे बढ़ जाता है तब भी वह सिर्फ़ पुरानी व्यवस्था के वस्त्र उतारकर फेंक देता है और नई और बड़ी पोशाक पहन लेता है; क्योंकि पुराने कपड़े तंग होकर बदन को जकड़ने लगते है।

मार्क्स के मत से इनसान का काम इस महान् ऐतिहासिक विकास-िक्या में मदद पहुँचाना था। पहले की सब मंजिलें तय हो चुकीं। अब पूँजीवादी समाज और मजदूरवर्ग की आख़िरी लड़ाई होरही है। (अलबत्ता यह बात उन देशों की है जहाँ उद्योग-धंधे बहुत बढ़े-चढ़े हैं और पूँजीवाद का पूरा विकास हो चुका है। दूसरे देशों में जहाँ पूँजीवाद का विकास नहीं हुआ है, लड़ाई की शक्ल कुछ खिल्त-मिल्त और दूसरी ही तरह की है। मगर असलियत यह है कि वहाँ भी लड़ाई की कुछ-न-कुछ यही शक्ल है; क्योंकि संसार के देशों का सम्बन्ध एक-दूसरे से दिन-दिन ज्यादा बढ़ता

जा रहा है।) मार्क्स का कहना है कि पूंजीवाद को मुक्किल पर मुक्किल और मुसीबत पर मुसीबत का सामना करना पड़ेगा और अखीर में वह गिर पड़ेगा; क्योंकि उसमें समतौल तो कहीं है ही नहीं। यह बात लिखे हुए मार्क्स को साठ वर्ष से ऊपर होगये और तबसे पूंजीवाद के लिए नाजुक वक्त भी बहुत आये। लेकिन उसका खात्मा तो रूस के सिवा कहीं नहीं हुआ। वह अभी ज्यों-का-त्यों क्रायम है, बिल्कि पहले से भी ज्यादा ताक़तवर हुआ है। हाँ, जिस वक्त में यह लिख रहा हूँ उस वक्त दुनियाभर में पूंजीवाद बुरी तरह बीमार दिखाई देता है और चिकित्सक लोग उसके अच्छा होने के बारे में सिर हिला-हिलाकर चिन्ता प्रकट कर रहे है।

कहा जाता है कि पूंजीवाद ने जो अपनी जिन्दगी इतनी बढ़ाली, इसका एक खास कारण था, जो मार्क्स के ध्यान में भी पूरी तरह नहीं आया होगा। वह यह कि पश्चिम के जो देश उद्योग-धंधों में बहुत बढ़ गये है वे पिछडे हुए देशों पर राज्य करके उनका शोषण करते हैं। इससे पूंजीवाद को नई जिन्दगी और खुशहाली हासिल होगई और उसकी कीमत चुकानी पड़ी उन ग़रीब गुलाम और चूसे जानेवाले देशों को।

हम इस बात की बहुत बार निन्दा करते है कि मौजूदा पूंजीवाद में ग्ररीब का अमीर और मजदूर का पूंजीपित शोषण करते है। बात सोलह आने सही है। इसलिए नहीं कि पूंजीवादी का कसूर है, बिल्क इसिलए कि इस प्रणाली का पाया ही इस तरह के शोषण पर है। मगर साथ ही हमें यह भी नहीं समझ लेना चाहिए कि पूंजीवाद में ही यह कोई नई बात है। सभी पिछले युगों और सारी प्रणालियों में मजदूरों और ग्ररीबों की किस्मत में शोषण तो रहा ही है। असल में यह कहा जा सकता है कि पूंजीवादी शोषण के बावजूद वे आज पिछले जमाने से ज्यादा खुशहाल हैं। पर इतना कहने से पूंजीवाद की अच्छाई साबित नहीं होती। उसके पक्ष में यह बहुत छोटी-सी बात है।

मार्क्सवाद का सबसे बड़ा आधुनिक ज्याख्याता लेनिन हुआ है। उसने इसकी ज्याख्या और अर्थ ही नहीं किये, उनके अनुसार आचरण भी किया। फिर भी उसने हमें यह चेतावनी दी है कि कहीं हम मार्क्सवाद को कोई ऐसा सिद्धान्त न मान बैठें जिसमें किसी तरह के उलट-फेर की गृंजाइश न हो। उसे इसके तत्त्व की सचाई पर विश्वास था, मगर वह इसकी हरेक छोटी-छोटी बात को मानने और हर कहीं बिना सोचे-समझे लागू करने को तैयार नहीं था। वह हमें बताता है—-"हम किसी भी मानी में मार्क्सवाद को कोई ऐसी चीज नहीं समझते कि वह सम्पूर्ण है और उसमें कोई दोष नहीं निकाला जा सकता। इसके खिलाफ़ हमारा दृढ़ विश्वास है कि बे उसूल एक ऐसे विज्ञान के आधार हैं जिसकी समाजवादियों को हर दिशा में उन्नति

करनी चाहिए, वर्ना वे जिन्दगी की दौड़ में थीछे रह जायेंगे। हमारे स्नयाल से रूसी समाजवादियों के लिए मार्क्स के उसूलों का निष्पक्ष अध्ययन स्नास तौर पर जरूरी है, क्योंकि इन उसूलों से सिर्फ़ रास्ते की तरफ़ इशारा करनेवाले मामूली विचार मिलते है। ये विचार इंग्लैण्ड, फ़ांस, जर्मनी और रूस में अलग-अलग ढंग पर लागू हो सकते है।"

इस खत में मैने तुम्हें मार्क्स के उसूलों का कुछ हाल बताया है, मगर न मालूम इस भानमती के पिटारे से तुम्हें कुछ फ़ायदा होगा या नहीं और कोई साफ़ विचार मिलेंगे या नहीं । इन उसूलों को जान लेना इसलिए अच्छा है कि आज इनका विशाल जन-समूहों पर असर पड़ रहा है और इनसे हमें अपने देश में भी मदद मिल सकती है। रूस के महान् राष्ट्र और सोवियट संघ के दूसरे हिस्सों ने मार्क्स को अपना बड़ा पंगम्बर बनाया है और आज के कष्ट-पीड़ित संसार में बहुत लोग इलाज और प्रेरणा के लिए उसकी तरफ़ आँखें लगाये हुए है।

में इस ख़त को अंग्रेज कवि टेनीसन की कुछ पंक्तियों के साथ ख़त्म करूँगा:

"The old order changeth yielding place to new,

And God fulfils himself in many ways,

Lest one good custom should corrupt the world."

पुरानी व्यवस्था बदल कर नई के लिए जगह खाली करती है;

और परमात्मा का काम कई तरीक़ों से पूरा होता रहता है, ताकि ऐसा न हो कि कहीं एक अच्छा रिवाज सारी दुनिया को स्त्रराब करदे।

मार्क्स का प्रथाओं के बदलने में विश्वास था, लेकिन धर्म में उसकी श्रद्धा नहीं थी। उसे तो वह 'लोगों के लिए अफ़ीम' बताता था।

#### : १३५ :

# इंग्लैण्ड का विक्टोरिया-युग

२२ फ़रवरी, १९३३

समाजवादी विचारों के विकास का वर्णन करते हुए मैंने अपने ख़तों में तुम्हें बताया है कि अंग्रेजों का समाजवाद सबसे नरम ढंग का रहा है। उस वक्त योरप में जितनी विचार-सरणियाँ प्रचलित थीं उनमें यह सबसे कम क्रांतिकारी था। हालत सुधारने के लिए यह बहुत धीरे-धीरे तब्बोली होने की बाट देखा करता था। कभी-कभी जब व्यापार बिगड़ जाता, मन्दी फैल जाती, बेकारी बढ़ जाती, मजदूरी घट जाती और लोगों को तकलीफ़ होने लगती, तब इंग्लैंण्ड में भी कान्ति की लहर उठ खडी होती थी। मगर जरा हालत अच्छी हुई कि फिर जोश टण्डा पड़ जाता। उन्नीसवीं सदी में अंग्रेजों के विचारों की इस नरमी का इंग्लैण्ड की खुशहाली से गहरा ताल्लुक था, क्योंकि खुशहाली और क्रांति में मेल नहीं होता। क्रांति का अर्थ है बड़ा परिवर्तन, और जो लोग मौजूदा हालत से संतुष्ट-से होते हैं उन्हें और अच्छी हालत होजाने की अनिश्चित आशा पर अपने को जोखिम में डालकर साहस का काम कर बैठने की इच्छा नहीं होती।

उन्नीसवीं सदी असल में इंग्लैण्ड की महानता का समय था। अठारहवीं सदी में उसने औद्योगिक कान्ति करके और दूसरे देशों से पहले नये कारखाने बना-कर जो अगुआपन हासिल कर लिया था वह उन्नीसवीं सदी के ज्यादातर हिस्से में भी क्रायम रहा। में कह चुका है कि वह दुनिया का कारखाना था और उसमें दूर-दूर के देशों से आ-आकर धन की वर्षा होती थी। हिन्दूस्तान और दूसरे उप-निवेशों की लूट से उसके पास बेशक़ीमत और अट्ट दौलत चली आ रही थी और उसकी प्रतिष्ठा ख़ब बढ़ती थी। जिस वक्त योरप के क़रीब-क़रीब सभी मुल्कों में तब्दीलियाँ हो रही थीं उस वक्त भी इंग्लैण्ड में कोई क्रांति या विस्फोट नहीं हुआ और वह चट्टान की तरह मजबूत और ठोस होकर खडा दिखाई देता था। समय-समय पर मुसीबतें जरूर आई, मगर वह थोडे-से और आदिमयों को राय देने का हक़ देकर टाल दी गई। हम यह भी देख चुके है कि इस बीच में फ़्रांस में एक के बाद एक प्रजातन्त्रों और साम्प्राज्यों का ताँता बँधा रहा; इटली में एक लम्बे जमाने की फूट के बाद सारा प्रायद्वीप एक होगया और एक नया राष्ट्र बन गया; और जर्मनी में एक नये साम्प्राज्य ने जन्म लिया । बेलजियम, डेनमार्क और यूनान जैसे छोटे-छोटे देश भी कई तरह बदले। आस्ट्रिया में तब भी योरप के सबसे पुराने राजघराने हैप्सबर्ग की राजधानी थी, लेकिन उसे फ्रांस, इटली और प्रशिया ने बार-बार नीचा दिलाया। सिर्फ़ पूर्व में रूसी जार बडे मुग़लों की तरह निरंकूश शासन चला रहा था और रूस में कोई तब्दीली दिखाई नहीं दे रही थी। मगर वह औद्योगिक दुष्टि से बहुत पिछडा हुआ था और किसानों का राष्ट्र था। नये विचारों और नये कारतानों की अभी उसे हवा भी नहीं लगी थी।

इंग्लैण्ड अपनी दौलत, अपने साम्प्राज्य और अपनी समुद्री ताक़त के कारण योरप और संसार-भर पर हाबी होरहा था। वह बहुत बड़ा राष्ट्र होगया था और उसका जाल बुनियाभर में फंला हुआ था। अमेरिका के संयुक्तराष्ट्र अभी-तक अपने भीतरी झगडों में फँसे हुए ये और उन्हें बुनिया के मामलों से घर की तरक्की की ज्यादा फिक थी। आमदरफ्त के जरियों में हैरतअंगेज तब्दीलियां हो

रही थीं और उनके कारण पृथ्वी छोटी और घनी होती विखाई दे रही थी। इन बातों से भी इंग्लैण्ड को दूर देशों पर अपना पंजा मजबूत करने में मदद मिली। इन सब तब्दीलियों के होते हुए भी इंग्लैण्ड में सरकार की सूरत वही रही। वहाँ वैध यानी ऐसा राजा रहा जिसके हाथ में नाम-मात्र की सत्ता हो और सारी असली ताक़त पालंमेण्ट की समझी जाय। इस पालंमेण्ट को पहलेपहल मुट्ठीभर जमीं-वारों और धनी व्यापारियों ने चुना था, मगर बाद में जब-जब विकट स्थिति पैदा हुई तब-तब आफ़त टालने के लिए ज्यादा-ज्यादा लोगों को राय देने का हक़ दे दिया गया।

इस सदी के ज्यादातर हिस्से में विक्टोरिया इंग्लैण्ड की रानी थी। वह जर्मनी के हनोवर घराने की लडकी थी। इस घराने ने अठारहवीं सदी में ब्रिटिश राज-सिंहासन को जार्ज नाम के कई राजा दिये। विक्टोरिया १८३७ में गद्दी पर बैठी। उस वक्त वह १८ वर्ष की लडकी थी। उसने सदी के अन्त यानी १९०० ई० तक ६३ वर्ष राज्य किया । इंग्लैण्ड में इस लम्बे समय को अक्सर विक्टोरिया-युग के नाम से प्रकारते हैं। इस तरह रानी विक्टोरियाने योरप में और दूसरे देशों में बहत-सी बडी-बडी तब्दीलियाँ देखीं, जिनसे पूराने जमाने के निशानात मिट गये और उनकी जगह पर नये क़ायम होगये। उसने योरप की क्रांतियाँ, फ़्रांस की तब्दीलियाँ, इटली के राज्य और जर्मनी के साम्प्राज्य का जन्म देखा । मरते समय वह एक तरह से योरप और योरप के राजाओं की दादी थी। मगर योरप में विक्टोरिया का सम-कालीन एक और राजा भी था, जिसका भी वैसा ही इतिहास है। वह आस्ट्रिया के हैप्सबर्ग राजघराने का सम्प्राट फ्रांसिस जोजेफ़ था। जब क्रांति के वर्ष १८४८ ई० में वह अपने साम्प्राज्य की गद्दी पर बैठा तो उसकी भी उम्प्र १८ वर्ष की ही थी। उसने ६८ वर्ष हक्मत की और किसी तरह आस्ट्रिया, हंगरी और दूसरे हिस्सों को अपने मातहत एक करके रखने में कामयाब हुआ। लेकिन महासमर ने उसका और उसके साम्राज्य दोनों का काम तमाम कर दिया।

विक्टोरिया उससे ज्यादा खुशिकिस्मत थी। अपने शासन-काल में उसने इंग्लैण्ड की ताक़त को बढ़ते और उसके साम्राज्य को फैलते हुए देखा। जब गद्दी पर बैठी तब कनाडा में उपद्रव था। वहां खुली बगावत थी और उपनिवेश के बहुत-से बाशिन्दे इंग्लैण्ड से अलग होकर अपने पडौसी अमेरिका के संयुक्त राज्यों में मिल जाना चाहते थे। मगर इंग्लैण्ड ने अमेरिका की लड़ाई से सबक़ सीख लिया था और उसने जल्दी से कनाडा वालों को स्वशासन का बड़ा हिस्सा देकर राजी कर लिया। थोडे समय बाद वह बढ़ते-बढ़ते अन्दरूनी मामलों में पूरी तौर पर आजाद उपनिवेश बन गया।

साध्याज्य में यह नये ढंग का प्रयोग था, क्योंकि आजादी और साध्याज्य साथ-साथ नहीं रह सकते। मगर परिस्थित से मजबूर होकर इंग्लैण्ड को ऐसा करना पड़ा, वर्ना वह कनाडा को खो बैठता। कनाडा के ज्यादातर लोग अंग्रेजी नस्ल के थे, इसलिए मातृ-भूमि यानी मादरे वतन इंग्लैण्ड के साथ उन्हें बडी मुहब्बत थी। इधर इस नये देश में लम्बी-चौडी जमीन यूं ही पडी थी; उसका कोई विकास नहीं था और आबादी भी बहुत कम थी। इसलिए उसे अपनी तरकती के लिए अंग्रेजी माल और अंग्रेजी पूंजी पर निर्भर रहना पड़ता था। इस तरह उस वक्त दोनों देशों के स्वार्थों में कोई विरोध नहीं था और उनके बीच में जो अजीब और नया रिश्ता क़ायम हुआ उसपर कोई जोर नहीं पड़ा।

इसी सदी में आगे चलकर अंग्रेजों की विदेशी बस्तियों को स्वराज्य देने के इस तरीक़े का और विस्तार हुआ । सदी के बीच तक आस्ट्रेलिया क़ैदियों को रखने की जगह थी । सदी के अन्त में वह साम्प्राज्य के भीतर आजाद उपनिवेश बना दिया गया।

दूसरी तरफ़ हिन्दुस्तान में अंग्रेजों का पंजा और भी मजबूत होगया और लड़ाइयों पर लड़ाइयाँ करके और इलाक़ पर इलाक़े जीतकर यहाँ अंग्रेजी साम्प्राज्य का विस्तार किया गया। हिन्दुस्तान अंग्रेजों के पूरी तरह मातहत होगया। स्वशासन का नाम-निशान भी नहीं रहा। १८५७ का विद्रोह कुचल दिया गया और हिन्दुस्तान को साम्प्राज्य के पूरे बोझ का अनुभव करा दिया गया। में तुम्हें दूसरी जगह बता चुका हूं कि इंग्लैण्ड ने मुस्तिलक़ तरीक़ों से हिन्दुस्तान को किस तरह लूटा और चूसा। बिला किसी शुबहे के ब्रिटेन का साम्प्राज्य हिन्दुस्तान ही था और संसार के सामने इस सचाई का ऐलान करने के लिए रानी विक्टोरिया ने हिन्दुस्तान की साम्प्राज्ञी की पदवी ग्रहण की। मगर हिन्दुस्तान के अलावा दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में और भी कई छोटे-छोटे देश इंग्लैण्ड के मातहत थे।

इस तरह दो किस्म के मुल्कों से बना हुआ ब्रिटिश साम्प्राज्य एक अजीव भानमती का पिटारा होगया। एक तरफ़ तो अपने अन्दरूनी मामलों में ख़ुदमुख्तार देश थे जो बाद में आजाद उपनिवेश होगये, और दूसरी तरफ़ मातहत और रिक्षत देश थे। पहली तरह के देश थोड़े या बहुत एक ही कुटुम्ब के सदस्य थे और मातृ-देश इंग्लैण्ड को अपना मुखिया मानते थे। धूसरी क्रिस्म के देश साफ़ तौर पर चाकर और गुलाम थे; उन्हें नीचा समझा जाता था, उनके साथ बुरा बर्ताव होता था और उनका शोषण किया जाता था। ख़ुदमुख्तार उपनिवेशों के लोग ब्रिटिश या दूसरे यरोपियन और उनकी औलाद थे और मातहत देशों के लोग ग्रैर-ब्रिटिश और ग्रैर- यूरोपियन थे। ब्रिटिश साम्प्राज्य के बोनों हिस्सों में यह फ़र्क आजतक बना हुआ है। इंग्लैण्ड के पास बौलत भी थी और ताक़त भी। इसिलए वह सन्तुष्ट-सा था। बिलकुल सन्तुष्ट तो नहीं था, क्योंकि साम्प्राज्य की भूख कभी पूरी नहीं होती। सीमायें उसे नहीं सुहातीं और वह आगे-से-आगे बढ़ना चाहता है। फिर भी इंग्लैण्ड को ख़ास चिन्ता यह नहीं थी कि और ज्यादा कैसे लिया जाय, बल्कि यह थी कि जो मिल गया है उसकी हिफ़ाजत कैसे की जाय ?हिन्दुस्तान उसके लिए सोने की चिड़िया थी। उसे अख़ीर तक अपने पंजे में रखने की उसे बड़ी ख़्वाहिश थी। उसकी सारी वैदेशिक नीति का आधार यह था कि हिन्दुस्तान उसके क़ब्जे में रहे और पूर्व के समुद्री रास्ते महफ़्ज रहें। इसी कारण उसने मिस्प्र में हाथ डाला और अख़ीर में उसे अपने क़ब्जे में किया; और इसी वजह से उसने ईरान और अफ़ग़ानिस्तान में बस्तन्दाजी की। उसने बड़ी चालाकी से स्वेज नहर की कम्पनी के हिस्से ख़रीद कर नहर पर अधिकार पा लिया।

उन्नीसवीं सदी के ज्यादातर हिस्से में योरप के बहुतेरे दूसरे देशों की तरफ़ से इंग्लैण्ड को जिन्ता नहीं रही, क्योंकि उनके घर के झगडे ही बहुत ये और अक्सर वे आपस में लड़ते रहते थे। इंग्लैण्ड अपने उसी पुराने खेल के मुताबिक़ योरप में एक केश को दूसरे से लड़ाकर समतौल क़ायम रखता और उनके आपसी झगडों से ख़ुद फ़ायदा उठाता रहा। तीसरे नेपोलियन से उसे ख़तरा लगा था, मगर वह ख़त्म हो गया और फ़ांस को सम्हलने में कुछ वक़्त लग गया। जर्मनी अभी इतना नहीं बढ़ा था कि उसको संजीदगी के साथ मुख़ालिफ समझा जाता। लेकिन एक देश ब्रिटिश साम्प्राज्य को चुनौती देनेवाला जरूर दिखाई देता था और वह था जारशाही रूस। वह पिछड़ा हुआ था, मगर नक़शे में वह बड़ा लम्बा-चौड़ा देश था। जैसे इंग्लैण्ड हिन्दुस्तान और दक्षिणी एशिया में फैल गया था, वैसे रूस का विस्तार उत्तरी और मध्य-एशिया में हो चुका था। उसकी सरहद हिन्दुस्तान से बहुत दूर भी न थी। रूस की यह निकटता ब्रिटश लोगों के लिए सदा ख़तरे की बात थी। मैंने हिन्दुस्तान का बयान करते वक़्त तुम्हें बता दिया है कि ब्रिटिश लोगों ने अफ़गानिस्तान पर हमले किये थे और अफ़गानों से लड़ाई की थी। इस सबका मुख्य कारण जारशाही रूस का उर था।

योरप में भी इंग्लैण्ड और रूस की टक्कर हुई। रूस एक ऐसा अच्छा बन्दरगाह चाहता था जो बारहों महीने काम दे सके और जाडे में जिसका पानी जम न जाय। उसका इलाक़ा बहुत लम्बा-चौड़ा था, मगर उसके सारे बन्दरगाह कहीं-न-कहीं आर्टिक घेरे के पास थे और कुछ महीनों तक वहाँका पानी जमकर बर्फ हो जाता था। हिन्दुस्तान और अफ़ग़ानिस्तान में, इसी तरह ईरान में, भी बटिश लोग उसे समुद्र तक महीं पहुँचने देते थे। काले समुद्र का मुंह बास्फ़ोरस और दरें दानियाल पर तुर्की का क़ब्ज़ा होने से बन्द था। पहले रूस ने कुस्तुन्तुनिया पर क़ब्ज़ा करने की कोशिश की, मगर तुर्क लोग उससे ज्यादा ताक़तवर साबित हुए। इस वक्त तुर्कों का जोर घट गया था और जिस चीज पर रूस की असें से राल टपक रही थी वह उसके हाथ में आती दिखाई दी। उसने उसे लेने की कोशिश की। मगर इंग्लैण्ड आडे आगया और बिलकुल स्वार्थपूर्ण कारणों से वह तुर्कों का हिमायती बन गया। १८५४ ई० में कीमिया की लड़ाई से और बाद में दूसरी लड़ाई की धमकी से रूस की तलवार म्यान में ही रक्खी रह गई।

१८५४ से १८५६ तक की इसी क्रीमियन लड़ाई में वीरांगनाओं का एक स्वयं-सेविका-दल फ्लोरेंस नाईटिंगेल के नेतृत्व में घायलों की सेवा के लिए गया। उस वक्त यह एक ग्रैरमामूली बात थी, क्योंकि विक्टोरिया-युग की मध्यमवर्ग की स्त्रियाँ आजकल की बहुत-सी शिक्षित हिन्दुस्तानी स्त्रियों की तरह घर में पड़ी रहनेवाली और मुख्यतः दीवानखाने की शोभा बढ़ानेवाली थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेंल ने उनके सामने सेवा करने की एक नई मिसाल रक्खी और वे बहुत-सी औरतों को घर की चहारदीवारी से बाहर लाई। इस तरह स्त्रियों की उन्नति के आन्दोलन में उनका महत्वपूर्ण स्थान है।

बिटन की सरकार का ढांचा ऐसा था जिसे वैध एकतंत्री शासन या 'मुकुटधारी प्रजातंत्र'कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि राजा के हाथ में असली ताक़त कुछ न थी और उसे वही कहना और करना पड़ता था जो पालंमेण्ट के विश्वासपात्र मंत्री चाहते थे। राजनैतिक दृष्टि से वह मंत्रियों के हाथ की कठपुतली होता था और कहा यह जाता था कि वह 'राजनीति से परे' हैं। असल बात यह है कि कोई तेज बुद्धि या मजबूत इरादे बाला आदमी सिर्फ़ कठपुतली बनकर नहीं रह सकता और अंग्रेज राजाओं या रानियों को भी सरकारी मामलों में बखल देने के बहुत अवसर मिलते थे। आमतौर पर यह बात परदे के भीतर होती है, और जनता को या तो कुछ मालूम ही नहीं हो पाता या होता भी है तो बहुत समय बाद। खुली वस्तन्दाजी पर बड़ा असन्त्रोष फंल सकता है और बादशाहत खतरे में पड़ सकती हं। वैध शासक में बड़ा गुण जो होना चाहिए वह है कौशल। अगर यह उसमें है, तो फिर उसका काम चल सकता है और वह कई तरह से अपना असर डाल सकता है।

विधान और क़ःनून की रू से अमेरिका की तरह प्रजातन्त्रों के अध्यक्षों के पास पार्लमेण्ट वाले देशों के मुकुटधारी शासकों से कहीं ज्यादा सत्ता होती है। मगर

अध्यक्ष जल्दी-जल्दी बदलते रहते हैं और राजा लम्बे समय तक बने रहते हैं और चपचाप हो सही, मगर काम-काज पर किसी स्नास दिशा में लगातार असर डाल सकते हैं। राजा को साजिश रचने और सामाजिक दबाव डालने के भी बहुत मौक्रे मिलते हैं, क्योंकि सामाजिक दूनिया में उसीकी तूती बोलती है। असल में शाही दरबारों का सारा वायुमण्डल अधिकारवाद, ऊँच-नीच, पदिवयों और वर्गों से भरा रहता है और उससे देशभर के लिए एक ख़ास पैमाना बन जाता है। इस चीज का सामाजिक समानता और वर्ग-नाश से मेल नहीं बैठ सकता। इसमें कोई शक नहीं कि इंग्लैण्ड के शाही दरबार का अंग्रेजों की मनोब्ति बनाने और उनको समाज की वर्ग-व्यवस्था से सहमत करने में बडा असर पड़ा है। या शायद यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि जहाँ दूनिया के सारे बड़े-बड़े देशों में से राजाशाही यानी बादशाहत गायब होगई वहाँ इंग्लैण्ड में वह अब भी बची रह गई है और उसका कारण यही है कि वहाँ लोगों ने ऊँच-नीच वर्ग की व्यवस्था को मंजर कर रक्खा है। एक पूरानी कहावत है कि "हरेक अंग्रेज को किसी-न-किसी सामन्त से प्रेम है।" इसमें बहुत-कुछ सचाई है । योरप या अमेरिका में, और शायद जापान और भारत के सिवा एशिया में भी, कहीं वर्गभेद इतने तीव नहीं है जितने इंग्लैण्ड में है। यह ताज्जुब की बात है कि जो इंग्लैण्ड पहले राजनैतिक लोकसत्तावाद और उद्योगवाद का नेता रह चुका है वह आज सामाजिक दृष्टि से इतना पिछडा हुआ और मौलिक बातों में इतना अनुदार है ।

ब्रिटिश पार्लमेण्ट 'पार्लमेण्टों की जननी' कहलाती है। उसका जीवन लम्बा और सम्मानपूर्ण रहा है और बहुत-सी बातों में राजा की मनमानी से लड़ने में वह सबसे आगे रही है। उस एकतंत्री शासन की जगह मुट्ठीभर अमीरों की पार्लमेण्ट का राज्य क़ायम हुआ। फिर लोकसत्तावाद की सवारी गाजे-बाजे के साथ आई और बड़ी खींचतान के बाद ज्यादातर लोगों को पार्लमेण्ट की आम सभा के मेम्बर चुनने के लिए राय देने का हक मिला। अमल में इसका नतीजा यह नहीं हुआ कि शासन पर सचमुच लोकसत्तात्मक नियंत्रण क़ायम होगया, बल्कि इतना-सा ही नतीजा निकला कि धनवान कारख़ानेवारों के हाथ में पार्लमेण्ट की बागडोर आगई। लोकसत्ता के बजाय धन-सत्ता क़ायम होगई।

बिटिश पार्लमेण्ट में शासन चलाने और क़ानून बनाने का काम-काज करने के लिए एक अजीब प्रणाली पैदा होगई। यह दो दलों की प्रणाली कहलाती है। इन बोनों में कोई स्नास फ़र्क नहीं था। उनके कोई विरोधी सिद्धान्त न थे। दोनों अमीरों के गिरोह थे और उस वक़्त की सामाजिक व्यवस्था को मानते थे। एक दल में पुराने जमीं बार वर्ग के आदमी ज्यादा थे तो दूसरे में धनी कारत्नाने दारों की बहुतायत थी। मगर यह तो एक ही चीज के दो नामों वाली बात थी। वे पहले टोरी और विहग कहलाते थे। बाद में उन्नीसवीं सदी में उनका नाम अनुदार और उदार दल पड़ गया। पार्लमेण्ट के भीतर और बाहर वे एक-दूसरे के खिलाफ़ खूब शोर मचाते थे। मगर यह दोनों की मिली भगत का खेल था। एक दल के हाथ में सत्ता होती तब दूसरा दल विरोधी दल नाम धारण कर लेता। ताज्जुब की बात यह है कि सत्ताधारी दल 'सम्प्राट् की सरकार' और विरोधी दल 'सम्प्राट् का विरोधी दल' कहलाता था।

योरप के दूसरे देशों में दूसरी ही बात थी। वहाँ सचमुच अलग-अलग विचार और कार्यक्रम रखनेवाले वल होते थे और उनकी पार्लमेण्ट के भीतर और बाहर खूब गर्मागर्म लड़ाई होती थी। मगर इंग्लंण्ड में तो घर की-सी बात थी, विरोध भी एक प्रकार का सहयोग होगया था, और दोनों वल बारी-बारी से सत्ताधारी और विरोधी बन जाते थे। ग्ररीबों और अमीरों की सच्ची कशमकश और वर्ग-युद्ध पार्ल-मेण्ट में प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि दोनों बड़े-बड़े वल धनवानों के वल थे। न तो जनता के जोश को उभाड़नेवाले कोई मजहबी सवाल थे और न दूसरे यूरोपियन देशों के-से जातीय या क़ौमी सवाल थे। सदी के पिछले हिस्से में गरमी आई तो वह आयर्लण्ड के राष्ट्रीय सदस्यों की तरफ़ से आई थी, क्योंकि उनके लिए आयर्लण्ड की आजादी का सवाल राष्ट्रीय सवाल था।

जब इतने बडे दो दल पार्लमेण्ट के लिए मेम्बर खडे करें तो आजाद आदिमयों या छोटे-छोटे गिरोहों के आदिमयों का चुना जाना बहुत मुिक्ल होता है। लोक-सत्ता और मताधिकार के होते हुए भी ग्ररीब वोटर को इस मामले में बोलने का कुछ भी हक नहीं होता। वह मानों दोनों में से किसी दल के उम्मीदवार के लिए राय देवे या घर बैठ रहे और राय ही न दे। और दोनों दलों के मेम्बरों को पार्ल-मेण्ट में कोई आजादी भी नहीं रहती। वे अपने-अपने दल के नेताओं की आजा मानकर राय देने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। इसके बिना वे अपने दल को संगठित और मजबूत नहीं बना सकते और न ताक़त हासिल कर सकते है। यह संगठन और एकरसता अपनी जगह पर अच्छी चीज है, मगर इसे लोकसत्ता नहीं कह सकते।

हम देखते हैं कि इंग्लैंग्ड को अक्सर लोकसत्ता की उन्नित का नमूना बताया जाता है, मगर वहाँ भी लोकमत को बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। शासन का बड़ा सवाल यह होता है कि जनता अपने ऊपर शासन करने के लिए अच्छे-से-अच्छे आदमी कैसे चुने? यह सवाल वहाँ भी संतोषजनक रूप में हल नहीं हुआ। अमल में लोकसत्ता का यह अर्थ होता है कि लोग जोरदार व्याख्यानबाजी करें और ग़रीब बोटर या मतदाता ऐसे आदिमयों को चुनदें जिनके बारे में वे कुछ भी नहीं जानते। आम चुनावों को खुला नीलाम कहा गया है, जहाँ तरह-तरह के बादे किये जाते हैं। मगर इन सब खामियों के होते हुए भी यह झूठी या नक़ली लोकसत्ता चलती रही, क्योंकि इंग्लैंड खुशहाल था और इस खुशहाली के कारण वहाँकी व्यवस्था नहीं ट्टती थी और लोगों में एक हद तक सन्तोष रहता था।

उन्नीसवीं सदी के पिछले आधे हिस्से में इंग्लैण्ड के राजनैतिक दलों के दो बडे नेता डिजरैली और ग्लैडस्टन थे। डिजरैली आगे चलकर बीकंस्फील्ड का अर्ल बना दियागयाथा। वह अनदार दल का नेताथाऔर कितनी ही बार प्रधानमंत्री बना। यह उसके लिए बड़ी कामयाबी की बात थी, क्योंकि वह यहदी था और उसके कोई बड़े ताल्लुक़ात भी नहीं थे और यहदियों को अंग्रेज लोग पसन्द भी नहीं करते। लेकिन सिर्फ़ अपनी योग्यता और लगन के जोर पर उसने अपने विरोध पर फ़तह हासिल की और वह रास्ता चीरकर आगे आगया। वह बडा साम्प्राज्यवादी था, उसीने विक्टोरिया को 'कैसरे हिन्द' बनाया । ग्लैडस्टन एक पूराने अंग्रेज धनी घराने का आदमी था, वह उदारदल का नेता बन गया और वह भी कई बार प्रधानमंत्री हुआ । जहाँतक साम्प्राज्यवाद और विदेशी नीति का ताल्लक था वहाँतक ग्लैडस्टन और डिजरैली में कोई मौलिक अन्तर नहीं था। मगर डिजरैली अपने साम्प्राज्यवाद की बात साफ़-साफ़ कहता था और ग्लैडस्टन पूरा अंग्रेज था। वह असलियत को मीठी बातों और मजहब की दूहाइयों में छिपा लेता था। वह ऐसा प्रकट करता था, गोया जो कुछ वह करता था उसमें परमात्मा की स्नास तौर पर सलाह रहती हो। बालकन देशों में तुर्कों के जुल्मों के ख़िलाफ़ उसने बड़ा आन्दोलन मचवाया और डिजरैली ने उसके विरोध में तुर्कों का पक्ष लिया। असल में दोष तुर्कों और उनकी कई बालकन जातियों की रिआया इन दोनों का था। वे बारी-बारी से एक-दूसरे पर भयंकर हत्याकाण्ड और अत्याचार करते थे।

ग्लैंडस्टन ने आयर्लेंण्ड के लिए होमरूल (स्वराज्य) का भी समर्थन किया। उसे कामयाबी नहीं मिली और अंग्रेजों ने इतनी मुखालफ़त की कि ख़ुद उदारदल के दो टुकडे होगये और एक हिस्सा अनुदार दल में जा मिला। इन्हें अब यूनिय-निस्ट कहते हैं, क्योंकि ये आयर्लेंण्ड के साथु मेल बनाये रखना चाहते हैं।

मगर इस बारे में और विक्टोरिया-युग की दूसरी बातों के बारे में तो अब अगले स्नात में ही ज्यादा बातें लिख्ँगा।

### : १३६ :

### संसार का साहूकार इंग्लैण्ड

२३ फ़रवरी, १९३३

उन्नीसवीं सदी में इंग्लंण्ड जो इतना सम्पन्न हुआ उसका कारण उसके उद्योग-धंथे और उपनिवेशों और मातहत देशों का शोषण था। उसकी बढ़ती हुई दौलत का आधार चार उद्योग थे। इन्हें प्रधान उद्योग कह सकते हैं। ये रुई, कोयला, लोहा और जहाज-साजी थे। इनके साथ-साथ और इनसे अलग भी बेशुमार छोटे-बड़े दूसरे उद्योग खड़े होगये। बड़े-बड़े व्यवसाय-भवन और साहकारी कोठियाँ बन गई। अंग्रेजों के व्यापारी जहाज दुनिया के हर हिस्से में पाये जाने लगे। वे ब्रिटिश माल ही नहीं ले जाते थे, बिल्क दूसरे उद्योग-प्रधान देशों का माल भी ले जाते थे। ये जहाज संसार के व्यापार की सामग्री को लेजाने के मुख्य साधन बन गये। लन्दन में लॉयड का बीमे का बड़ा दफ्तर संसार के समुद्री व्यापार का मुख्य केन्द्र बन गया। पार्लमेण्ट पर इन उद्योगों और व्यवसायों के मालिकों का नियंत्रण था।

देश में धन की बाढ़ आगई और ऊँचे और मध्यमवर्ग के लोग मालामाल होते चले गये। इस धन का कुछ हिस्सा मजदूरों को भी मिला और उनका रहन-सहन भी ऊँचा होगया। धनवानों को जो इतना सारा धन मिला था उसका वे क्या करते ? उसे पड़ा रखना तो बेवकूफ़ी होती । इसलिए हर कोई उद्योग-धंधों को उत्तेजन देने और ज्यादा-ज्यादा माल पैदा करके ज्यादा-से-ज्यादा मुनाफ़ा करने लगा । इस धन के अधिकाँश भाग से इंग्लैण्ड और स्काटलैण्ड में नये-नये कारखाने, रेलें और दूसरे ऐसे ही धंधे जारी किये गये। थोडे अर्से बाद जब कारलानों की तादाद बहुत बढ़गई और देश में उद्योग-धंधों का पूरा जाल बिछ गया, तो नफ़ें की दर घटना स्वाभाविक था, क्योंकि साथ-साथ स्पर्धा यानी लाग-डाँट भी बढ़ गई थी। तब पूँजीपतियों ने पूँजी लगाने को अधिक लाभदायक क्षेत्रों के लिए विदेशों में आँखें फैलाई और उन्हें साधन भी बहता-यत से मिल गये । दुनियाभर में रेल, तार और कारख़ाने बन रहे थे । योरप, अमे-रिका, अफ़रीका और ब्रिटिश-राज्य के मातहत देशों में ऐसे बहुतसे कामों में ब्रिटेन की फ़ालतू पूँजी ख़ुब लगी। अमेरिका के संयुक्त राज्यों के पास प्राकृतिक धन की कमी नहीं थी, मगर वे तेजी से तरक्की कर रहे थे, इस कारण उनकी रेलों वगैरा में बहत-सी ब्रिटिश फुँजी खप गई। दक्षिण अमेरिका में, और वहां भी ख़ासकर अर्जेण्टाइन में, अँग्रेजों ने बड़-बड़े व्यापारी बग़ीचे लगा लिये। कनाडा और आस्ट्रेलिया की तो रचना ही बिटिश रुपये से हुई। चीन में रिआयतों की जो लड़ाई हुई उसका कुछ हाल में बता चुका हूँ। और हिन्दुस्तान पर तो अंग्रेजों का क़ब्जा ही था। यहाँ उसने रेलों और दूसरों कामों के लिए अपनी मनमानी शर्तों पर क़र्जा दिया।

इस तरह इंग्लैण्ड संसार का साहकार बन गया और लन्दन दुनिया का सराफ़ा यानी पूँजी का बाजार होगया। मगर इसका यह अर्थ न समझ लेना कि जब रुपया भेजा जाता था तो कोई सोनें, चाँदी या सिक्कों की बोरियाँ भर-भरकर इंग्लैण्ड से दूसरे मुक्कों की जाती थीं। आजकल व्यापार इस तरीक़ से नहीं होता। ऐसा हो तो काफ़ी सोना-चाँदी घूमने-फिरने को कहाँसे आये? बेवकूफ़ लोग सोने-चाँदी को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, मगर वे तो विनिमय के साधन मात्र है और माल को इधर-उधर पहुँचाने के काम आते है। इन्हें न कोई खा-पहन सकता है और न इनसे और कुछ काम निकल सकता है। इनके जेवर अलबत्ता बन सकते हैं, मगर उनसे किसीको कोई फ़ायदा नहीं। सच्चा धन तो ऐसे माल का हाथ में होना है जो किसी काम आ सके। इस तरह बिटिश पूँजीपितयों के रुपया उधार देने का अर्थ यह हुआ कि वे विदेशी कारखानों या रेलों में एक रक्तम लगाते थे, मगर नक़द रुपया न भेजकर उसके बराबर की क़ीमत का अंग्रेजी माल देते थे। इस तरह बिटिश मशीनों और रेलों का सामान दूसरे देशों को भेजा जाता था। इससे बिटिश उद्योग-धंधों को मदद मिलती थी और साथ ही साथ बिटिश पूँजीपितयों के अपनी फ़ालतू पूँजी बिद्या मुनाफे के कामों में लगाने के साधन मिलते थे।

साहकारी मुनाफे का धन्धा है और इंग्लैण्ड ने जितना ही इसे अपनाया उतना ही वह मालदार हुआ। इससे एक बड़ा निठल्ला वर्ग पैदा होगया। वह केवल व्यवसाय के मुनाफे और हिस्से पर गुजर करने लगा। इन लोगों को किसी चीज को बनाने या पैदा करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। उनके किसी रेलवेकम्पनी, चाय के बग़ीचे या किसी और व्यापार में हिस्से होते थे और उनका मुनाफ़ा उनके पास वक्त पर पहुँच जाता था। इन निठल्ले अंग्रेजों की फ्रेञ्च रिवीरा, इटली और स्वीजरलैण्ड जैसी अच्छी-अच्छी जगहों में बस्तियां बस गईं। हाँ, इनमें से ज्यादातर लोग तो इंग्लैंड में ही रहे।

जिन देशों ने इस तरह इंग्लैण्ड से क़र्ज लिया था वे सब ब्याज या मुनाफ़ा किस तरह चुकाते थे? यह भी वे सोना-चाँदी की शक्ल में नहीं भेज सकते थे। उनके पास ये पदार्थ साल-दर-साल देने को काफ़ी थे भी नहीं। इसलिए वे माल की शक्ल में अदा करते थे। पक्का माल तो इतैना नहीं देते थे, क्योंकि खुद इंग्लैण्ड पक्का माल पैदा करनेवाले देशों में मुखिया था। मगर वे खाद्य पदार्थ और कच्चा माल भेजते थे। उनके यहां से इंग्लैण्ड की ओर गेहूं, चाय, क़हवा, मांस, फल, शराब, हई और उन वग्रेरा की अटूट धारा बहती थी।

दो देशों के व्यापार का अर्थ है चीजों का तबावला । यह मुमिकन नहीं कि एक ख़रीदता ही रहे और दूसरा बेचता ही चला जाय । ऐसा कोई करने लगे तो चुकारा सोना या चांदी के रूप ही में करना पड़ेगा और वहाँ थोडे ही समय में सोना चांदी ख़तम होजायगा या फिर एकतर्फ़ा व्यापार अपनेआप बन्द होजायगा । परस्पर व्यवसाय में लेन-देन दोनों होते हैं और दे घटते-बढ़ते रहते हैं । कभी कोई देश बेचता अधिक है तो कोई ख़रीद ज्यादा लेता है । अगर हम उन्नीसवीं सदी के इंग्लैण्ड के व्यापार की जांच करें तो मालूम होगा कि सारी बातों को देखते हुए इंग्लैण्ड के ज्यापार की जांच करें तो मालूम होगा कि सारी बातों को देखते हुए इंग्लैण्ड से जितना माल बाहर गया उससे ज्यादा माल उसके यहां आया । यानी, हालांकि उसने भारी मिक़दार में माल बाहर भेजा, ताहम उसने उससे ज्यादा क़ीमत का माल मँगदाया । फ़र्क़ इतना ही था कि उसने भेजा पक्का माल और मँगाया ज्यादा-तर कच्चा माल और खाद्य पदार्थ । इस तरह जाहिरा तौर पर तो उसने ख़रीदा ज्यादा और बेचा कम, और यह व्यापार करने का कोई अच्छा तरीक़ा मालूम नहीं होता । मगर असल बात यह थी कि उसके आयात की अधिकता उसके उधार दिये हुए रुपये का मुनाफ़ा ही थी । यह वह नजराना या कर था जो क़र्ज़दार देश या हिन्दुस्तान-जैसे मातहत मुल्क उसे भेजते थे।

लगी हुई सारी पूंजी का मुनाफ़ा इंग्लैण्ड में ही नहीं पहुँच जाता था। उसका बहुत-सा हिस्सा क़र्जवार देश में रह जाता था और उसे बिटिश पूंजीपित फिर वहीं लगा देते थे। इस तरह, बिना नई पूंजी लगाये या इंग्लैण्ड से माल भेजे हुए, विदेशों में लगी हुई अंग्रेजों की पूंजी की रक़म बढ़ती जाती थी। हिन्दुस्तान में हमें बार-बार याव दिलाया जाता है कि रेलों, नहरों और बहुत-से दूसरे कामों में अंग्रेजों का बेशु-मार रुपया लगा हुआ है और इस हिसाब से हिन्दुस्तान पर इंग्लैण्ड का बड़ा भारी क़र्जा बताया जाता है। हिन्दुस्तानियों को इसपर कई तरह का एतराज है, परन्तु यहाँ उस बात की चर्चा करने की जरूरत नहीं। हां, इतना ध्यान में रखना चाहिए कि लगी हुई पूंजी की इस भारी रक़म में इंग्लैंड से आया हुआ नया रुपया बहुत नहीं है। यह तो हिन्दुस्तान में कमाया हुआ मुनाफा यहीं फिरसे लगाया हुआ है। में तुम्हें बता चुका हूँ कि प्लासी और क्लाइव के समय में सचमुच अंग्रेज हिन्दुस्तान से बहुत-सा सोना और खजाना इंग्लैण्ड ले गये थे। उसके बाद हिन्दुस्तान के शोषण का तरीक़ा दूसरा होगया और इतना खुली नहीं रहा और मुनाफ़े का कुछ हिस्सा इसी देश में व्यवसाय में फिर लगा दिया गया।

इंग्लैण्ड ने देख लिया कि साहुकारी का संसार-ध्यापी धन्धा चलाने का सिर्फ यही उपाय सम्भव है कि माल के रूप में ब्याज लेना मंजूर किया जाय। मैं तुम्हें ऊपर बता चुका हूँ कि सोना ही लेने की जिद नहीं रक्खी जा सकती थी। इसके दो बड़े नतीजे हुए। एक तो इंग्लैंग्ड ने अपने लोगों के खाने के लिए बाहर से खाद्य-पदार्थ आने दिये और अपनी खेती को बिगाड़ लिया। उसने बाहर बेचने के लिए कारखानों में पक्का माल तैयार करने पर सारा जोर लगा दिया और अपने किसानों की हालत पर ध्यान नहीं दिया। अगर बाहर से खाने की चीजें सस्ती मिल जायें तो घर में पैदा करने की झंझट क्यों की जाय? और अगर कारखानों से ज्यादा लाभ हो सके तो खेती करने की तकलीफ़ क्यों गवारा की जाय? इस तरह इंग्लैंग्ड निरा उद्योग-प्रधान देश बन गया और खाने के लिए विदेशों पर निर्भर रहने लगा।

दूसरा नतीजा यह हुआ कि उसने मुक्त-व्यापार (Free Trade) की नीति इिल्तियार करली, यानी उसके बन्दरगाहों पर दूसरे देशों से आकर जो माल उतरता या उसपर वह या तो कर लगाता ही न था या बहुत कम लगाता था। चूंकि वह मुख्य औद्योगिक देश था, इसलिए पक्के माल के मामले में उसे बहुत वक्त तक स्पर्धा या लगा-डाँट का डर नहीं था। विदेशों माल पर महसूल लगाने का मतलब होता विदेशों से आनेवाली अपनी खूराक और कच्चे माल पर महसूल लगाना। इससे जनता के भोजन का वाम बढ़ता और अपने ही पक्के माल की क़ीमत भी बढ़ती। इसके सिवा, अगर भारी टैक्स लगाकर वह विदेशी माल को अपने यहाँ आने से रोक देता तो विदेशी क़र्जावार अपना क़र्ज इंग्लैण्ड को कैसे चुकाते? वे तो माल देकर ही क़र्ज चुका सकते थे। यही कारण था कि जहाँ दूसरे सब उद्योग-प्रधान देश संरक्षण-करों के तरफ़दार (Protectionist) थे, यानी वे विदेशी माल पर टैक्स लगाकर अपने बढ़ते हुए उद्योग-धंधों की रक्षा कर रहे थे, वहाँ इंग्लैण्ड ने मुक्त-व्यापार की नीति ग्रहण कर रक्खी थी। संयुक्तराज्य, फ़ांस, जर्मनी सब संरक्षणवादी थे।

मुक्त-व्यापार और संरक्षणवाद का सवाल हर मुक्त में पैदा होचुका है और उसपर गर्मागर्म बहस हुई है। आज़ तो असल में सारी दुनिया के सामने यह सवाल है। इंग्लैण्ड के दोनों बड़े दलों में असें तक मतभेद का यही मुख्य विषय रहा। उदार-दल वाले मुक्त व्यापार के तरफ़दार थे। शायद इस सवाल का ऐसा जवाब नहीं दिया जा सकता जो हर हालत में लागू हो सके। में तुम्हें याद दिलाऊँ कि जब अंग्रेज लोग यहां आये ही आये थे तब उन्होंने हिन्दुस्तानी कपड़े को इंग्लैण्ड में न घुसने देने के लिए उसपर भारी चुंगी लगाई थी। उस वक्त इंग्लैण्ड संरक्षणवादी था, क्योंकि इसोमें उसे सहूलियत थी। बाद में मुक्त या खुला व्यापार उसके अनुकूल पड़ने लगा तो बह उसका तरफ़दार होगया। और अब कुछ महीनों से वह फिर संरक्षण-वादी देश बन गया

है और उसने विदेशी माल पर भारी चुंगी लगा दी है । मगर अब वह दुनिया का साहकार नहीं रहा ।

उन्नीसवी सदी में अंग्रेजों ने खेती की उपेक्षा करने, उद्योग-धंधों पर सारा जोर लगाने, खाने को बाहर से मँगा लेने और बाहर के मुनाफ़े पर मौज करने की जो नीति रक्खी, वह उस वक्त तो फ़ायदेमन्द और सुहाबनी लगी, मगर उसमें खतरा तो था ही और वह अब सामने आ रहा है, उस नीति का आधार इंग्लैण्ड का उद्योग-धंधों में हाबी होना और उसका जबरदस्त विदेशी व्यापार था। लेकिन यह प्रधानता न रहे और साथ-साथ विदेशी व्यापार भी बरबाद होने लगे तो ? उस हालत में वह खाने का दाम कैसे चकावे ? और अगर चका भी दिया तो किसी जबरदस्त दूरमन के रास्ता रोक लेने की हालत में वह ख़ुराक उसे बाहर से मिल ही कैसे पायेगी ? पिछले महायद्ध में वहाँके लोगों को आधा भुखा रहना पडा था, क्योंकि खाद्य पदार्थों के आने के जरिये क़रीब-क़रीब कट गये थे। इससे भी बडा ख़तरा यह है कि विदेशी स्पर्धा की वजह से उसका विदेशी व्यापार दिन-दिन गिरता जा रहा है। यह स्पर्धा उन्नीसवीं सदी के आखरी बीस सालों में ज्यादा स्पष्ट होगई है, क्योंकि तभीसे अमेरिका और जर्मनी भी विदेशी बाजार ढुंढने लगे हैं। धीरे-धीरे दूसरे देश भी उद्योग-प्रधान बन गये और इस तलाश में शरीक होगये; और अब तो क़रीब-क़रीब सारा संसार किसी-न-किसी हद तक उद्योगवादी हो चला है। हर देश अपनी जरूरत का माल ज्यादा-से-ज्यादा खुद तैयार करके विदेशी माल को अपने यहाँ नहीं आने देना चाहता । -हिन्द्स्तान विदेशी कपडे की आमद रोकना चाहता है। तब लंकाशायर और विदेशी व्यापार पर निर्भर रहनेवाले दूसरे ब्रिटिश उद्योग क्या करें ?

इन सवालों का जवाब देना इंग्लैण्ड के लिए मुिक्कल है और उसके बुरे दिन भी आते दिखाई दे रहे हैं। वह कछुआ बनकर कोने में नहीं बैठ सकता और न अपनी ख़ूराक और दूसरी जरूरियात पैदा करके स्वावलम्बी जिन्दगी ही बिता सकता है। आजकल की परस्पर गुंथी हुई दुनिया में यह मुमिकन ही नहीं। और अगर वह अपनेको सबसे अलग-थलग कर भी ले तो इसमें सन्देह ही है कि वह अपनी बहुत ज्यादा आबादी के लिए काफ़ी खाद्य-सामग्री पैदा कर सकेगा। लेकिन ये सवाल आज के हैं; उन्नीसवीं सदी में इनका बहुत थोड़ा महत्व था। इसलिए इंग्लैंड ने अपने भविष्य की बाजी लगाई, और इस उम्मीद पर कि उसकी प्रधानता बनी रहेगी, सबकुछ दाँव पर धर दिया। बाजी बड़ी थी और जोखिम भारी था---यानी या तो संसार का मुख्या राष्ट्र बनकर रहने या खत्म ही हो जाने का सवाल था। कोई बीच का रास्ता नहीं था। लेकिन विक्टोरिया-युग के मध्यमवर्ग के अंग्रेज में न तो आत्मविक्वास

की कमी थी और न झूठे घमण्ड की। उसे मुद्दत से जो खुशहाली, कामयाबी और व्यवसाय एवं उद्योग में अगुआपन हासिल था उसके कारण उसे यक्तीन होगया था कि वह बुनिया के दूसरे इनसानों से ऊँचे वर्जे का प्राणी है। वह सब विवेशियों को नाचीज समझने लगा। एशिया और अफ़रीका के लोग तो पिछडे हुए और जंगली थे ही। वे तो इसीलिए पैवा हुए मालूम होते थे कि पिछडी हुई जातियों पर हुकूमत करने और उन्हें सुधारने के लिए अंग्रेजों को अपनी जन्मजात प्रतिभा का प्रयोग करने का मौक़ा मिले। योरप के दूसरे देश भी अज्ञानी और अंधविश्वासी थे। उनमें से अंग्रेजी जबान ही बहुत थोडे लोग जानते थे! सभ्यता की चोटी पर बैठे हुए खास लोग तो अंग्रेज ही थे। योरप बाक़ी की सारी दुनिया का सिरमौर था और इंग्लैण्ड योरप का नेता बनकर आगे बढ़ रहा था। ब्रिटिश साम्प्राज्य एक तरह की वैवी वस्तु थी और इसने ब्रिटिश जाति की महानता पर मुहर लगा वी थी। लॉर्ड कर्जन तीस वर्ष पहले भारत का वायसराय था और अपने समय का एक निहायत क़ाबिल अंग्रेज था। उसने अपनी एक किताब उन लोगों को समर्पण की थी, ''जो यह मानते हों कि ब्रिटिश साम्प्राज्य भगवान की इच्छा से क़ायम है और आजतक संसार में इससे ज्यादा भलाई करनेवाली कोई चीज पैवा नहीं हुई।''

में विक्टोरिया-युग के अंग्रेज के बारे में इतना सब जो लिख रहा हूँ उसमें कुछ ज्यावती और असाधारणता दिखाई देती है और शायद तुम यह भी सोचने लगो कि में उसका मजाक उड़ा रहा हूँ। यह ताज्जुब की बात है कि कोई भी समझदार आवमी इस तरह का बर्ताव करे और इस तरह का अजीब, घमंड-भरा और अपने मुँह मियां-मिट्ठूपन का रुख इित्तयार करे। लेकिन राष्ट्र-समूहों के मिथ्याभिमान को सन्तोष मिलता हो और उनका फ़ायदा भी होता हो तो वे किसी भी तरह की बात पर यक्रीन कर लेते हैं। व्यक्तियों को अपने पड़ोसियों के प्रति ऐसा भट्टा और गॅवारू बर्ताव करने का कभी ख़याल भी नहीं आता, मगर राष्ट्रों को ऐसी आत्म-ग्लानि नहीं हुआ करती। बदिक्रस्मती से हम सब एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं और अपने-अपने राष्ट्रीय गुणों की शेखी बघारते फिरते हैं। थोडे-से फ़र्क़ के साथ विक्टोरिया-युग के अंग्रेज का नमूना अक्सर सभी जगह मिलता है। सारे यूरोपियन राष्ट्रों के ऐसे ही नमूने हो चुके है। जर्मनी का नमूना तो बीस वर्ष पहले ख़ास तौर पर जोर-जबरदस्ती से भरा हुआ था। अमेरिका और एशिया॰में भी ऐसा ही हुआ है।

इंग्लैण्ड और पश्चिमी योरप की खुशहाली की वजह उद्योगवाद और पूंजीवाद की तरक्की थी। यह पूंजीवाद मुनाफे की लगातार खोज में सरपट दौड़ रहा था। सफलता और लाभ ही वहाँके लोगों के आराध्यदेव बन गये थे, क्योंकि पूंजीवाद में धर्म या सदाचार से क्या वास्ता ? उसूल यह होगया कि जो व्यक्ति और राष्ट्र भयंकर स्पर्धा यानी जबरदस्त लाग-डॉट में आगे निकल जाय वह बाज़ी मार लेजाय, और जो पीछे रह जाय वह जाय जहन्तम में ! विक्टोरिया-यग के लोगों को अपनी धार्मिक सिंहण्णता पर घमण्ड था। उनका प्रगति और विज्ञान में विश्वास था और उनके व्यापार और साम्प्राज्य की कामयाबी ने ही यह साबित कर दिया था कि वे एक स्नास तरह और ऊँचे दर्जे के इनसान थे और इसीलिए जिन्दगी की लडाई में वे बच रहे थे। क्या डार्विन ऐसा नहीं कह गया था? असल में धर्म के प्रति उनकी सहनज्ञीलता नहीं थी, उदासीनता थी। आर. एच. टॉनी नाम के अंग्रेज लेखक ने इस स्थिति का अच्छा बयान किया है। वह कहता है कि दुनियावी मामलात से अलग करके ईश्वर को अपनी जगह पर बिठा दिया गया था। "जैसी जमीन पर नियंत्रित राजाशाही थी वैसी हो स्वर्ग में भी क़ायम करदी गई!" अमीरों का तो यह ख़याल था, मगर ग़रीबों को गिरजाघर जाने और धर्म को मानने का इस आज्ञा से उत्साह दिलाया जाता था कि इससे शायद उनमें क्रान्तिकारी विचार पैदा न हो पायेंगे। धार्मिक सिहण्ता का मतलब यह नहीं था कि और मामलों में भी बर्दाश्त से काम लिया जाता हो । जिन बातों को ज्यादातर लोग महत्व देते थे उनमें जरा भी सहन-शीलता नहीं थी, जरा खिचाव हुआ कि सहनशीलता काफ़र! हिन्द्स्तान में भी अंग्रेजी सरकार धर्म के मामलों में निहायत सहनशील है और इसे अपना एक खास सद्गुण बताती है । मगर उसकी राजनीति और उससे ताल्लुक रखनेवाली किसी बात की जरा भी टीका करो तो फौरन उसके कान खडे होजाते हैं। उस वक्त उसकी सहनशीलता की कोई शिकायत नहीं की जा सकती ! उसपर जितना ज्यादा जोर डालो, वह उतनी ही नीचे उतर आयगी; और अगर जोर काफ़ी पड़ जाय तो फिर सरकार सहनशीलता का बुर्क़ा उतारकर खुले और शर्मनाक ढंग से आतंकवाद का आश्रय लेती है। हिन्दुस्तान में हम आज यही देख रहे है। थोडे दिन हए, मैने अखबार में पढ़ा था कि कुछ अंग्रेज कर्मचारियों को धमकी के इत लिखने के जुर्म में एक निम्ं छिये छोकरे को ८ साल सख़्त क़ैद की सजा दी गई है!

पूँजीवादी उद्योग के बढ़ने से कई तब्दीलिया हुई। पूँजीवाद के काम का विस्तार बढ़ता ही गया। छोटे-छोटे व्यवसाय और कारात्तानों की बिनस्बत बडे पैमाने पर व्यवसाय और कारात्तानों की बिनस्बत बडे पैमाने पर व्यवसाय और कारात्ताने चलते भी अच्छे और उनसे मुनाफा भी ज्यादा होता था। इसिलिए बहुत बडी-बडी कम्पनियाँ बनने लगीं और उन्होंने उद्योग-पर-उद्योग हाथ में लेलिये और छोटे-छोटे स्वतंत्र उत्पादकों और कारात्तानों को हड़प कर लिया। व्यक्तियों के लिए स्वतंत्ररूप से कुछ कर सकने का मौका बहुत कम रह गया, इसिलिए

जैसा हो वैसा होने देने (लेसे फ़ेयर) के पुराने ख़यालात इस नई स्थिति के सामने टिक नहीं सके। ये जबरदस्त कम्पनियाँ और व्यापार-संघ सरकारों पर भी हावी होगये।

पंजीवाद के कारण साम्प्राज्य का एक और भी ख़ौफ़नाक रूप पैदा हुआ। उन्नी-सवीं सदी के पिछले आधे हिस्से में जो देश उद्योग-धंधों में बहुत आगे बढ़ गये थे उनमें जैसे-जैसे आपसी लाग-डाँट बढ़ी, वैसे-वैसे वे बाजारों और कच्चे माल की तलाश में और भी दूर-दूर देशों की तरफ़ आंखें फाडने लगे। दूनियाभर में साम्राज्य के लिए भयंकर छीना-झपटी शुरू हुई । एशिया में यानी हिन्दुस्तान, चीन, बहुत्तर भारत और ईरान में जो कुछ हुआ उसका हाल जरा विस्तार के साथ तुम्हें बता चुका हैं। अब योरप की क़ौमें गिद्धों की तरह अफरीका पर टूट पड़ीं और उसे आपस में बाँट लिया। यहाँ भी इंग्लैण्ड ने सबसे बडा हिस्सा लेलिया । उत्तर में मिस्र और पूर्व, पश्चिम व दक्षिण में बड़े-बड़े प्रदेश उसके हाथ लगे। फ्रांस भी मजे में रहा। इटली इस लट के माल में से हिस्सा चाहता था, लेकिन एबीसीनिया के मुकाबिले में उसे बुरी तरह मह की खानी पडी। इससे सभीको बडा आश्चर्य हुआ। जर्मनी को हिस्सा मिला, मगर उससे सन्तोष नहीं हुआ। सब जगह साम्राज्यवाद की धूम थी। वह चीखता, धम-काता और इधर-उधर हाथ-पैर पीटता था । ब्रिटिश साम्प्राज्यवाद के लोकप्रिय कवि रुडयार्ड किपलिंग ने 'गोरों के भार' (Whiteman's burden) का गीत बनाया। फांसवाले अपने सभ्यता-प्रचार के पवित्र ध्येय की बातें करने लगे। जर्मनी को अपनी संस्कृति फैलाना ही था। इस तरह ये सभ्यता के प्रचारक दूसरों की हालत सुधारने और उनका बोझा ओढ़ने की पूरी त्याग-भावना के साथ घर से निकले और भूरे, पीले और काले लोगों की गर्दनों पर सवार होगये। मगर कालों के बोझे का गीत कौन गाता ?

एक-दूसरे से लड़नेवाले ये साम्प्राज्यवाद इस बुरी तरह पैर फैलाते जा रहे थे कि पृथ्वी इनके लिए छोटी पड़ गई। बाजारों की भूख इनमें से हरेक देश को आगे- से-आगे धकेल रही थी और इनकी आपस में ही अक्सर भिड़न्त हो जाती थी। इंग्लैंण्ड और फ़ांस में लड़ाई होते-होते बच गई। मगर हितों में सच्ची कशमकश तो अंग्रेजी और जर्मन उद्योग के बीच पैदा हुई। जर्मनी उद्योग और जहाजों के व्यवसाय में इंग्लैंड के बराबर होगया और हर बाजार में उसका मुक़ाबिला करने लगा। लेकिन उसने देखा कि सरज्मीन के अच्छे हिस्सों पर पहले ही इंग्लैंग्ड का क़ब्जा हो चुका है। वह बड़ा घमण्डी और उच्चाकांक्षी देश ठहरा, इस तरह दूसरे राष्ट्र उसे पीछे पड़ा रक्खें, यह बात उसे बुरी तरह खटकती थी। इसलिए उनके साथ एक जबरदस्त लड़ाई करने के लिए वह जोरों से तैयारी करने लगा। सारे योरप में तैयारियाँ शुरू होगई और जल और स्थल सेनायें बढ़ने लगीं। अलग-अलग देशों में गुटबन्दी हुई। अस्तीर में दो

हिथियारों से सजे हुए दल आमने-सामने खडे नजर आने लगे। एक तरफ़ जर्मनी, आस्ट्रिया और इटली की त्रिपुटी थी और दूसरी तरफ़ रूस और फ़ांस की दोस्ती। इंग्लैण्ड भी छिपे तौर पर इस दोस्ती में शामिल था।

इसी बीच में उन्नीसवीं सदी के अस्तीर में इंग्लैण्ड को दक्षिण अफ़रीका में एक छोटी-सी ख़ानगी लड़ाई लड़नी पड़ी। ट्रांसवाल के बीअर प्रजातंत्र में सोने की खानें निकल आई और इसी कारण १८९९ ई० में यह लड़ाई हुई। बीअर लोग योरप के प्रमुख राष्ट्र के ख़िलाफ़ तीन साल तक जबरदस्त साहस और धंयं के साथ लड़े। उन्हें कुचल दिया गया और उन्हें हार माननी पड़ी। मगर थोड़े दिनों बाद अंग्रेजों ने एक अक्लमन्दी और उदारता का काम किया और थोड़े ही समय पहले के दुश्मनों को पूरी आजादी दे दी। उस समय उदार दल के हाथ में सत्ता थी। कुछ समय बाद सारा दक्षिण अफ़रीका ब्रिटिश साम्प्राज्य का स्वतंत्र उपनिवेश बन गया।

### : १३७ :

## अमेरिका का गृह-युद्ध

२७ फ़रवरी, १९३३

हमारा बहुत ज्यादा समय पुरानी दुनिया के झगडों और षड्यंत्रों ने, राजाओं और क्रान्तियों ने, घृणा और राष्ट्रीयता के भावों ने लेलिया। अब जरा अटलाण्टिक महासागर पार करके अमेरिका की नई दुनिया में चलकर देखें कि योरप के पंजे से छूटने के बाद इसका क्या हाल रहा। संयुक्तराज्यों पर हमें ख़ास तौर से ध्यान देने की जरूरत है। छोटी-सी शुरुआत करके ये इतने आगे बढ़ गये है कि आज संसार की परिस्थित पर इनका बहुत ज्यादा असर है। इंग्लेण्ड की स्थित अब सबसे बढ़कर नहीं रही। वह संसार का साहकार नहीं रहा, योरप के दूसरे देशों की तरह वह भी एक कर्जादार मुल्क है। उसे संयुक्तराज्यों से कृपा और उदारता की भीख माँगनी पड़ती है। साहकारी की पगडी अब अमेरिका के सिर बँघ गई है, धन का दिया अब उसके यहाँ जाकर गिरता है; और करोड़पित पैदा करने की उसकी ताक़त पर तो सबको ताज्जुब होता है। परन्तु पुरानी दन्तकथा के मीडास' की तरह सोनें से उसे बहुत सुख नहीं मिल गया। वहाँ बेशुमार करोड़पितयों के होते हुए भी आम जनता आज भी ग्ररीबी और मुसीबत में पडी हुई है।

फ़्रीजिया का एक काल्पनिक राजा, जिसमें यह शक्ति थी कि जिस चीज
 को वह छूता वही सोने की होजाती।

समुद्रतट के जिन तेरह राज्यों ने १७७५ ई० में इंग्लैण्ड से सम्बन्ध तोड़ लिया या उनकी आबादी ४० लाख से कम ही थी। आज अकेले न्यूयार्क शहर की आबादी उससे क़रीब दुगुनी है और सारे संयुक्तराज्यों की साढ़े बारह करोड़ है। इस संघ में अब पहले से बहुत ज्यादा राज्य हैं और वे इस महाद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर प्रशान्त महासागर तक फैले हुए हैं। उन्नीसवीं सदी में इस महान् देश का क्षेत्रफल यानी रकबा और आबादी ही नहीं बढ़ी, बिल्क इसके आधुनिक उद्योग और व्यापार, धन और प्रभाव में भी वृद्धि हुई। इन राज्यों को बहुत-सी दिक्क़तों और तकलीफों का सामना करना पड़ा और इनके साथ योरप वालों के युद्ध और झगड़े-टण्टे भी हुए, लेकिन इनपर सबसे बडी मुसीबत यह आई कि उत्तर और दिक्कण के राज्यों में जबरदस्त और तबाह करनेवाली घरेलू लड़ाई हुई।

अमेरिका के आजाद होने के चन्द साल बाद फ्रांस की राज्यकान्ति हुई और उसके पीछे-पीछे नेपोलियन की लड़ाई हुई। नेपोलियन और इंग्लैण्ड दोनों एक-दूसरे के व्यापार को चौपट कर देना चाहते थे और इस कोशिश में उनकी संयुक्तराज्यों से भी मुठभेड़ होगई। अमेरिका का समुद्री व्यापार बिलकुल रुक गया और इसलिए १८१२ ई० में उसकी इंग्लैण्ड के साथ दूसरी लड़ाई छिड़ गई। इन दो वर्ष के झगड़े का कोई खास नतीजा नहीं निकला। इस लड़ाई के सिलसिले में जब नेपोलियन एल्बा में ठिकाने लगा दिया गया और इंग्लैण्ड को उधर से छुट्टी मिल गई, तो अंग्रेजों ने किसी तरह अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन पर क़ब्जा कर लिया और वहांकी बडी-बडी सभी सरकारी इमारतें जला दीं। कैपिटल नामक भवन, जहाँ कांग्रेस होती है, और वहांइटहाउस, जिसमें राष्ट्रपति रहते हैं, भी बरबाद कर दिये गये। बाद में अंग्रेजों की हार होगई।

इस युद्ध से पहले भी संयुक्तराज्यों ने दक्षिण में एक बहुत बड़ा प्रदेश अपने इलाक़ में मिला लिया था। यह फ्रांस की लुइजियाना नाम की पुरानी बस्ती थी। अंग्रेजों के जहाजी हमलों से इसकी रक्षा बिलकुल न कर सकने के कारण इसे नेपोलियन ने अमेरिका के हाथ बेच दिया था। कुछ साल बाद, १८२२ ई० में, उसने स्पेन से ख़रीदकर फ्लॉरिडा को मिला लिया और १८४८ ई० में मैक्सिको से लड़ाई जीतकर कैलीफ़ोनिया सिहत कई और राज्य दिक्षण-पिच्चम में लेलिये। इस दिक्षण-पिच्चमी हिस्से में अब भी बहुत-से नगरों के नाम स्पेनिश हैं और उन दिनों की याद दिलाते हैं जब वहाँ स्पेन वालों का या स्पेन की भाषा बोलनेवाले मैक्सिको-निवासियों का राज्य था। सिनेमैडोम के बड़े शहर लॉस एञ्जेलीस और सैन फ्रांसिस्को के नाम स्प्रीन सुने हैं।

जिस वक्त योरप बार-बार कान्तियाँ करने और उन्हें दबा देने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त संयुक्तराज्य पिश्चम की ओर फैलते जा रहे थे। दमन के कारण योरप के लोग अपने-अपने देश छोड़कर जा रहे थे और लम्बे-चौडे देश और ऊँची-ऊँची मजदूरी की कहानियाँ उन्हें बडी तादाद में अमेरिका की तरफ़ खींच रहीं थीं। जैसे-जैसे पश्चिम में आबादी बढ़ी वैसे-वैसे नये-नये राज्य बनते और संघ में शामिल होते गये।

उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में शुरू से ही बड़ा भेद था। उत्तरी राज्य उद्योग-प्रधान थे और वहाँ बडी-बडी मशीनों वाले नये-नये कारखानें तेजी से बढ़ गये। दक्षिण में बड़े-बड़े व्यापारी बतीचे थे और उनमें गुलाम लोग मज़दूरी करते थे। गुलामी की प्रथा क़ानून से जायज थी, मगर उत्तर के लोग उसे पसन्द नहीं करते थे और वहाँ उसका कोई महत्व भी न था। दक्षिण का सारा दारोमदार ही गुलामी पर था। ये गुलाम अफरीका के हब्शी थे। गोरा एक भी गुलाम नहीं था। आज़ादी के ऐलान में 'सब मनुष्य जन्म से समान हं' यह जो उसूल माना गया था वह गोरों पर ही लाग होता था, कालों पर नहीं।

इन हिंद्यायों को अफ़रीका से किस तरह लाया गया था, यह कहानी बडी वर्दनाक हैं। गुलामों का व्यापार सत्रहवीं सदी के शुरू में आरम्भ हुआ और १८६३ ई० तक जारी रहा। पहलेपहल तो यह हुआ कि जब अफ़रीका के पिश्चमी समुद्रतट से व्यापार के माल से लदी हुई नावें गुजरतीं, तो जो भी अफ़रीका-निवासी उनके हाथ पड़ जाते उन्हें पकड़कर वे अमेरिका ले जातीं। इस किनारे का एक हिस्सा अब भी 'गुलामों का किनारा' (Slave Coast) कहलाता है। ख़ुद अफरीका के बाशिन्दों में गुलामों का रिवाज बहुत कम था। वे सिफ़ं लड़ाई के क़ैदियों और क़र्जदारों के साथ ही गुलामों का-सा बर्ताव करते थे। अफ़रीकन लोगों को अमेरिका लेजाकर बेच देने का धन्धा बड़ मुनाफ़े का पाया गया। गुलामों का व्यापार पढ़ा और इसमें अंग्रेज, स्पेनिश और पोर्चुगीज लोगों ने पंसा लगाया। गुलामों के व्यापार के लिए ख़ास तरह के जहाज बनाये गये। उनमें पटावों के बीच में लम्बी और तंग कोठरियाँ रक्खी गई और उनमें ये अभागे हब्शी पैरों में जंजीरें और हाथों में हथकड़ियाँ बांधकर दो-दो करके लिटा दिये जाते थे। अटलाण्टिक महासागर पार के समुद्री सफ़र में कई हफ़्ते और कभी-कभी महीने लग जाते थे। इस सारे असें में ये हस्की इन तंग कोठरियों में बँधे पड़े रहते। इनमें हरेक को ५।। फ़ीट लम्बी और १६ इंच चौडी जगह दी जाती थी!

गुलामों के व्यापार के कारण लिवरपूल बड़ा शहर बन गया। १७१३ ई० में ही जब यूट्रेच्ट की संधि हुई तो इंग्लैंग्ड ने स्पेन से अफ़रीका और स्पेनिश अमेरिका के बीच में गुलामों को लेजानें का विशेषाधिकार छीन लिया। इससे पहले भी इंग्लैंग्ड अमेरिकन इलाक़ों में गुलाम पहुँचाया करता था। इस तरह अठारहवीं सदी में कोशिश की गई कि अफरीका और अमेरिका के गुलामों के व्यापार पर अंग्रेजों का ठेका हो जाय। १७३० ई० में लिवरपूल के १५ जहाज इस व्यवसाय में लगे हुए थे। यह तादाद बढ़ती-बढ़ती सन् १७९२ ई० में १३२ होगई। औद्योगिक कान्ति की शुक्आत में इंग्लैण्ड के लंकाशायर प्रदेश में रुई की कताई का काम बहुत बढ़ गया और इसके कारण संयुक्तराज्यों में गुलामों की माँग भी बहुत बढ़ गई। इसका कारण यह था कि लंकाशायर की मिलों में जो रुई काम में लाई जाती थी वह अमेरिका के दक्षिणी राज्यों के रुई के बड़े बग़ीचों में से आती थी। ये बग़ीचे बड़ी तेजी से बढ़े, अफरीका से ग़लाम भी उतने ही ज्यादा आये और हिन्शयों की औलाद बढ़ाने की कोशिश भी की गई। १७९० ई० में संयुक्तराज्यों में ग़लामों की तादाद ६,९७,००० थी। १८६१ ई० में वह बढ़कर ४०,००,००० होगई।

उन्नीसवीं सदी के शुरू में बिटिश पार्लमेण्ट ने गुलामी के रिवाज के खिलाफ कडे क़ानन पास किये। योरप और अमेरिका के दूसरे देशों ने भी ऐसा ही किया। इसतरह गुलामी का व्यापार ग़ैरक़ानूनी ठहरा दिया गया, मगर हब्झियों को अफरीका से अमेरिका ले जाने का सिलसिला फिर भी जारी रहा। फ़र्क़ इतना ही हुआ कि सफ़र में उनकी हालत और भी खराब होने लगी। वे खुले तौर पर तो ले जाये नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्हें टॉडों पर ऊपर-नीचे पटककर लोगों की नजर से छिपा दिया जाता था। एक अमेरिकन लेखक कहता है-- "कभी-कभी बर्फ़ की भरी गाडी (Toboggan) पर सवार होनेवालों की तरह उन्हें एक-दूसरे के ऊपर टाँग पर टाँग रखकर लाद दिया जाता था ! "यह कितनी स्नौफ़नाक बात होती होगी, इसका स्नयाल करना भी दूश्वार है। उन जहाजों की इतनी गन्दी हालत हो जाती थी कि चार-पाँच बार के सफ़र के बाद उन्हें छोड़ देना पड़ता था। मगर मुनाफा बहुत ज्यादा होता था और जब व्यापार का खुब जोर था, यानी अठारहवीं सदी के अस्तीर और उन्नीसवीं के शुरू में, तो हर साल अफ़रीका के गुलामों के किनारे से एक लाख गुलाम लेजाये जाते थे। याद रहे कि इतने आदिमयों को लेजाने का यह मतलब था कि हब्दियों को पकड़ने के लिए जो छापे मारे जाते थे उनमें इनसे कहीं ज्यादा की मौत होती थी।

उन्नीसवीं सदी के शुरू में या उसके आस-पास सभी बडे-बडे देशों ने इस व्यवसाय को क़ानून के ख़िलाफ़ ठहरा दिया। संयुक्तराज्यों ने भी ऐसा ही किया। इस तरह ग़ुलामी का व्यापार बन्द होगया, मगर अमेरिका में ग़ुलामी बन्द नहीं हुई, यानी वहाँ पुराने ग़ुलाम फिर भी ग़ुलाम ही बने रहे। और चूंकि ग़ुलामी जायज्ञ थी, इसिल्ए मनाई होने पर भी गुलामों का व्यापार जारी रहा । जब ब्रिटेन ने दास-प्रथा भी उठा दी तब गुलामी के व्यापार के लिए न्यूयार्क मुख्य बन्दर हो गया ।

यद्यपि उन्नीसवीं सदी के बीच तक कई वर्ष न्यूयार्क इस व्यवसाय का केन्द्र रहा, फिर भी अमेरिका के उत्तरी राज्य गुलामी के रिवाज के खिलाफ़ थे। इसके विपरीत, विक्षण वालों को अपने बगीचों के लिए इन गुलामों की जरूरत थी। कुछ राज्यों ने गुलामी उठा दी और कुछ ने रहने दी। हब्शी गुलामी वाले राज्यों में से भागकर बिना गुलामी के राज्यों में चले जाते और उनके बारे में झगडे होते।

उत्तर और दक्षिण के आर्थिक हित जुदा-जुदा थे और उनके बीच १८३० ई० में ही चुंगी के मामले में कशमकश होगई। संघ से अलग होजाने की धमिकयां दीगईं। राज्य अपने-अपने अधिकार छोड़ना नहीं चाहते थे और संघ-सरकार की बहुत ज्यादा दस्तन्वाजी पसन्द नहीं करते थे। देश में दो दल हो गये। एक राज्यों की सत्ता का तरफ़दार था, दूसरा मजबूत केन्द्रीय सरकार चाहता था। इन मतभेदों के कारण उत्तर और दक्षिण के बीच की खाई बढ़ती गई और जहाँ कहीं नये राज्य संघ में शामिल होते थे वहीं यह सवाल उठता था कि वे किस तरफ़ का साथ देंगे। बहुमत किधर होगा? उत्तर की आबादी तेजी से बढ़ रही थी, क्योंकि योरप से लोग आआकर वहाँ बस रहे थे। इससे दक्षिण के लोगों को डर हुआ कि उत्तर की बढ़ी हुई संख्या उन्हें दबा लेगी और हर सवाल पर ज्यादा वोट या राय देकर उन्हें हरा देगी। इस तरह उत्तर और दक्षिण में खिचाव बढ़ता गया।

इसी बीच, दक्षिण में गुलामी की प्रथा बिलकुल उठा देने का आग्दोलन खड़ा हुआ। इस आग्दोलन का मुख्य नेता विलियम लॉयड ग्रैरोजन था। १८३१ ई० में गैरीजन ने गुलामी दूर करने के इस आग्दोलन के प्रचार के लिए 'लिबरेटर' (उद्घारक)नामक एक पत्र निकाला। इसके पहले ही अंक में उसने साफ़-साफ़ जाहिर कर दिया कि इस मामले में वह कोई समझौता नहीं करेगा और न नरम नीति रक्खेगा। उस अंक के कुछ वाक्य इतने मशहूर होगये हैं कि मैं उन्हें यहाँ देता हूँ:——

"में सत्य के समान कटु और न्याय की तरह कठोर रहूँगा। इस विषय में नरमी से सोचना, बोलना या लिखना नहीं चाहता। नहीं, नहीं; जिसके घर में आग लगी हो उसे भले ही घीरे-घीरे चिल्लाने को कहो, जिसकी पत्नी का सतीत्व नष्ट किया जा रहा हो उसे चाहे अपनी पत्नी को बचाने में नम्नता से काम लेने को कहो, जिस माता का शिशु आग में पड़ गया है उसे भी आहिस्ता-आहिस्ता बचाने को कहो, लेकिन मुझे मेरे इस काम में मुलायमियत से काम लेने को मत कहो। में बहुत उम्र हूँ, में गोलमोल बात नहीं कहूँगा, में क्षमा नहीं कहूँगा, और न तिल भर पीछे हुटूँगा। मेरी बात सुननी ही पड़ेगी।"

लेकिन यह बीर-वृत्ति थोडे-से लोगों तक ही सीमित थी। जो लोग गुलामी की प्रथा के ख़िलाफ़ थे उनमें से ज्यादातर यह नहीं चाहते थे कि गुलामी का रिवाज जहाँ है वहाँ उसमें दखल दिया जाय। फिर भी उत्तर और दक्षिण का आपसी खिचाव बढ़ता ही गया, क्योंकि उनके आर्थिक स्वार्थ जुदा-जुदा थे और कशमकश ख़ास तौर से चुंगी के सवाल पर थी।

१८६० ई० में अब्राहम लिंकन संयुक्तराज्यों का राष्ट्रपित चुना गया । उसका चुनाव क्या हुआ, दिक्षण वालों को अलग होजाने का इशारा मिल गया। लिंकन गुलामी के रिवाज का विरोधी था, मगर उसने साफ़ कर दिया था कि जहाँ गुलामी पहले से हैं वहाँ उसे नहीं छेडा जायगा। मगर वह इस बात के लिए तैयार नहीं था कि यह नये राज्यों में भी फैले और इसे क़ानूनी रूप मिल जाय। इस आश्वासन से विक्षण का सन्तोष नहीं हुआ और एक-एक करके कई राज्य संघ से अलग होगये। संयुक्तराज्य छिन्न-भिन्न हुआ चाहते थे। नये राष्ट्रपित के सामने ऐसी भयंकर स्थिति थी। उसने दिक्षण को राजी करके इस अंग-भंग को रोकने की एक और कोशिश की। उसने उन्हें तरह-तरह के आश्वासन दिये कि वास-प्रथा बन्द नहीं की जायगी। उसने यहाँतक कह दिया कि गुलामी जहाँ है वहाँ उसे विधान में शामिल करके स्थायी बनाने को भी तैयार हूँ। असल में वह शान्ति की खातिर किसी भी हद तक जाने को राजी था, मगर वह एक बात को मंजूर नहीं कर सकता था और वह यह कि संघ छिन्न-भिन्न होजाय। किसी राज्य का संघ से अलग होने का हक्ष वह करई मानने को तैयार नहीं था।

गृह-युद्ध को टालने की लिकन की सारी कोशिशों बेकार रहीं। दक्षिण ने अलग होजाने का फंसला कर लिया और ग्यारह राज्य अलग हो भी गये। उनके साथ किनारे के कुछ और राज्यों की भी हमदर्दी थी। अलग होनेवाले राज्य अपनेको सिम्मिलित राज्य (Confederate State) कहने लगे और उन्होंने जैफ़संन डेविस को अपना अलग राष्ट्रपति चुन लिया। १८६१ ई० के अप्रैल में गृह-युद्ध छिड़ गया और पूरे चार वर्ष तक चलता रहा। उस समय बहुत-से भाई भाइयों से और मित्र मित्रों से लडे। लड़ाई के दौरान में दोनों तरफ़ बडी-बडी फ़ौजें खडी हो गई। उत्तर को बहुतेरी सहू लियतें थीं। उसकी आबादी भी ज्यादा थी और दौलत भी ज्यादा। वह पक्का माल तैयार करनेवाला और ऐसा देश था जहाँ उद्योग-धंघे और कल-कारख़ाने खूब बढ़े हुए थे, इसिएए उसके पास बहुत ज्यादा साधन थे और उसकी रेलें भी ज्यादा थीं। लेकिन दिक्षण के सैनिक और सेनापित अच्छे थे—ख़ासतौर पर जनरल ली बड़ा योग्य था। इसिएए शुक्-शुक्ड में दिक्षण की ही सारी विजय हुई। लेकिन अख़ीर में दिक्षण की

ताक्रत कमजोर पड़ गई। उत्तर वालों की समुद्री फ़ौज ने दक्षिण का उसके योरप के बाजारों से ताल्लुक़ बिलकुल काट दिया और रुई और तम्बाकू का बाहर जाना रोक दिया। इससे दक्षिण के हाथ-पैर कट गये। लेकिन इसका असर लंकाशायर पर भी बहुत जबरदस्त हुआ। वहाँ रुई न पहुँचने से बहुतसी मिलें बन्द होगई। लंकाशायर के मजदूर बेकार होगये और उन्हें बडी मुसीबत उठानी पड़ी।

इस लड़ाई के बारे में अंग्रेजी लोकमत की आम तौर पर दक्षिण वालों के साथ हमदर्दी थी, या कम-से-कम धनिकवर्ग की राय दक्षिण की तरफ़ थी। सुधारक लोग उत्तरवालों के तरफ़दार थे।

गृह-युद्ध की असली वजह दास-प्रथा नहीं थी। जैसा में कह चुका हूँ, लिंकन अख़ीर तक आक्ष्वासन देता रहा था कि गुलामी की प्रथा जहाँ कहीं है वहाँ उसका ख़याल रक्खा जायगा। मगडे की जड़ तो असल में दक्षिण और उत्तर के ज्वा-ज्वा और कुछ विरोधी आर्थिक स्वार्थ थे और अख़ीर में लिंकन को संघ की रक्षा के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध छिड़ जाने के बाद भी लिंकन ने दास-प्रथा के बारे में कोई साफ़ ऐलान नहीं किया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उत्तर के वे बहुत लोग जो गुलामी की प्रथा के तरफ़दार थे और किनारे के राज्य भड़क न उठें। हाँ, जैसे-जैसे लड़ाई बढ़ती गई वैसे-वैसे वह साफ़ बातें करने लगा। पहले उसने यह प्रस्ताव रक्खा कि मालिकों को मुआवजा देकर कांग्रेस गुलामों को आजाद करदे। बाद में उसने मुआवजा देने का विचार छोड़ बिया और आख़िर १८६२ ई० के सितम्बर में उसने जो मुक्ति की घोषणा निकाली उसमें यह ऐलान कर दिया कि १८६३ ई० की पहली जनवरी से सारे बाग़ी राज्यों के गुलाम आजाद होजायँगे। इस घोषणा के निकालने की ख़ास वजह शायद यह थी कि वह दक्षिण की ताक्रत लड़ाई में कमजोर कर देना चाहता था। इसका नतीजा यह हुआ कि चालीस लाख गुलाम आजाद होगय और उनसे यह उम्मीद जरूर रक्खी गई थी कि सिम्मिलित राज्यों में ये लोग बखेडा खड़ा करेंगे।

जब दक्षिणवाले बिलकुल थक गये तो १८६५ ई० में गृहयुद्ध ख़त्म हुआ। वैसे तो लड़ाई कभी भी हो तो भयंकर चीज ही होती है, मगर खानाजंगी तो और भी ख़तरनाक चीज है। चार वर्ष की इस जबरदस्त लड़ाई का बोझ सबसे ज्यादा राष्ट्र-पित लिंकन पर पड़ा और उसका जो नतीजा हुआ वह भी बहुत कुछ उसीकी शान्त दृइता के कारण ही हुआ। उसने सारी निराशाओं और मुसीबतों की परवा न की और अपना काम जारी रक्खा। उसे सिर्फ जीतने की ही धुन नहीं थी। वह यह भी चाहता था कि इस विजय में कम-से-कम बदगुमानी पैदा हो, ताकि जिस संघ के खातिर वह लड़ रहा था वह हुदयों का सम्मेलन हो और कोरा जबरदस्ती से लदा हुआ मेल न हो। इसिलए लड़ाई में विजयी होते ही उसने हारे हुए दक्षिण के साथ उदारता का बर्ताब करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दिनों के भीतर ही किसी फिरे दिमाग्र के आदमी ने उसे गोली से उड़ा दिया।

अज्ञाहम लिंकन अमेरिका के बडे-से-बडे शूरवीरों में से हैं। उसका स्थान दुनियाभर के महान पुरुषों में भी हैं। शुरू में वह बहुत ही छोटा आदमी था। स्कूल में उसने थोडी-सी तालीम पाई थी। जो कुछ उसने सीखा ज्यादातर अपनी ही मेहनत से सीखा था। फिर भी वह बढ़ते-बढ़ते एक बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ और वक्ता बन गया और उसने मुसीबत के बहुत बड़े जमाने में अपने देश की नाव को पार लगाया।

िंलकन के मरने के बाद अमेरिका की कांग्रेस दक्षिणी गोरों के प्रति उतनी उदार नहीं रही, जितनी कि वह हो सकती थी। इन दक्षिणी गोरों को कई तरह की सजा दी गई और बहुतों का मताधिकार छीन लिया गया। उधर हिट्सियों को नागरिकता के पूरे हक्स देकर इस बात को अमेरिका के विधान में शामिल कर दिया गया। यह भी नियम बना दिया गया कि कोई राज्य किसी आदमी को उसकी जाति, रंग या पहले की गुलामी के कारण राय देने के हक्स से बंचित नहीं कर सकेगा।

हब्बी लोग अब क़ानृन की रू से आजाद होगये और उन्हें राय देने का हक भी मिल गया। लेकिन उनकी माली हालत वही रही, इस कारण उन्हें बहुत कम फ़ायदा पहुँचा। आजाद किये गये हिंद्यायों में से किसीके पास जायदाद नहीं थी और उनके लिए क्या किया जाय, यह सवाल होगया। उनमें से कुछ लोग उत्तर के शहरों में जा बसे, लेकिन ज्यादातर जहां थे वहीं रहे। उनपर उनके पुराने गोरे दिक्षणी मालिकों का वैसा ही दबाव रहा। वे पुराने बागीचों में काम करते रहे और जो मज़दूरी उनके गोरे अन्नदाता देदेते वही उन्हें लेनी पड़ती। दिक्षणी गोरों ने भी हर तरह के आतंक द्वारा हिंद्यायों को दबाये रखने के लिए अपना संगठन कर लिया। उन्होंने कूक्लक्स क्लैन नाम की एक ग्रैरमामूली ढंग की गुप्त-सी संस्था बना ली। इसके सदस्य बुक्नें पहन-पहनकर हिंद्यायों को डराते फिरते थे और उन्हें चुनाव में राय देने से भी रोकने लगे।

पिछले पचास वर्ष में हिंबायों ने कुछ तरक्क़ी की है। बहुतों के जायदाद भी होगई हैं और उनकी कई बिढ़या शिक्षण-संस्थायें हैं। फिर भी निश्चित रूप में उनकी जाति गुलाम है। संयुक्त राज्यों में उनकी तादाद एक करोड़ बीस लाख के क़रीब यानी सारी आबादी का दसवां हिस्सा है। जहां कहीं उनकी तादाद थोड़ी है वहां उन्हें बरदाक्त कर लिया जाता है। उत्तर के कुछ हिस्सों में कुछ ऐसा ही होता है।

मगर ज्योंही उनकी तादाद बढ़ने लगती है त्योंही उनपर बुरी तरह हमले होने लगते हैं और उन्हें यह अनुभव करा दिया जाता है कि पुराने गुलामों से उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। होटलों, गिरजों, कालेज, बागों, स्नान करने के घाटों, ट्रामगाड़ियों और भण्डारों तक में, सभी जगह, उन्हें गोरों से अलग रक्खा जाता है! रेलों में उन्हें खास डिब्बों में बैठना पड़ता है। गोरों और हिड्यों में शादी की क़ानून से मनाई है। असल में तरह-तरह के विचित्र क़ानून हैं। अभी १९२६ ई० में ही वर्जीनिया राज्य ने एक क़ानून बनाकर गोरे और काले का एक आँगन में साथ-साथ बैठना भी मना कर दिया है।

कभी-कभी गोरों और हिंबायों में भयंकर दंगे होते हैं। दक्षिण में अक्सर ऐसे भयंकर मामले हो जाते हैं कि भीड़ किसी आदमी पर मुजरिम होने का शुबहा करके उसे पकड़ लेती है और मार डालती हैं। इन्हीं वर्षों में ऐसी घटनायें भी हुई हैं कि गोरे लोगों की भीड़ ने हिंबायों को खम्भे से बाँधकर जिन्दा जला दिया।

यों तो सारे अमेरिका में और लास तौर पर दक्षिणी राज्यों में हिन्नायों की हालत अब भी बहुत वर्दनाक है। जब मजदूरों का मिलना किन हो जाता है तब अक्सर बेक़सूर हिन्नायों को दक्षिण के कुछ राज्यों में किसी बनावटी जुर्म में जेल भेज विया जाता है और फिर उन क़ैवियों को ठेके पर मजदूरी करने के लिए खानगी ठेके- वारों के हवाले कर विया जाता है। यह बात खुद ही बहुत बुरी है, मगर इसके साथ और जो हालत होती हैं वह तो बहुत भयंकर है। इस तरह हम देखते हैं कि आखिर कानूनी आजावी मिल जाना ही कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। मगर एक बात में हिन्नायों ने पश्चिमी दुनिया पर फ़िलहाल फतह हासिल कर ली है और वह है उनका 'जैज' ( Jazz) संगीत।

क्या तुमने हैरियट बीचर स्टो की 'टॉम काका की कुटिया' पढ़ी है, या उसका नाम सुना है ? यह पुस्तक विक्षणी राज्यों के पुराने जमाने के हब्शी गुलामों के बारे में है और इसमें उनकी दर्दनाक कहानी दी गई है। यह गृहयुद्ध से दस वर्ष पहले प्रकाशित हुई थी और अमेरिका के लोगों को दास-प्रथा के खिलाफ खड़ा करने में इसका बड़ा असर पड़ा था।

### : १३८ :

## अमेरिका का अदृश्य साम्राज्य

२८ फरवरी, १९३३

गृह-युद्ध ने अमेरिका में बहुत ज्यावा तावाव में नौजवानों की जानें लीं और वह कर्ज का बहुत भारी बोझ भी छोड़ गया। लेकिन उस समय यह देश जवान था और उमंगों से भरा था। इसकी तरक्की जारी रही। इस देश में प्राकृतिक सम्पत्ति का पार न था, ख़ासकर खनिज पदार्थ इसमें बहुत ज्यादा पाये जाते थे। कोयला, लोहा और पेट्रोल, जो तीन चीजें आजकल व्यवसाय और सभ्यता की जड़ हैं, इस मुक्क में बहुत काफ़ी थीं। इस देश में जल-शिक्त भी इतनी ज्यादा थी कि खूब बिजली पैदा की जा सके। इस सिलिसिले में नियागरा का जल-प्रपात तो तुम्हें याद आ ही जायगा। अमेरिका एक बहुत लम्बा-चौड़ा मुक्क था; इसकी आबादी औरों के मुक़ाबिले कम थी और हरेक आदमी के लिए आगे बढ़ने की गुंजाइश थी। तरक्की करके एक महान् व्यावसायिक और औद्योगिक देश बन जाने की सारी सहूलियतें इस देश में पाई जाती थीं। अमेरिका इस रास्ते पर बहुत तेजी के साथ तरक्की भी करने लगा। ईसवी सन् १८८० तक पहुँचते-पहुँचते अमेरिका का व्यवसाय विदेशी बाजारों में बिटिश व्यवसाय का मुक़ाबिला करने लग गया था। बिटन ने वैदेशिक व्यापार पर सौ वर्ष से अपना जो प्रभृत्व यानी क़ब्जा आसानी के साथ कर रक्खा था, अमेरिका और जर्मनी ने उसे ख़त्म कर दिया।

लोग इस देश में दूसरे देशों से आकर बसने लगे। योरप से सब तरह के लोग आये; जैसे जर्मन, स्केंडोनेवियन, आयिरश, इटालियन, यहूदी, पोल वगैरा। इनमें से बहुत-से तो अपने देश में होनेवाले राजनैतिक जुल्मों से घबराकर आये थे और बहुत-से बेहतर रोजी और रोजगार की तलाश में। जरूरत से ज्यादा घनी आबादी वाले योरप ने अपनी फ़ाजिल आबादी को अमेरिका में भेजना शुरू कर दिया। इस मुल्क में जातियों, राष्ट्रों, भाषाओं और धर्मों का एक असाधारण पचमेल पैदा होगया। योरप में ये लोग अलग-अलग रहते थे, हरेक की अपनी छोटी-छोटी जुदा दुनिया थी, एक-दूसरे की तरफ़ नफ़रत और डाह के भावों से भरे रहा करते थे। अमेरिका में इन लोगों ने एक-दूसरे को नय वातावरण में जाना, जहाँ पुरानी नफ़रतों का कोई ख़ास असर नहीं दिखाई देता था। अनिवार्य शिक्षा की एक समान प्रणाली ने इनकी राष्ट्रीय विषमताओं को घिसकर चौरस कर दिया और विभिन्न जातियों के इस चों-चों के मुरब्बे से अमेरिकन टाइप पैदा होने लगा। पुराने ऐंग्लो-संक्सन लोग अपनेको ऊँची जाति का समझते

रहे। समाज के यही अगुआ थे। इनके बाद, किन्तु इनके क़रीब, उन लोगों का स्थान था जो उत्तरी योरप से आये थे। ये उत्तरी यूरोपियन लोग दक्षिण योरप से आये हुए लोगों को, ख़ासकर इटली के लोगों को, नीची नजर से देखते थे और उन्हें 'डागो' (Dagos) कहकर पुकारते थे। हब्जी लोग तो अलग थे ही। ये सब जातियों से नीचे समझे जाते थे और किसी भी गोरी क़ौम से मिलते-जुलते नहीं थे। पिश्चमी समुद्र के किनारे कुछ चोनी, जापानी और हिन्दुस्तानी आ बसे थे। ये लोग उस समय आये थे जब अमेरिका में मजदूरों की माँग बहुत ज्यादा थी। एशिया की ये क़ौमें भी औरों से अलहदा ही रहीं।

रेल और तार के हर जगह फंल जाने से यह विशाल देश एक सूत्र में बँध गया। पुराने जमाने में ऐसा होना नामुमिकन था, क्योंकि उस समय एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुँचने में हफ़्तों और महीनों लग जाते थे। हम देख चुके हैं कि पुराने जमाने में एशिया और योरप में अक्सर बड़े-बड़े साम्प्राज्य क़ायम हुए, लेकिन वे एक धागे में इसिलए नहीं बँध सके थे कि आमदरफ़्त और संसर्ग की सहूलियतें नहीं थीं। साम्प्राज्य के मुख़्तलिफ हिस्से एक-दूसरे से बिलकुल अलग रहते थे और अपना जीवन पूरी आजादो के साथ गुजारते थे। इतनी बात जरूर होती थी कि वे सम्प्राट की मातहती क़बूल करते थे और उसे ख़िराज देते थे। ये साम्प्राज्य असल में एक सम्प्राट या शासक की मातहती में अनेक देशों के ढीले-ढाले गिरोह होते थे। इन सभी में आदर्शों या उसूलों का कोई समान दृष्टिकोण नहीं पाया जाता था। लेकिन अमेरिका के संयुक्तराष्ट्र ने रेलवे और आमदरफ़्त के दूसरे जिर्यों की वजह से और एक-समान शिक्षा-प्रणाली के कारण अपने देश की अनेक जातियों में समान दृष्टिकोण पैदा कर दिया। ये अनेक जातियाँ धीरे-धीरे मिलकर एक जाति होगई। यह प्रवृत्ति अभीतक ख़त्म नहीं हुई हैं; मेल का यह सिलसिला अभीतक जारी है। इतने बड़े पैमाने पर सिम्मश्रण का कोई दूसरा उदाहरण इतिहास में नहीं मिलता।

संयुक्तराष्ट्र ने योरप की पेचीविगयों और यूरोपीय ताक़तों की साजिशों से दूर रहने की कोशिश की। संयुक्तराष्ट्र यह भी चाहता था कि योरप उत्तरी और विभाणी अमेरिका के मामलात से अलग रहे। में तुम्हें 'मनरो सिद्धान्न' (Monroe Doctrine) के बारे में बता चुका हूँ। जब चन्द यूरोपियन शक्तियों ने अपनेको 'पवित्र मित्रवल' (Holy Alliance) को नाम देकर दक्षिण अमेरिका में स्पेन का साम्राज्य क़ायम रखने के लिए दखल देना चाहा, उस वक़्त अमेरिका के प्रेसीडेण्ट मनरो ने एक राजनैतिक उसूल का ऐलान किया था। वह यह कि सारे अमेरिका में संयुक्तराष्ट्र किसी भी यूरोपियन शक्ति को फ़ौजी दस्तन्दाजी करने की इजाजत न देगा।

इसीका नाम 'मनरो डाक्टरिन' पड़ा। इस उसूल ने नये पैदा हुए दक्षिण अमेरिका के प्रजातन्त्रों को योरप के चंगुल से बचा लिया। इसकी वजह से इंग्लैण्ड से एक दफ़ा लड़ाई भी छिड़ गई, लेकिन अमेरिका इस सिद्धान्त पर, आज सौ बरस से ज्यादा होते हैं, उटा रहा है।

विक्षण अमेरिका उत्तरी अमेरिका से बिलकुल जुदा था और सौ बरस के जमाने में इस भेद में कोई कमी नहीं हुई। उत्तर में कनाडा दिन-दिन संयुक्तराष्ट्र की तरह होता जाता है। लेकिन दक्षिण अमेरिका के प्रजातन्त्र वैसे नहीं बन रहे हैं। मैंने तुम्हें पहले बताया है कि दक्षिण अमेरिका के ये प्रजातन्त्र—और इनमें मैक्सिको को भी शामिल करलेना चाहिए, गो वह उत्तर अमेरिका में हैं—लैटिन प्रजातन्त्र कहलाते हैं। अमेरिका और मैक्सिको की सरहद दो भिन्न जातियों और संस्कृतियों को जुदा करती हैं। इस सरहद के दक्षिण में मध्य-अमेरिका की पतली पट्टी के उसपार और दक्षिण अमेरिका के विशाल महाद्वीपभर में, सभी जगह, जनता की भाषा स्पेनी और पुर्तगाली है। स्पेनी भाषा का ज्यादा जोर है। मेरा ख़याल है कि पुर्तगाली सिर्फ़ बाजिल में ही बोली जाती है। दक्षिण अमेरिका के कारण ही स्पेनी भाषा आज संसार की बडी भाषाओं में स्थान रखती है। लैटिन अमेरिका अब भी संस्कृति के सम्बन्ध में स्पेन का मुंह देखता है। संयुक्त अमेरिका और कनाडा में जो जातीय वर्ग-भेद पाये जाते हैं वे लैटिन अमेरिका में नहीं पाये जाते। स्पेनी लोगों और अमेरिका के आदिम निवासियों यानी रेडइंडियनों में, और कुछ हद तक हिनायों के साथ, शादी-क्याह आपस में बराबर होते हैं। इसकी वजह से यहाँ एक मिश्रित जाति पैदा होगई है।

सौ वर्षों से आजाद होते हुए भी लैटिन अमेरिका के ये प्रजातन्त्र शान्तिपूर्वक जिन्दगी बिताना पसन्द नहीं करते। समय-समय पर इन देशों में क्रान्ति होती है और सैनिक डिक्टेटर पैदा होते रहते हैं। यहाँकी हमेशा तब्दील होनेवाली राजनीति और सरकारों की प्रगति को समझना आसान नहीं है। दक्षिण अमेरिका के तीन बड़े-बड़े देश, अर्जण्टाइन, झाजिल और चाइल हैं। इनको ए० बी० सी० देश भी कहते हैं, क्योंकि इनके नाम का पहला अक्षर कमशः ए० बी० सी० है। उत्तर अमेरिका में स्नास लैटिन अमेरिकन देश मैक्सिको है।

'मनरो सिद्धान्त' के जरिये संयुक्तराष्ट्र ने लैटिन अमेरिका के मामलात में योरप को दखल देने से रोक दिया। लेकिन ज्यों-ज्यों संयुक्तराष्ट्र वाले खुद अमीर और खुशहाल होते गये, अपने विस्तार के लिए बाहर नये क्षेत्र की तलाश करने लगे। स्वभावतः इनकी आँखें पहले लैटिन अमेरिका पर पडीं, लेकिन ये लोग साम्राज्य बनाने के पुराने ढंग पर नहीं चले। इन्होंने लैटिन अमेरिका के किसी भी हिस्से पर जबरबस्ती क्रब्जा नहीं किया। इन लोगों ने इन देशों में अपने देश का बना हुआ माल भेजा और इनके बाजारों पर क्रब्जा कर लिया। इन्होंने दक्षिण में रेलवे, खान तथा दूसरे रोजगारों में अपनी पूंजी लगादी। सरकारों को, और कभी-कभी क्रान्तियों के समय एक-दूसरे के ख़िलाफ़ लड़नेवाले दलों को, कर्ज देना शुरू किया। 'इन्होंने' से मेरा मतलब अमेरिकन पूंजीपित और साहकारों से है। अमेरिका की गवमेंण्ट इनके पीछे इनकी मदद पर थी। घीरे-घीरे ये साहकार लोग उस दौलत की वजह से, जो इन्होंने लगा रक्खी थी या कर्ज दे रक्खी थी, मध्य और दक्षिण अमेरिका की अनेक छोटी-छोटी सरकारों का नियंत्रण करने लगे। ये साहकार इन देशों की एक पार्टी को घन या लड़ाई का सामान कर्ज देकर और दूसरी पार्टी को मदद से इन्कार करके क्रान्ति तक पैदा करा सकते थे। इन साहकारों और पूंजीपितयों के पीछे उत्तरी-अमेरिका की ताक्रतवर सरकार थी। इसलिए दक्षिण अमेरिका के छोटे और कमजोर देश इनका क्या कर सकते थे? कभी-कभी संयुक्तराष्ट्र ने इन प्रदेशों में शान्ति और अमन क्रामय रखने के बहाने किसी एक दल की मदद करने के लिए बाक्रायदा अपनी फ़ौजें भी भेजीं।

इस तरह अमेरिकन पूँजीपितयों ने दक्षिण अमेरिका के इन छोटे-छोटे देशों पर प्रभावशाली नियन्त्रण स्थापित कर लिया। अपने बँक चलाये, रेलें जारी कीं और खानें खोदीं, और इन देशों से खूब मुनाफा उठाते रहे। लैटिन अमेरिका के बड़े देशों में भी पूँजी लगाये रहने की वजह से और मुद्रा पर अधिकार रखने के कारण इनका बहुत काफी असर था। इसका मतलब यह हुआ कि संयुक्तराष्ट्र ने इन देशों के धन पर या उसके बहुत बड़े हिस्से पर क़ब्जा कर लिया था। यह ग्रौर करने की चीज है, क्योंकि यह नये क़िस्म के साम्प्राज्य—आधुनिक ढंग के—साम्प्राज्य का नमूना है। इसे अदृश्य यानी आंख से न दिखाई देनेवाला साम्प्राज्य कहना चाहिए। यह आर्थिक साम्प्राज्य है, क्योंकि इस किस्म के साम्प्राज्य में साम्प्राज्य के जाहिरा चिन्ह न होते हुए भी देशों पर अधिकार रहता है और उनका शोषण किया जाता है। दक्षिण अमेरिका के प्रजातन्त्र राजनैतिक और अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से आजाद हैं। नकशे को देखने से ये बड़े विशाल देश मालूम पड़ते है और इस बात का कोई भी निशान नहीं दिखाई देता कि किसी भी रूप में ये परतन्त्र होंगे, लेकिन इनमें से ज्यादातर मुल्कों पर संयुक्तराष्ट्र हावी है।

हमनें अपने इतिहास की झलक में देखा है कि भिन्न-भिन्न युगों में भिन्न-भिन्न प्रकार के साम्प्राज्य होते रहे हैं। इतिहास के शुरू में अगर एक जाति दूसरी जाति पर विजय पा जाती थी, तो उसका यह मतलब होता था कि हारी हुई जाति और भूमि के साथ विजयी जो चाहे करे। विजयी लोग जमीन पर भी कब्जा कर लेते ये और जनता पर भी; यानी हारे हुए लोग गुलाम होजाते थे। यही आम रिवाज था। बाइबिल में हम पढ़ते हैं कि यहूदियों को बैबीलोनियन लोग ग़ुलाम बनाकर अपने देश पकड़ ले गये थे, क्योंकि यहदी बैबीलोनियन लोगों से लड़ाई में हार गये थे। इस क़िस्म की बहुत-सी मिसालें मिलती है । धीरे-धीरे साम्प्राज्य का यह ढंग बदला और इसकी जगह पर दूसरे क़िस्म का साम्प्राज्य आगया, जिसमें सिर्फ जमीन पर कब्जा कर लिया जाता था लेकिन जनता को गुलाम नहीं बनाते थे; क्योंकि यह स्पष्ट होगया था कि गुलाम बनाने की बनिस्बत टैक्स लगाकर या शोषण के अन्य साधनों से गुलामों से ज्यादा आसानी के साथ पैसा निकाला जा सकता है । हममें से ज्यादातर लोग अभीतक इसी क्रिस्म के साम्प्राज्य को साम्प्राज्य समझते है, जैसे हिन्दुस्तान में ब्रिटिश साम्प्राज्य, और हम लोगों का खयाल है कि अगर अंग्रेजों के हाथ से हिन्दुस्तान की राजनैतिक हुकूमत निकल जाय तो हिन्दुस्तान आजाद हो जायगा। लेकिन अब तो साम्प्राज्य का यह रूप स्नतम होजाता है और इसकी जगह पर एक उन्नत और परिपूर्ण ढंग का साम्प्राज्य पैदा हो रहा है। सबसे नई तरह के इस साम्प्राज्य में हारे हुओं की जमीन पर भी क़ब्जा नहीं किया जाता । ऐसे साम्प्राज्य तो सिर्फ देश की दौलत पर या उसकी उत्पत्ति के साधनों यानी पैदावार के जरियों पर अपना अधिकार जमाते हैं। इस ढंग से हारे देश का अच्छी तरह शोषण करके ख़ूब मुनाफा भी उठाया जा सकता है और साथ ही उस देश पर हुकूमत करने या दमन करने की जिम्मेदारी से भी बचत हो जाती है। अमली तौर से जनता और भूमि दोनों पर क्रब्जा रहता है और कम-से-कम परेज्ञानी से उन्हें वज्ञ में रक्खा जाता है।

इस तरह ज्यों जमाना बीतता गया है, साम्राज्यवाव अपनेको पक्का और और ठोस करता गया है; और आधुनिक ढंग का साम्राज्य अदृश्य आर्थिक साम्राज्य है। जब गुलामी का रिवाज मिट गया और उसके बाद जब सामन्ती ढंग की गुलामी दूर हुई, तब लोगों का खयाल था कि मनुष्य अब आजाद रहेंगे। लेकिन जल्दी ही यह मालूम होगया कि जनता को फिर वही लोग दुह रहे हैं और दबाये हुए हैं, जिनके हाथ में पैसे की ताक़त है। गुलाम और आसामी न रहकर लोग मजदूरी के गुलाम होगये। उनके लिए आजादी फिर भी दूर ही रही। यही हालत राष्ट्रों की भी है। लोग समझते हैं कि एक जाति का दूसरे पर राजनैतिक शासन ही सिर्फ एक मुसीबत है और अगर यह जाती रहे तो आजादी आप ही आप आजायगी। लेकिन यह बात सही नहीं मालूम होती, क्योंकि हम देखते हैं कि अनेक देश ऐसे हैं जो राजनैतिक दृष्टि से तो आजाद हैं लेकिन आर्थिक गुलामी के कारण पूरी तौर पर दूसरे देश की मुद्ठी में

है। हिन्दुस्तान में ब्रिटिश साम्प्राज्य तो बहुत प्रकट और स्पष्ट है। हिन्दुस्तान पर ब्रिटेन का राजनैतिक शासन है। इस दीखनेवाले साम्प्राज्य के साथ-साथ और इसके एक आवश्यक अंग के रूप में ब्रिटेन का भारतवर्ष पर आर्थिक प्रभुत्व भी है। यह बिलकुल सम्भव है कि भारतवर्ष पर से ब्रिटेन का ऊपर से दीखनेवाला साम्प्राज्य बहुत दिन गुजरने के पहले ही जाता रहे, लेकिन आर्थिक शासन अदृश्य साम्प्राज्य के रूप में बना रहे। अगर ऐसी हालत हो तो इसका मतलब यह होगा कि ब्रिटेन के जरिये हिन्दु-स्तान का शोषण जारी है।

विजयी शक्ति के लिए आधिक साम्राज्यवाद कम-से-कम परेशानी पैदा करने-वाला प्रभुत्व है। इसके कारण पराजितों में उतना असंतोष नहीं फैलता जितना राज-नैतिक प्रभुत्व होने पर फैलता है। क्योंकि बहुत-से लोग इसे नहीं देख पाते। लेकिन जब इस प्रभुत्व का बोझ दबाने लगता है, तब लोग इसके बुरे असर को महसूस करनें लगते हैं और जनता में कोध पैदा होने लगता है। लेकिन अमेरिका में आजकल संयुक्तराष्ट्र के प्रति कोई प्रेम नहीं, काफ़ी कोध पाया जाता है। बहुत बार कोशिश की गई कि लैटिन अमेरिकन क्रौमों को संगठित करके उत्तरी अमेरिका के प्रभुत्व को रोका जाय। लेकिन ये क्रौमें उस वक्त तक ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर सकतीं, जबतक इनके आपसी झगडे और इनकी अक्सर होती रहनेवाली महलों तक ही महदूद क्रान्तियाँ बन्द नहीं होतीं।

संयुक्तराष्ट्र का दीखनेवाला साम्राज्य फिलीपाइन के टापुओं पर है। मैंने तुम्हें अपने पहले खत में बताया था कि किस तरह अमेरिका ने इन टापुओं पर स्पेन की लड़ाई के बाद क़ब्जा कर लिया था। १८९८ ई० में अटलांटिक सागर के क्यूबा नामक टापू के बारे में यह लड़ाई शुरू हुई थी। क्यूबा आजाद होगया, लेकिन यह आजादी सिर्फ़ नाम की है। क्यूबा और हेटी दोनों पर अमेरिका का नियंत्रण है।

कुछ वर्ष हुए, पनामा की नहर खुली। यह मध्य-अमेरिका की एक छोटी-सी पट्टी है, जो प्रशान्तसागर और अटलांटिक सागर को मिलाती है। ५० वर्ष से ज्यादा गुजरे, स्वेज नहर को बनानेवाले फर्डिनेण्ड डी लेसेप्स ने इसकी योजना बनाई थी; लेकिन वह बेचारे परेशानी में फ्रॅस गये और अमेरिकन लोगों ने इस नहर को बनाया। अमेरिकन लोगों को मलेरिया और पीतज्वर के कारण बहुत कि नाई में पड़ जाना पड़ा, लेकिन इन लोगों ने इन बीमारियों को मिटा देने का इरादा कर लिया था और उसमें ये सफल रहे। जिन-जिन जगहों पर मलेरिया के मच्छर पैदा होते थे, उनको और बीमारी फैलाने के दूसरे सारे जियों को इन्होंने मिटा दिया और नहर के क्षेत्र को बिलकुल स्वास्थ्यवर्द्धक बना दिया। यह नहर पनामा के नन्हे-से प्रजातन्त्र के अन्दर है। लेकिन

संयुक्तराष्ट्र का इस नहर पर भी नियंत्रण है, और पनामा के छोटे-से प्रजातन्त्र पर भी । अमेरिका के लिए यह नहर बडे फायदे की चीज है, नहीं तो जहाजों को दक्षिण अमेरिका के चारों ओर घूमकर जाना पड़ता। लेकिन फिर भी पनामा नहर का उतना महत्व नहीं, जितना स्वेज नहर का है।

इस तरह संयुक्तराष्ट्र विन-विन मजबूत और अधिक दौलतमन्द होता गया। इस वेश ने बहुत-सी चीजें पैदा कीं — जैसे करोड़पित लोग और आकाशचुम्बी महल । अमे-रिकन लोगों ने बहुत-सी बातों में योरप की बराबरी करली और उससे आगे भी बढ़ गये। व्यावसायिक दृष्टि से ये लोग संसार की प्रमुख क्रौम होगये, और इनके यहां के मजदूरों के रहन-सहन का ढंग और देशों की बिनस्बत ऊँचा होगया। इस खुशहाली की वजह से १९वीं सदी के इंग्लैण्ड के समान इस देश में साम्यवाद और दूसरे उग्न विचारों को प्रोत्साहन नहीं मिला। दो-चार अपवादों को छोड़कर अमेरिका के मजदूर बहुत ठंडे और झगडों से अलग रहनेवाले थे। यहांके मजदूरों को दूसरी जगहों की बिनस्बत बेहतर मजदूरी मिलती है, इसिलए ये लोग भविष्य की संदेह से भरी हुई बेहतरी की उम्मीद में वर्त्तमानकाल के अपने निश्चित सुखों को खतरे में क्यों डालें? अमेरिका के मजदूरों में ज्यादातर इटैलियन और दूसरे 'डागो' वर्ग के लोग थे ( जैसा कि उन्हें हिकारत के लफ़्जों में कहा जाता था )। ये लोग कमजोर और असंगठित थे और नफ़रत की नजर से देखे जाते थे। जिन मजदूरों की तनख्वाहें ज्यादा थीं, वे भी इन 'डागो' से अपनेको अलग और ऊँचा समझते थे।

अमेरिका की राजनीति में दो दल पैदा हुए। एक 'रिपब्लिकन' (जनतन्त्रवादी) और दूसरा 'डेमोकेटिक' (प्रजासत्तावादी)। इंग्लैण्ड के समान, और बहुत हद तक उससे भी ज्यादा, यहां ये दोनों दल दौलतमन्दों के प्रतिनिधि थे। इनमें उसूलों का कोई विशेष झगड़ा नहीं था। इसे अगर नागनाथ और साँपनाथ का उदाहरण कहा जाय तो अनुचित न होगा।

जब महायुद्ध आरम्भ हुआ तो यह हालत थी और अन्त में अमेरिका भी खिचकर लड़ाई के भँवर में जा पड़ा।

# आयर्लेण्ड और इंग्लैण्ड के बीच संघर्ष के सातसी वर्ष

४ मार्च, १९३३

आओ, अब अटलांटिक महासागर फिर पार करके पूरानी दूनिया में वापस चलें। मोटर या हवाई जहाज से आते हुए मुसाफिर को पहला मुल्क जो मिलता है, वह आयर-लैण्ड है। इसलिए हम यहों अपनी पहली मंजिल रक्खेंगे। यह हरा-भरा और सुन्दर टापू योरप के सबसे आख़िरी पश्चिमी छोर पर अटलांटिक सागर में स्थित है। यह टापू छोटा-सा है और संसार के इतिहास की मुख्य धाराओं से दूर जा पड़ा है। लेकिन यद्यपि यह नन्हा-सा है, अगर इसका इतिहास अद्भुत और दिलचस्प घटनाओं से भरा है और पिछली अनेक सरियों से यह क़ौमी आजादी की लड़ाई में जबरदस्त क़्रबानी की भावना और न थकनेवाली बहादुरी का सबूत देता आया है। एक नजदीकी ताक़तवर राष्ट्र के ख़िलाफ़ अपनी इस लड़ाई में आयर्लेंग्ड ने घीरज का आक्चर्यजनक नमुना दूनिया के सामने रक्ला है। साढ़े सात सौ बरस से ज्यादा गुजरे, जब यह लड़ाई शुरू हुई थी और आजतक ख़त्म नहीं हुई। हम ब्रिटिश साम्प्राज्यवाद की अमली सूरत चीन, हिन्दुस्तान और दूसरी जगहों में देख चुके है, लेकिन आयर्लेण्ड तो इसका शिकार बहुत पहले से हो रहा है। फिर भी इस देश ने कभी इस साम्प्राज्यवाद के सामने ख़ुशी से सिर नहीं झ्काया और क़रीब-क़रीब हरेक पीढ़ी में इंग्लैण्ड के ख़िलाफ़ बग्नावत करता रहा । इस देश के बहादुर पुत्रों ने स्वतंत्रता के लिए लड़ते-लड़ते प्राण दिये, या अंग्रेज अक़सरों ने उन्हें फांसी पर लटका दिया। आयरिश लोगों की काफ़ी तादाद अपनी मात्-भूमि को, जिसे वे बेहद चाहते थे, छोड़कर दूसरे देशों में जा बसी । बहत-से इंग्लैण्ड से लड़नेवाली विदेशी फौजों में भरती होगये, ताकि वे उस मुल्क के ख़िलाफ अपनी ताक़त लगा सकें जिसने उनकी मातुभूमि को दबा रक्खा था और जो उसपर आत्याचार कर रहा था। आयर्लेण्ड के बहुतेरे निर्वासित यानी जलावतन लोग दूर-दूर देशों में फैल गये और जहाँ-जहाँ ये गये वहाँ-वहाँ अपने दिल में आयर्लेण्ड का कुछ हिस्सा लेते गये।

दु:खी लोग तथा सताई हुई, पामाल और लड़ाई में फँसी हुई क्रौमें, यानी वे तमाम लोग जो असन्तुष्ट है और जिन्हें वर्तमान में कुछ भी आनन्द नहीं, पुराने जमाने की याद में सुख अनुभव करते हैं और उसी बीते जमाने की याद में शान्ति की तलाश करते हैं। वे अपने गुजरे जमाने के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर कहते और सोचते हैं और अपने बीते बड़प्पन की याद करके सन्तोष पाते हैं। जब वर्तमान काल दु:ख के अंधेरे से भरा होता है, गुजरे जमाने से सन्तोष और उत्साह पैदा करनेवाला आश्रय मिल जाता है। पुरानी शिकायतें क्रायम रहती हैं और लोग उनको नहीं भूलते। गुजरे हुए जमाने की ओर इस तरह किसी राष्ट्र का बराबर देखते रहना उसकी तन्दुरुस्ती की निशानी नहीं है। स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ देश वर्त्तमान काल में कर्म करते हैं और अपने भविष्य की तरफ़ देखते हैं, लेकिन जो आदमी या देश आजाद नहीं वह स्वस्थ भी नहीं होता। उसके लिए यह स्वाभाविक ही है कि वह बीते हुए जमाने की तरफ़ नजर रक्खे और एक हद तक गुजरे जमाने में अपनी जिन्दगी का एक हिस्सा बितावे।

इसीलिए आयर्लेण्ड अभीतक अपने भूतकाल में अपनी जिन्दगी गुजारता है और आयरिश लोग अभीतक अपने उस गजरे जमाने की याद में, जबकि वे आजाद थे, खशी महसूस करते हैं। अपने देश की आजादी की अनेक लडाइयाँ और उसकी पुरानी शिका-यतें उन्हें साफ़-साफ़ याद है। उन्हें आज से चौदह सौ बरस पूराना जमाना याद आता है-ईसा की छठी सदी का, जब पश्चिमी योरप के लिए आयर्लंण्ड विद्या का केन्द्र था और जब यहाँ दूर-दूर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। उस वक्त रोमन साम्राज्य का पतन हो चुका था; बंडाल और हण लोग रोमन सभ्यता को चकनाचुर कर चुके थे। कहा जाता है कि उस जमाने में आयर्लैंग्ड एक ऐसा मुल्क था, जिसने योरप में विद्या का पुनरुद्धार होने तक संस्कृति की ज्योति जगाये रक्खी। ईसाई धर्म पहले आयर्लेण्ड में आया। कहा जाता है कि आयर्लेण्ड के आदि-सन्त सेण्ट पैट्रिक ईसाई मत को आयर्लेंग्ड लाये थे। आयर्लेंग्ड से ही यह धर्म उत्तरी इंग्लैंग्ड में फैला। आयर्लेंग्ड में बहत-से मठ खले। हिन्दुस्तान के पूराने आश्रमों और बौद्ध विहारों की तरह वे भी विद्या के केन्द्र थे, जहाँ खली हवा में शिक्षा दी जाती थी। इन्हीं मठों से उत्तरी और पश्चिमी योरप में ईसाई मत का नया धर्म-प्रचार करने के लिए मिशनरी लोग जाते थे। आयरिश मठों में कुछ साधओं ने बहतेरी अच्छी किताबें लिखीं। डबलिन में आज भी इसी तरह की एक सुन्दर पाण्डुलिपि मौजूद है, जिसे 'बुक आफ केल्स' कहते हैं और जो अन्दाजन बारह सौ बरस हुए तब लिखी गई थी।

छठी सदी से इधर दो-तीन सौ बरस तक के युग को बहुतेरे आयिरिश लोग आयर्लेण्ड का सतयुग समझते हैं, जबिक गैलिक संस्कृति अपनी पूरी ऊँचाई पर थी। शायद बहुत जमाना गुजर जाने की वजह से यह युग ख़ास तौर से दिलचस्प मालूम होता है और जितना महान् यह असल में था उससे कहीं ज्यादा महान् दिखाई देता है। उस वक्त आयर्लेण्ड कई जातियों में बँटा हुआ था और वे जातियाँ बराबर आपस में लड़ा-भिड़ा करती थीं। आपस में झगड़ते. रहना, हिन्दुस्तान की तरह, आयर्लेण्ड की भी कमजोरी थी। इसके बाद डेन्स' और नासंमैन अयो और उन्होंने इंग्लेण्ड और

१. डेन्स—डेनमार्क के लोग।

२. नार्समेन---स्केण्डीनेविया का निवासी।

फ़ांस की तरह आयरिश लोगों को भी हरा कर देश के बहुत बडे हिस्से पर क़ब्जा कर लिया। ग्यारहवीं सदी के शुरू में 'ब्रियान वोरूना' नाम के मशहूर आयरिश राजा ने डेन्स लोगों को हराकर कुछ वक़्त के लिए आयर्लेंग्ड को एक सूत्र में बाँघ लिया। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद यह जाति फिर बिखर गई।

तुम्हें याद होगा कि नार्मनों ' ने विजेता 'विलियम' की मातहती में ग्यारहवीं सदी में इंग्लैंग्ड को जीता था। इन्हीं ऐंग्लो-नार्मनों ने सौ बरस के बाद आयर्लेंग्ड पर धावा किया और जिस हिस्से पर क़ब्जा किया उसका नाम 'पेल' रक्खा। शायद इसीसे अंग्रेजी भाषा में 'बियांड दि पेल' वाक्य प्रचलित हुआ है । 'पेल' के बाहर यानी जाति से अलग । ११६९ ई० के इस ऐंग्लोनार्मन हमले ने गैलिक संस्कृति को सख्त धक्का पहुँचाया और इसी समय से आयरिश जातियों के साथ बराबर लड़ाई की शृंदआत होती है । ये लड़ा-इयाँ, जो करोब सौ बरस के जारी रहीं, बहुत ज्यादा जंगली और कूर थीं। ऐंग्लो-नार्मन लोग, जिन्हें अब अंग्रेज कहना चाहिए, आयरिश लोगों को अर्ब्ध-सभ्य जाति समझकर हमेशा नफ़रत की नजर से देखते रहे । इन दोनों में जाति का भेद था ही —अंग्रेज लोग एँग्लो-सैक्सन जाति के थे और आयरिश केण्ट थे-बाद को इनमें धर्म का भी भेद पैदा होगया । अंग्रेज और स्काच प्रोटेस्टेण्ट होगये और आयरिश लोग अपने पुराने धर्म रोमन कैयलिक पर ही क़ायम रहे । इसलिए अंग्रेज और आयरिश लोगों की इन लड़ाइयों में जातीय (Racial) और मजहबी लड़ाइयों की पूरी कट्ता पाई जाती है। अंग्रेजों ने इरादा करके दोनों क़ौमों के मिलाप को रोका । एक क़ानुन भी इस सम्बन्ध में बना--'किलकैनी का क्रानुन', जिसके मुताबिक अंग्रेज और आयरिश में अन्तर्जातीय विवाह रोक विया गया।

आयलेंण्ड में एक ग़बर के बाद दूसरा ग़बर होता था और ये सब कठोर निर्वयता के साथ वबा विये जाते थे। आयिरश लोग स्वभावतः अपने विदेशी शासकों और जािलमों से नफ़रत करते थे और जब कभी इन्हें मौक़ा मिलता, और बेमौक़ा भी, ये लोग अंग्रेजों के खिलाफ़ विद्रोह कर बैठते थे। ''इंग्लेण्ड की मुसीबत आयर्लेण्ड का सुअवसर हैं," यह पुरानी कहावत है। राजनैतिक और धार्मिक कारणों से आयर्लेण्ड अक्सर इंग्लेण्ड के दुश्मनों की, जैसे फ़ान्स और स्पेन की, तरफवारी करता रहता था। इससे अंग्रेजों को बहुत कोध होता था और वे समझते थे मानों किसीने पीछे से कटार भोंक वी। इसीलिए वे हर तरह के जुल्म के साथ इनसे बदला लेते थे।

१. नार्मन—स्केण्डीनेविया की एक जाति जो दसवीं सदी की शुरुआत में उत्तरी फ़ांस में आकर बस गई और जिसने वहां नार्मण्डी की डची का निर्माण किया। इसका मामूली अर्थ नार्मण्डी का बाशिन्दा है।

रानी एलिजाबेथ के जमाने में, सोलहवीं सदी में, यह तय किया गया कि आयलँण्ड के सरकश बाशिन्दों की बाग्री ताक्षत को तोड़ने के लिए इनमें अंग्रेज जमींदार क्रायम कर दिये जायं, जो इन्हें बराबर दबाये रहें। इसलिए आयलँण्ड की जमीन जब्त करली गई और वहाँ के पुराने जमींदारों की जगह पर अंग्रेज जमींदार क्रायम किये गये। इस तरह आयलँण्ड किसानों का राष्ट्र बन गया, जिनके जमींदार विदेशी थे। ये जमींदार लोग आयरिश लोगों के लिए सैकडों बरस गुजर जाने पर भी विदेशी ही बने रहे।

रानी एलिजाबेथ के वारिस जेम्स प्रथम ने आयरिश लोगों की शक्ति तोड़ने की कोशिश में एक कदम और आगे बढ़ाया। उसने यह निश्चय किया कि आयर्लैण्ड में विदेशी लोगों का बाक़ायदा उपनिवेश बना दिया जाय और इसलिए बादशाह ने उत्तरी आयर्लेण्ड में अलस्टर के छहों जिलों की सारी जमीन जब्त करली। जमीन मुफ्त में मिलने लगी और लेभगाओं के झुण्ड-के-झुण्ड स्काटलैण्ड और इंग्लैण्ड से वहाँ पहुँच गये। इंग्लैण्ड और स्काटलैण्ड से आये हुए ये लोग जमीन लेकर यहीं बस गये और किसानी करने लगे। उपनिवेश की इस प्रवृत्ति को सफल बनाने के लिए लन्दन शहर से भी मदद गाँगी गई, और लन्दन वालों ने तो 'अलस्टर की बस्तियों' (Ulster Plantations) के लिए एक ख़ास संस्था ही बना दी थी। इसी वजह से उत्तर का 'डेरी' नाम का शहर आज 'लन्दन डेरी' कहलाता है।

इस तरह अलस्टर आयर्लेण्ड में ब्रिटेन का एक पैबन्द बन गया और इसमें कुछ आश्चर्य नहीं अगर आयरिश लोगों को इस बात से बड़ा गुस्सा पैदा होता हो। ये नये अलस्टरी आयर्लेण्ड के लोगों से नफ़रत करते थे और उन्हें नीच समझते थे। इंग्लेण्ड की यह कितनी आश्चर्यजनक च।लाकी की साम्प्राज्यवादी हरकत थी कि उसने आयर्लेण्ड के इस तरह एक-दूसरे के ख़िलाफ़ वो हिस्से कर दिये। अलस्टर की गुस्थी अभी तक, तीन सौ बरस गुजर जाने पर भी, नहीं सुलझ सकी है।

अलस्टर में इस उपनिवेश के क्रायम होजाने के बाद इंग्लैण्ड में चार्ल्स प्रथम और पार्लमेण्ट के दरिमयान गृह-युद्ध शुरू हुआ। पार्लमेण्ट की तरफ़ प्रोटेस्टैण्ट और प्यूरिटन थे; कंथलिक आयर्लेण्ड स्वभावतः बादशाह की तरफ़ मुका। अलस्टर ने पार्लमेण्ट का साथ दिया। आयरिश लोग डरते थे और डरने की वजह भी थी कि प्यूरिटन लोग कैथलिक धर्म को नष्ट कर देंगे। इसिलए १६४१ में इन लोगों ने एक बहुत बड़ा विद्रोह खड़ा कर दिया। यह विद्रोह और इसका दमन पहले के विद्रोहों और दमन की बनिस्बत कहीं अधिक जंगली और कूर था। आयर्लेण्ड के कैथलिक लोगों ने प्रोटेस्टेण्ट लोगों को बेरहमी से क्रस्ल किया था। कामवेल ने इसका भयंकर बदला लिया।

आयरिश लोगों का कई दफ़ा क़त्लेआम हुआ, खास कर कैथलिक पादिरयों का, और आयर्लेण्ड में आजतक कामवेल का नाम कटुता के साथ याद किया जाता है।

इस जुल्म और बेरहमी के होते हुए भी एक पीढी बाद आयर्लेण्ड में फिर बगावत और घरेलू लड़ाई उठ खडी हुई, जिसकी दो घटनायें मशहूर हैं। एक लन्दन-डेरी का और दूसरे लिमेरिक का घेरा। १६८८ ई० में आयर्लेण्ड के कैथलिक लोगों ने लन्दनडेरी के प्रोटेस्टेण्ट लोगों को घेर लिया। प्रोटेस्टेण्ट लोगों ने बहुत बहादुरी से मुकाबिला किया, हालाँकि उनके पास खाने की सामग्री भी नहीं थी और वे भूखों मर रहे थे। अंग्रेजी जहाज आख़िर चार महीने के घेरे के बाद खाने की सामग्री और सहायता लाये।

१६९० ई० में लिमेरिक में बिलकुल इसका उलटा हुआ। वहाँ कैथलिक मत माननेवाले आयरिश लोगों को अंग्रेजों ने घेर लिया था। इस घेरे का बीर पुरुष पैट्रिक सार्सफील्ड था, जिसने बहुतसी दिक्कतों के होते हुए भी बहुत शान के साथ लिमेरिक की हिफ़ाज़त की। इस लड़ाई में आयर्लेण्ड की स्त्रियाँ भी लड़ीं और आयर्लेण्ड के गाँबों में आजतक सार्सफील्ड और उसके बहादुर जत्थे की वीरता के गाने गैलिक भाषा में गाये जाते हैं। सार्सफील्ड को अस्तीर में यह बहादुराना लड़ाई बन्द करनी पड़ी; लेकिन तब जब अंग्रेजों ने उससे सम्मानपूर्ण सुलह की। लिमेरिक के इस सुलहनामे की एक शर्त यह थी कि आयरिश कैथलिकों को पूरी नागरिक और मजहबी आजादी दी जायगी।

लिमेरिक के इस मुलहनामें को अंग्रेजों ने, या यों कहो आयलैंड में बसे हुए अंग्रेज जमींदार के कुटुम्बों ने, तोड़ डाला। ये प्रोटेस्टेण्ट जमींदार डबलिन की मातहत पार्लमेण्ट पर हावी थे। लिमेरिक में किस्मया वादा करने के बाद भी, इन्होंने कैथलिक लोगों को नागरिक या मजहबी आजादी देने से इन्कार कर दिया। उलटे इन्होंने कुछ खास क़ानून ऐसे बना दिये जिससे कैथलिक लोगों के साथ अन्याय होता था और जिससे आयलैंड के ऊन के व्यवसाय का सत्यानाश होगया। कैथलिक किसान बेरहमी से कुचल दिये गये। याद रक्खों कि यह कार्रवाई चन्द विदेशी प्रोटेस्टेण्ट जमींदारों ने जनता की बहुत बड़ी तादाद के खिलाफ़ की थी, जो कैथलिक थी और जिसमें ज्यादातर किसान थे। लेकिन सब शक्ति तो इन अंग्रेज जमींदारों के हाथ में थी और ये लोग अपनी रियासतों से दूर रहते थे और अपने किसानों को इन्होंने अपने कारिन्दों और नौकरों की बेरहमी से भरी लालच के हाथ में छोड़ दिया था।

लिमेरिक की कहानी तो पुरानी है; लेकिन वादाखिलाफ़ी के कारण क्रोध और विद्वेष की जो आग उस वक्त भड़की थी, वह अभीतक शान्त नहीं हुई है और आज भी आयर्लण्ड के राष्ट्रीय लोगों के सामने लिमेरिक की घटना अंग्रेजों की घोखाबाजी की जबरवस्त मिसाल है। इस वावाखिलाफी, असिहष्णुता, दमन और जमींदारों के अत्याचार के कारण उस वक्त आयर्लेण्ड की बहुत काफ़ी जनता दूसरे देशों में जा बसी। आयर्लेण्ड के चुने-चुने नवयुवक विदेशच ले गये और किसी भी ऐसे देश की फौज में भर्ती होगये जो अंग्रेजों से युद्ध कर रहा हो। जहाँ भी कहीं अंग्रेजों के खिलाफ़ लड़ाई होती, ये आयरिश नवयुवक वहाँ जरूर पहुँच जाते थे।

जोनाथन स्विपट, जिसने 'गुलीवर्स ट्रावेल' नामक पुस्तक लिखी है, इसी युग में हुआ है। यह १६६७ से १७४५ तक जिन्दा रहा। इसने अपने देशवासियों को एक सलाह दी है। इस सलाह से अंग्रेजों के प्रति इसके कोध की मात्रा का अन्दाज लगाया जा सकता है। इसकी सलाह यह थी—"इनके (अंग्रेजों के) कोयले को छोड़कर बाक़ी हरेक अंग्रेजो चीज जला डालो।" डबलिन में सेंट पैट्रिक गिरजे में चन्द पंक्तियाँ, जो जोनाथन स्विपट की क़ब पर लिखी है, इससे भी ज्यादा कटु हैं। ये पंक्तियाँ शायद उसने ख़ुद ही लिखी थीं।

Here lies the body of Jonathan Swift For thirty years Dean Of this Cathedral Where savage indignation can No longer gnaw his heart. Go, traveller, and Imitate, if you can, one who Played a man's part in defence Of liberty.

''यहाँ जोनाथन स्विपट का शरीर पड़ा हुआ है। वह ३० वर्ष तक इस गिरजे का डीन ( अधिकारी ) था । जंगली रोष उसके हृदय को काट न सका। हे यात्री ! जाओ और कर सको तो उस आदमी का अनुकरण करो, जिसने आजादी की रक्षा में एक मर्द का पार्ट अदा किया है।''

१७७४ ई० में अमेरिका की आजाबी की लड़ाई छिडी, और एटलांटिक के पार अंग्रेजी फ़ौज का भेजना जरूरी होगया। आयर्लेंग्ड में कोई ब्रिटिश फ़ौज न रह गई और उधर फ्रान्सीसी हमले की चर्चा होने लगी, क्योंकि फ्रान्स ने भी हालेंड के ख़िलाफ़ लड़ाई शुरू कर दी थी। इसलिए आयरिश कैथलिक और प्रोटेस्टेग्ट दोनों ने रक्षा के लिए वालंटियर (स्वयंसेवक) दल बनाना शुरू कर दिया। कुछ अरसे के लिए ये लोग अपना पुराना झगड़ा भूल गये; आपस में सहयोग करने लगे और इनको अपनी शक्ति का पता चल गया। एक दूसरे विद्रोह का खतरा इंग्लैण्ड के सामने खड़ा होगया और, इस डर से कि कहीं आयर्लेण्ड भी अमेरिका की तरह हाथ से न निकल जाय, इंग्लैण्ड ने

आयलँण्ड को स्वतन्त्र पालंमेण्ट देवी। इस तरह उसूल की वृष्टि से तो आयलँण्ड, बिटिश बादशाह के अधीन, इंग्लैण्ड से आजाद होगया, लेकिन आयिश पालंमेण्ट वही पुरानी और ज़मींदारों की संकीणं संस्था रही, जिसमें केवल प्रोटेस्टेण्ट शामिल थे और जो कंथलिक लोगों पर पहले दबाव डालते रहे थे। कंथिलक लोगों पर अभीतक अनेक प्रकार की बन्दिशें थीं। हाँ, फ़र्क़ सिर्फ़ इतना जरूर होगया था कि अब कंथिलक और प्रोटेस्टेण्टेण्ट एक-दूसरे के ज्यादा नजदीक आते जाते थे। इस पालंमेण्ट के नेता हेनरी ग्रेटेन, जो स्वयं प्रोटस्टेण्ट थे, यह चाहते थे कि कंथिलक लोगों पर जो बन्दिशें है, वे हटा दी जायें; लेकिन इस बात में उनको बहत कम कामयाबी हासिल हई।

इसी वरिमयान फ्रान्स में क्रान्ति होगई, और आयलैंण्ड को उससे बहुत आशायें बैंघ गईं। आश्चर्य तो यह है कि इस क्रान्ति का स्वागत कैथलिक और प्रोटेस्टेण्ट दोनों ने किया, जो अब धीरे-धीरे एक-दूसरे के बहुत नजदीक होते जाते थे। 'संयुक्त आयरिश' (United Irishmen) नाम की एक संस्था खुली, जिसका उद्देश यह था कि कैथलिक और प्रोटेस्टेण्टों में मेल-जोल पैदा कराया जाय और कैथलिक लोगों को आजादी विलाई जाय। सरकार ने इस 'यूनाइटेड आयरिशमेन' नाम की संस्था को पसन्द नहीं किया और यह बबा दी गई। इसलिए हस्बमामूल होनेवाली अनिवायं क्रान्ति १७९८ ई० में फिर भड़क उठी। यह क्रान्ति पहले की क्रान्तियों की तरह अलस्टर और देश के दूसरे हिस्सों के दरमियान की मजहबी लड़ाई नहीं थी। यह एक राष्ट्रीय क्रान्ति या बग़ाबत थी, जिसमें कैथलिक और प्रोटेस्टेण्ट दोनों शामिल थे। इस क्रान्ति को अंग्रेजों ने दबा दिया और इसके वीर पुरुष उल्फ टोन को, विद्रोही होने के अपराध में, फांसी पर लटका दिया गया।

इस तरह अब यह स्पष्ट था कि आयलैंण्ड में एक स्वतन्त्र पार्लमेण्ट बना देने से आयि रिश लोगों की स्थिति में कोई फ़र्क़ नहीं आया था। अंग्रेजी पार्लमेण्ट भी उस समय एक संकीण और दूषित संस्था थी, जिसमें रिश्वत देकर लोगों का चुनाव हुआ करता था और जिसकी बागडोर जमींदारों का एक छोटा-सा गुट और चन्द बडे-बडे व्यापारी अपनी मुट्ठी में रखते थे। आयि रिश पार्लमेण्ट में भी यही सब दोष पाये जाते थे। इसके अलावा उसमें ख़ास ख़राबी यह थी कि वह पार्लमेण्ट कैयलिक देश में ज़ायम होते हुए भी मुट्ठीभर प्रोटेस्टेण्टों के हाथ में थी। ब्रिटिश सरकार ने यह निश्चय किया कि आयि रिश पार्लमेण्ट को ख़त्म कर दिया जाय और आयर्लण्ड को ब्रिटेन से मिला दिया जाय। आयर्लण्ड में इस प्रस्ताव का जोरों से विरोध किया गया, लेकिन डबलिन की पार्लमेण्ट के मेम्बरों ने बहुत बडी-बडी रक्में रिश्वत लेकर अपने ही बोट से अपनी पार्लमेण्ट को ख़त्म कर दिया। सन् १८०० ई० में "ऐक्ट आफ यूनियन"

(Act of Union) पास हुआ और इस तरह ग्रेटन की चन्द दिनों की पार्लमेण्ट का सात्मा हो गया। उसकी जगह पर अब चुने जाकर कुछ आयरिश सदस्य ब्रिटिश पार्ल-मेण्ट में लन्दन जाने लगे।

इस दूषित आयरिश पालंमेण्ट के खात्म से शायद बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, सिवा इसके कि यह मुमिकन था कि कुछ दिन के बाद यह पालंमेण्ट बेहतर हो जाती। लेकिन यूनियन ऐक्ट ने एक बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया और शायद यही नुक़सान पहुँचाने के लिए वह बनाया भी गया था। प्रोटेस्टेण्ट और कैथिलकों के दरिमयान उत्तर और दिक्षण में मेल-जोल की जो प्रवृत्ति चल रही थी वह ख़त्म होगई। प्रोटेस्टेण्ट अलस्टर ने बाक़ी आयलेंण्ड से मुंह मोड़कर अपना रुख़ दूसरी तरफ़ कर लिया और ये दोनों हिस्से एक-दूसरे से अलग होकर अपने-अपने रास्ते पर चल पड़े। इन दोनों में एक दूसरा फ़र्क़ और पैदा होगया। अलस्टर ने इंग्लेण्ड के ढंग पर आधुनिक व्यवसाय को अपना लिया। आयर्लंण्ड के बाक़ी हिस्से में खेती का ही जोर रहा; लेकिन खेती भी इस प्रदेश में तरक़्क़ी नहीं कर सकी, क्योंकि कृषि-सम्बन्धी क़ानून दूषित थे। आयरिश जनता दूसरे देशों में जाकर बराबर बस रही थी, इसलिए उत्तर तो व्यावसायिक हो गया लेकिन दक्षिण और पूर्व और ख़ास तौर से पिछचम व्यावसायिक दृष्टि से पिछड़े और मध्य युग के जैसे ही बने रहे।

'ऐक्ट आफ यूनियन' के ख़िलाफ़ भी बगावत हुई । तेजस्वी नौजवान राबर्ट इम्मेट इस क्षणिक बलवे का नेता था, और इसने अपने अनेक पूर्वज देशवासियों के समान फाँसी के तख्ते पर प्राण दिये ।

आयिर सदस्य बिटिश पालंमेण्ट के 'हाउस आफ कामन्स' यानी साधारण सभा में जाते थे, लेकिन कोई कैथलिक नहीं जा सकता था। कैथलिक लोगों को न तो आयलँण्ड और न इंग्लंण्ड में पालंमेण्ट के सदस्य बनने का हक था। ये बन्दिशें १८२९ ई० से टूटीं और तबसे ही कैथलिक लोग बिटिश पालंमेण्ट में बैठने के अधिकारी समझे गये। इंनियल ओ कॉनेल नाम के आयिरिश नेता ने ये बन्दिशें नुड़वाई थीं, इसलिए उसे 'लिबरेटर' यानी 'उद्धारक' की पदवी दी गई। धीरे-धीरे एक दूसरी भी तब्बीली हुई। बोट देने का हक ज्यादा लोगों को दिया गया। चूंकि आयलँण्ड इंग्लंण्ड से मिला दिया गया था, इसलिए इन देशों पर एक ही क्रानून लागू था। इस कारण १८३२ ई० का मशहूर 'रिफार्म बिल' आयलँण्ड और इंग्लंण्ड वोनों पर लागू हुआ और इसी प्रकार बाद का मताधिकार यानी राय देने का क्रानून भी। इस तरह ब्रिटिश कामन्स सभा में आयरिश सदस्य का रूप बदलने लगा। जमींदारों के प्रतिनिधि से बदलकर वह कैथलिक किसानों और आयरिश राष्ट्रीयता का प्रतिनिधि होगया।

गरीबी के कारण, जमींवारों से पीड़ित और लगान से बबे हुए आयलेंण्ड के किसानों का मुख्य भोजन आलू ही था। ये लोग क़रीब-क़रीब सिर्फ़ आलू ही खाकर जिन्दगी बसर करते थे और आजकल के हिन्दुस्तानी किसानों की तरह इनके पास भी संचय का अभाव था। इनके पास कुछ भी नहीं बचता था। जिससे संकट के समय ये सहारा पा सकें। ये लोग जिन्दगी और मौत की सीमा पर अपनी जिन्दगी गुजारते थे और इनमें प्रतिरोध की कोई ताक़त बाक़ी नहीं बची थी। १८६४ ई० में आलू की फ़सल नष्ट होगई, जिसके कारण इस देश में जबरदस्त अकाल पड़ गया। लेकिन अकाल के होते हुए भी जमींवारों ने लगान बसूल किया और जो न दे सके उन किसानों को खेतों से बेदखल कर दिया। आयरिश लोगों की बहुत बडी तावाद अपनी मातृभूमि छोड़कर अमेरिका चली गई, और आयलेंण्ड क़रीब-क़रीब उजड़ गया। बहुत-से खेत बेजुते पड़े रहे और चरागाह बन गये।

जोते और बोये जा सकनेवाले खेतों का भेडों के लिए चरागाह बनते रहने का यह सिलसिला आयर्लेंग्ड में क़रीब सौ बरस से ज्यादा वक्त तक जारी रहा और अभी हम लोगों के जमाने तक चलता रहा है। इसकी ख़ास वजह यह थी कि इंग्लैण्ड में ऊनी कपडों के कारखानें बढ रहे थे। जितनी ज्यादा मजीनें काम में आती थीं, उत्पत्ति उतनी ही बढ़ती थी और ऊन की उतनी ही ज्यादा जरूरत पड़ती थी। इसलिए आयर्लेंग्ड के जमींदारों को खेतों की बनिस्बत, जिनमें किसान काम करते थे, चरागाहों से ज्यादा मुनाफा था जिनमें कि भेडें चरती थीं। चरागाहों में बहत कम आदिमयों की जरूरत पडती है। इनमें तो सिर्फ़ चन्द मजदूरों से, जो भेडों की निगरानी कर सकें. काम चल जाता है। इसलिए खेती करनेवाले मजदूर जमींदारों के लिए बेकार होगये और उन्होंने अपने यहांसे किसानों को निकाल दिया । इस तरह आयर्लेंग्ड में, जिसकी आबादी बहुत कम थी, हमेशा बहुत-से फाजिल और बेरोजगार लोग पाये जाते थे। इस कारण आबादी के घटने का सिलसिला भी जारी रहा। आयर्लेंग्ड बस 'ब्यवसायी' इंग्लैण्ड को कच्चा माल पहुँचाने का एक क्षेत्र बन गया। खेतों के चरागाह बनने का पराना सिलसिला अब उलट गया है और हल को अब फिर अपना पुराना स्थान मिल रहा है। आश्चर्य तो यह है कि यह स्थिति उस व्यापारिक युद्ध का नतीजा है, जो पारसाल १९३२ ई० से इंग्लैण्ड और आयर्लेण्ड के दरिमयान जारी है।

उन्नीसवीं सदी के ज्यादातर हिस्से में खेती की समस्या, अनुपस्थित यानी दूर रहनेवाले ताल्लुकेदारों के शिकार दुःखी किसानों की दुर्दशा, आयर्लेण्ड की मुख्य समस्या रही है। अस्तीर में ब्रिटिश सरकार ने यह निश्चय किया कि अनिवार्य तरीक़े से सब जमींदारियाँ स्तरीद कर और किसानों में बाँटकर जमींदारों को बिलकुल लत्म कर दिया जाय । जमींदारों को कोई नुकसान नहीं रहा । उन्हें सरकार से अपनी जमींदारी के पूरे दाम मिल गये । किसानों को जमीन मिली; लेकिन क्रीमत के बोझ के साथ । किसानों को इन खेतों के दाम एकदम नहीं देने पडे । तय यह हुआ कि छोटी-छोटी सालाना क्रिस्तों में क्रीमत अदा की जाय । ये क्रिस्तें अभीतक पूरी अदा नहीं हो सकी हैं और इनके बारे में इंग्लैण्ड और आयर्लेण्ड के दरमियान आजकल बहस-मुबाहसा चल रहा है ।

१७९८ ई० की क्रौमी बतावत के बाद सौ बरस से ज्यादा तक आयरुँण्ड में कोई बडी बतावत नहीं हुई। पहले की सिदयों के प्रतिकूल आयरुँण्ड की उन्नीसवीं सदी इस बार-बार होनेवाली घटना से खाली रही; लेकिन इसका कारण यह नहीं था कि लोगों में सन्तोष की भावना थी। लोगों में पिछले विद्रोह की, भीषण दुष्काल की और निर्जनता की थकावट थी। इस सवी के पिछले आधे हिस्से में किसी हद तक लोगों का ध्यान ब्रिटिश पार्लमेण्ट की तरफ़ झुका था, और उनको यह आशा बँधी थी कि शायद आयरिश सदस्य ब्रिटिश पार्लमेण्ट के जरिये कुछ काम कर सकेंगे। लेकिन बहुत-से आयरिश लोग ऐसे भी थे, जो इस बार-बार होनेवाली बग़ावत की परिपाटी जिन्दा रखना चाहते थे। उनका ख्याल था कि केवल इसी ढंग से आयरुँण्ड की आत्मा को स्वच्छ और अकलुषित रक्खा जा सकता है। अमेरिका में बसे हुए आयरिश लोगों ने आयर्लण्ड की आजादी के लिए एक संस्था खोली। ये लोग, जिन्हें 'फेनियन' कहा जाता था, आयर्लण्ड में छोटे-छोटे विद्रोह कराया करते थे, लेकिन जनता से इनका मंसर्ग नहीं था और ये लोग बहुत जल्द पस्त कर दिये गये।

अब इस ख़त को मुझे ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि लम्बा काफ़ी होगया है, हालांकि आयर्लेण्ड की कहानी अभीतक ख़त्म नहीं हुई है।

#### : 880 :

# आयर्लेण्ड में होमरूल और सिनफेन

९ मार्च, १९३३

इतने सशस्त्र विद्रोहों के बाद और दुष्काल तथा दूसरी आफतों की वजह से, आयर्लेण्ड आजादी हासिल करने के इन सिंधनों से कुछ थक-सा गया था। उन्नीसवीं सदी के दूसरे आधे हिस्से में जब आयरिश जनता को ज्यादा तादाद में बोट देने का अधिकार मिला, तब अनेक राष्ट्रीय आयरिश कामन्स सभा के सदस्य चुने गये। जनता उम्मीद करने लगी कि शायद यही लोग आयर्लेण्ड की आजादी के लिए कुछ कर सकें,

और अब पुराने जमाने के सशस्त्र विद्रोह के बजाय आयरिश जनता पार्लमेण्टरी या वैध कामों की तरफ़ उम्मीव-भरी निगाह से देखने लगी।

उत्तर के अलस्टर में और आयलेंग्ड के बाक़ी हिस्सों में फिर भेदभाव पैदा होगया था। जातीय (Racial) और धार्मिक विषमता तो क़ायम ही थी; इसके अलावा आर्थिक असमानता ज्यादा स्पष्ट होगई। इंग्लेंग्ड और स्काटलेंग्ड की तरह अलस्टर भी व्यावसायिक देश होगया था, और यहाँके कारखानों में बहुत काफ़ी माल बनता था। देश का बाक़ी हिस्सा कृषि-प्रधान, मध्यकालीन, उजाड़ और रारीब था। आयलेंग्ड में फूट पैदा कर देने की इंग्लेंग्ड की पुरानी नीति बहुत काफ़ी सफल हो चुकी थी। इस नीति में इतनी सफलता हुई थी कि बाद को जब खुद इंग्लेंग्ड ने इस नीति को बदलना चाहा, तो वह भी नाकामयाब रहा। आयलेंग्ड की आजादी के रास्ते में सबसे बड़ा काँटा अलस्टर था। खुशहाल और प्रोटेस्टेंग्ट अलस्टर को डर था कि आयलेंग्ड के आजाद होने पर ग्रीब कैथलिक आयलेंग्ड उसे हज्म कर जायगा।

अब बिटिश पार्लमेण्ट और आयर्लेण्ड में दो नये शब्द प्रचलित हुए। ये दो शब्द थे—होमरूल। आयर्लेण्ड ने अब 'होमरूल' मांगना शुरू किया। पिछले सात-सौ बरस की आजादी की मांग से यह मांग बहुत कम और जुदा थी। इसका मतलब यह था कि आयर्लेण्ड को एक मातहत पार्लमेण्ट दी जाय, जो स्थानीय मामलात का इन्तजाम करे और खास-खास महत्वपूर्ण विषयों पर बिटिश पार्लमेण्ट का ही शासन जारी रहे। बहुतेरे आयरिश लोग आजादी की पुरानी मांग को इस तरह घटा देने के तरफ़दार नहीं थे। लेकिन देश बग़ावत और विद्रोहों से तंग आगया था, इसलिए उसने बलवा करने की बहुतेरी फुटकर कोशिशों में हिस्सा लेने से इन्कार कर विया।

ब्रिटिश कामन्स सभा में चार्ल्स स्टीवर्ट पारनेल नाम का एक आयिरश सदस्य था। यह देखकर कि ब्रिटिश पार्लमेण्ट के दोनों दल, कंजर्वेटिव और लिबरल यानी अनुदार और उदार, आयर्लेण्ड की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देते, इस शख्स ने निश्चय किया कि ऐसी बात की जाय, जिससे इन दोनों दलों का यह शरीफाना पार्लमेण्टरी खेल चल ही न सके। इसलिए दूसरे आयिरश सदस्यों की मदद से इसने लम्बे-लम्बे भाषणों से और दूसरे विघन डालनेवाले और विलम्ब करनेवाले साधनों से पार्लमेण्ट की कार्रवाई में अइंगे लगाना शुरू किये। अंग्रेज लोग इस ढंग से बहुत नाराज हुए। वे कहते थे कि पारनेल का यह रवया न तो पार्लमेण्टरी बृध्टि और न शराफ़त के ख्रयाल से उचित है। लेकिन पारनेल के ऊपर इन ऐतराजों का कोई असर नहीं हुआ। वह पार्लमेण्ट में अंग्रेजों के बनाये हुए क्रायदों के मुताबिक्र अंग्रेजी पार्लमेण्टरी शरीफ़ाना खेल खेलने नहीं आया था, वह तो आयलेंण्ड की सेवा करने आया था; और अगर मामूली तरीक्रों से

बह इस उद्देश में सफल नहीं हो सकता था, तो असाधारण साधनों का सहारा लेने में वह कोई स्त्रराबी नहीं देखता था। जो हो, इस बात में तो वह जरूर कामयाब रहा कि आयर्लेण्ड की तरफ उसने ध्यान आकर्षित करा दिया।

पारनेल बिटिश कामन्स सभा में आयिश होमरूल पार्टी का नेता होगया, और दोनों पुरानी बिटिश पार्टियों के लिए उसकी पार्टी जान की आफ़त होगई। जब यह दोनों पार्टियों पार्लमेण्ट में क़रीब-क़रीब बराबर संख्या में होती थीं, आयिश होमरूल वालों को महत्व मिल जाता था; क्योंकि वे किसी भी एक पार्टी से मिलकर उसका पलड़ा भारी कर सकते थे। इस तरह आयिश सवाल हमेशा सामने रहा करता था। आख़िरकार ग्लैडस्टन आयलेंण्ड को होमरूल देने के लिए राजी होगया और उसने सन् १८८६ ई० में कामन्स सभा के सामने होमरूल बिल पेश किया। इस बिल में यद्यपि स्वराज्य की योजना बहुत मामूली थी, फिर भी इसकी वजह से तूफान मच गया। कंज़बेंटिव यानी अनुदार दल के लोग तो इसके विलकुल ख़िलाफ़ थे ही, ग्लैडस्टन की पार्टी यानी लिबरल या उदार लोग भी इसे पसन्द नहीं करते थे। लिबरल पार्टी इसी बात पर दो हिस्सों में बेंट गई। एक हिस्सा जाकर कंज़बेंटिव लोगों से मिल गया और 'यूनियनिस्ट' के नाम से मशहूर हुआ। ये लोग यूनियनिस्ट इसलिए कहलाये कि आयलेंण्ड और इंग्लैण्ड को ये एक ही शासन में संयुक्त रखना चाहते थे। होमरूल-बिल पार्लमेण्ट में गिर गया और उसीके साथ ग्लैडस्टन के शासन का भी ख़ात्मा होगया।

इसके सात बरस बाद, १८९३ ई० में, जब ग्लंडस्टन की उम्र ८४ बरस की थी, वह फिर ब्रिटिश पार्लमेण्ट के प्रधान सचिव हुए, और फिर उन्होंने दूसरी मर्तबा होम-रूल बिल पेश किया। यह बिल कामन्स सभा में बहुत कम बहुमत से पास हुआ, लेकिन क़ानून बन सकनें के लिए तमाम बिलों का हाउस आफ लार्ड्स में भी मंजूर होना जरूरी है और हाउस आफ लार्ड्स संकुचित और प्रगतिविरोधी लोगों से भरा था। इस लार्ड सभा के सदस्यों का चुनाव नहीं होता। यह बडे जमींदारों की एक पुश्तैनी सभा है, जिसमें कुछ पादरी (बिशप) लोग भी शामिल होते हैं। इस सभा ने होमरूल बिल को, जिसे कामन्स सभा ने मंजूर कर लिया था, नामंजूर कर दिया।

इस तरह पालंमेण्टरी कोशिश से आयर्लेण्ड को वह चीज न मिली, जो वह चाहता था। फिर भी आयरिश कौमी वल या 'होमरूल पार्टी' पालंमेण्ट में इस उम्मीव से काम करती रही कि शायब आगे कामयाबी हो जाय और आमतौर से यह पार्टी आयर्लेण्ड-निवासियों की विश्वासपात्र भी थी। लेकिन बहुत-से लोग ऐसे भी थे, जिनका इन तरीकों से और ब्रिटिश पालंमेण्ट से भरोसा जाता रहा था। कितने ही

आयरिश लोग संकीर्ण अर्थ में राजनीति से ऊब गये थे और सांस्कृतिक तथा आर्थिक प्रवृत्तियों में लग रहे थे। बीसवीं सदी के शुरू-शुरू का जमाना आयर्लेण्ड में सांस्कृतिक जागित का यग था। खासकर देश की पूरानी भाषा गैलिक को फिर से जिन्दा करने की खुब कोशिश की जा रही थी। इस गैलिक भाषा में बड़ा क़ीमती साहित्य पाया जाता था, लेकिन सदियों की अंग्रेजी हक्मत ने इस भाषा को शहरों से निकाल दिया था और यह धीरे-धीरे गायब हो रही थी। आयरिश राष्ट्रवादियों का यह स्नयाल था कि उनका राष्ट्र अपनी आत्मा और अपनी संस्कृति की रक्षा अपनी ही जबान के जरिये कर सकता है। इसलिए इन लोगों ने पश्चिम के आयरिश गाँवों में से इस भाषा को खोज निकालने और इसको एक जिन्दा जबान बनाने के लिए बडी मेहनत की। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक गैलिक-लीग बनाई गई। सब जगहों पर, खासकर ग्रलाम देशों में, राष्ट्रीय आन्दोलन अपने देश की भाषा को ही अपना आधार बनाता है। जिस आन्दोलन की बुनियाद विदेशी भाषा पर होती है, वह जनता तक नहीं पहुँच सकता, और इसलिए जड़ नहीं पकड़ सकता । आयर्लेंग्ड में अंग्रेजी भाषा विदेशी भाषा नहीं रह गई थी। इस भाषा को सभी समझते थे और सभी बोलते थे। कम-से-कम गैलिक भाषा से तो इसका प्रचार हर हालत में ज्यादा था ही; इसपर भी आयरिश राष्ट्रीय दल ने आवश्यक समझा कि गैलिक भाषा फिर से जिन्दा की जाय, जिससे अपनी पूरानी सभ्यता से आयरिश लोगों का सम्बन्ध न ट्टे।

उस समय आयलेंण्ड में यह ख़याल फैला हुआ था कि ताकृत अन्वर से आती है, बाहर से नहीं। पार्लमेण्ट के अन्वर की कोरी राजनैतिक प्रवृत्तियों के बारे में भूम ख़त्म हो रहा था और इसलिए कोशिश यह की जा रही थी कि राष्ट्र का निर्माण अधिक मजबूत बुनियाद पर किया जाय। बीसवीं सदी के शुरू का यह नया आयलेंण्ड पुराने आयलेंण्ड से बिलकुल जुदा था। इसकी इस नई जागृति यानी बेदारी का असर कई तरफ और अनेक क्षेत्रों में जाहिर होने लगा—साहित्यिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में, और, जैसा मैंने ऊपर बताया है, आर्थिक क्षेत्र में भी, जहां इस बात की कामयाबी के साथ कोशिश की गई कि किसानों में सहकारिता के उसूलों पर संगठन किया जाय।

लेकिन इन सब कारगुजारियों को चलानेवाली ताकृत आजादी की प्यास थी और यद्यपि ब्रिटिश पार्लमेण्ट के आयरिश राष्ट्रीय वल में आयरिश जनता का विश्वास था, लेकिन यह विश्वास डिग रहा था। पार्लमेण्ट के आयरिश मेम्बरों को आयरिश जनता समझने लग गई थी कि बस ये लोग कोरे राजनीतिश हैं, जिन्हें भाषण देना बहुत पसन्द हैं लेकिन कुछ कर-घर सकने की इनमें ताकृत नहीं है। पुराने 'फेनियन' लोगों का और दूसरों का भी, जो क़ौम की आजादी चाहते थे, इन पार्लमेण्टरी लोगों और इनके होमरूल में विश्वास था ही नहीं, अब नया और नौजवान आयर्लेण्ड भी पार्लमेण्ट से अपना मुँह मोड़ने लगा। अपनी मदद ख़ुद कर लेने का भाव वातावरण में भर रहा था। लोग कहते थे कि इस ख़याल को राजनीति में क्यों न जगह दी जाय? सशस्त्र विद्वोह के विचार लोगों के दिलों में फिर पैदा होने लगे, लेकिन बगावत की इस इच्छा को एक नया 'टर्न' दिया गया। आर्थर ग्रिफिथ नाम के एक नौजवान आयरिश ने एक नये उसूल का प्रचार शुरू कर दिया, जिसे 'सिनफेन' कहते थे। 'सिनफेन' का अनुवाद अक्सर 'हम लोग अकेले' किया जाता है, लेकिन इसका सही तर्जुमा 'हम खुद' है।

इन शब्दों से हमें उस नीति का पता चलता है जो इस आन्दोलन के पीछे काम कर रही थी। सिनफेन वाले चाहते थे कि आयर्लेण्ड अपने अपर भरोसा करे और इंग्लेण्ड से किसी तरह की मदद या भीख न माँगे। ये लोग अन्दर से रांष्ट्र की शक्ति का विकास करना चाहते थे और गैलिक आन्दोलन और सांस्कृतिक पुनर्जागृति के पक्ष में थे। राजनैतिक क्षेत्र में ये फ़िजूल की पार्लमेण्टरी प्रवृत्ति को,जो उस समय चल रही थी, नापसन्द करते थे और उससे किसी तरह की उम्मीद नहीं रखते थे। साथ ही इनका खयाल यह भी था कि सशस्त्र बगावत मुमिकन नहीं है। ब्रिटिश सरकार से एक प्रकार के असहयोग के जिरये ये पार्लमेण्टरी प्रवृत्ति के बजाय सीधी लड़ाई (Direct action) के प्रचारक थे। आर्थर ग्रीफिथ ने हंगरी की मिसाल पेश की, जहाँ एक पीढ़ी पहले इसी तरह (निष्क्रिय प्रतिरोध) की नीति सफल हो चुकी थी और इसी प्रकार की नीति आयर्लेण्ड में भी चलाने की वकालत की।

पिछले १३ वर्षों में हमारे सामने, हिन्दुस्तान में, असहयोग के अनेक रूप आये हैं। अगर हम आयलैंण्ड के इस असहयोग से अपने असहयोग की तुलना करें तो बडी दिलचस्प बात होगी। तमाम दुनिया जानती है कि हमारे आन्दोलन की बुनियाद ऑहसा थी, लेकिन आयलैंण्ड के असहयोग में इस तरह की कोई बात नहीं पाई जाती थी। फिर भी उस असहयोग की ताक़त शान्तिमय निष्क्रिय प्रतिरोध में ही थी। इस संग्राम का भी असल में शान्तिमय होना जरूरी था।

सिनफ़िन के ख़यालात घीरे-घीरे आयर्लेण्ड के नौजवानों में फैले। इन ख़या-लात की वजह से आयर्लेण्ड में एकदम भाग नहीं भड़की; क्योंकि अब भी बहुत-से आदमी ऐसे थे जिन्हें पार्लमेण्ट से उम्मीदें थीं, ख़ासकर इसलिए कि १९०६ ई० में ब्रिटिश पार्लमेण्ट में लिबरल पार्टी बहुत ज्यादा बहुमत से चुनकर फिर आ गई थी। कामन्स सभा में इस बहुमत के होते हुए भी लिबरल लोगों को हाउस आफ लार्ड्स के स्थायी, संकीणं और यूनियनिस्ट बहुमत का मुक़ाबिला करना पड़ता था। इसिलिए इन दोनों हाउसों या सभाओं में बहुत ही जल्द संघर्ष पैदा होगया। इस संघर्ष का नतीजा यह निकला कि लार्ड लोगों की ताक़त कम करदी गई। आर्थिक माम-लात में इन लोगों की दस्तन्दाजी को कामन्स वाले इस तरह ख़त्म कर देते थे कि उस क़ानून को, जिसपर लार्ड सभा ऐतराज करती थी, अपने यहाँ मुतवातिर तीन बैठकों में पास कर लिया करते थे। इस तरह १९११ के पार्लमेण्ट क़ानून के जिरये लिबरल लोगों ने हाउस आफ़ लार्ड्स के दाँत तोड़ दिये। फिर भी लार्ड लोगों के हाथ में बहुत काफ़ी इल्तियारात बने रहे, जिससे वे कामन्स सभा के काम को रोक सकते और उसमें दस्तन्दाजी कर सकते थे।

लार्ड लोगों के अनिवार्य विरोध का इन्तजाम करके लिबरल लोगों ने फिर तीसरी बार होमरूल बिल पेश किया। लार्ड लोगों ने, जैसी उम्मीद थी, इसको फिर नामंजूर कर दिया। फिर कामन्स सभा ने इस क़ानून को तीन मर्त्तंबा मृतवातिर पास करने की परेशानी उठाई। इस प्रकार १९१४ ई० में इस बिल ने क़ानून की शक्ल इक्तियार की और यह सारे आयर्लेण्ड पर, जिसमें अलस्टर भी शामिल था, लागू हो गया।

ऐसा जान पडता था कि आयलैंग्ड को आखिरकार होमरूल मिल ही गया, लेकिन इसमें बहत-से अगर-मगर थे। जब १९१२-१३ में पार्लमेण्ट होमरूल के बारे में बहस-मुबाहसा कर रही थी, उत्तरी आयलैंग्ड में आइचर्यजनक घटनायें हो रही थीं। अलस्टर के नेता लोग इस बात का ऐलान कर रहे थे कि वे होमरूल को स्वीकार नहीं करेंगे, और अगर होमरूल का क़ानन पास भी होगया तो वे उसे न मानेंगे। ये लोग बग्रावत की बात करने लगे और उसकी तैयारी भी शरू करवी। यह भी कहा गया कि इन्हें किसी विदेशी शक्ति को यानी जर्मनी को होमरूल के ख़िलाफ लडाई करने के लिए निमन्त्रित करने में संकोच न होगा। निस्संदेह यह स्पष्ट और वशद्ध राजविद्रोह था। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात तो यह थी कि कंजवेंटिव यानी-अनदार दल के नेताओं ने इस बग्रावत के आन्दोलन को आशीर्वाद दिया और बहुतों ने इसकी मदद की। अलस्टर में खुशहाल और धनी कंजवेंटिय दल की तरफ़ से पैसा बरसने लगा। यह साफ़ जाहिर था कि वे लोग, जिन्हें ऊँचे वर्ग का कहा जाता है, तथा शासक दल के लोग और अनेक सैनिक अफसर भी, जो इसी वर्ग के थे, अलस्टर के साथ हैं। हथियार चोरी-चोरी आने लगे और स्वयंसेवकों को खुल्लमखुल्ला क्रवायद सिखाई जाने लगी। अलस्टर में एक कामचलाऊ सरकार भी बना दी गई, जो वक्त आनें पर शासन की जिम्मेदारी भी लेले। नोट करनें की दिलचस्य बात यह है कि अलस्टर के विद्रोहियों में से एक प्रमुख विद्रोही पालंमेण्ट के एक मझहूर कंजर्वेटिव सवस्य एफ० ई० स्मिथ थे, जो बाद को लार्ड बरकेनहेड हुए और भारत-मंत्री बनाये गये और जिन्होंने दूसरे ऊँचे-ऊँचे ओहदों पर भी काम किया।

इतिहास में बगावत मामूली घटना होती है और आयर्लंण्ड में तो स्नासतौर से इनकी तावाद काफी से ज्यादा रही है। लेकिन अलस्टर-विद्रोह की ये तैयारियों हम लोगों के लिए स्नासतौर से दिलचस्पी की चीज हैं; क्योंकि इन तैयारियों के लिए जो पार्टी स्नास तौर से जिम्मेदार थी, वह वही पार्टी थी जो इस बात पर अभिमान करती रहती थी कि हम विधान को माननेवाले हैं और कंजर्वेटिव या अनुदार हैं। यही वह पार्टी थी जो हमेशा 'अमन और क़ानून' की बात करती रहती थी और उन लोगों को सक्त सजायें देने के पक्ष में थी जो 'अमन और क़ानून' के स्निलाफ़ जायें। लेकिन इसी पार्टी के स्नास-स्नास आदमी राज-विद्रोह की बात करते थे और सशस्त्र बगावत की तैयारी करते थे और इसके साधारण सदस्य इस प्रवृत्ति की रूपये से मदद करते थे। यह भी नोट करने की दिलचस्य बात है कि विद्रोह उस पार्लमेंट के स्निलाफ़ संगठित किया जा रहा था, जो होमरूल बिल पर विचार कर रही थी और जिसने बाद में होमरूल बिल पास किया। इस पार्टी ने इस तरह प्रजातन्त्र-सिद्धान्त की जड़ पर ही हमला किया था और अंग्रेज लोगों की इस पुरानी शेखी को मिट्टी में मिला दिया था कि हम वैध कार्यों और क़ानून के शासन को माननेवाले है।

१९१२-१४ के अलस्टर-विद्रोह ने लच्छेदार और कपटपूर्ण वाक्यों के ऊपर से परदा हटा दिया और आधुनिक प्रजातन्त्र और सरकार के असली रूप को साफ-साफ सामने रख दिया। जबतक 'अमन और क़ानून' का मतलब यह था कि शासक वर्ग के अधिकारों की रक्षा होती रहे तबतक 'अमन और क़ानून' मुनासिब चीज थी। जबतक प्रजासत्तात्मक शासन इन रिआयतों और विशेषाधिकारों में दखल नहीं देता था, इसे स्वीकार करने में उन्हें कोई ऐतराज नहीं था; लेकिन जब इन विशेषाधिकारों पर हमला हुआ, तो यह वर्ग लड़ने को तैयार होगया। इस तरह 'अमन और क़ानून' असल में दो सुन्दर शब्द थे, जिनका अर्थ था शासक वर्ग के विशेषाधिकार यानी ख़ास हकूक। इससे यह साफ होगया कि ब्रिटिश सरकार असल में एक वर्ग की सरकार है, जिसे पालंमेण्ट का बहुमत भी आसानी से अलग नहीं कर सकता। अगर बहुमत ऐसा कोई साम्यवादी क़ानून पास करने की कोशिश करे, जिससे इनके रिआयती हक़ों में कमी आती हो, तो प्रजातन्त्र के नियमों के ख़िलाफ़ भी ये लोग बगावत करने को तैयार थे। इन सब बातों का ख़याल रखना हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि ये बातें सब देशों के बारे में कही जा सकती हैं, और इस बात का अन्देशा रहता है कि लच्छेदार बातों का हो से सकती हो जा सकती हैं, और इस बात का अन्देशा रहता है कि लच्छेदार बातों

और सुन्दर वाक्यों के माया-जाल में फँसकर कहीं हम असलियत को न भूल जायें। इस बारे में दक्षिण अमेरिका के प्रजातन्त्र में, जहां अक्सर विद्रोह हुआ करते हैं, और इंग्लैण्ड में, जहांका शासन स्थायी रहता है, कोई मौलिक फर्क नहीं पाया जाता। ब्रिटिश शासन में स्थिरता सिर्फ इसलिए है कि इंग्लैण्ड में शासक वर्ग ने अपनी जड़ इतनी मजबूत गाढ़ली है कि अभीतक कोई दूसरा वर्ग उसे हिला नहीं पाया। १९११ ई० में हाउस आफ लार्ड्स, जो इस वर्ग का एक किला था, कुछ कमजोर किया गया था। इसपर यह वर्ग घवरा गया और अलस्टर के बहाने विद्रोह करने को तैयार होगया था।

हिन्दुस्तान में 'अमन और क़ानून' का मन्त्र हमारे सामने रोज सुनाया जाता है और दिन में कई दफ़ा भी। इसिलए इसका असली अर्थ समझ लेना हमारे लिए जरूरी है। हम यह भी याद रक्खें तो अच्छा है कि हमको सलाह देनेवाले एक सज्जन, जो भारत-सचिव भी रहे हैं, अलस्टर-विद्रोह के नेता थे।

इस तरह अलस्टर हथियार और वालिण्टयरों का इन्तजाम करके बिद्रोह की तैयारी करने लगा और सरकार शान्तिपूर्वक देखती रही। इन तैयारियों के खिलाफ़ कोई आर्डिनेन्स नहीं निकाला गया। कुछ दिनों के बाद आयर्लेण्ड के बाक़ी हिस्से ने अलस्टर की नक़ल शुरू करदी और होमरूल के लिए और अगर जंरूरत पड़े तो अलस्टर से लड़ने के लिए राष्ट्रीय वालिण्टयरों का संगठन शुरू कर दिया। इस तरह आयर्लेण्ड में दो मुक़ाबिले की फ़ौजें तैयार होगईं। सबसे ताज्जुब की बात तो यह है कि बिटिश शासक अलस्टर-विद्रोह के वालिण्टयरों को सशस्त्र होते हुए देखकर आँखें मींच लेते थे, लेकिन 'राष्ट्रीय वालिण्टयरों' को दबाने में ये लोग बहुत काफ़ी तेज और मुस्तद दिखाई पड़ते थे, हालांकि ये 'राष्ट्रीय वालिण्टयर' होमरूल के खिलाफ़ नहीं थे।

इन दोनों किस्म के वालिण्टयरों में मुठभेड़ होजाना लाजिमी मालूम होने लगा, और इसका अर्थ था गृह-युद्ध । उसी समय १९१४ ई० के अगस्त में एक सबसे बड़ा महायुद्ध छिड़ गया और उसके सामने बाक़ी सब चीजें फीकी पड़ गईं। होमरूल का बिल क़ानून जरूर बन गया, लेकिन उसमें यह शर्त लगादी गई थी कि युद्ध के बाद ही इस क़ानून पर अमल किया जाय । इस तरह होमरूल पहले के समान दूर ही बना रहा और युद्ध ख़त्म होने के पहले आयर्लेण्ड में बहुत कुछ होगया।

में अनेक देशों की अपनी कहानी महायुद्ध की शुरुआत तक लाकर ख़त्म कर रहा हूँ। आयर्लेंग्ड के बारे में भी हम उस समय तक पहुँच चुके हैं, इसलिए अब आगे न बढ़ेंगे। लेकिन इस ख़त को ख़त्म करने के पहले एक बात में तुम्हें ज़रूर बता देना चाहता हूँ। अलस्टर-विद्रोह के नेता अपनी हरकतों के लिए सजा पाने के बजाय बाब को इनाम के हक़दार समझे गये और वे ब्रिटिश शासक-मण्डली में वजीर बने और उन्होंने ब्रिटिश सरकार में ऊँचे-ऊँचे ओहदे पाये।

### : १४१ :

### मिस्र पर ब्रिटेन का कब्जा

१११ मार्च, १९३३

अमेरिका से हम लम्बी छलांग मारकर और अटलाण्टिक महासागर पार करके आयलेंण्ड पहुँच गये थे। अब हमें कूदकर एक तीसरे महाद्वीप अफ़रीका में पहुँचना है और ब्रिटिश साम्प्राज्यवाद के एक दूसरे शिकार मिस्र को देखना है। मैंने अपनी पिछली चिट्टियों में तुम्हें मिस्र के प्राचीन इतिहास के बारे में कुछ लिखा था, लेकिन जो कुछ लिखा था वह बहुत मुस्तसर और खण्डित था, क्योंकि मुझे खुद इस विषय का काफ़ी इल्म नहीं है। पर यदि मुझे अधिक मालूम होता तो भी यह मुमिकन नहीं कि हम प्राचीनकाल की चर्चा इस अवसर पर शुरू कर सकें। हम उन्नीसवीं सदी की अपनी कहानी क़रीब-क्रीब खत्म कर चुके हैं और अब बीसवीं सदी की सीमा पर पहुँच गये हैं और यहीं हमें क़ायम रहना जरूरी है। हम यह नहीं कर सकते कि कभी प्राचीन की और कभी नवीन काल की चर्चा करते रहें। इसके अलावा भी अगर मैंने हरेक देश के प्राचीन समय भी कहानी शुरू करवी तो बताओ क्या ये खत कभी खत्म हो सकेंगे?

लेकन तुम यह न समझो कि मिल्न का प्राचीन इतिहास कुछ नहीं है, क्योंकि कौमों में मिल्न की क़ौम बहुत पुरानी मानी जाती है और इसका इतिहास सब देशों के इतिहास से पुराना है। यह देश अपना समय छोटी-छोटी सिंदयों से नहीं बिल्क हजारों वर्षों की नाप से नापता रहा है। विस्मयजनक और चिक्त कर देनेवाली प्राचीन समय की टूटी-फूटी यादगारें अभीतक हमें इसके गुज़रे हुए जमाने की याद दिलाती हैं। प्राचीन चीजों और बातों की खोज के लिए मिल्न सबसे प्रथम और सबसे बड़ा क्षेत्र रहा है; और जैसे-जैसे बालू के नीचे से पत्थर के टुकडे और स्तूप खोदकर निकाले गये हैं, उस जमाने का इतिहास ज्यादा-ज्यादा मालूम होता रहा है, जिसे गुज़रे अब बहुत दिन होगये। पत्थरों और इमारतों क्षे खोद-खोदकर निकालने का सिलिसला अभीतक जारी है और मिल्न के प्राचीन इतिहास में नई-नई बातें बराबर मालूम होती जा रही हैं, फिर भी हम अभीतक यह नहीं बता सकते कि मिल्न का इतिहास कबसे और कैसे शुक्त होता है। किन्तु क्रीब सात हजार वर्ष गुजरे, नील नदी की घाटी में

सभ्य लोग रहा करते थे और उनका भी अपना पुराना सांस्कृतिक इतिहास था। ये लोग चित्रलिपि में लिखा करते थे; मिट्टी के सुन्दर बर्तन, कलश और हाथीवाँत, ताँबे सोने के नक्काशीदार बर्तन और सेलखली के काम बहुत अच्छा बनाते थे।

मकदूनिया-निवासी सिकन्दर ने ईसाई संवत के चारसौ बरस पहले जब मिल्ल को जीता था तब, कहा जाता है, ३१ मिस्री राजवंश इस देश पर हक्मत कर चुके थे। उस चार या पाँच हजार वर्ष के लम्बे युग में इस देश में कितने ही आश्चर्यजनक व्यक्ति—स्त्री और पुरुष—मशहर हुए । ऐसा मालुम होता है मानों ये सब अभी-तक जिन्दा हैं। इन स्त्री-पृरुषों में अनेक कर्मवीर, विशाल मन्दिरों के निर्माणकर्ता, महान स्वप्नदर्शी और विचारक, बडे-बडे सैनिक, निरंकुश और अत्याचारी राजा, सुन्दर महिलायें और अभिमानी तथा उद्धत शासक गुजरे हैं। अनेक सहस्राब्वियाँ हमारे सामने से गुजर जाती हैं और हम देखते हैं कि इनमें फरोहा नरेशों की लम्बी सन्तति चल रही है। इस देश में स्त्रियों को पूरी आजादी थी और स्त्रियाँ राज-सिहासन पर बैठ सकती थीं। मिस्र देश में पूरोहित समाज पर हावी थे और मिस्री लोग हमेशा भविष्य और परलोक की चिन्ता में फँसे रहते थे। मिस्र के विशाल पिरामिड, जिनकी रचना बेगार के मजदूरों ने की थी और जिनके बनाने में इन मजदूरों के साथ बडी बेरहमी दिखलाई गई थी, असल में फरोहा नरेशों के भविष्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से बनाये गये थे। ममी भी लाश को सुरक्षित रखने का ही एक तरीक़ा था। यह सब अन्धकारमय, कर और सूख-रहित जान पडता है। हमें उस जमाने की पूरानी चीजों में आदिमयों के बनावटी बाल ( विग ) भी मिलते हैं, क्योंकि वे लोग अपना सिर मुँडाया करते थे । इसके अलावा लड़कों के खिलौने, गुड़े, गेंद और हाथ-पैर हिलानेवाले छोटे जानवरों के खिलौने भी पाये जाते हैं। इन खिलौनों को देखकर हमें पुराने मिलियों की मानुवी भावनाओं की याद आजाती है, और ऐसा मालुम होता है कि यद्यपि उन लोगों को हुए अनेक युग बीत गये हैं फिर भी मानों वे हमारे पास ही है।

ईसवी सन् के पहले की छठी सबी में यानी बुद्ध के जमाने के क़रीब ईरानियों ने मिस्र को जीता और इसे अपने विशाल साम्प्राज्य का एक हिस्सा बना लिया, जो नील नदी के किनारे से सिन्धु नदी तक फंला हुआ था। ये लोग एकेमनीद वंश के राजा थे और इनकी राजधानी पारसीपोलिस थी। इन लोगों ने यूनान को भी जीतने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे और इन्हें अस्त्रीर में सिकन्दर ने हरा बिया। ईरानियों की सख्त हुकूमत से छुटकारा दिलानेवाला समझकर मिस्र के लोगों ने सिकन्दर का स्वागत किया। सिकन्दरिया (अलेक्जेण्ड्रिया) नगर के रूप में सिकन्दर अपनी यादगार छोड़ गया, और यह नगर यूनानी विद्या और संस्कृति का प्रसिद्ध केन्द्र बन गया।

तुन्हें याद होगा कि सिकन्दर की मृत्यु के बाद उसका साम्प्राज्य उसके सेनापितयों में बंद गया था और मिस्र बतलीमूसी (Ptolemy) के हिस्से में आया था। बतलीमूसी बहुत जल्द मिस्री जलवायु में हिल-मिल गये और ईरानियों के ढंग के ख़िलाफ़ उन्होंने मिस्री रस्मरिवाज इंख्तियार कर लिया। ये लोग मिस्रियों की तरह आचार-क्यवहार करने लगे और जनता क़रीब-क़रीब यही समझने लगी कि बतलीमूसी राजवंश फरोहाओं के प्राचीन राजवंश का ही सिलसिला है। क्लियोपैट्रा बतलीमूसी वंश की अन्तिम रानी थी। इसकी मृत्यु के बाद, ईसाई सन् शुरू होने के चन्द वर्ष पहले, मिस्र रोमन साम्प्राज्य का एक प्रान्त होगया।

≰(मिस्र ने रोम से बहुत पहले ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। रोमन लोग इन मिस्री ईसाइयों पर बहुत अत्याचार करते थे, जिससे भागकर इन्हें रेगिस्तान में छिपना पडता था। इस तरह रेगिस्तानियों में अनेक खिफया मठ पैदा होगये और इन मठों में रहनेवाले फकीरों द्वारा किये हुए चमत्कारों की आक्चर्यजनक और रहस्य-पूर्ण कहानियाँ उस जमाने के ईसाई जगत में ख़ब प्रचलित थीं ) बाद को जब सम्प्राट कान्स्टेण्टाइन ने ईसाई धर्म इस्तियार कर लिया तब ईसाई धर्म रोमन साम्प्राज्य का राजधर्म होगया । इन मिस्री ईसाइयों ने भी गैर-ईसाइयों से, जो पैगन कहे जाते थे और जो पूराने मिस्री धर्म को मानते थे, बडी बेरहमी और जुल्म के साथ बदला लेने की कोशिश की। सिकन्दरिया अब ईसाइयों का एक मशहर विद्या-केन्द्र होगया, लेकिन राज-धर्म होने पर ईसाई धर्म अनेक मत-मतान्तरों में बँट गया, जो आपस में लडते-झगड़ते रहते थे और एक-दूसरे पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते थे। ये ख़ुनी झगडे जान को आफत हो गये और आम लोग इन ईसाई मत-मतान्तरों से अच्छी तरह ऊब गये थे। इसलिए सातवीं सदी में जब अरब लोग एक नया धर्म लेकर आये, मिस्री जनता ने उनका स्वागत किया। यह भी एक वजह थी कि मिस्र और उत्तरी अफरीका में अरब लोगों ने इतनी आसानी से विजय पाली। अब फिर जल्म का चक्कर चलने लगा । ईसाई धर्म और ईसाइयों पर बेरहमी से दमन होने लगा ।

इस तरह मिस्र ख़लीफा के साम्राज्य का एक प्रान्त बन गया। अरबी भाषा और अरबी संस्कृति तेजी से फंल गईं; यहाँतक कि पुरानी मिस्री भाषा वब गई। दोसौ वर्ष बाद, नवीं सदी में, जब बग़दाद की ख़िलाफ़त और कमजोर पड़ी। मिस्र तुर्की हाकिमों की मातहती में अर्छ-स्वतंत्र यानी। नीम-आजाद हो गया और तीनसौ वर्ष बाद कूसेड युद्ध यांनी ईसाई जिहाद में मशहूर मुसलमान बहादुर सलादीन मिस्र का सुल्तान बन बैठा। सलादीन के बाद उसके एक वारिस ने काकेशस-क्षेत्र से बहुत-से तुर्की गुलाम लाकर उन्हें अपना सैनिक बनाया। ये गोरे गुलाम ममलूक कहलाते थे।

ममलूक का अर्थ है गुलाम । ये ममलूक लोग फौज के लिए बहुत सावधानी से चुने गये थे और इन लोगों का जत्था बहुत अच्छा था। चन्द साल के अन्दर ही ममलूक बग्नावत कर बैठे और इन्होंने अपने जत्थे के एक आदमी को मिस्र का सुल्तान बना दिया। इस तरह मिस्र में ममलूकों का राज्य शुरू हुआ, जो ढाई सदी तक रहा और अर्द्ध-स्वतन्त्र अवस्था में इसके बाद क़रीब तीनसौ बरस के और क़ायम रहा। इस तरह विदेशी गुलामों के समूह ने मिस्र पर पाँचसौ वर्ष से ज्यादा समय तक राज्य किया। इतिहास में यह एक अदितीय और अजीब घटना है।

इन आदि-ममलूकियों ने मिस्न में अपनी कोई पुश्तंनी जाति या वर्ग नहीं बनाया। काकेशस की गोरी जाति के सबसे अच्छे आजाद गुलामों को अपनेमें मिलाकर ये लोग अपनी तादाद बराबर बढ़ाते रहते थे। काकेशस जातियाँ आयं हैं, इसिलए ममलूक भी आर्य थे। ये विदेशों लोग मिस्न की आबोहवा में नहीं फले-फूले और इनके बंश चन्द पुश्तों के बाद लुप्त होजाते थे। लेकिन चूंकि नये-नये ममलूक औत जाते थे, इस वर्ग की तादाद और खासतौर पर इसकी ताक़त और इसका जीवट क़ायम रहा। इस तरह गोकि इन लोगों का कोई पुश्तंनी वर्ग नहीं था, फिर भी इनका एक उच्च धर्म-शासक वर्ग---जरूर था, जो बहुत काफ़ी जमाने तक क़ायम रहा।

सोलहवीं सबी के शुरू में कुस्तुनतुनिया के तुर्की उस्मानी सुलतान ने मिस्र पर क्ब्जा कर लिया और ममलूक सुल्तान को फाँसी पर लटका विया। मिस्र उस्मानी साम्प्राज्य का एक प्रान्त बन गया। लेकिन ममलूक शासक लोग रईस वर्ग में बने ही रहे। बाद में जब योरप में तुर्क लोग कमजोर पड़े, तब मिस्र कहने को तो उस्मानी साम्प्राज्य का हिस्सा बना रहा, लेकिन ममलूक लोग वहाँ अपनी मनमानी करते थे। अठारहवीं सदी के अस्त्रीर में जब नेपोलियन मिस्र पहुँचा, तो उसकी इन्हीं ममलूकियों से मुठभेड़ हुई थी, और उसने इन्हींको शिकस्त भी दी थी। तुम्हें शायद वह किस्सा याद होगा जो मैंने तुम्हें ममलूक सरदार का सुनाया था। जब फ़ांसीसी फौज मिस्र में पहुँची, तो मध्यकाल की रीति के अनुसार एक ममलूक सरदार फ़ांसीसी फौज के सामने घोडे पर सवार जा पहुँचा और उसने चुनौती दी कि इस सेना का नेता मुझसे अकेले आकर जोर-आजमाई करले।

अब हम उन्नीसवीं सवी तक आगये। इस सवी के पहले आधे हिस्से में मिस्र पर मुहम्मवअली का प्रभुत्व रहा। यह अलबेबियन तुर्क था और मिस्र का 'खेबीव' यानी तुर्की गवर्नर था। मुहम्मवअली आधुनिक मिस्र का जन्मवाता समझा जाता है। पहली बात जो उसने की वह यह थी कि घोखें से ममलूकों को तलवार के घाट उतारकर उनकी ताकृत का खात्मा कर विया। इसने मिस्र में एक अँग्रेजी फौज को भी हराकर

अपनेको इस देश का स्वामी बना लिया और सिर्फ़ नामनात्र के लिए ही तुर्की सुलतान की अध्यक्षता स्वीकार करता रहा। मुहम्मदअली ने नई मिस्री फ़ौज तैयार की, जिसमें देशी किसानों की भरती की गई, ममलूकों की नहीं। इसने नई नहरें भी खुदवाईं और रई की खेती को प्रोत्साहन दिया, जो भविष्य में मिस्र का ख़ास रोजगार होगया। इसने इस बात की भी धमकी दी थी कि वह कुस्तुनतुनिया के नाम मात्र के मालिक सुलतान को निकालकर कुस्तुनतुनिया को भी अपने शासन में ले लेगा। लेकिन ऐसा किया नहीं। हाँ, इसने सीरिया को मिस्र में मिला लिया।

मेहमतअली १८४९ ई० में ८० वर्ष की उम्र में मर गया। इसके वारिस कम-जोर, फ़िजुलक्षर्च और अयोग्य आदमी थे। लेकिन अगर वे बेहतर भी होते तो भी उनके लिए अन्तर्राष्ट्रीय साहकारों की लालच और यरोपियन साम्प्राज्यवाद के लोभ का मक्राबिला कर सकना मिक्कल था। विदेशियों ने, ख़ासकर अंग्रेज और फ़ान्सीसी साहकारों ने, खेदीयों को उनके निजी स्तर्च के लिए बहुत ज्यादा सूद पर रक़में उधार दी थीं। जब वक्त पर सुद अदा न होसका, जंगी जहाज उसे बसूल करने के लिए भेजे गये। अन्तर्राष्ट्रीय चालबाजी की यह असाधारण कहानी है कि साहकार और सरकार किस प्रकार दूसरे देश को लुटने और उसपर प्रभुत्व जमाने के उद्देश्य से एक-दूसरे के साथ मिलजुलकर काम करते हैं। अनेक खेदीवों की अयोग्यता के होते हुए भी मिस्र ने काफ़ी तरक्क़ी करली थी, यहाँतक कि प्रमुख अंग्रेजी आस्त-बार 'टाइम्स' ने जनवरी १८७६ में लिखा था कि "मिस्र उन्नति का आइचर्यजनक उदाहरण है। इस देश ने ७० वर्ष में इतनी तरक्क़ी करली है, जितनी दूसरे देशों ने ५०० वर्ष में की।" लेकिन इन तमाम बातों के होते हुए भी विदेशी साहकार, इस बात को जाहिर करते हुए कि मिस्र देश दिवालिया हो रहा है और विदेशी दस्तंदाजी की जरूरत है, चमडी निकालने पर भी तैयार होगये। विदेशी सरकारें, स्नासकर अंग्रेज़ी और फ्रान्सीसी सरकारें, तो हस्तक्षेप के लिए तुली बैठी थीं। इन्हें तो सिर्फ़ एक बहाना चाहिए था, क्योंकि मिस्र तो एक सोने की चिडिया थी, उसे कोई कैसे हाथ से जाने देता ? और यह बात भी थी कि मिस्र हिन्दुस्तान के रास्ते में पडता था।

इसी दरिमयान स्वेज की नहर, जो मजदूरों से बडी बेरहमी के साथ बेगार ले-लेकर बनवाई गई थी, १८६९ ई० में खुल गई। (इस बात को जानने में तुम्हें विलचस्पी होगी कि ईसाई सन् के शुरू होने से १४०० वर्ष पहले, पुरानें मिस्र राज-बंशों के जमाने में, इसी तरह की नहर लाल समुद्र और भूमध्यसागर के बीच में थी।) इस नहर के खुल जाने की वजह से योरप, एशिया और आस्ट्रेलिया का सारा ब्यापार स्वेज से होकर गुजरने लगा और इस वजह से मिस्र का महत्व अंकि बढ़

गया। इंग्लैण्ड के लिए इन नहर पर और मिस्र पर प्रभुत्व रखना बहुत जरूरी चीज होगई, क्योंकि हिन्दुस्तान और पूर्वी देशों में उसका बहुत गहरा स्वार्थ मौजूद था। बडी चालाकी की हरकत तो यह थी कि १८७५ ई० के अंग्रेज प्रधानमन्त्री डिजरेली ने दिवालिये खेदीव के स्वेज नहर के हिस्सों को बहुत कम क्रीमत पर ख़रीद लिया। इन हिस्सों में घन लगा देना केवल यही नहीं कि अपनी जगह पर काफ़ी मुनाफ़ की चीज रही हो बल्कि इसकी वजह से ब्रिटिश सरकार को नहर के ऊपर बहुत काफ़ी अख़्तियार होगया। मिस्र के नहर वाले बाक़ी हिस्से फ़ान्सीसी साहूकारों को मिले। इस तरह मिस्र का नहर पर कोई माली अख़्तियार नहीं रह गया। इन हिस्सों से फ़ान्सीसियों और अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा मुनाफ़ा उठाया है और साथ-ही-साथ नहर के मालिक बने रहे हैं और मिस्र की जान को अपनी मुट्ठी में दबाये रक्खा। पार-साल, १९३२ ई० में, सिफ़्रं ब्रिटिश सरकार को ४० लाख पौंड असली लागत पर इस नहर से ३५ लाख पौंड मुनाफ़ा रहा है!

यह अनिवार्य था कि ये लोग इस देश पर और ज्यादा अस्तियार जमाने की कोशिश करें और इसलिए १८७९ ई० से इन्होंने मिल्र के खानगी मामलात में बरा-बर दखल देना शुरू किया और आधिक नियंत्रण के लिए अपने आदमी रख दिये। स्वभावतः बहुतेरे मिल्रियों ने इससे बुरा माना और मिल्र को विदेशी हस्तक्षेप से मुक्त करने के लिए उत्सुक एक राष्ट्रीयदल पैदा होगया। इस दल के नेता एक नौजवान सैनिक अरबीपाशा थे, जिनका जन्म एक ग्ररीब मजदूर कुटुम्ब में हुआ था और जो मिल्र की फ़ौज में मामूली सिपाही की शक्ल में भरती हुए थे। धीरे-धीरे इनका प्रभाव बढ़ा और ये मिल्र के युद्ध-सचिव होगये। युद्ध-सचिव की हैं सियत से इन्होंने फ़ान्सीसी और बिटिश 'कन्ट्रोलरों' यानी नियंत्रण रखनेवालों के हुक्म की पाबन्दी करने से इन्कार कर दिया। विदेशियों के सामने सिर न झुकाने का जवाब इंग्लैण्ड ने युद्ध से दिया। १८८२ ई० में अंग्रेजी जल-सेना ने सिकन्दरिया नगर पर गोलाबारी की और उसे जला दिया। इस तरह पश्चिमी सभ्यता की श्रेष्टता प्रकट करके और मिल्री फ़ौज को ख़ुक्की पर भी हराकर अंग्रेजों ने मिल्र पर पूरा क़ब्जा कर लिया।

इस तरह मिस्र पर बिटिश अधिकार की शुरुआत हुई। अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून की वृष्टि से, यह एक असाधारण स्थिति थी। मिस्र तुर्की राज्य का एक प्रान्त या हिस्सा था। इंग्लैण्ड से तुर्की की मित्रता समझी जाती थी, इसपर भी इंग्लैण्ड ने बहुत इतमीनान के साथ उसके एक हिस्से पर क़ब्जा कर लिया था। ब्रिटेन ने मिस्र में अपना एक एजेण्ट मुकर्रर कर विया। मुगल बादशाहों की तरह या हिन्दुस्तान के बडे लाट के समान यह साहब हरेक के अफ़सर बन गये। खेदीव और उनके बजीर भी

इस ब्रिटिश एजेण्ट के सामने बेबस थे। मिस्न के पहले ब्रिटिश एजेण्ट मेजूर बेरिंग थे, जिन्होंने मिस्न पर २५ वर्ष तक बराबर राज्य किया और बाद को लार्ड कोमर कहलाये। कोमर मिस्न का एक दबंग और निरंकुश शासक था। इसका पहला काम यह था कि विदेशी साहूकारों और हिस्सेदारों को मुनाफे की रक्रम पहुँचा दे। इसने अपनी यह नीति बराबर बाक़ायदा जारी रक्खी और इस बात की हर जगह से तारीफ़ सुनने में आने लगी थी कि मिस्न की आर्थिक स्थिति बहुत मज़बूत है। हिन्दुस्तान की तरह मिस्न में भी राज-प्रबन्ध में कुछ उन्नति की गई, लेकिन २५ वर्ष खत्म होने पर मिस्न का पुराना कर्ज उतना ही बना रहा जितना शुरू में था। शिक्षा के लिए शासन ने कुछ भी नहीं किया और कोमर ने तो राष्ट्रीय विद्यालय का खोलना भी रोक दिया था। इसके विचारों का पता हमें इसके पत्र के एक वाक्य से चलता है, जो इसने १८९२ ई० में उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री लार्ड सेल्सबरी को लिखा था। इसने लिखा था—"खेदीव बहुत कट्टर मिस्नी बन रहे हैं।" किसी मिस्न-निवासी का मिस्नी की तरह ब्यवहार करना लार्ड कोमर की दृष्टि में जुर्म था, जैसे किसी हिन्दुस्तानी के हिन्दुस्तानी की तरह ब्यवहार करने पर ब्रिटिशों की त्योरियाँ चढ़ जाती हैं और सजायें मिलती हैं।

मिस्र पर अंग्रेजों का यह अधिकार फ़ांसीसियों को पसन्द नहीं था। इस लूट में इन्हें तो कोई हिस्सा मिला नहीं था। योरप की दूसरी ताकतें भी इस बात को पसन्द नहीं करती थीं, और इसके कहने की तो जरूरत ही नहीं कि मिस्री लोग तो अंग्रेजों की हुकूमत को बिलकुल नापसन्द करते थे। ब्रिटिश सरकार हरेक आदमी से यही कहती थीं कि इस मामले में किसीको परेशान होने की जरूरत नहीं; हम तो मिस्र में सिर्फ चन्द दिनों के लिए हैं और बहुत जल्द इस मुल्क को छोड़कर चले जायेंगे। ब्रिटिश सरकार ने सरकारी तौर पर और बाक़ायदा बार-बार यह ऐलान किया कि हम मिस्र को खाली कर देंगे। यह संजीदा ऐलान करीब पचास दफ़े या इससे ज्यादा तो जरूर किया गया होगा। असल में इसकी गिनती याद रखना मुक्किल है। इतनी सब बातों पर भी अंग्रेज लोग मिस्र में चिपके रहे और आजतक चिपके हैं।

झगडे की बहुतेरी बातों के बारे में १९०४ ई० में अंग्रेजों ने फ़ान्सीसियों से समझौता कर लिया। अंग्रेज इस बात पर राजी होगये कि फ़ान्सीसी मोरक्को में जो चाहे करें। इसपर फ़ान्सीसी मिल्र पर ब्रिटिश प्रभुत्व को मंजूर करने के लिए राजी होगये। लेन-देन का यह मुनासिब सौदा होगया। सिर्फ तुर्की से, जो मिल्र का अधिपित समझा जाता था, कोई सलाह-मशिवरा नहीं किया गया; और मिल्र-निवासियों से तो इस मामले में बातचीत करने का कोई सवाल था ही नहीं। इस जमान के मिस्र में एक अजीब बात यह थी कि मिस्र की अवालतें विवेशियों पर मुकबमे नहीं चला सकती थीं। ये अवालतें इस काम के क़ाबिल नहीं समझी जाती थीं और विवेशियों को अपनी अवालतों में अपने मुकबमों का फैसला कराने का हक्त था। इसिलए मिस्री हुकूमत की पहुँच के बाहर कितनी ही परवेसी अवालतें पैवा होगई थीं, जिनमें विवेशी जज होते थे और जिनके हृदयों में विवेशी स्वार्थ भी होता था। इन जजों में से एक बहुत कट्टर विवेशी जज ने इन अवालतों के बारे में लिखा है—"इन अवालतों के इन्साफ नें विवेशी गुट्ट की, जो देश को चूस रहा था, खूब सेवा की है।" मेरा विश्वास है कि मिस्र के विवेशी बाशिन्दे ज्यावातर टैक्सों से बरी रहते थे। क्या आनन्व की स्थित थी; टैक्स न वेना पड़े, जिस देश में रहें वहाँकी अवालत और वहाँके क़ानून की मातहती से बचे रहें, और साथ ही साथ मुल्क को बुहने की हरेक क़िस्म की आसानियाँ हों!

इस तरह ब्रिटेन मिस्र पर राज्य करता था और उसको चूसता था और ब्रिटेन के एजेण्ट और प्रतिनिधि अपनी रेजींडेन्सी में निरंकुश बादशाहों की तमाम शान व शौक़त के साथ मजे करते थे। ऐसी हालत में लाजिमी था कि राष्ट्रीयता बढ़े और सुधार का आन्दोलन जोर पकड़े। उन्नीसवीं सदी का सबसे बड़ा मिस्र का सुधारक जमालउद्दीन अफ़गानी था। यह धार्मिक नेता था, जो नये जमाने के सांचे में ढालकर इस्लाम को आधुनिक रंग देना चाहता था। यह इस बात का प्रचार करता था कि हर तरह की तरक्की इस्लाम के अनुकूल है। इस्लाम को आधुनिक रूप देने की इसकी यह कोशिश उसी प्रकार की थी, जैसी हिन्दुस्तान में हिन्दू धर्म को आधुनिक बनाने के लिए हुई है। इन प्रवृत्तियों की बृनियाद यह होती है कि सुधारक लोग पुराने जमाने के चन्द मौलिक सिद्धान्तों को पकड़ लेते हें और पुराने रस्म-रिवाज और ब्यवस्था के नये मानी लगाते हैं। इस ढंग से आधुनिक ज्ञान पुराने धार्मिक ज्ञान का सहयोगी और सहायक बन जाता है। किन्तु यह ढंग वैज्ञानिक ढंग से बिलकुल जुदा है, क्योंकि वैज्ञानिक ढंग में हम किसी पुरानी बन्दिश में न फँसकर बहादुरी के साथ आगे बढ़ते हैं। बहरहाल जमालुद्दीन का असर सिर्फ मिस्र में ही नहीं बल्कि तमाम अरबी मुल्कों में भी बहुत ज्यादा था।

विवेशी व्यापार की तरक्क़ी के साथ मिस्र में एक नया मध्य-वर्ग पैदा होगया और इसीपर वहाँकी नवीन राष्ट्रीयता की नींव पड़ी। आधुनिक मिस्री नेताओं में सबसे बड़े महान पुरुष सैट जगललपाशा इसी वर्ग में पैदा हुए थे। मिस्र में ज्यादा-तर मुसलमानों की आबादी हैं। लेकिन अब भी इस देश में काप्ट लोग, जो ईसाई हैं, काफ़ी तादाद में पाये जाते हैं। ये काप्ट लोग पुराने मिस्रियों के विशुद्ध वंशज हैं। इस नये मध्य-वर्ग में मुसलमान भी थे और काप्ट भी, और सौभाग्यवश इन वोनों में वैरभाव नहीं था। अंग्रेजों ने इन दोनों में फूट पैदा कराने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बिलकुल सफलता नहीं हुई। अंग्रेजों ने राष्ट्रीय दल में भी फूट पैदा कराने की कोशिश की। कभी-कभी हिन्दुस्तान की तरह मिस्र में भी इन्हें कुछ नरम-दल वाले लोग छोगी मिल जाते थे, जो इनके साथ सहयोग करते थे; लेकिन इसके बारे में मुन्हें ज्यादा बातें बाद की चिट्ठियों में लिख्गा।

जब अगस्त १९१४ ई० में महायुद्ध शुरू हुआ, मिस्र की यह हालत थी। तीन महीने बाद इंग्लैण्ड, फ़्रांस और इनके मित्रराष्ट्रों के ख़िलाफ़ तुर्की जर्मनी से मिल गया। इसपर इंग्लैण्ड ने मिस्र को ब्रिटिश साम्प्राज्य में शामिल कर लेने का निश्चय कर लिया। लेकिन इसमें कुछ दिक्कत पैदा होगई और मिस्र को ब्रिटिश साम्प्राज्य में शामिल करने के बजाय यह ऐलान किया गया कि वह ब्रिटिश संरक्षण में है।

इतनी बात तो मिस्र के लिए हुई। उन्नीसवीं सदी के पिछले आधे हिस्से में अफरीका का बाक़ी हिस्सा भी यूरोपियन साम्प्राज्यवाद का शिकार होगया। इस मुल्क पर जोरदार दौड़ मच गई थी और इस विशाल महाद्वीप को यूरोपीय ताक़तों ने आपस में बाँट लिया। ये लोग गिद्धों की तरह इस महाद्वीप पर टूट पड़े और कभी-कभी इनमें आपस में दो-दो चोंचें भी होजाती थीं। कोई किसीकी रोक-थाम करने-वाला नथा, लेकिन १८९६ ई० में इटली अबिसीनिया से हार गया। अगर तुम आज अफरीक़ा के नक़शे को देखो तो तुम्हें दिखाई देगा कि इसका ज्यादातर हिस्सा अँग्रेज और फ़ांसीसियों के क़ब्जे में हैं और कुछ हिस्सा बेलजियम, इटालियन और पुर्तगालियों के पास है। जर्मन लोगों का भी युद्ध के पहले इस महाद्वीप में हिस्सा था। अफरीका में अब तो केवल दो स्वतंत्र राज्य रह गये हैं—पूर्व में अबिसीनिया और पश्चिमी किनारे पर लेबेरिया का छोटा-सा देश। मोरक्को पर तो फ़ांस और स्पेन हावी है।

इन विशाल प्रदेशों पर किस तरह कृष्णा किया गया, इसकी कहानी तो बहुत लम्बी और भीषण है और अभी वह कहानी ख़त्म भी नहीं हुई है। इस महाद्वीप के शोषण के लिए, ख़ासकर रबर निकाने के लिए, जो साधन काम में लाये गये, वे बहुत भीषण थे। कई वर्ष हुए, बेलजियन कांगो में अत्याचार की दारुण कथा सुनकर सभ्य कहलानेवाला संसार कांप उठा था । निस्संदेह काले आदमी की किस्मत भयंकर रही है।

उन्नीसवीं सदी के पिछले आधे हिस्से तक अफरीका, जिसे 'अंधेरा महाद्वीप' कहा जाता था, क़रीब-क़रीब एक अज्ञात मुल्क था—खासकर अन्दरूनी हालत के लिए।

इस रहस्यमय देश में अनेक दुस्साहस से भरे हुए और हृदय को थरथराने वाले सफर करने के बाद ही इसका सही नक्षशा बनाया जा सका है। स्काटलैण्ड का एक पावरी, <u>डेविड लिविगस्टो</u>न, इस देश की खोज करनेवाला सबसे बड़ा सैयाह था। वर्षों तक वह इस मुल्क में गायब रहा और बाहर की दुनिया को उसका कुछ पता न चला। इसके साथ-साथ हेनरी स्टेनली का भी नाम मशहूर है। हेनरी स्टेनली पत्रकार और सैयाह थे। यह डेविड लिविगस्टोन की तलाश में उनके पीछे-पीछे गये थे और अन्त में लिविगस्टोन इन्हें इस महाद्वीप के बीचोंबीच मिले।

### : १४२ :

# 'योरप का मरीज़' टर्की

१४ मार्च, १९३३ ई०

मिस्र से भुमध्यसागर पार करके टर्की में पहुँच जाना स्वाभाविक और आसान है। उन्नीसवीं सदी में उस्मानी तुर्कों का यरोपियन साम्प्राज्य धीरे-धीरे बिखर गया। इसके पहले की सदी में ही पतन का आरम्भ हो चुका था। शायद तुम्हें याद होगा, मेंने वियेना के तुर्की मुहासिरे यानी घेरे का जिक्र तुमसे किया था और यह बताया था कि किस तरह कुछ दिनों के लिए तुकों की तलवार के सामने योरप काँप उठा था। पश्चिम के धर्मपरायण ईसाई यह समझते थे कि तुर्की लोग 'खुदा का क़हर'' हैं, जो ईसाई संसार को उसके गुनाहों की स**जा देने के लिए भेजे गये हैं।** लेकिन वियेना से तुकों के आखिरो बार हार कर वापस आने के बाद से हवा बिलकूल बदल गई और इसके बाद से तुर्क लोग योरप में सिर्फ आत्म-रक्षा ही में लगे रहे। दक्षिण-पूर्वी योरप की अनेक क़ौमें, जिन्हें इन्होंने जीता था, कांटे की तरह इनको चभ रही थीं। इन क़ौमों को मिलाने-जुलाने की इनकी तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई; और अगर कोशिश होती भी तो शायद कामयाबी न होती, क्योंकि तुर्कों की सहत और बोझीली हुकुमत के ख़िलाफ़ राष्ट्रीयता के ख़याल जोर पकड रहे थे। उत्तर-पूर्व की दिशा में जार का रूस दिन-दिन फैलता और बड़ा होता जाता था और तुर्की प्रदेशों को दबाता जा रहा था। वह तुर्कों का पुरतेनी और स्थायी दूश्मन होगया और क़रीब दोसौ वर्ष तक उनसे समय-समय पर युद्ध करता रहा, जिसके बाद जार और मुलतान दोनों क़रीब-क़रीब साथ-ही-साथ ख़तम होगये और अपने साथ अपना-अपना साम्प्राज्य भी लेते गये।

साम्राज्यों की दिष्ट से उस्मानी साम्राज्य काफ़ी दिनों तक क़ायम रहा। एशिया-

माइनर में बहुत दिन क्रायम रहने के बाद सन् १३६१ ई० में इसकी बुनियाद योरप में पड़ी। हालाँकि कुस्तुनतुनियाँ १४५३ ई० तक तुकों के हाथ में नहीं आया, लेकिन आस-पास का सारा मुल्क इसके बहुत पहले तुकों की मातहती में आ चुका था। पिश्चमी एशिया में तैमूर के अचानक फट पड़ने से और उससे १४०२ ई० में अंगोरा में तुकीं मुलतान के बुरी तरह हार जाने की वजह से कुस्तुनतुनिया कुछ दिनों के लिए तुकों के क्रब्बे में आने से बच गया। लेकिन तुर्क लोग इस हार के बुरे असर से बहुत जल्द छूट गये। १३६१ ई० से हम लोगों के जमाने तक यानी क़रीब साढ़े पाँचसौं वर्ष तक उस्मानी साम्प्राज्य क़ायम रहा है और यह काफ़ी लम्बा जमाना होजाता है।

फिर भी मध्यकाल के ख़तम होने के बाद योरप में जो नई बातें और नई अवस्था पैदा हो रही थी, तुर्क उसमें फिट नहीं होते थे। व्यापार और व्यवसाय बढ़ रहा था। योरप के बड़े-बड़े कारखाने वाले शहरों में बड़े पैमाने पर उत्पत्ति का इन्तजाम हो रहा था। तुर्क लोगों को इस किस्म के काम में कोई विलवस्पी नहीं थी। ये लोग बड़े अच्छे सैनिक होते थे; बड़े सख़्त लड़नेवाले और नियंत्रण के माननेवाले होते थे। लेकिन छुट्टी के वक्त आरामतलब और गुस्सा आजाने पर बेरहम और ख़ोफ़नाक होजाया करते थे। यद्यपि ये शहरों में बस गये थे और ख़बसूरत इमारतें बनाकर नगरों को अलंकृत कर रक्खा था, फिर भी अपनी ख़ानाबदोशों की पुरांनी आवत बिलकुल नहीं छोड़ी थी और इनकी जिन्दगी पर उसका कुछ-न-कुछ असर बना ही रहता था। अगर तुर्क लोग अपने देश में इस तरह की जिन्दगी गुजारते तो शायद कोई हर्ज न था। लेकिन योरप या एशिया-माइनर के लिए जो नई परिस्थिति पैदा होरही थी उसमें इस किस्म की जिन्दगी बिलकुल उपयुक्त नहीं थी। तुर्क लोग नये जमाने के मुताबिक अपनेको ढालना नहीं चाहते थे, इसलिए इन दोनों भिन्न प्रणालियों में बराबर खींचतान जारी रही।

उस्मानी साम्प्राज्य तीन महाद्वीपों को मिलाता था— योरप, एशिया और अफ़रीका। पूर्व और पिक्चम के दरिमयान के सारे तिजारती रास्ते इसी साम्प्राज्य से होकर गुजरते थे। अगर तुकों में व्यापारिक रुचि होती और इस काम के लिए उनमें आवश्यक क्षमता भी पाई जाती तो ये लोग अपने इस फ़ायदेमन्द मौक़े और स्थित से फ़ायदा उठा सकते थे और इनकी एक बडी व्यापारिक क़ौम बन सकती थी। लेकिन इनमें इस किस्म की कोई रुचि या योग्यता नहीं थी, बिल्क ये लोग तो इस व्यापार को जानबूझकर दबाने की कोशिश करते थे—शायद इसिए कि इन्हें यह अच्छा नहीं लगता था कि दूसरे इससे फ़ायदा उठायें। पुराने तिजारती रास्तों के इस तरह रुक जाने से एक हद तक मजबूर होकर योरप को समुद्री और तिजारती क़ौमों ने पूर्वी देशों तक

पहुँचने के लिए दूसरे रास्ते मालूम किये, और कोलम्बस ने पिश्चम और डायज और बास्कोडिगामा ने पूर्व के नये रास्ते खोज निकाले। लेकिन तुर्क लोग इन सब बातों की तरफ़ से बिलकुल उदासीन रहे और अपने साम्प्राज्य पर केवल नियंत्रण और सैनिक कुशलता से शासन जमाये रक्खा। नतीजा यह निकला कि तिजारती और धन पैदा करनेवाले कामकाज उस्मानी साम्प्राज्य के यूरोपियन हिस्से में खत्म होगये। किसी हद तक इसकी वजह धार्मिक और जातीय संघर्ष भी थी। तुर्क और बालकन की ईसाई क्षौमों में आपस का मजहबी और जातीय झगड़ा कूसेड के जमाने से और उसके पहले से भी पुश्त-दर-पुश्त चला आता था। राष्ट्रीय विचारों के बढ़ने से यह आग और भी भड़क गई और आपस में बराबर झगड़ा होता रहा। उस्मानी साम्प्राज्य के यूरोपीय हिस्से किस तरह बरबाद होते जाते थे, इसकी एक मिसाल देता हूँ। जब यूनान १८२९ ई० में तुर्कों से आजाद हुआ, एथेन्स, जो बड़ा मशहूर पुराना शहर है, सिर्फ़ दो हजार बाशिन्दों का गाँव रह गया था (आज सौ वर्ष बाद इस शहर की आबादी ५ लाख से ज्यादा है।)

इन व्यापारिक और धन पैदा करनेवाली प्रवृत्तियों को छोड़ देने से तुर्क शासकों को खुद भी अख़ीर में नुक़सान पहुँचा। साम्प्राज्य के हाथ-पैर जब कमजोर और शिथिल होगये, तब साम्प्राज्य का दिल भी निर्बल और रोगी होगया। असल में ताज्जुब की बात तो यह है कि इन तमाम कशमकश और दिक्कतों के होते हुए भी यह साम्प्राज्य इतने दिनों तक जिन्दा रहा।

'जानिसारी' कई वर्षों तक उस्मानी सुलतानों की असली ताकृत रही। 'जानिसारी' तुर्की सिपाहियों की एक फौजी टुकडी थी। इसमें गुलाम ईसाई हुआ करते थे, जिन्हें लड़कपन से बहुत सावधानी के साथ तालीम दी जाती थी। इन जाँनिसारियों की बात सुनकर मिस्र के ममलूकों की याद आजाती हैं; लेकिन इन दोनों में फ़र्क़ है। यद्यपि जाँनिसारी लोग तुर्की सेना के रत्न थे, लेकिन मिस्र के ममलूकों की तरह ये कभी शासक नहीं हुए। ममलूकों की तरह इनकी भी कोई पुश्तैनी जाति नहीं थी। ये लोग गुलाम थे, लेकिन इनको बहुत-सी रिआयतें मिली हुई थीं और ऊँची-ऊँची जगहें और बड़े-बड़े ओहदे इनके लिए महफूज रहते थे। इनकी औलाद आजाद मुसलमान होगई और इस रिआयती जत्थे में नहीं शामिल की जा सकी; क्योंकि यह जत्था सिर्फ़ गुलामों के लिए ही था, जिसमें केवल गोरे ईसाई गुलामों की ही भरती की जाती थी। ये सब बातें अब कितनी आश्चर्यजनक मालूम होती हैं! लेकिन याद रक्खों कि उस जमाने में मुसलमान मुक्तों में गुलाम लफ्ज के वह मानी नहीं थे जो आजकल लिये जाते हैं। गुलाम कान और जादने के खयाल से तो गलाम समक्षे जाते थे. लेकिन अक्सर के बहत उँसे

ओहदे तक पहुँचते थे। तुम्हें दिल्ली के गुलाम बादशाहों का तो ख़याल होगा ही। मिस्र के सुलतान सलादीन भी असल में गुलाम थे। तुकों का ख़याल यह था कि शासक-वर्ग को ज्यादा-से-ज्यादा क़ाबिल बनाने के लिए उनको अच्छी तरह से तालीम देनी चाहिए। तुकं लोग यह जानते थे, जैसा कि हरेक शिक्षक जानता है, कि तालीम देने का सबसे अच्छा ज़माना लड़कपन से कुछ साल बाद तक हुआ करता है। मुसलमान रिआया के बच्चों को छोन लेना, उनको अपने-अपने माता-पिता से बिलकुल अलग कर देना, और उनको गुलाम बना लेना, शायद आसान काम नहीं था। इसलिए ये लोग छोटे-छोटे ईसाई लड़कों को ले लेते थे। मुलतान के गुलामों की गृहस्थी में इनको शामिल कर लिया जाता था और इनको सख़्त तालीम दी जाती थी। कहने की ज़रूरत नहीं कि ये लोग बडे होकर मुसलमान होजाते थे।

मुलतान लोग भी इसी तरीक़े पर पाले जाते थे। मुलतानों की शादी साधारण तरीक़े से नहीं होती थी। सावधानी से चुनी हुई गुलाम लड़िकयाँ उनके महल में भेज दी जाती थीं और वही इनके बच्चों की माँ होती थीं। अठारहवीं सदी की शुरुआत तक जितने मुलतान हुए, वे गुलाम मात ओं की ही औलाद थे, और उन्हें उसी तरह की सख़्त तालीम और कठोर नियंत्रण से गुजरना पड़ता था जैसे घर के किसी भी दूसरे गुलाम को।

सुलतान से लेकर नीचे तक ख़ास-ख़ास कामों को करने के लिए गुलामों के इस सावधानी से किये हुए चुनाव, नियंत्रण और शिक्षा में किसी क़दर वैज्ञानिकता पाई जाती थी। इस वजह से राज्य की कुछ बातों में एक हद तक कुशलता पैदा होगई थी। इस वर्ग में नये गुलामों का खून बराबर मिलता रहता था और इसलिए कोई पुश्तैनी शासक वर्ग क़ायम नहीं हुआ। शायद इस साम्प्राज्य की प्रारम्भिक शिक्त इसी प्रणाली पर निर्भर थी। लेकिन ये सब बातें यूरोपीय या एशियाई परिस्थित को देखते हुए बिलकुल अनुकूल नहीं थीं। टर्की की यह प्रणाली सामन्त-प्रणाली भी नहीं थी, और यह उस प्रणाली से भी बहुन भिन्न थी जो योरप में सामन्तशाही की जगह पर क़ायम हो रही थी। इस प्रणाली की मातहती में और व्यापार या उद्योग ज्यादा न होने की वजह से, टर्की में कोई असली मध्यम वर्ग पनप न सका। फिर यह प्रणाली भी अपनी पुरानी शुद्धता के साथ सोलहवीं सदी के पिछले आधे हिस्से के बाद नहीं चल सकी। गुलामों के इस वर्ग में पुश्तैनी बात पैदा होगई और इन गुलामों के लड़के अपने कुटुम्ब में बने रहने लगे। वे अपने पिता का ही पेशा करते थे। और कई तरीकों से भी यह प्रणाली धीरे-धीरे ढीली पड़ गई। लेकिन जड़ में जो बात थी, वह बनी रही और उसकी वजह से सिदयों से नजदीकी ताल्लुक़ात रखते हुए भी टर्की

योरप से अलग और उसके लिए परवेशी बना रहा। स्नुद टर्की के अन्दर की विवेशी जातियां अपना-अपना क़ानून और अपना-अपना गुट बनाये हुए एक-दूसरे से बिलकुल अलग रहीं।

इस असाधारण और पुरानी तुर्की प्रणाली के बारे में मैंने तुमको इतना ज्यादा इसिलए बताया है कि यह अपनी जगह पर एक अद्वितीय प्रणाली थी और उस्मानी साम्प्राज्य के निर्माण में इस प्रणाली का काफ़ी असर पड़ा था। जाहिर है कि यह प्रणाली अब नहीं पाई जाती। अब तो यह इतिहास की बात है।

टकीं के पिछले दोसौ बर्षों का इतिहास उस कशमकश का इतिहास है जो उसने बराबर आगे बढ़नेवाले रूसियों के ख़िलाफ़ और पराजित क़ौमों के विद्रोह के ख़िलाफ़ जारी रक्खी । युनान, रूमानिया, सर्विया बलगेरिया, माण्टेनिगरो, बोसनिया ये सब बालकन देश उस्मानी साम्प्राज्य के अंग थे। हम देख चुके हैं कि इंग्लैण्ड, फ्रांस और रूस की मदद से १८२९ ई० में युनान उस्मानी साम्प्राज्य से अलग होगया। रूस स्लाव जाति का देश है, बालकन में बलगेरिया और सर्विया भी स्लाव जाति के हैं। जार के रूस ने यह दिखाना चाहा कि हम बालकन के इन स्लाव लोगों के रक्षक और हमदर्द हैं। लेकिन रूस का असली प्रलोभन कुस्तुनतुनिया का नगर था और उसकी कटनीति का सारा जोर इसी बात पर था कि किसी तरह से आख़िर में साम्प्राज्य की यह प्राचीन राजधानी हाथ आ जाय । क्योंकि जार अपनेको बिजैण्टाइन सम्प्राटों का वारिस समझता था। १७३० ई० में रूसी-तुर्की लड़ाइयों का सिलसिला शुरू हुआ और बीच-बीच में चन्द दिनों की सुलह के साथ यह १७६८, १७९२, १८०७, १८२८, १८५३, १८७७ और अन्त में १९१४ तक जारी रहा। १७७४ ई० में रूस ने टर्की से कीमिया छीन लिया और काले समुद्र तक पहुँच गया। लेकिन इससे कोई स्नास फ़ायदा नहीं हुआ; क्योंकि काला समुद्र तो बोतल की तरह बन्द है, जिसके मुँह पर कुस्तुनतुनिया की डाट लगी है। १७९२ और १८०७ में रूसी सरहद कुस्तुनतुनिया की तरफ बढ़ती गई और तुर्की सरहद पीछे हटती गई। जब यनान की आजादी की लडाई छिडी तो जार ने तुकों को अपनी इस परेशानी में फँसा देखकर उनपर हमला करके फ़ायदा उठाना चाहा था । अगर इंग्लैण्ड और आस्ट्रिया बीच में न पड़ जाते, तो जार ने इस मौक्ने पर कुस्तुनतुनिया पर क्रब्जा कर लिया होता।

इंग्लैण्ड और आस्ट्रिया ने टर्की को रूस से क्यों बचाया ? टर्की के प्रेम से नहीं, बल्कि रूस की प्रतिद्वन्द्विता और डर की वजह से । मैं तुमकी इसके पहले बता चुका हूँ की इंग्लैण्ड और रूस के वरमियान एशिया और दूसरी जगहों में पुश्तैनी रक्नाबत चलती रही । खासकर हिन्दस्तान को क्रब्खे में कर लेने से अंग्रेख लोग बिलकल रूसी सरहद तक पहुँच गये। और इन लोगों को, इस डर से कि जार का रूस हिन्दुस्तान में न जाने क्या करेगा, बराबर लौफ़नाक सपने विखाई विया करते थे; इसलिए अंग्रेजों की यह नीति थी कि रूस के रास्ते में विघ्न डालते रहें और उसे अपनी ताक़त न बढ़ाने वें। अगर कुस्तुनतुनिया पर रूस का क़ब्जा होजाता तो उसे भूमध्यसागर में एक बढ़िया बन्दरगाह मिल जाता और वह हिन्दुस्तान के रास्ते के पास जंगी जहाजों का बेड़ा रख सकता था। इंग्लैण्ड इस ख़तरे में क्यों पड़े, इसलिए उसने रूस को इस बात का कभी मौक़ा नहीं विया कि वह टर्की को कुचल वे। रूस को दूर रखने में आस्ट्रिया का भी मतलब था। आस्ट्रिया आज नन्हा-सा देश होगया है, लेकिन कुछ साल पहले यह बालकन प्रायद्वीप से मिला हुआ एक बड़ा साम्प्राज्य था और चाहता था कि जब टर्की के टुकडे हों तो बालकन के प्रदेशों में से यह ख़ुद काफ़ी बड़ा हिस्सा दबा ले, इसलिए रूस का दूर रखना इसके लिए जरूरी था।

बेचारे टर्की की बुरी हालत थी। इसके ये ताक़तवर पडौसी इसी इन्तजार में बैठे रहते थे कि टर्की को कुछ हो कि ये उसपर टूट पडें और उसके टुकडे-टुकडे कर डालें। १८५३ ई० में टर्की की तरफ़ इशारा करते हुए रूस के जार ने बिटिश राजवूत से कहा था: "हमारे पास एक बीमार है——बहुत ज्यादा बीमार है " यह वाक्य उस यह किसी समय अचानक हमारी गोद में मर जा सकता है।" यह वाक्य उस वक्त से मशहूर होगया और टर्की इसके बाद से 'योरप का बीमार' (Sick Man of Europe) कहा जाने लगा। लेकिन इस बीमार को मरते-मरते काफ़ी दिन लग गये।

उसी साल, १८५३ ई० में, जार ने इस मरीज की जान निकाल लेने की दूसरी कोशिश की। इसकी वजह से रूस में कीमियन युद्ध शुरू होगया और टर्की बच गया। २१ वर्ष बाद, १८७७ ई० में, जार ने फिर टर्की पर चोट की और उसे हरा बिया; लेकिन फिर विदेशी हस्तक्षेप की वजह से टर्की बच गया। कम-से-कम कुस्तुनतुनिया रूस के पंजे में न जा सका। टर्की की किस्मत का फ़ैसला करने के लिए १८७८ ई० में बॉलन में एक मशहूर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। इसमें बिस्मार्क शामिल था और डिजरेली भी। योरप के कितने ही मशहूर राजनीतिक्त भी इसमें बुलाये गये थे। इस सम्मेलन में इन लोगों ने एक-दूसरे को धमिकयां दीं और एक-दूसरे के खिलाफ़ साजिश की। इंग्लैण्ड तो रूस से युद्ध तक करने के लिए तैयार होगया था लेकिन अन्त में रूस ठण्डा पड़ गया। बॉलन के इस सुलहनामे का यह नतीजा हुआ कि बलगेरिया, साविया, रूमानिया और माण्टेनिगरो की बालकन रियासतें आजाद होगई। आस्ट्रिया ने बोसीना और हरजीगोविना पर कब्जा कर

लिया। ये उसूलन टर्की की मातहती में समझे जाते थे और टर्की का साथ देने के बदले में ब्रिटेन ने साइप्रस का टापू उससे कमीशन में लेलिया।

दूसरा रूसी-तुर्की युद्ध ३६ वर्ष बाद, १९१४ ई० में, महायुद्ध के सिलसिले में हुआ। इस दरिमयान टर्की में काफ़ी तब्बीलियां हो चुकी थीं। १७७४ ई० में रूसियों से शिकस्त खा जाने पर तुर्कों को पहला धक्का पहुँचा था और तुर्की लोग समझने लग गये थे कि योरप के और देशों से वे पीछे होते जा रहे हैं। फ़ौज़ी क्रौम होने के वजह से सबसे पहले इनका ध्यान फ़ौज को आधुनिक बनाने की तरफ़ गया। कुछ हद तक यह काम हुआ और टर्की में नये अफसरों के जरिये से पश्चिमी खयालात फैले। जैसा मैंने तुमको बताया है, टर्की में कोई मध्य वर्ग नहीं था और न कोई दूसरा ही संगठित वर्ग पाया जाता था। १८५३-५६ ई० के क्रीमियन युद्ध के बाद टर्की को पश्चिमी रंग में रँगने की ख़ास तौर से कोशिश की गई। धेधानिक सरकार बनाने का आन्दोलन चला, जिसका उद्देश्य यह था कि मुलतान के निरंकुश शासन के बजाय प्रजासत्तात्मक धारासभा बने । इस आन्दोलन के नेता मि<u>दहतपा</u>ञ्चा थे । १८७६ ई॰ में कुस्तुनतुनिया में विधान के लिए बलवे हुए, और सुलतान ने विधान मंजूर कर लिया। लेकिन चंद दिन भी न गुजरे थे कि उसने विधान को तोड दिया, क्योंकि बलगेरिया में बग़ावत पैदा होगई और रूसियों के साथ जंग छिड गई। एक तो लड़ाई का भारी खर्चा, दूसरे सुधार के सिलसिले में धन का व्यय, फिर टर्की में कोई मौलिक आर्थिक परिवर्त्तन नहीं हुआ था। नतीजा यह निकला कि तुर्की सरकार दिवालिया होगई और उसे पिक्चमी साहकारों से रुपया कर्ज लेना पड़ा और इन साहकारों ने मालगुजारी के एक हिस्से पर अपना अधिकार जमा लिया। इसलिए टर्की को पश्चिमी रंग देने और वहाँ सुधार करने की कोशिश सफल नहीं रही। साम्प्राज्य के प्रराने ढाँचे में इस नई चीज का जोड़ लगाना मुक्किल था।

बीसवीं सदी की शुरुआत में विधान की मांग ने फिर जोर पकड़ा। पहले की तरह सैनिक अफ़सर ही सिर्फ़ एक संगठित वर्ग कहे जा सकते थे और इन्होंके दर-मियान 'नौजवान तुर्की दल' की नई पार्टी बनी। खुफ़िया तौर से 'यूनियन और प्राप्रेस की कमेटियां' यानी एकता और उन्नति की सभायें बनने लगीं और जब इन कमेटियों ने फ़ौज का बहुत ज्यादा हिस्सा अपनी तरफ़ कर लिया तब १९०८ ई० में इन्होंने सुलतान को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि वह १८७६ ई० का विधान फिर जारी करे। बडी खुशियां मनाई गईं। तुर्क, आरमीनियन और दूसरे लोग जो अभी एक-दूसरे का गला काटते थे, एक-दूसरे के गले सिले और इस नये युग के उदय पर खुशी के आंसू बहाये, जिसमें सबको बराबर का हक मिलनेवाला था और परा

जित क्रौमों को भी पूरे-पूरे अधिकार दिये जानेवाले थे। बिना एक क्रतरा खून बहाये होनेवाली इस क्रान्ति का नायक, खूबसूरत और अभिमानी लेकिन बहादुर और साहसी, अनवरबे था। मुस्तक़ा कमाल भी, जो बाद को टर्की का उद्धारक हुआ, एक मशहूर नौजवान तुर्की नेता था; लेकिन अनवरबे के मुक़ाबिले में इसका नाम मशहूर नहीं था और ये दोनों एक-दूसरे को पसन्द भी नहीं करते थे।

नौजवान तुकों की जिन्दगी कोई आराम की जिन्दगी नहीं थी। सुलतान इन लोगों को परेशान करता रहता था। अस्त्रीर में रक्तपात हुआ ही। सूलतान तस्त्त से उतार दिया गया और उसकी जगह दूसरा बैठाया गया। आर्थिक कठिनाइयाँ सामने आई और विदेशी शक्तियों से भी परेशानी पैदा होने लगी। आस्ट्रिया ने टर्की की इस गड्बडी से फ़ायदा उठाकर बोसीना और हरजीगोविना को अपने साम्प्राज्य में मिलाने का ऐलान कर दिया । इन प्रदेशों पर उसने बॉलन के सुलहनामे के बाद १८७८ ई० में कब्जा किया था। इटली ने उत्तर अफ़रीका में ट्रिपोली पर कब्जा कर लिया और युद्ध की घोषणा करदी। तुर्क लोग कुछ कर-धर नहीं सकते थे, क्योंकि इनके पास जल-सेना नहीं थी और इसलिए इन्हें मजबूर होकर इटली की माँगों को मंजूर करना पड़ा। यह सब कार्रवाई हो ही रही थी कि घर के भीतर ही एक-दूसरा ख़तरा आ खड़ा हुआ। बलगेरिया, सर्विया, युनान, माण्टीनिगरो, जो तुर्कों को योरप से निकालने के लिए उत्सुक थे, संगठित होगये और 'बालकन लीग' बनाकर अक्तूबर १९१२ ई० में टर्की के ऊपर हमला कर दिया। टर्की असंगठित और पस्त था ही और शासन के लिए विधान-दल और संकीर्ण दल में झगडा चल रहा था। 'बालकन लीग' के सामने टकीं बिलकुल चारों खाने चित होगया और इसे बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस तरह पहला बालकन युद्ध चन्द महीनों में ख़त्म होगया और टर्की योरप से बिलकुल निकाल दिया गया। सिर्फ़ कुस्तुन्तुनिया उसके कृब्जे में रह गया। टर्की का सबसे पूराना शहर एड्रियानोपल भी टर्की की मर्जी के बिलकुल ख़िलाफ़ उससे छीन लिया गया ।

थोडे ही दिन के बाद लूट के बँटवारे पर विजयी लोग आपस में लड़ गये और बलगेरिया ने अपने पुराने मित्रों पर धोखे से हमला कर दिया। इन लोगों ने एक-दूसरे का खूब खून बहाया और गड़बड़ी से फ़ायदा उठाने के लिए रूमानिया, जो अभी-तक अलग था, इस झगड़े में शामिल होगया। नतीजा यह हुआ कि बलगेरिया ने जो कुछ पाया था खो दिया और रूमानिया, यूनान और सर्विया ने अपना राज खूब बढ़ा लिया। टर्कों को एड़ियानोपल वापस मिल गया। बालकन के लोगों की आपसी नफ़रत देखकर आश्चर्य होता है। बालकन की रियासतें छोटी हैं, लेकिन वे कितनी ही दफ़ा योरप का तूफ़ानी केन्द्र रह चुकी हैं।

नौजवान तुर्कों ने जिस सुलतान को १९०९ ई० में तस्त से उतारा था, वह बड़ा विलवस्य व्यक्ति था। उसका नाम था अब्बुल हमीव द्वितीय, और वह १८७६ई० में तस्त पर बैठा था। उसे सुधार या नई ईजाव की कोई बात पसन्व नहीं थी, लेकिन वह अपने ढंग का योग्य आवमी था। उसकी शोहरत इस बात की थी कि वह बडी-बडी शक्तियों को एक-वूसरे से लड़ा देने में बेमिसाल आवमी है। तुम्हें याव होगा कि तमाम उस्मानी सुलतान खलीफ़ा यानी इस्लाम के धार्मिक प्रमुख भी होते थे। अब्बुलहमीव ने एक 'पैन इस्लामी' यानी अखिल इस्लामी आन्वोलन चलाकर अपनी इस हैसियत का फ़ायदा उठाना चाहा। यह ऐसा आन्वोलन था जिसमें दूसरे देश के मुसलमान लोग भी शामिल हो सकते थे और इस तरह अब्बुलहमीव को इनकी मदब मिल सकती थी। योरप और एशिया में इस अखिल इस्लामवाव की काफ़ी चर्चा रही, लेकिन इसकी बुनियाद मजबूत नहीं थी और महायुद्ध ने इस आन्वोलन का बिलकुल खातमा ही कर विया। टर्की में राष्ट्रवाद ने 'अखिल इस्लामवाव' का विरोध किया और राष्ट्रवाद अधिक ताक़तवर साबित हुआ।

मुलतान अब्दुलहमीद योरप में बहुत बदनाम होगये, क्योंकि लोग समझते थे कि बलगेरिया, अरमीनिया और दूसरी जगहों के अत्याचार और क़त्लेआम के लिए यही जिम्मेदार हैं। ग्लैंडस्टन इनको 'महान् हत्यारा' कहता था और इन अत्याचारों के बारे में उसने इंग्लैंण्ड में एक बड़ा आन्दोलन चलाया था। तुर्क लोग ख़ुद इनके राज्य-काल को अपने इतिहास का सबसे अधिक 'अंधेरा जमाना' मानते हैं। इनके जमाने में बालकन प्रायद्वीप में अत्याचार और क़त्लेआम नियमित-सी घटनायें थीं और दोनों पार्टियां इसमें हिस्सा लेती थीं। बालकन-निवासी और आरमीनियन तुर्कों को क़त्ल करने के उतने ही दोषी थे जितने तुर्क आरमीनियन लोगों के। स्वतंश्रता के लिए राष्ट्रीय आन्दोलन चलाने और राष्ट्रीय आन्दोलन को दबानें का यह तरीक़ा बहुत कूर और कठोर था। सदियों के धार्मिक और जातीय विद्वेष ने इन लोगों की प्रकृति में घर कर लिया था और वह भयंकर रूप में प्रकट होता था। आरमीनिया सबसे ज्यादा सताया गया था। अब आरमीनिया काकेशम़ के पास एक सोवियट प्रजातन्त्र है।

इस तरह बालकन युद्धों के बाद टर्की बिलकुल पस्त होगया और योरप में सिर्फ़ एक जगह उसके क़दम रखने के लिए बची। उसके साम्प्राज्य का बाक़ी हिस्सा भी बिखर रहा था। मिस्र सिर्फ़ नाम-मात्र के लिए उसका था। असल में उसपर क़ब्जा ब्रिटेन का था, जो उसे चूस रहा था। लेकिन दूसरे अरब देशों में राष्ट्रीयता के चिन्ह जाहिर होरहे थे। आश्चर्य की बात नहीं कि ऐसी स्थित में टर्की मायस हो जाय और उसकी आंखें खुल जायें। १९०८ ई० के उसके सारे बडे-बडे मनसूबे मिट्टी में मिल गये। उस समय जर्मनी इससे कुछ हमददीं जाहिर करता मालूम हुआ। उस बक्त जर्मनी की आंखें पूर्व की तरफ़ थीं और वह सारे मध्य-पूर्व (Middle East) पर अपना प्रभाव जमाने का बुरा सपना देख रहा था। टर्की भी जर्मनी की तरफ़ झुका और उसके ताल्लुक़ात बढ़ने लगे। दूसरे बालकन युद्ध के ख़त्म होने के सालभर के बाद, १९१४ ई० में जब महायुद्ध शुरू हुआ, स्थिति यह थी। टर्की की क़िस्मत में अवकाश नहीं लिखा था।

पुराने टर्की के बारे में पढ़ते हुए तुम्हें 'सब्लाइम पोर्ट' (Sublime Porte) का शब्द अकसर मिला होगा, जिसका अर्थ है तुर्की सरकार । में सोचा करता था कि इतना बढ़िया नाम इसका क्यों पड़ा ? मालूम यह होता है कि जिस इमारत में पुरानी तुर्की सरकार का खास वफ़्तर था उसका फाटक ऊँचा था, इसलिए तुर्की सरकार को ही लोग सब्लाइम पोर्ट (Sublime Porte) कहने लगे । लोग सरकारी वफ़्तरों का नामकरण इसी प्रकार करते हैं। इसमें ज्यादा शान मालूम होती है। ब्रिटिश सरकार को 'ह्राइट हाल' कहते हैं। इसी तरह जहाँ ब्रिटिश प्रधानसचिव रहते हैं वह डार्जीनगस्ट्रीट कहलाता है और फ़ान्स के बैदेशिक बफ़्तर को 'क्वे द ओर्जे' कहा जाता है।

लेकिन मेरा स्नयाल है कि अब 'शानदार फाटक' जैसी कोई चीज बाक़ी नहीं रही। टर्की की राजधानी अब अंगोरा में है और कुस्तुनतुनिया, जो अब इस्तम्बोल कहलाता है, एक प्रान्तीय शहर होगया है।

### : १४३ :

## ज़ारों का रूस

१६ मार्च, १९३३

राज्य चलाते हैं। बाज बातों में यह दुनिया का सबसे आगे बढ़ा हुआ देश है। असली हालत चाहे जो हो, यहाँके समाज और सरकार की इमारत सामाजिक समता के उसूल पर खड़ी की गई है। यह आज-कल की दशा है। लेकिन कुछ साल पहले और सारी उन्नीसवीं सदीभर रूस योरप का सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ और संकीणं देश था। यहाँपर निरंकुशता और तानाशाही अपने असली रूप में पाई जाती थी। पश्चिमी योरप में परिवर्तन और कान्ति के होते हुए भी जार लोग बादशाहों के ईश्वरीय अधिकार के उसूल को मानते थे। यहांका चर्च और पादरी-समुदाय, जो पुराना कट्टर यूनानी चर्च था (रोमन या प्रोटेस्टेण्ट नहीं), और जगहों के मुक्ताबिले में ज्यादा निरंकुश और हुकूमतपसन्द था और जार की सरकार का ख़ास हिमायती और उसके हाथ की कठपुतली था। इस देश को 'पिवत्र रूस' कहते थे और जार हरेक का 'नन्हा गोरा पिता' (Little White Father) समझा जाता था। चर्च के आदमी और पादरी लोग इन कथाओं को आदमियों की बुद्धि को कुन्द करने के लिए और आर्थिक और राजनैतिक दशा से उनका ध्यान दूर हटाने के लिए काम में लाते थे। इतिहास में धर्म ने अजीब-अजीब साथी बनाये हैं।

'पवित्र रूस' का मुख्य प्रतीक 'नाउट' ( Knout ) यानी चाबुक था और एक विशेष पेशा 'पोप्रोम्स' ( Pogroms ) हुआ करता था। जार के रूस ने दुनिया के सामने ये दो शब्द पेश किये हैं। 'नाउट' चाबक को कहते थे, जिससे सर्फ़ यानी किसानों को या किसी दूसरे को सजा दी जाती थी और 'पोग्रोम्स' का मतलब था मारकाट, बरबादी और संगठित अत्याचार । अमली तौर से इसका मतलब होता था लोगों का, स्नासकर यह दियों का, क़त्लेआम । जार के रूस के पास साइबेरिया का सुनसान और वीरान मैदान भी था । इस नाम के कहते ही हमें देशनिकाले, क़ैद और निराशा की याद आजाती है। साइबेरिया को राजनैतिक क़ैदी बहत बडी तादाद में भेजे जाते थे और वहाँ देशनिर्वासित लोगों के बड़े-बड़े कैम्प और उपनिवेश पैदा होगये थे। इन कैम्पों और उपनिवेशों के पास आत्म-हत्या करनेवालों की क़ब्रें हुआ करती थीं। लम्बी तनहाई, जलावतनी और सजा मुश्किल से बर्दाश्त होती है। अनेक बहादुरों का दिमाग इनकी वजह से खराब होजाता है और इनके बोझ से शरीर टूट जाता है। दुनिया से अलग रहनें के लिए और उन दोस्तों, साथियों और लोगों से जुदा रहने के लिए, जिनकी आज्ञायें अपनी आज्ञायें हैं या जो अपनी चिन्ताओं के बोझ को हलका करते हैं, आदमी में मानसिक शक्ति और अन्दरूनी गहराई होनी चाहिए, जो शान्त और निश्चल रक्खे और बर्दाश्त करने की हिम्मत वे । जिसने सिर उठाया, जार के रूस ने उसको प्रहार करके नीचे गिरा विया और जब-जब आजादी की कोशिश की गई तब-तब जार के रूस ने उसे पस्त कर दिया। सफर को भी मुश्किल बना दिया गया था, जिससे स्वतंत्र विचार बाहर से आकर न फैल सकें। लेकिन आजादी की ख्वाहिश को लब दबाया जाता है तो वह सूद-दर-सूद के साथ उभरती है, और ऐसी हालत में जब वह आगे बढ़ती है तो बडी तेजी के साथ कूदकर चलती है जिससे कि पुराना रंग-ढंग चौपट होजाता है।

हमने पहले की चिट्टियों में टर्की में, ईरान में, मध्य-एशिया में दूर के

पश्चिमी देशों में, यानी एशिया और योरप के बहुतेरे हिस्सों में, जार के रूस की राजनीति और कारगुजारियों की कुछ झलक देखी है। अब हम इन अलग-अलग कारगुजारियों को असली विषय के साथ जोडकर देखेंगे कि हमारे सामने कैसी तस्वीर आती है। रूस की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि इसके हमेशा दो मुख रहे हैं। एक पश्चिम की तरफ़, दूसरा पूर्व की तरफ़। अपनी इस स्थिति के कारण ही यह यूरेशियन शक्ति बनी है और अपने इतिहास के आख़िरी हिस्से में इसने कभी पूर्व और कभी पश्चिम में दिलचस्पी ली है। जब पश्चिम से भगाया गया तो यह पूर्व की तरफ़ चला और जब पूर्व की तरफ़ रोक दिया गया तो पश्चिम की तरफ़ पलट गया।

मैंने तुम्हें बताया है कि चंगेजलां का बनाया हुआ पूराना मंगोल साम्राज्य किस तरह से ट्टा और किस तरह से मास्को के राजकूमार के नेतत्व में रूसी राज-वंशियों ने 'सुनहरे कबीले' के मंगोलों को अन्त में रूस से निकाल दिया। यह घटना चौदहवीं सदी के अख़ीर में हुई। धीरे-धीरे मास्को के राजकूमार सारे देश के निरंकुश शासक होगये और अपनेको जार (सीजर) कहने लगे। इन लोगों के रस्म-रिवाज और स्त्रयालात ज्यादातर मंगोलियन ही बने रहे और पश्चिमी योरप और इनमें कोई बात मिलती-जुलती नहीं थी। पश्चिमी योरप रूस को जंगली समझता था। १६८९ ई० में जार पीटर, जिसको पीटर महान कहा गया है, तस्त पर बैठा। उसने यह निश्चय किया कि रूस पश्चिम की तरफ़ झुके और उसने खुद यूरोपियन देशों में वहाँकी हालत समझने के लिए लम्बा दौरा किया। जो कुछ उसने देखा उसमें से ज्यादातर चीजों की उसने नक्ल की और अपने देश के जाहिल, बेदिल और झिझकते हुए अमीरों में युरोपीय खयालात भर दिये । जनता तो बहुत ही पिछडी और दबी हुई थी । इसलिए जार के सामने इस बात का कोई सवाल ही नहीं था कि वे लोग सुधार के बारे में क्या राय रखते हैं। पीटर ने देखा कि उसके जमाने की बडी-बडी कौमें समुद्र पर बहुत ही मजबत हैं। उसने समुद्री ताक़त का महत्त्व समझा; लेकिन रूस के पास, जो इतना लम्बा-चौडा था, सिवा आर्कटिक समृद्र के, जो बिलकूल बेकार था, किसी दूसरे समद्र में बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं था। इसलिए वह उत्तर-पित्वम में बाल्टिक की ओर और दक्षिण में क्रीमिया की ओर बढा। वह खब क्रीमिया तक नहीं पहुँचा, लेकिन उसके बाद के जार वहाँतक पहुँचे । हाँ, वह स्वीडन को हरा-कर बाल्टिक तक जरूर पहुँच गया और • सेंटपीटर्सबर्ग नाम के शहर की बुनियाद डाली, जो एक नया पश्चिमी ढंग का शहर था। फिनलंग्ड की खाडी से दूर, जिससे होकर बाल्टिक में पहुँच सकते थे, यह शहर नेवा नदी के तट पर बसा हुआ था। उसने सेण्टपीटर्सबर्ग को अपनी राजधानी बनाया और इस तरह उस पूरानी परिपाटी

को, जिसने मास्को को जकड़ रक्खा था, तोड़ने की कोशिश की । १७२५ ई० में पीटर मर गया।

इससे आधी सदी से ज्यादा समय के बाद, १७८२ ई० में, रूस के एक दूसरे शासक ने इस मल्क को पश्चिमी बनाना चाहा। यह एक स्त्री थी। इसका नाम कैथरीन द्वितीय था और इसको भी महानु की पदवी मिली है। यह एक असाधारण स्त्री थी--सस्त, बेरहम, क़ाबिल और अपनी खानगी जिन्दगी के बारे में बदनाम। अपने पति जार को क़त्ल करके यह सारे रूस की निरंकुश शासक होगई थी और इसने चौदह वर्ष तक राज्य किया । यह अपनेआपको संस्कृति की बहत बडी संर-क्षक जाहिर करती थी और इसने वाल्तेयर से दोस्ती भी करनी चाही, जिसके साथ इसका पत्र-व्यवहार तो होता ही था। इसने किसी हदतक वर्साई के फ़ांसीसी दरबार की नकल की थी और कुछ शिक्षा-सम्बन्धी सुधार भी किये थे; लेकिन ये सब बातें दिखाने के लिए और चोटी पर की गईं थीं। संस्कृति की नक्षल एकदम से नहीं की जा सकती; उसको तो बढ़ने का मौक़ा देना चाहिए। अगर कोई पिछडी हुई क़ौम किसी तरक्क़ी की हुई क़ौम की सिर्फ़ नक़ल करती है, तो वह असली संस्कृति के सोने और चाँदी को बदलकर टीन बना देती है। पश्चिमी योरप की संस्कृति चन्द सामा-जिक अवस्थाओं पर निर्भर थी। पीटर और कैथरीन ने इन अवस्थाओं को पैदा करने की कोशिश नहीं की, सिर्फ़ बाहरी ढाँचों की नक़ल करनी चाही। नतीजा यह हआ कि इन तब्दीलियों का बोझ जनता पर पड गया और इससे किसानों की गलामी मजब्त होगई और जार की निरंकुशता भी बढ़ गई। इसकी तुलना अंग्रेजों के हिन्दूस्तान में आने से की जा सकती है। इन लोगों ने भी खर्चीले शासन की एक मझीन को हिन्दूस्तान में चलाने और क़ायम रखने की कोशिश की, लेकिन सामाजिक अवस्था में कोई तब्दीली पैदा करने की कोशिश नहीं की और न करते हैं। इतना ही नहीं, ये जान-बुझकर सामाजिक संकीर्णता और कट्टरता का पक्ष लेते हैं। इसी वजह से इनके आने के कारण सामन्त प्रथा और सामाजिक संकीर्णता और मजबत होगई है।

इसलिए जार के रूस में जब एक रत्ती तरक्क़ी होती थी तो उसकी एक मन प्रतिक्रिया पैदा होजाती थी। रूसी किसान क़रीब-क़रीब गुलाम थे। वे अपने-अपने खेतों से बँथे हुए थे और बग्रैर ख़ास हुक्म के इन खेतों को नहीं छोड़ सकते थे। शिक्षा चन्द अफ़सरों में और जमींदार वर्ग के कुछ दिमाग्री आदिमयों में महदूद थी। मध्यम वर्ग क़रीब-क़रीब था ही नहीं, और जनता बिलकुल अपढ़ और पिछडी हुई थी। पिछले खमाने में अकसर किसानों ने खूनी बलवे किये थे, लेकिन वे बलवे बहुत ज्यादा जुल्म की वजह से आँख मूँदकर किये गये थे और इसीलिए फ़ौरन ही पस्त भी कर दिये गथे। चोटो के लोगों में कुछ शिक्षा थी, इसिलए पिंचमी योरप में फैले हुए ख़यालात जनता में भी टपक-टपक कर पहुँच गये थे। यह फ़ान्सीसी फ़ान्ति और बाद में नेपोलियन का जमाना था। तुम्हें याद होगा कि नेपोलियन के पतन से सारे योरप में प्रतिक्रिया पैदा होगई थी, और जार अलेग्जेण्डर प्रथम अपने तमाम बादशाहों की 'पिवत्र गोष्ठी' के साथ इस प्रतिक्रिया का नेता था। इसका वारिस इससे भी बदतर था। आजिज आकर नौजवान अफ़्सरों और विद्वानों के एक जत्थे ने १८२५ ई० में बलवा कर दिया। ये सबके सब जमींदार वर्ग के थे और जनता या फ़ौज की इनको कोई मदद न थी। ये लोग भी पीस दिये गये। इनको 'डिसम्बरिस्ट' कहते हैं, क्योंकि इनका बलवा १८२५ ई० के दिसम्बर में हुआ था। यह विद्वोह रूस में राजनैतिक जागृति का पहला चिन्ह है। इसके पहले ख़ुफ़िया राजनैतिक कमेटियाँ बनती थीं, क्योंकि जार की सरकार ने हर तरह की सार्वजनिक राजनैतिक प्रवृत्तियाँ रोक रक्खी थीं। ये ख़ुफ़िया कमेटियाँ बनती गईं और कान्ति के ख़यालात फैलते गये—खासकर दिमाग्री आदिमयों में और यूनीवर्सिटी के विद्याध्यों में।

कीमियन युद्ध में हार जाने के बाद रूस में कुछ सुधार किये गये। १८६१ ई० में सर्फडम यानी किसानों की गुलामी का अन्त हुआ। किसानों के लिए यह बहत बडी चीज थी, लेकिन इससे उनकी मुसीबतों में कोई ख़ास कमी नहीं आई; क्योंकि आजाद किसानों को इतनी जमीन नहीं दी गई थी कि वे अपनी गुजर-बसर कर सकें। इसी दरिमयान पढ़े-लिखों में क्रान्ति के विचार फैल रहे थे और उसीके साथ-साथ जार की सरकार का इन विचारों के ख़िलाफ़ दमन भी जारी था। इस उन्नत शिक्षित वर्ग और किसानों के दरिमयान कोई रिश्ता या सम्पर्क में आने के लिए समान क्षेत्र नहीं पाया जाता था। इसलिए १८७० ई० के क़रीब समाजवादी विचार के विद्यार्थियों ने, जो बहुत आदर्शवादी और अस्पष्ट थे, यह निश्चय किया कि किसानों में अपना प्रचार शुरू किया जाय और हजारों विद्यार्थी गाँवों में घस पडें। किसान लोग इन विद्यार्थियों को नहीं जानते थे। वे इनपर अविश्वास करते थे और सन्देह करते थे कि शायद सर्फ़डम यानी किसानों की गलामी को फिर क्रायम करने की इन लोगों की साजिश है। इसलिए किसान लोग इन विद्यार्थियों में से बहतों को, जो अपनी जानपर खेलकर आये थे. गिरफ्तार करके जार की पुलिस के हवाले कर देते थे। जनता से सम्पर्क में आये बिना कोरी हवा में काम करने की यह एक अजीब मिसाल है।

किसानों के दरिमयान इस पूरी असफलता से इन पढ़े-लिखे विद्यार्थियों को

बहुत धक्का पहुँचा । नाउम्मीदी और नफरत के आवेश में इन लोगों ने आतंकवाद का सहारा लिया; यानी बम फेंकने लगे और सरकारी अफ़सरों की हत्या करने लगे। यहींसे रूस में आतंकवाद और बम की शुरुआत होती है, जिसकी वजह से कान्ति की प्रवित्तर्यां एक नया रंग पकडती हैं। बम फेंकनेवालों का यह दल अपनेको 'बम वाला नरम दल' कहता था और इनके आतंकवादी संगठन का नाम 'जनता का संकल्प' था। यह नाम किसी हद तक अत्युक्ति से भरा था, क्योंकि इससे जिन लोगों का ताल्लक था वे बहत छोटे हिस्से के प्रतिनिधि थे। इस तरह दढ-प्रतिज्ञ नौजवानों और यवतियों के इन गिरोहों से जार की सरकार की नई कशमकश शुरू हुई। दूसरी कम तादादवाली क़ौमों और पराजित जाति के लोग क्रान्तिकारी दल में आकर शामिल होने लगे और विष्लव की शक्ति बढने लगी। सरकार इन जातियों और छोटी तादादवाली क़ौमों को बहत सताती थी। ये लोग अपनी मातभाषा खल्लमखल्ला नहीं बोल सकते थे। और दूसरे बहत-से तरीक़ों से भी इनको जलील और परेशान किया जाता था। पोलैण्ड, जो बडे उद्योग-धंधों में रूस से ज्यादा आगे था, रूस का सिर्फ़ एक प्रान्त समझा जाता था और पोलैण्ड का नाम ही बिलकूल नाबुद होगया था। पोलिश भाषा का इस्तेमाल क्रानुनन रोक दिया गया था। जब पोलैण्ड का यह हाल था तो दूसरी छोटी ताबाद वाली जातियों और क़ौमों से इससे कहीं ज्यादा बुरा बर्ताव किया ही जाता था। १८६० ई० में पोलैण्ड में बहुत बड़ा विद्रोह उठा, जिसे बडी बेरहमी और सख़्ती के साथ कुचल दिया गया। पचास हजार पोल देश-निर्वासित करके साइबेरिया भेज दिये गये। यहदियों का बराबर 'पोग्रोम' यानी क़त्लेआम हआ करता था, जिससे उनकी बहुत बडी तादाद दूसरे देशों में जा बसी।

यह स्वाभाविक बात थी कि अपनी-अपनी जाति पर जार के इस दमन से क्रीधान्ध होकर यहूदी और दूसरी कौम के लोग रूस के आतंकवादियों में शामिल हो जायें। यों यह आतंकवाद, जिसे निहिल्जिम कहते थे, फैलने लगा और सरकार, ने खूनी दमन से इसका मुकाबिला किया। राजनैतिक क्रैंदियों का लम्बा ताँता साइबेरिया के वीरान की तरफ़ रवाना होने लगा और कितने ही फांसी पर चढ़ा विये गये। इस ख़तरे से बचने के लिए जार की सरकार ने एक अजीब तरकीब निकाली, जिसे उसने गैरमामूली हद तक पहुँचा दिया। उसने आतंकवादियों और क्रान्तिकारियों में अपने उस्कानेवाले एजेण्ट (Agents-Provocateurs) वाख़िल कर दिये। ये लोग बम फेंकने के लिए बाकायवा प्रोत्साहन देते थे और कभी-कभी ख़ुद बम फेंकते थे, जिससे दूसरों को फांस सकें। इनमें एक बहुत मशहूर एजेण्ट अजेंक था, जो बम फेंकनेवाले क्रान्तिकारियों में भी अगुआ था और साथ ही साथ रूसी खुफ़्या पुल्स का एक

प्रधान अफ़सर भी था। इसके अलावा भी इस किस्म की और भी प्रमाणित घटनायें हैं, जिनमें जार के खुफ़िया पुलिस के अफ़सरों ने पुलिस के एजेण्ट की हैसियत से बम फेंके हैं, जिससे दूसरे फेंस जायें।

आतंकवावियों और दूसरे क्रान्तिकारियों ने जबरदस्ती सरकारी खजाने पर छापा मारने का सिलिसिला भी शुरू किया। ये लोग सरकारी इमारतों, रेलगाड़ियों, डाकखानों वर्गरा पर धन के लिए छापा मारते थे। दो आदमी, जो आज दुनिया में बहुत मशहूर हैं, इन छापों में बहुत बड़ा हिस्सा लिया करते थे। एक स्टालिन जो आज रूस का करीब-क्रीब डिक्टेटर है, और दूसरा पिलसुडस्की जो पोलैण्ड का डिक्टेटर है। पिलसूडस्की आजकल तमाम साम्यवादियों, उप्रतावादियों और इसी तरह के लोगों के खिलाफ़ होरहा है। लेकिन १८८० ई० में और उसके बाद भी वह दूसरे ही ढंग का था। इसको जार की जान लेने की कोशिश के जुम में फाँसा भी गया था और यह ५ वर्ष के लिए साइबेरिया भी भेजा गया था।

जब ये सब बातें होरही थीं, रूस का राज्य पूर्व की दिशा में बराबर बढ़ता जा रहा था और, जैसा मैने तुमको बताया है, पैसफ़िक (प्रशांत) सागर तक पहुँच गया था। मध्य-एशिया में यह अफ़गानिस्तान की सरहद तक पहुँच गया था और दक्षिण में तुर्की सरहद से टकराता था। १८६० ई० के बाद से दूसरी महत्त्व-पूर्ण बात यह हुई कि पश्चिमी उद्योग-धंधे बढ़ने लगे थे। यह तरक़्क़ी सिर्फ़ चन्द जगहों में ही हुई थी—जैसे पीटर्सबर्ग या उसके आसपास और मास्को में। लेकिन रूस का देश ज्यादातर कृषि-प्रधान ही रहा। जो कारखाने खुले थे, वे बिलकुल नये ढंग के थे और अंग्रेजों की देख-रेख में चलते थे। इसके दो नतीजे हुए। इन चन्द व्यावसायिक क्षेत्रों में रूसी पूंजीवाद की खूब तरक़्क़ी हुई और मजदूरवर्ग भी इतनी ही तेजी से बढ़ गया। जैसा कि ब्रिटिश कारखानों में पुराने जमाने में होता था, रूसी मजदूरों को खूब चूसा जाता था और उनसे दिन-रात काम लिया जाता था। लेकिन इतना फर्क़ रूस में जरूर था कि अब समाजवाद और साम्यवाद के नये ख़यालात पैदा होगये थे। रूसी मजदूरों का दिमाग़ ताजा था और इन ख़यालात को ग्रहण करने के लिए तैयार था। ब्रिटिश मजदूर, जिनके पीछे पुरानी परम्परायें थीं, संकु चित थे और पुराने ख़यालात में फँसे हुए थे।

ये नये ख़यालात एक शकल इिस्तियार करने लगे और 'सोशल डेमाक्रेटिक लेबर पार्टी' (समाजवादी प्रजासत्तात्मक मजदूर दल) बनी। यह मार्क्स के उसूलों के अनुसार बनी थी। मार्क्स को माननेवाले ये आतंकवाद के ख़िलाफ़ थे। मार्क्स के उसूलों के मुताबिक़ इनको मजदूरवर्ग में क्रियात्मक जोश पैदा करना था, जिससे वे अमल करें। इसी तरीक़े से अपना मक़सद हासिल किया जा सकता था। आतंक से किसी व्यक्ति को मार डालने से मजदूरवर्ग में इस तरह की कियात्मक उत्तेजना नहीं पैदा हो सकती थी, क्योंकि उद्देश्य जारशाही का विनाश था——जार या उसके वजीर की हत्या नहीं।

★(१८८० ई० के क़रीब एक नौजवान, जो बाद को सारी दुनिया में लेनिन के नाम से मशहूर हुआ, स्कूल में पढ़ने के जमाने में भी क्रान्तिकारी आन्दोलन में हिस्सा लेता था। १८८७ ई० में जब उसकी उम्म १७ वर्ष की थी, उसे बड़ा सक्त धक्का लगा था। उसका बड़ा भाई अलेग्जेण्डर, जिससे वह बहुत प्रेम करता था, जार की हत्या करने की कोशिश के जुमें में फांसी पर लटका दिया गया। इतना बड़ा धक्का लगने पर भी लेनिन ने कहा था कि आतंकवाद से स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। स्वतंत्रता तो जनता की सामूहिक लड़ाई (Mass Action) से ही मिलेगी। दिल को मजबूत करके और कठोरता के साथ यह नौजवान अपनी पढ़ाई में लगा रहा। परीक्षा में शरीक हुआ और विशेषता के साथ पास हुआ। यह माहा और यह प्रकृति थी तीस वर्ष बाद आनेवाले कान्ति के जन्मदाता और नेता की।)

मार्क्स का यह ख़याल था कि मजदूरवर्ग की कान्ति जर्मनी-जैसे उद्योग-प्रधान देश में शुरू होगी, जहाँका मजदूरवर्ग बड़ा और संगठित होगा। उसका ख़याल था कि रूस में तो यह होगा ही नहीं; क्योंकि यह पिछड़ा और मध्यकालीन था। लेकिन रूस में उसे नौजवान लोगों में सच्चे अनुयायी मिल गये, जिन्होंने उसकी बातों का बड़े उत्साह के साथ अध्ययन किया, जिससे कि वे अपनी दुर्दशा को ख़तम कर सकें। चूंकि जार के रूस में खुल्लमखुल्ला किसी प्रवृत्ति के चलाने का या वैध तरीक़े से कुछ करने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए ये लोग मजबूर होकर इस तरह विचार और अध्ययन करते थे। ये लोग बहुत बड़ी तादाद में जेल या साइबेरिया भेज दिये जाते थे या जलावतन कर दिये जाते थे। ये जहाँ जाते, मार्क्स के उसूलों का अध्ययन जारी रखते थे और क्रान्ति के दिन के लिए तैयारी करते थे।

रूस की इस कहानी को में अपने दूसरे ख़त में भी जारी रक्खूंगा।

#### : \$88:

# १९९५ की असफ़ल रूसी क्रान्ति

१७ मार्च, १९३३

मार्क्स के अनुयायी यानी मार्क्सिस्ट रूसियों को—'सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी' को—१९०३ ई० में एक मुसीबत का सामना करना पड़ा। उन लोगों के सामने एक

प्रश्न आगया जिसका जवाब देना उनके लिए जरूरी था। यह सवाल हरेक दल के सामने, जो कुछ निश्चित सिद्धान्तों या आदर्शों पर निर्भर होता है, किसी-न-किसी समय आता है और इसका उत्तर देना उसके लिए जरूरी होता है। सच तो यह है कि हरेक पुरुष और स्त्री को, जिनके कुछ सिद्धान्त और विश्वास होते हैं, ऐसे संकटों का जिन्दगी में एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा मुक़ाबिला करना पड़ता है। सवाल यह था कि क्या हम अपने सिद्धान्तों पर बिलकुल अटल रहें और मजदूर-वर्ग की क्रान्ति करें, या मौजूदा परिस्थिति से जरा-सा समझौता करलें और भावी क्रान्ति के लिए जमीन तैयार करें ? यह सवाल पिश्चमी योरप के क़रीब-क़रीब सब देशों में उठा था और हरेक जगह, कम या ज्यादा, इसकी वजह से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी या इसी किस्म की पार्टियाँ कमजीर पड़ी थीं और उनमें अन्दरूनी झगड़ा पैदा हो गया था। जर्मनी में मार्क्स के अनुयायियों ने बहादूरी के साथ सिद्धान्त पर सोलह आने यानी पूरे तौर पर अटल रहने का ऐलान कर दिया, अर्थात् वे कान्ति के पक्ष में थे, लेकिन अमली सुरत में वे कुछ नीचे उत्तर आये थे और नरम हो गयेथे। फ़्रांम में कितने ही मशहर समाजवादियों ने अपनी पार्टी को छोड़ दिया और मंत्रिमण्डल में मंत्री बन गये थे। इसी तरह इटली, बेलजियम और दूसरी जगहों में भी हुआ था। ब्रिटेन में मार्क्सवाद कमजोर था और वहाँ सवाल ही नहीं उठा, इसपर भी मजदूर पार्टी का एक आदमी मिनिस्टर बना था।

रूस की हालत दूसरी ही थी, क्योंकि वहाँ पालंमेण्टरी यानी वैधानिक कारगुजारियों के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं थी। वहाँ कोई पालंमेण्ट न थी। इसपर
भी जारशाही के खिलाफ़ होनेवाली लड़ाई के ग्रेरक़ानूनी तरीक़ों के तर्क करने
या छोड़ दिये जाने की उम्मीद थी और कुछ दिनों तक सिर्फ़ सिद्धान्तों का प्रचार
जारी रखने का ख़याल होरहा था। लेकिन इस विषय में लेनिन के विचार स्पष्ट
और निश्चित थे। वह अपनी माँग को कमजोर करने के लिए या कमजोरी के समझौते को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि ऐसा करने से कहीं अवसर गाँठनेवाले
उसकी पार्टी में न भर जायें। पश्चिमी सोशलिस्ट पार्टियों ने जो ढंग इिल्तियार किया
था, उन्हें लेनिन देख चुका था और उसका उसपर अच्छा असर नहीं पड़ा था। उसने
एक दूसरे सिलसिले में बाद को लिखा था, "पालंमेण्टरी कारगुजारियाँ या चालें, जैसी
पश्चिमी सोशलिस्ट करते या चलते हैं, कहीं ज्यादा नीचे गिरानेवाली हैं। इससे
हरेक समाजवादी दल धीरे-धीरे छोटा-मोटा "टैमनी हाल" बन जाता है, जिसमें
आपको नौकरी की तलाश करनेवाले और अपने ओहदे बढ़ानेवाले मिलंगे।"
(टैमनीहाल न्यूयार्क में है और राजनीतिक पतन या भाष्टाचार का एक प्रतोक अथवा

नमूना बन गया है।) लेनिन ने इस बात की परवा नहीं की कि उसके साथ कितने आदमी हैं। एक दक्षा तो उसने यहाँतक कहा था कि अपनी पार्टी में अगर मुझे अकेले रहना पडे तो मैं अकेला रहना पसन्द करूँगा। उसका आग्रह तो इस बात पर था कि जो उसके दल में शरीक हों वे पूरी तरह साथ हों और कान्ति के लिए सब-कुछ न्यौछावर करने को तैयार हों और जनता की तालियों की भी परवाह न करें। वह विप्लय के विशेषज्ञों का एक दल तैयार करना चाहता था, जो आन्दोलन को कुशलता से चला सकें। हमदर्बी करनेवालों और अच्छे दिनों में मित्रता दिखानेवालों की उसे जरूरत नहीं थी।

यह रास्ता बडी मुसीबत का था और बहुतों का खयाल था कि इसपर चलना अक्लमन्दी नहीं है। जीत तो बहरहाल लेनिन की रही और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी दो हिस्सों में बॅट गई और दो नाम, जो बहुत मशहूर हो गये हैं, पैदा हो गये—— बोलशेविकी और मेनशेविकी। कुछ लोगों के लिए आजकल 'बोलेशेविक' शब्द बड़ा भयंकर होगया है, लेकिन इसका अर्थ सिर्फ़ बहुमत है। 'मेनशेविक' का अर्थ अल्पमत है। १९०३ की फूट के बाद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में लेनिन का दल बहुमत में था, इसिलए बोलेशेविक कहलाता था और उसका मतलब बहुमत दल था। यह बात याद रखने की है कि उस समय ट्राटस्की, जिसकी उम्र २४ वर्ष की थी और जो १९१७ की क्रान्ति में लेनिन का दाहिना हाथ था, उस वक्त मेनशेविकों की तरफ़ था। लेकिन उसने मेनशेविकों का साथ बहुत जल्द छोड़ दिया।

ये बहस-मुबाहसे और भाषण रूस से बहुत दूर लन्दन में होते थे। रूसी पार्टी की बैठक लन्दन में इसलिए करनी पड़ती थी, क्योंकि जार के रूस में उसके लिए स्थान नहीं था और उसके बहुत ज्यादा सदस्य जलावतन थे या साइबेरिया से भागे हुए क़ैदी थे।

इसी बरिमयान रूस में खुद आग मुलग रही थी। राजनैतिक हड़तालें इसकी निज्ञानी थीं। मजदूरों की राजनैतिक हड़ताल का अर्थ है वह हड़ताल जो आर्थिक लाभ के वास्ते, जैसे मजदूरी बढ़ाने के लिए, न की गई हो, बिल्क सरकार की किसी राजनैतिक कार्रवाई के ख़िलाफ़ की गई हो। इसका मतलब मजदूरों में राजनैतिक वेतना का होना है। जैसे अगर हिन्दुस्तानी कारखानों के मजदूर इसलिए हड़ताल करें कि बापू गिरफ्तार कर लिये गये या कोई दूसरा राजनैतिक अत्याचार किया गया है तो वह राजनैतिक हड़ताल कहलायगी। ताज्जुब की बात तो यह है कि पिश्चमी योरप में, जहां ट्रेडयूनियन और मजदूरों का संगठत बहुत शिवतशाली था, इस किस्म की राजनैतिक हड़तालें बहुत कम होती थीं। यह भी होसकता है कि ऐसी

हड़तालों की वहाँ इसलिए कमी थी कि इनके नेता स्वार्थ के ख़ातिर कुछ नरम होगये थे। रूस में खारशाही के लगातार जुल्मों से राजनैतिक पहलू हमेशा सामने रहता था। दिक्षण रूस में १९०३ ई० में भी अनेक राजनैतिक हड़तालें आप ही आप हुई थीं। यह आन्दोलन बहुत बडे पैमाने पर था; लेकिन चूंकि उसे नेता नहीं मिले, इसलिए दब गया।

अगले साल सुदूर पूर्व (Far East) में गड़बडी मची। मैंने तुम्हें दूसरे स्नत में लिखा था कि साइबेरिया में रेल की लम्बी लाइन उत्तरी एशिया के जंगलों को पार करते हुए प्रशांतसागर के बिलकुल तट तक कैसे बनाई गई, १८९४ ई० के बाद से जापान के साथ किस प्रकार मुठभेड़ होती रही, और १९०४-१९०५ में रूस-जापान युद्ध कैसे हुआ। मेने तुम्हें 'रेड सण्डे (खूनी रिववार) के बारे में भी बताया है जो २२ जनवरी सन् १९०५ ई० को हुआ था जबिक जार की फौज ने एक शान्त जलूस पर गोलियाँ चलाई थीं। यह जुलूस एक पादरी के नेतृत्व में 'लिटिल फादर' यानी जार के पास रोटी माँगने गया था। इससे सारे देश में नफ़रत की एक जोरदार लहर फैल गई और कई राजनैतिक हड़तालें हुईं। सबसे अस्तीर में एक आम हड़ताल सारे रूस में होगई। नये ढंग की मार्क्सवादी कान्ति शुरू होगई थी।

जिन श्रमिकों ने हड़तालें की थीं, खासकर पीटसंबर्ग मास्को जैसे बड़े केन्द्रों में, उन्होंने हरेक ऐसे केन्द्र में सोवियट नाम की एक नई संस्था बनाई। पहले-पहल सोवियट आम हड़ताल चलाने के लिए बनाई हुई कमेटी को कहते थे। ट्राटस्की पीटसंबर्ग की सोवियट का नेता होगया। जार की सरकार पहले तो इन बातों से बिलकुल हकबका गई और किसी हद तक झुक भी गई और वैधानिक धारासभा और लोकतंत्र के अनुसार मताधिकार देने का वादा किया। ऐसा जान पड़ा मानों निरंकुशता का गढ़ टूट गया हो। किसानों की पिछली बग़ावतें जिस चीज को न पा सकीं थीं, आतंकवादी अपने बम से जिस चीज में सफल नहीं हुए थे, विधान के माननेवाले नरम दल के लिबरल लोग अपनी नपी-तुली दलीलों से जो नहीं कर सके थे, मजबूरों ने वह आम हड़ताल से करके दिखा दिया। जारशाही को अपने इतिहास में पहली मर्त्तबा जनता के सामने सिर झुकाना पड़ा। बाद को यह विजय खोखली निकली, लेकिन इसपर भी मजबूरों के लिए इसका स्मरण अँधेरे में रोशनी के समान था।

जार ने एक वैथानिक परिषद—'डूम्म'—देने का वादा किया था। 'डूमा' का अर्थ है विचार करने की जगह; पालंमेण्ट की तरह कोरी बातें बनाने की जगह नहीं (फ़्रांसीसी भाषा के पालंर Parler से यह शब्द बना है)। इस वादे से नरम दल के लिबरल लोगों का जोश टण्डा पड़गया। वे लोग संतुष्ट होगये। लिबरल

लोग हमेशा संतुष्ट हो जाया करते हैं। जमींदार क्रान्ति से डरकर कुछ सुधारों पर राजी होगये, जिससे खुशहाल किसानों को फ़ायदा पहुँचा। इसके बाद जार की सरकार ने असली क्रान्तिकारियों का मुकाबिला किया और उनकी कमजोरी समझकर उससे पूरा फ़ायदा उठाया । एक तरफ़ भुखे मजदूर थे, जिन्हें राजनैतिक विधान में इतनी दिलचस्पी नहीं थी, जितनी रोटी और ज्यादा मजदूरी के सवाल में थी, और जो अधिक ग़रीब किसान थे वे हमें "खेत दो" की ख़तरनाक आवाज उठाते थे। दूसरी तरफ़ क्रान्तिकारी लोग थे, जो खास तौर से राजनैतिक पहलू को देखते थे और पिइचमी युरोपियन ढंग की पार्लमेण्ट पाने की आज्ञा रखते थे और जनता की भावना और असली मांग के बारे में ज्यादा विचार नहीं करते थे। बहुत-से ऊँचे दर्जे के कारीगर, जिन्होंने ट्रेड युनियन का संगठन कर रक्खा था, ऋान्ति में शामिल होगये थे, क्योंकि वे राजनैतिक पहलु समझते थे। लेकिन आम तौर से शहरों और गाँवों में जनता इन बातों की तरफ से उदासीन थी। जार की सरकार ने और पुलिस ने जनता के साथ उसी पुराने ढंग से व्यवहार किया जो तमाम निरंकुश लोग काम में लाते हैं। इन्होंने फूट पैदा कराई और इस भुखी जनता को कुछ क्रान्तिकारी दलों के खिलाफ़ भड़का दिया। बदिक़स्मत यहूदी लोगों का रूसियों ने क़त्ल किया और आरमीनियन लोगों का तातारियों ने । क्रान्तिकारी विद्यार्थियों और अधिक ग़रीब मजदूरों में मुठभेडें हुईं। देश के अनेक हिस्सों में इस तरह कान्ति की कमर तोड़ देने के बाद सरकार ने पीटर्सबर्ग और मास्को पर, जो क्रान्ति के तूफानी केन्द्र थे, हमला किया। पीटर्सबर्ग की सोवियट आसानी से कुचल दी गई। मास्को में फ़ौज ने क्रान्तिकारियों की मदद की, और इसलिए पाँच दिन लडाई लडने के बाद ही सोवियट पूरी तरह दबाई जा सकी। इसके बाद बदला लेना शुरू हुआ। कहा जाता है कि सरकार ने मास्को में बग्नैर मुकदमा चलाये एक हजार आदिमयों को फाँसी देदी और सत्तर हजार को जेल भेज दिया। सारे देश में इन मुख्तलिक बग़ावतों में क़रीब चौदह हजार आदमी मरे।

इस तरह हार और मुसीबत के साथ १९०५ ई० की रूसी कान्ति का खातमा हुआ। इसको १९१७ की कान्ति का, जो कामयाब रही, पेशखीमा कहा गया है। जनता की आन्तरिक भावना के जागृत होने और उसके किसी बडे पैमाने पर काम कर सकने से पहले उसे "बडी-बडी घटनाओं की शिक्षा मिलनी जरूरी है।" १९०५ई० की घटनाओं से बहुत बडी कीमत देकर जनता को यह अनुभव मिला।

डूमा का चुनाव हुआ और मई १९०६ में इसकी बैठक हुई। डूमा कोई क्रांतिकारी जमात नहीं थी, लेकिन इतनी स्वतंत्र जरूर थी कि जार इसे पसन्द नहीं करता था, इसिलिए उसने इसे ढाई महीने के बाद बरखास्त कर दिया। विद्रोह को कुचलने के बाद जार को डूमा के क्रोध की कुछ परवा नहीं रह गई थी। डूमा के निकाले हुए डिपुटी या सदस्य, जो मध्य-वर्ग के विधान को माननेवाले लिबरल लोग थे, फिनलैण्ड भाग गये। यह पीटसंबर्ग के बहुत नजदीक था और जार की अध्यक्षता में एक अर्द्धस्वतंत्र देश था। इन्होंने रूसियों से अपील की कि वे डूमा की बरखास्तगी के विरोध में टैक्स देने और फ़ौज में भरती होने से इन्कार करदें। लेकिन ये डिपुटी या डूमा के सदस्य जनता के सम्पर्क में बिलकुल नहीं थे, इसलिए इनकी अपील का कोई असर नहीं हुआ।

दूसरे वर्ष, सन् १९०७ ई० में, डूमा का दूसरा चुनाव हुआ। पुलिस ने उग्र विचार के उम्मीदवारों के रास्ते में हर तरह की किठनाइयाँ पैदा करके और बाज वक्त उनको गिरफ्तार करके इस बात की बड़ी कोशिश की कि वेन चुनें जायें। इसपर भी 'डूमा' जार को पसन्द नहीं आई और उसने इसे भी ३ महीने बाद बरखास्त कर दिया। जार की सरकार ने चुनाव के क़ानून में परिवर्तन करके ऐसे 'अवाञ्छनीय' आदिमयों के चुने जाने का रास्ता रोक दिया, जिनको वह नहीं चाहता था। इसमें उसे कामयाबी हुई। तीसरी डूमा बहुत ऊँचे दर्जे के दिक यानूसी लोगों की संकीणं जमात थी और उसकी जिन्दगी बहुत लम्बी रही।

हुम्हें यह ताज्जुब हो सकता है कि जार ने इस कमजोर डूमा को बनाने की परेशानी क्यों उठाई जब कि उसमें यह ताक़त थी कि वह जैसा चाहता वैसा करके अपना काम चला सकता था और जब कि उसने १९०५ की ऋान्ति को पस्त कर दिया था। इसकी वजह एक हद तक यह थी कि वह रूस की चन्द छोटी जमातों, खासकर अमीर जमींदारों और व्यापारियों को, सन्तोष देना चाहता था। देश की स्थिति भी ख़राब थी। इसमें शक नहीं कि जनता पस्त करदी गई थी, लेकिन वह नाराज और भरी बैठी थी। इसलिए यह मुनासिब समझा गया कि चोटी के अमीर लोगों को तो कम-से-कम मुट्ठी में रक्खा जाय। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण कारण यूरोपियन देशों पर इस बात का असर डालना था कि जार एक उदार सम्बाट है। जार के कुशासन और अत्याचार की कहानी पश्चिमी योरप में हरेक आदमी की जबान पर थी। जब डूमा पहली मर्त्तबा बरख़ास्त की गई थी, हाउस ऑफ कामंस (इंग्लैंग्ड की पार्लमेग्ट की सामान्य सभा) में ब्रिटिश लिबरल पार्टी के एक नेता ने कहा था—"डूमा मर गई, डूमा जिन्दाबाद !" इससे जाहिर होता है कि डुमा के प्रति कितनी हमदर्दी थी। साथ ही उस समय जार को रुपये की और बहुत काफ़ी रुपये की जरूरत थी। खुशहाल फ़ांसीसी उसे रुपया उधार देते आये थे। सच तो यह है कि जार ने १९०५ की क्रान्ति को फ़्रांसीसी क्रर्ज की मदद से ही कुचला था।

यह एक अजीब बात थी कि लोकतंत्रवादी फ़्रांस निरंकुश रूस को क्रान्तिकारियों और उग्न विचार के लोगों को पस्त करने के लिए मदद दे ! लेकिन लोकतंत्रवादी फ्रांस का मतलब फ़्रांसीसी साहूकार थे। बहरहाल बात को जाहिरा तौर से बनाये रहना जरूरी था और डूमा को क्रायम रखने से जाहिरा तौर पर बात बनी रहती थी।

इस बीच योरप की और संसार की स्थित जोरों के साथ बदल रही थी। कस जब जापान से हार गया तो इंग्लैण्ड के दिल से रूस का भय जाता रहा। हाँ, जर्मनी की शक्ल में इंग्लैण्ड के लिए एक नया खतरा पैदा होगया था। व्यवसाय में और समुद्र पर, जिसमें अभीतक इंग्लैण्ड का ही इजारा था, जर्मनी पट्टीदार बनता जाता था। जर्मनी के डर से ही फ़ांस ने रूस को इतनी उदारता से कर्ज दिया था। इस जर्मन खतरे ने दो पुराने दुश्मनों को एक-दूसरे से गले मिलने को मजबूर कर दिया। १९०७ ई० में अंग्रेजी-रूसी सुलहनामे पर दस्तखत हुए जिससे अफ़ग़ानिस्तान, ईरान और दूसरी जगहों में इन दोनों के जितने झगडे थे वे तय होगये। बाद में इंग्लैण्ड, फ़ान्स और रूस में समझौता (Entente) हुआ। बालकन में आस्ट्रिया रूस का प्रतिद्वन्द्वी था और आस्ट्रिया जर्मनी का दोस्त था। इसी तरह इटली कागज पर जर्मनी का दोस्त था। इस तरह से इंग्लैण्ड, फ़ान्स और रूस के त्रिविध समझौते या गुट्ट का मुकाबिला जर्मनी, आस्ट्रिया और इदली के त्रिगृट से होगया, फ़ौजें लड़ाई की तैयारी करने लगीं और सीध-सादे लोग सोते रहे। उन्हें यह पता नहीं था कि भविष्य में उनके सामने उनके लिए कितनी भयंकरता आनेवाली है।

१९०५ के बाद, रूस का यह जमाना प्रतिक्रिया का जमाना था। बोलहोविज्म और दूसरे क्रान्तिकारी तस्वों को पूरी नौर से कुचला जा चुका था। विदेशों में लेनिन की तरह कुछ निर्वासित बोलहोविक अपना काम धीरज के साथ चला रहे थे। किताबें और पुस्तिकायें लिखते थे और मार्क्स के उसूलों को बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार साँचे में ढालने की कोशिश करते थे। मेनहोविकों में अन्तर बढ़ता ही जाता था। मेनहोविक लोग अल्पसंख्यक नरमदल के मार्क्सवादी थे। मेनहोविक वल प्रतिक्रिया के जमाने में बहुत अधिक मशहूर होगया। और यद्यपि इसे अल्पसंख्यक वल कहा जाता है, पर सच तो यह है कि उस समय इस दल में कहीं ज्यादा आदमी शामिल थे। १९१२ से रूसी दुनिया में फिर एक नई तब्दीली पैदा होगई और क्रान्तिकारी प्रवृत्तियां बढ़ने लगीं और इसके साथ-साथ बोलहोविज्म भी बढ़ा। १९१४ के मध्य में पेट्रोपेड के वातावरण में क्रान्ति की चर्चा बहुत जोरों से होरही थी और १९०५ की तरह इस साल भी बहुत-सी राजनैतिक हड़तालें हुईं। लेकिन क्रान्तियों की बनावट क्या खूब होती है! बाद को यह पता चलता कि पीटर्सवर्ग की सात सदस्योंवाली एक

बोलशेविक कमेटी में तीन आदमी ऐसे थे जो जार के ख़ुफिया विभाग के नौकर थे। बोलशेविकों की यह छोटी जमात डूमा में भी थी और मालिनोवस्की इसका नेता था। बाद में पता चला कि यह भी पुलिस का आदमी था, और लेनिन इसका विश्वास करता था।

अगस्त १९१४ ई० में महायुद्ध शुरू हुआ और इसकी वजह से लोगों का ध्यान लड़ाई के मोरचों की तरफ़ खिच गया और ख़ास-ख़ास काम करनेवाले अिन-वार्य भरती में आगये और क्रान्तिकारी आन्दोलन मर गया। बोलशेविक लोग, जिन्होंने लड़ाई के ख़िलाफ़ अपनी आवाज उठाई, तादाद में थोडे थे और वे बहुत ज्यादा बदनाम होगये।

अब हम फिर अपने निश्चित स्थान यानी महायुद्ध पर आगये और यहीं हमें रक जाना चाहिए। लेकिन इस खत को ख़त्म करने के पहिले में तुम्हारा ध्यान रूस के साहित्य और कला पर लेजाना चाहता हैं। उसमें चाहे जो दोष रहे हों, बहतसे लोग जानते हैं कि जार के रूस ने अदभुत नृत्य-कला को बनाये रक्ला था 🗸 जार के रूस ने उन्नीसवीं सदी में कितने ही बड़े-बड़े लेखक पैदा किये, जिन्होंने महाने साहि-त्यिक परिपाटी का निर्माण किया। उपन्यासों और छोटी कहानियों में इन लोगों ने आञ्चर्यजनक कुशलता दिखाई है। इस सदी की शुरुआत में बायरन, शेली और कीटस का समकालिक पुश्किन हुआ, जो रूस के कवियों में सबसे बड़ा माना जाता है । उन्नीसवीं सदी के उपन्यास-लेखकों में गोगल, तुर्गनेव, दास्तोवेस्की और चोखेव मशहर हुए हैं और सबसे बड़ा तो लियो टाल्सटाय हुआ, जिसमें सिर्फ़ उपन्यास लिखने की ही प्रतिभा नहीं थी बल्कि जो एक धार्मिक और आध्यात्मिक नेता भी हो गया । उसका प्रभाव बहुत दूर तक फैल गया था) यह प्रभाव बापू पर भी पड़ा, जो उस समय दक्षिण अफ़रीका में थे। ये दोनों एक-दूसरे के सिद्धान्तों को पसन्द करते थे और इनमें आपस में चिट्ठी-पत्री भी होती थी। अहिंसा में दृढ़ विश्वास इन दोनों के संयोग का बन्धन था। टाल्सटाय के कथनानुसार ईसा की बुनियादी तालीम यही थी और बापू ने पुरानी हिन्दू किताबों से यही नतीजा निकाला था। टाल्सटाय पैग़म्बर बने रहे और उन्होंने अपने सिद्धान्तों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया, लेकिन दुनिया से दूर रहे। बापू ने इस जाहिरा तौर पर निषेधात्मक-सी दीखनेवाली चीज का हिन्दुस्तान और दक्षिण अफ़रीका की सामृहिक समस्याओं के सम्बन्ध में अमली प्रयोग किया।

उन्नीसवीं सदी के रूसी लेखकों में से एक महान् लेखक अभीतक जिन्दा है। इसका नाम मृ<u>ग्जिम गोर्की</u> है।

#### : १४५ :

### एक युग का अन्त

मार्च २२, १९३३

उन्नीसवीं सदी ! इन सौ वर्षों ने हमें कितने लम्बे असें तक रोक रक्ला। चार महीने से समय-समय पर में तुम्हें इस युग के बारे में लिखता आया हूँ और इससे जरा थक और ऊब गया हूँ और जब तुम इन खतों को पढ़ोगी तो शायद तुम भी ऊब जाओगी। मेंने तुमको यह बताते हुए इसका बयान शुरू किया था कि यह एक दिल-चस्प और लुभावना जमाना था, लेकिन कुछ समय के बाद आकर्षण भी घट जाता है। सच तो यह है कि हम उन्नीसवीं सदी से आगे बढ़ गये और बीसवीं सदी में बहुत दूर तक चले आये। १९१४ हमारी हद थी। इसी साल, जैसा कहा जाता है, युद्ध के भेड़िये योरप और संसार पर टूट पडे। इतिहास इस साल से एक नया रुख पकड़ता है। इस युग का अन्त और दूसरे का आरम्भ होता है।

उन्नीससौ चौदह ! यह साल भी तुम्हारे वक्त के पहले का है और फिर भी इसे गुजरे उन्नीस वर्ष से कम ही हुए हैं। और इतने वर्ष मनुष्य के जीवन में भी कोई लम्बा जमाना नहीं कहा जा सकता, इतिहास में तो और भी कम समझा जायगा। लेकिन दुनिया इतने ही थोडे वर्षों में इतनी ज्यादा तब्दील होगई है और अब भी तब्दील होती जा रही है कि मालूम होता है तब से बहुत बड़ा जमाना गुजर गया है और १९१४ तथा उसके पहले के साल अब पुरानें इतिहास में मिल गये हैं और गुजरे हुए जमाने के हिस्से बन गये हैं, जिनके बारे में हम इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं, और हम लोगों के जमाने से बिलकुल जुदा चीज हैं। इन बडी-बडी तब्दीलियों के बारे में मुझे तुम्हें बाद को बताना होगा। मैं इस समय तुम्हें एक चेतावनी दूंगा। तुम स्कूल में भूगोल पढ़ रही हो और जो भूगोल तुम पढ़ रही हो वह उस भूगोल से बिलकुल मुस्तलिफ़ चीज है जिसे १९१४ के पहले मैंने स्कूल में पढ़ा था। यह भी मुमिकन है कि इस भूगोल का बहुत-सा हिस्सा, जिसे आज तुम पढ़ रही हो, जल्ब ही तुम्हें भूल जाना पडे, जैसा कि मुझे भूलना पड़ा। पुराने मुल्कों के निशानात और पुराने देश युद्ध के धुएँ में ग़ायब होगये और नये-नये निशानात और देश उन जगहों पर पैदा होगये, जिनके नाम याद रखना मुक्किल है। सैकडों शहरों के नाम रातों-रात बदल गये। सेण्टपीटर्सबर्ग पेट्रोग्राड होगया और फिर लेनिनग्राड। कुस्तुनतुनिया का नाम अब इस्तम्बोल होगया है। पेकिन अब पेपिंग कहलाता है और बोहेमिया का प्रेग अब जेकोस्लोवाकिया का प्रहा हो गया है।

उन्नीसवीं सदी के बारे में लिखी हुई अपनी चिट्ठियों में मैंने आवश्यकता-वश्च महाद्वीपों और देशों का अलग-अलग बयान किया है। हमने मुस्तिलफ़ पहलुओं पर और विविध आन्दोलनों के बारे में भी अलग-अलग विचार किया है। लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि ये सब बातें कमोबेश साथ-साथ होती रही है और इतिहास संसार-भर में अपने हजारों पैरों के साथ आगे बढ़ा है। विज्ञान और उद्योग, राजनीति और अर्थशास्त्र, अमीरी और ग़रीबी, पूंजीवाद और साम्प्राज्यवाद, लोकतंत्र और समाजवाद, डारविन और मार्क्स, आजादी और गुलामी, क़हत और महामारी, मुलह और जंग, सभ्यता और बर्वरता—इन सब चीजों का इस अद्भृत बनावट में अपना-अपना स्थान था, और इनमें से हरेक चीज का असर एक-दूसरी पर पढ़ा है। अगर हम इस जमाने या किसी दूसरे जमाने की तस्वीर अपने मन के सामने खींचें तो वह तस्वीर बडी पेचीदा और कैलिडेसकोप यानी बच्चों की उस दूरबीन की तरह जिसमें तरह-तरह के रंगीन दृश्य दिखाई देते है बराबर तब्बील होनेवाली और हरकत करनेवाली होगी। लेकिन इस तस्वीर के बहुत-से हिस्से ऐसे होंगे जिनपर ग़ौर करना हमें अच्छा न लगेगा।

इस युग की सबसे बड़ी बात, जैसा कि हम देख चुके हैं, बड़ी मशीनों के सहारे बड़े पैमाने पर पुंजीपितयों के उद्योग-धन्धों की उन्नति थी। इस युग में उत्पत्ति किसी यांत्रिक शक्ति के जरिये से-जैसे पानी, भाफ या बिजली के जरिये से-की गई। इसका प्रभाव दुनिया के जुदा-जुदा हिस्सों में जुदा-जुदा हुआ है। यह प्रभाव प्रत्यक्ष भी हुआ और अप्रत्यक्ष भी । लंकाशायर में मशीनी करघों (Power looms) से होने-वाली कपडे की उत्पत्ति से इतने दूर हिन्दुस्तान के गाँवों की स्थिति बिगड़ गई और बहुत-से रोजगार ख़तम होगये। पुंजीवादी उद्योग बहुत तेज शक्तिवाला था। अपने स्वभाव के अनुसार वह बराबर बढ़ता ही गया और उसकी भूख कभी नहीं मिटी। उसकी सबसे बडी विशेषता अधिक-से-अधिक चीज हिपयाने की इच्छा थी। वह हमेशा इस बात की फ़िक्र में रहता था कि क्या पायें और क्या लेलें, और एक चीज पर अधिकार करने के बाद फिर दूसरी चीजों पर अधिकार जमाने की कोशिश करता था। ब्यक्ति और राष्ट्र दोनों यही कोश्चिश करते थे। इस प्रणाली के अनुसार जो समाज बना उसे परिग्रही या अधिक-से-अधिक पाने की लालसा रखनेवाला समाज कहा जाता है। उद्देश हमेशा यही रहा कि ज्यादा-से-ज्यादा उत्पत्ति हो और मुनाफ़े की फ़ालत पुंजी नये कारखाने खोलने, रेलें बनाने या दूसरी तरह के और रोजगारों में लगाई जाय, और मालिक लोग तो सम्पन्न होते ही रहें। इस उद्देश्य को प्राप्त करने में बाक़ी दूसरी सब चीजें करबान करवी गई। मजदर जो इन उद्योगों से धन पैदा करता था.

सबसे कम फ़ायदे में रहता था, और इन मजदूरों को, जिनमें औरतें और बच्चे शामिल थे, अपनी हालत सुधारने के लिए भयंकर आफ़तों से गुजरना पड़ा है। और इस पूँजीवादी उद्योग के मुनाफ़े के लिए और उन क्रौमों के मुनाफ़े के लिए, जिनमें ये उद्योग पाये जाते थे, उपनिवेश और मातहत देश भी क़ुरबान कर दिये गये और चूस लिये गये।

इस तरह पुंजीवाद आंख बन्द करके और बेरहमी के साथ आगे बढ़ता गया और बहत-से शिकार अपने पीछे छोड़ता गया । इसपर भी उसकी प्रगति धुमधाम से होती रही । विज्ञान की मदद से वह बहुत-सी बातों में कामयाब रहा और इस काम-याबी से दनिया चकाचौंध होगई। ऐसा मालुम होता था, मानों यह प्रणाली उन कष्टों का शमन कर रही हो जो इसकी वजह से पैदा हए हैं। इत्तफ़ाक से, कुछ जान-बुझकर नहीं, इस प्रणाली ने जिन्दगी की बहुत-सी अच्छी-अच्छी चीजें भी पैदा कर दीं, लेकिन इस चमकदार और खुशनुमा गिलाफ़ के नीचे बहत-सी ख़राबियाँ छिपी थीं । सबसे ज्यादा उल्लेखनीय बात यह हुई कि विषमता पैदा होगई । यह प्रणाली जितनी तरक्क़ी करती गई विषमता भी उतनी ही बढ़ती गई। एक तरफ़ नितान्त बरिद्रता और दूसरी तरफ अत्यन्त सम्पन्नता, एक ओर गन्दे झोंपडे और दूसरी तरफ आकाश से बातें करनेवाले महल, एक ओर साम्प्राज्य और दूसरी ओर शोषित और मातहत उपनिवेश । योरप हावी था; एशिया और अफरीका के महाद्वीप चुसे जाते थे । इस सदी के ज्यादातर हिस्से में अमेरिका दुनिया के घटना-प्रवाह से अलग रहा। लेकिन वह तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था और अपने वंभव और साधनों का निर्माण कर रहा था। योरप में इंग्लैण्ड अमीर, अभिमानी और पुंजीवाद का, स्नासकर पुंजीवाद के साम्प्राज्य-सम्बन्धी पहलु का, सन्तुष्ट अगुआ था।

पूँजीवादी उद्योग की तरक्क़ी और उसके सब चीजों को हथियाने के स्वभाव ने बहुत जल्द मामला नाजुक कर दिया। विरोध और आन्दोलन उठ खड़ा हुआ और अख़ीर में मजदूरों की रक्षा के लिए उसपर कुछ बन्दिशें लगाई गईं। बड़े-बड़े कारख़ानों में शुरुआत में मजदूरों का, ख़ासकर स्त्रियों और बच्चों का, भयंकर शोषण होता था। स्त्रियों और बच्चों को मदों से ज्यादा नौकरियां दी जाती थीं, क्योंकि वे सस्ते पड़ते थे और उनसे कभी-कभी तन्दुरुस्ती को बिगाड़नेवाली और घिनौनी जगहों में १८ घण्टे काम लिया जाता था। आख़िरकार राज्य ने दख़ल दिया और क़ानून बनाये गये। इनको 'फ़ैक्ट्री क़ानून' कहते हें और इनमें इस बात की दफ़ायें रक्खी गईं हैं कि मजदूरी के घण्टे परिमित कर दिये जायें और कारखानों की परिस्थित बेहतर बनाई जाय। इन क़ानूनों के जरिये स्त्रियों और बच्चों की

हिफ़ाजत लास तौर से की गई, लेकिन इनको मंजूर कराने में बहुत मुक्किल हुई और बहुत वक्त लगा, क्योंकि कारख़ाने के मालिकों ने इनका जोरदार विरोध किया।

पूंजीवादी उद्योग ने साम्यवादी और समाजवादी विचार भी पैदा कर दिये। इन विचारों ने नये उद्योगों को स्वीकार किया, लेकिन पूंजीवाद की बुनियाद को चुनौती दी। मजदूरों की संस्थायें, ट्रेडयूनियन और अन्तर्राष्ट्रीय जमातें तरक्क़ी करने लगीं।

पूंजीवाद से साम्प्राज्यवाद पैदा हुआ और पिश्वमी पूंजीवादी उद्योग के धक्के से पूर्वी देशों का बहुत दिनों से चला आनेवाला आधिक संगठन तहस-नहस होगया। इन पूर्वी देशों में भी आहिस्ता-आहिस्ता पूंजीवादी उद्योग जड़ पकड़ गया और बढ़ने लगा। इन देशों में पिश्चम के साम्प्राज्यवाद को चुनौती के रूप में राष्ट्रीयता भी पैदा होगई।

इस तरह पुंजीवाद ने दूनिया को हिला दिया। और हालांकि इसकी वजह से आदिमयों को भयंकर तकलीक़ें हुईं, लेकिन आम तौर पर यह प्रणाली फ़ायदेमन्द रही--कम-से-कम पश्चिम के लिए तो जरूर। इसके साथ-साथ भौतिक चीजों में बहुत तरकुक्ती हुई और मनुष्य के कल्याण का आदर्श बहुत ऊँचा उठ गया। साधारण आदमी इतना महत्वपूर्ण होगया जितना वह पहले कभी नहीं समझा जाता था। अमली तौर पर तो उसे किसी चीज में भी कहने-सुनने या दखल देने का हक नहीं था, यद्यपि बोट देने का हक मिला था, लेकिन सिद्धान्त-रूप से राज्य में उसकी हैसियत बढ़ गई और इसके साथ-साथ उसमें आत्म-सम्मान की भावना भी बढ़ी। यह बात पश्चिमी देशों के लिए सही कही जा सकती है, जहाँ पूंजीवादी उद्योग ने जड़ पकड़ ली थी। ज्ञान का बहत बड़ा संग्रह होगया, और विज्ञान ने अद्भुत बातें करके दिखा दीं। इसकी मदद से बनी हुई हजारों चीजों ने हरेक आदमी की जिन्दगी में बहत-सी आसानियाँ पैदा करदीं। औषधियों ने, स्नासकर औषधि-विज्ञान के उस हिस्से ने जिससे बीमारियों की बाढ़ रोकी जाती है, और सफ़ाई ने बहत-सी बीमारियों की जड काटना और उनका शमन करना शुरू कर दिया, जिनकी वजह से आदमी की जिन्दगी आफ़त में रहा करती थी--जैसे मलेरिया के पैवा होने का कारण और उसकी दवा मालम की गई और अब इसमें जरा भी शक नहीं रह गया है कि अगर मुनासिब कार्रवाई की जाय तो यह रोग किसी भी क्षेत्र से मिटाया जा सकता है। मलेरिया अभीतक जारी है और हिन्दुस्तान में और दूसरी जगहों पर लाखों आदमी इसके शिकार होते हैं; लेकिन यह विज्ञान का दोष नहीं, दोष है लापरवाह सरकार और जाहिल जनता का ।

शायद इस सदी का सबसे उल्लेखनीय पहलु यह था कि दूसरे देशों की माल भेजने और आमदरफ्त के साधनों में बहुत तरक्क़ी हुई। रेल, भाप के जहाज, तार और मोटरगाडियों ने दुनिया को बिलकुल बदल दिया और दुनिया को इनसान के लिए ऐसी चीज बना दी जो वह कभी भी नहीं थी। दुनिया सिकुड गई और उसमें रहनेवाले एक-दूसरे के ज्यादा नजदीक आगये। वे एक-दूसरे के बारे में ज्यादा जानने लगे और अज्ञान की वजह से जो अनेक टट्टियाँ खडी थीं वे ट्ट गईं। व्यापक विचार फैलने लगे, जिनकी वजह से सारी दुनिया में किसी क़दर समानता आगई। इस यग के अस्त्रीर में बेतार का तार और हवाई जहाज पैदा हए। ये चीजें अब बहुत मामुली होगई हैं। तुम कई दक्षा हवाई जहाज में बैठ चुकी हो और तुमने उसके बारे में बग़ैर कोई ख़ास विचार किये उसपर सफ़र किये है। बेतार के तार और हवाई जहाज की तरक्क़ी बीसवीं सदी और हमारे जमाने में हुई । लोग अकसर बैलन में बैठकर उडे थे, लेकिन अलिफ़लैला की उडनेवाली परी और हिन्द्स्तानी कहानियों के उडनखटोलों के अलावा कोई भी हवा से वजनी चीज पर बैठकर नहीं उडा था । विलबर और <u>ऑरविले, राइट नामके</u> दो भाई, जो अमेरिकन थे, पह<u>ले</u> लोग थे जो हवा से बजनी मशीत पर बैठकर उड़ने में कामयाब हुए। इसी मशीन को मौजुदा हवाई जहाज की जन्मदात्री समझना चाहिए। दिसम्बर १९०३ ई० में ये ३०० गज से भी कम उडे थे। लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसी बात करली थी, जो पहले कभी नहीं हुई थी। इसके बाद उड्ने में बराबर तरक्क़ी होती रही और मझे याद है कि जब १९०९ ई० में फ़ान्सीसी ब्लेरियट फ़ान्स से इंगलिश चैनल पार करके इंग्लैण्ड तक उड़ आया था, तो बड़ा तहलका मचा था। इसके बाद ही मैंने वेखा कि पेरिस में एफ़िल टावर पर पहला हवाई जहाज उडा; और उसके बहत साल बाद मई १९२७ में हम और तुम पेरिस में मौजूद थे, जब चार्ल्स लिण्डबर्ग चाँदी के तीर की तरह चमकता हुआ एटलांटिक पार करके आया और पेरिस के एयरोडम यानी हवाई जहाज के स्टेशन ली बुजें में उतरा।

ये सब बातें तो इस युग की तारीफ़ में हुई, जिसमें पूंजीवादी प्रयोग प्रमुख रहा है। इस सदी में मनुष्य ने निस्सन्देह अद्भुत काम किये। एक चीज और भी हुई जो तारीफ़ की बात समझी जा सकती है। ज्यों-ज्यों लालची और लोलुप पूंजीवाद बढ़ता गया, सहकारिता का आन्दोलन पैदा करके इसपर बन्दिश लगाई गई। सहकारिता का आन्दोलन पैदा करके इसपर बन्दिश लगाई गई। सहकारिता का आन्दोलन यह था कि लोग चीजों की बिक्री और ख़रीद के लिए संगठन बना लेते हैं और जो मुनाफ़ा होता है उसे आपस में बाँट लेते हैं। पूंजीवाद का साधारण इंग यह है कि इसमें इतनी जबरदस्त लाग-डाँट होती है कि हरेक आदमी दूसरे को

गिराने और उससे आगे निकल जाने की कोशिश करता है। सहकारिता का ढंग आपस का सहयोग है। तुमने बहुत-से कोआपरेटिव स्टोर (सहयुक्त भण्डार) देखें होंगे। कोआपरेटिव यानी सहकारिता का आन्दोलन योरप में उन्नीसवीं सदी में खूब बढ़ा। शायद डेनमार्क के छोटे देश में इसकी कामयाबी सबसे ज्यादा हुई।

राजनैतिक क्षेत्र में लोकतन्त्र के विचार बढे और अपनी पार्लमेण्टों और असे-म्बलियों के लिए सदस्यों को चुनने में बोट देने का हक ज्यादा आदिमियों को मिल गया। लेकिन यह मताधिकार सिर्फ़ मदों को ही मिला। स्त्रियाँ, चाहे वे कितनी ही क़ाबिल हों, इस अधिकार के लिए काफ़ी बुद्धिमान और उपयुक्त नहीं समझी जाती थीं। बहुत-सी स्त्रियों ने इसका विरोध किया और बीसवीं सदी की शुरुआत में उन्होंने इंग्लैण्ड में बहुत बड़ा आन्दोलन खड़ा कर दिया। इस आन्दोलन को 'सफ़रेज' अर्थात् स्त्रियों के मताधिकार का आन्दोलन कहते थे। और चंकि मदौं ने इस आन्दोलन पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसे गम्भीरतापूर्वक नहीं लिया, इसलिए स्त्रियों ने जुबरदस्ती और उदृण्डता का रास्ता पकडा, ताकि लोगों का ध्यान इसकी तरफ़ खिचे । ब्रिटिश पार्लमेण्ट की कार्रवाई में झगड़। करके ये लोग विघ्न डाल देती थीं और ब्रिटिश मंत्रि-मण्डल के मन्त्रियों पर चोट पहँचाने के लिए हमले करती थीं, जिसके कारण इन मन्त्रियों को बराबर पुलिस के संरक्षण मे रहना पड्ता था। बडे पैमाने पर संगठित उद्दण्डता और हिंसा भी हई । बहत-सी स्त्रियाँ जेल भेज दी गईं । वहाँ पहुँचकर उन्होंने भूख-हड्ताल शुरू की । इसपर उन्हें छोड़ दिया गया । फिर ज्योंही वे अच्छी हो जातीं, उनको जेल भेज दिया जाता था। पार्लमेण्ट ने इस काम के लिए एक ख़ास क़ानून बनाया था, जिसे लोग 'बिल्ली और चुहे का क़ानुन' कहते थे। आन्दोलन करनेवालियों का यह ढंग इस बात में जरूर सफल रहा कि लोगों का ध्यान इस ओर खिच गया। इसके कुछ वर्षों बात महायुद्ध शुरू हुआ और स्त्रियों का वोट देने का हक्र मंजूर कर लियागया।

स्त्रियों का यह आन्दोलन, जिसे फेमिनिस्ट आन्दोलन कहते हैं, सिर्फ़ बोट माँगने तक ही परिमित नहीं था। माँग यह थी कि उनको हरेक बात में पुरुषों से बराबरी का हक मिले। पिरचम में अभी हाल तक स्त्रियों की हालत बहुत ख़राब थी; उनके कोई अख़्तियारात नहीं थे। अंग्रेज स्त्रियों को क़ानून में यह हक नहीं मिला था कि अपने नाम से जायदाद रख सकें। सारी जायदाद, स्त्री की कमाई की भी, पित को मिल जाती थी। इस तरह क़ानूनी तौर से इन लोगों की आज की हिन्दू स्त्रियों से भी, जिनकी हालत काफ़ी बुरी है, बुरी हालत थी। पिरचम में स्त्रियों की जाति को पराधीन समझा जाता था, जैसे बहुत-सी बातों में आज हिन्दुस्तानी स्त्रियों समझी जाती हैं। बोट के लिए आन्दोलन शुरू होने के बहुत पहले स्त्रियों ने

और बातों में पुरुषों के साथ बराबरी के बर्ताव के लिए माँग पेश की थी। आखिर-कार १८८० और ९० के बीच में इंग्लैण्ड में जायदाद की मिलकियत का कुछ हक स्त्रियों को मिला। स्त्रियां इस एक बात में एक हद तक इसलिए सफल रहीं कि कारख़ाने वाले इस बात को पसन्द करते थे। उनका ख़याल था कि अगर औरतों को अपनी कमाई अपने पास रखने का हक़ मिल जायगा तो कारखानों में काम करने के लिए उनको प्रोत्साहन मिलेगा।

हरेक तरफ़ हम बडी-बडी तब्दीलियां देखते हैं, लेकिन शासन-प्रणाली में कोई तब्दीली नहीं आई। बडी-बडी शिक्तयां दरााबाजी और चालबाजी के ढंग पर चलती रहीं और बहुत दिन हुए फ्लोरेंस के रहनेवाले मूं<u>क्याविली</u> ने जो रास्ता बताया था, या १८०० वर्ष पहले हिन्दुस्तानी मंत्री चाणक्य ने जो मार्ग दिखाया था, उसीपर चलती रहीं। इनमें बराबर लाग-डाँट और प्रतिद्वन्द्विता होती रहती थी। गुप्त रूप से समझौते और मुलहनामे होते थे, और हरेक ताक़त हमेशा ऐसी बात की कोशिश करती रहती थी कि दूसरे से आगे बढ़ जाय। योरप,जैसा हमने देखा है, जबर-बस्त और उग्न रहा और एशिया निष्क्रिय। संसार की राजनीति में औरों के मुक़ाबिले में अमेरिका का हिस्सा बहुत थोड़ा रहा, क्योंकि वह अपनी ही झंसटों में फँसा हुआ था।

राष्ट्रीयता के विकास के साथ-साथ 'हमारा देश, ग्रस्त या सही' का भाव बढ़ा। राष्ट्रों ने ऐसी बातों पर अभिमान करना शुरू किया जो अगर कोई व्यक्ति करता तो बुरा और दुष्ट समझा जाता। इस तरह से व्यक्तियों की और राष्ट्रों की नीति में एक अजीब विषमता पैदा होगई। दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क़ आगया और जो बातें किसी व्यक्ति के लिए खराब समझी जाती थीं वही राष्ट्रों के लिए अच्छी समझी जाने लगीं। किसी व्यक्ति, पुरुष या स्त्री के लिए स्वार्थी, लालची, अभिमानी और भोंडापन बिलकुल बुरा और असह्य समझा जाता था; लेकिन बड़े-बड़े समूहों यानी राष्ट्रों के लिए देशभिक्त की आड़ में इन्हीं बातों की तारीफ़ होती थी और इन्हें प्रोत्साहन विया जाता था, जैसे कि हम आज हिन्दुस्तान में देखते हैं कि साम्प्रदायिक मामलों में कितनी उद्दण्डता, स्वार्थ और भोंडापन पाया जाता है। किसी व्यक्ति में अगर ये बातें हों, तो कोई बर्दाश्त न करेगा। लेकिन अगर बड़ा समूह या बड़े राष्ट्र एक-दूसरे को क़त्ल करना भी शुरू करते हैं तो क़ाबिल तारीफ़ बात समझी जाती हैं। हाल के एक लेखक ने लिखा है और सही लिखा है कि "सभ्यता एक प्रकार का साधन है, जिसमें व्यक्ति अपने दोषों को अधिकाधिक बड़े समूहों और वर्गी को देता जाता है।"

इस ख़त को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन यह कहानी तो दूसरे ख़त में भी जारी रहेगी।

#### : १४६ :

### महायुद्ध की शुरुआत

२३ मार्च, १९३३

मैंने अपना पिछला खत तुम्हें इस बात को बताते हुए खत्म किया था कि राष्ट्र एक-दूसरे के साथ व्यवहार करने में कितने अनैतिक और कुटिल थे। जहाँ भी मुमिकन था, वे एक-दूसरे के साथ कटु और असिहिष्णुता का बर्ताव करना अपनी आजादी का चिन्ह समझते थे। कोई शक्ति ऐसी नहीं थी जो उनसे कहती कि तुम एक-दूसरे पर विश्वास करो, क्योंकि वे कहते थे कि हम आजाद हैं और हम अपने मामलों में दूसरों की दस्तन्दाजी कैसे पसन्द कर सकते हैं? उनकी हरकतों पर अगर कोई बन्दिश हो सकती थी तो वह नतीजे का डर था। इसलिए मजबूतों की किसी हद तक इज्जत होती थी और कमजोरों को धमकाया जाता था।

असल में यह राष्ट्रीय प्रतिद्वन्द्विता या लाग-डाँट पुंजीवादी उद्योग की तरक्की का अनिवार्य परिणाम थी। हम यह तो देख ही चुके है कि बाजार और कच्चे माल की बढ़ती हुई माँग के कारण पुंजीवादी शक्तियाँ साम्प्राज्य के लिए दुनिया के चारों ओर घुड़दौड़ कर रही थीं। ये शक्तियाँ एशिया और अफरीका पर पिल पड़ीं और जितनी जमीन इन्हें मिल सकी, शोषण करने के लिए, उसपर क़ब्जा कर लिया। जब वे पथ्वीभर में फैल चुकीं और फैलने को दूसरी जगह नहीं रह गई, तो ये साम्प्राज्यवादी शक्तियाँ एक-दूसरे को घरने लगीं और एक-दूसरे के मातहत देश पर लालचभरी निगाह डालने लगीं। एशिया, अफरीका और योरप में इन शक्तियों के दरिमयान अकसर मुठभेड़ होजाती थी, और क्रोधाग्नि भभक उठती थी। इनमें से कुछ शक्तियाँ दूसरों से बेहतर हालत में थीं और इंग्लैण्ड तो, जो उद्योग में सबसे आगे था और जिसका साम्प्राज्य बहुत विस्तृत था, सबसे ज्यादा भाग्यवान मालम पड़ता था। लेकिन इंग्लैण्ड भी सन्तुष्ट नहीं था, क्योंकि जितना ही ज्यादा जिसके पास होता है उतना ही ज्यादा वह और चाहता है। इंग्लैण्ड के 'साम्प्राज्य-निर्माताओं' के दिमारा में ब्रिटिश साम्प्राज्य को बढ़ाने की लम्बी-चौडी योजनायें चक्कर लगाया करती थीं। वे चाहते थे कि अफ़रीका में उनका अखण्ड साम्प्राज्य काहरा से केप तक, उत्तर से दक्षिण तक का, क़ायम होनाय। उद्योग में संयुक्तराष्ट्र और जर्मनी की लागडाँट से भी इंग्लैण्ड परेशान था। ये देश औद्योगिक माल इंग्लैण्ड से सस्ता बना रहे थे और इंग्लैण्ड के बाजारों पर क़ब्जा करते जाते थे।

जब भाग्यवान इंग्लैण्ड ही सतुष्ट नहीं था तो दूसरों का तो और भी ज्यादा

असन्तुष्ट होना लाजिमी था। खासकर जर्मनी बहुत असन्तुष्ट था। इसकी गिनती बडी शिक्तयों में कुछ देरी से हुई थी और इसने देखा कि बिढ़या-बिढ्या फल हाथ से निकल गये। विज्ञान, शिक्षा और उद्योग में इसने बहुत बडी तरक्क़ी की थी और साथ ही बहुत बडी फ़ौज भी जमा करली थी। मजदूरों से सम्बन्ध रखनेवाले सामाजिक सुधार के कानूनों में भी यह और देशों से, जिनमें इँग्लैण्ड भी शामिल था, आगे था। जब जर्मनी सामने आया, दूसरी साध्याज्यवादी शिक्तयाँ पृथ्वी पर बहुत हद तक क़ब्जा जमा चुकी थीं और शोषण की गुंजाइश पिरिमित थी। फिर भी सखत मेहनत और आत्मानुशासन से जर्मनी उद्योगवाद और पूंजीवाद के युग की सबसे मजबूत और सबसे ज्यादा कुशल ताक़त बन गया। इसके व्यापारी जहाज हरेक बन्दरगाह में दिखाई देते थे और इसके अपने बन्दरगाह हैम्बर्ग और बीशेन दुनिया के सबसे बडे बन्दरगाहों में समझे जाते थे। जर्मनी के व्यापारिक बेडे सिर्फ जर्मनी का ही माल दूर देशों को नहीं ले जाते थे, बिल्क इन्होंने और देशों के माल ले जाने के काम पर भी क़ब्जा कर लिया था।

कोई ताज्जुब नहीं कि यह नया साम्प्राज्यवादी जर्मनी इस सफलता को पालेनें बाद और अपनी शिक्त को समझते हुए अपनी और ज्यादा बढ़ती के रास्ते की रकावटों पर दांत किटिकिटाकर रह जाता था। प्रशा जर्मन साम्प्राज्य का अगुआ था और प्रशा के जमींदार और सैनिक वर्ग, जिनके हाथ में ताकत थी, अपनी नम्प्रता के लिए कभी भी मशहूर नहीं रहे। ये लोग उग्र थे और इस बात का इन्हें फ़ल्प्र था कि हम निर्देयता के साथ उग्र हैं। इस उद्धत अकड़ और शेल्ली की भावना का आदर्श नेता इन्हें हायनजालने वंश के अपने सम्प्राट् क़ैंसर विल्हेल्म द्वितीय के रूप में मिल गया। क़ैसर इस बात की इधर-उधर घोषणा करता रहता था कि जर्मनी दुनिया का लीडर होनेवाला है; उसे पृथ्वी पर स्थान मिलना चाहिए; उसका भविष्य सामु-द्विक ताक्रत पर निर्भर है और उसका उद्देश्य सारी दुनिया में अपनी संस्कृति (Culture) का प्रचार करना है।

ये सब बातें इसके पहले भी और लोग और दूसरी क्रौमें कह चुकी थीं। इंग्लंड का 'गोरे का कर्त्तव्य' (White Man's Burden) और फ़्रांस का 'सभ्यता सिखाने का धर्म' (Civilising Mission) और जर्मनी की संस्कार (Kulture) को एक ही थैली के चट्टेबट्टे समझना चाहिए। इंग्लंण्ड का हावा था कि वह समुद्री ताक़त में सबसे बढ़ा-चढ़ा है और उसका यह दावा असल में ठीक भी था। क्रैसर जर्मनी के बारे में भी वे ही बातें कहता था जो अनेक अंग्रेज इंग्लंण्ड के बारे में पहले कह चुके थे। लेकिन क्रैसर भट्टे तरीक़ से और शेख़ी के साथ कहता था। फ़र्क़ इतना था कि इंग्लंण्ड का

समुद्रों पर क्रब्जा था, जर्मनी का नहीं। इसपर भी क्रैसर के हेकडी से भरे भाषण अंग्रेजों को बहुत बुरे लगते थे। इस बात का खयाल तक कि कोई दूसरी क्रौम दुनिया की प्रमुख क्रौम बनने का विचार करे, अंग्रेजों को बहुत नागधार मालूम होता था। ऐसा सोचना एक क्रिस्म का कुफ़ था, इंग्लैण्ड पर आक्रमण था, जो अपनेको सब क्रौमों का अगुआ समझता था। समुद्र तो, सौ वरस पहले ट्रैफलगार में नेपोलियन की हार के बाद, इंग्लैण्ड का इजारा समझा जाता था। इसलिए अंग्रेजों को यह बात बहुत नामुनासिब मालूम होती थी कि जर्मनी या कोई दूसरी क्रौम उसको चुनौती दे। अगर ब्रिटेन समुद्र पर मजबूत न रहा, तो उसके दूर-दूर बिखरे हुए साम्प्राज्य की क्या दशा होगी?

क़ैसर की चुनौती और धमिकयाँ तो काफ़ी बुरी थीं, लेकिन इससे बदतर बात यह थी कि उसने इन धमिकयों के बाद ही अपनी जल-सेना बढ़ा दी। इस बात से अंग्रेजों का मिजाज बिगड़ गया और इन लोगों ने भी अपनी जल-सेना को बढ़ाना शुरू कर दिया। इस तरह इन दोनों में एक तरह की घुड़बौड़ शुरू होगई। दोनों देशों के अलबारों ने एक जोरदार आन्दोलन जारी कर दिया, जिसमें जंगी जहाज बढ़ाने की चील मचाई गई और राष्ट्रीय विद्वेष की आग को बराबर भड़काया जाने लगा।

योरप में यह एक खतरे का हलक़ा था। इसके अलावा कई और भी खतरे के हलके थे। फ्रांस और जर्मनी तो पुराने दुश्मन थे ही। १८७० की हार की कटु स्मृति फ़ांसीसियों के दिलों में बराबर चुभती रहती थी और वे बदला लेने का सपना देखते थे। बालकन तो हमेशा ही बारूद का एक गोला था, जहाँ अनेक स्वार्थ आकर एक-दूसरे से टकराते थे। पश्चिमी एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए जर्मनी ने भी टकीं से दोस्ती शुरू करदी। यह तजवीज की गई कि एक रेलवे बग़दाद तक बनाई जाय और इस शहर को कुस्तुनतुनिया और योरप से जोड़ दिया जाय। यह तजवीज बहुत मुनासिब थी, लेकिन चूंकि जर्मनी इस बग़दाद रेलवे को अपने हाथ में रखना चाहता था इसलिए राष्ट्रीय विदेष पैदा होगया।

धीरे-धीरे योरप में युद्ध का डर छा गया और आत्म-रक्षा के लिए शिक्तयों ने अपने-अपने गुट्ट बनाने शुरू किये। बडी-बडी ताक़तें वो वलों में बँट गईं। जर्मनी, आस्ट्रिया और इटली का त्रिगुट्ट (Triple Alliance) एक तरफ़ था और इंग्लैण्ड, फ़्रांस और रूस का त्रिगुट्ट (Triple Entante) दूसरी तरफ़ था। इटली पहले त्रिगुट्ट का एक उदासीन सदस्य था और वाक़या तो यह है कि लड़ाई होने पर उसने अपने बचन को तोड़कर दूसरे पक्ष का साथ दिया। आस्ट्रिया एक जीर्ण-शीर्ण साम्प्राज्य था, नकशे में बड़ा दीखता था, लेकिन परस्पर-विरोधी तस्वों से परिपूर्ण था। सुन्दर वियेना

इसकी राजधानी थी। यह संगीत, कला और विज्ञान का केन्द्र भी था। इसिलए असल में पहले त्रिगुट्ट में सिर्फ़ जर्मनी ही था। लेकिन यह बात तो माननी ही पडेगी कि परीक्षा का दिन आने के पहले कौन कह सकता था कि इटली और आस्ट्रिया की क्या सुरत होगी?

इस तरह योरप में भय का राज्य होगया था और भय बहत भयंकर चीज होती है। हरेक देश युद्ध की तैयारी करने लगा और अधिक-से-अधिक युद्ध की सामग्री इकट्ठी करने लगा। शस्त्रीकरण की दौड़ शुरू होगई। इस शस्त्रीकरण में सबसे अजीब बात यह है कि जब एक देश अपनी सेना बढावे तब दूसरे देशों को भी मजबरन बढ़ानी पड़ती है। बड़े-बड़े निजी कारख़ाने, जो तोप, जंगी जहाज, गोली-बारूद तथा युद्ध की और चीजें बनाते थे, मुनाफ़े में रहे और ख़ुब मोटे होगये। ये लोग एक क़दम और आगे बढ़ गये। इन्होंने युद्ध का भय फैलाना शुरू कर दिया, ताकि उससे प्रभा-वित होकर क़ौमें इनसे हथियार खरीवें। युद्ध-सामग्री के ये कारख़ाने बहुत दौलतमन्द और ताक़तबर थे, और इंग्लैण्ड, फ़ांस, जर्मनी और दूसरे मृत्कों के अनेक बडे अफ़सर और मंत्री इनके हिस्सेदार थे। इसलिए इनकी सरसब्जी में इन लोगों का भी स्वार्थथा। युद्ध-सामग्री के कारलाने तभी सरसब्ज होते हैं जब लड़ाई का भय हो या लडाई छिड जाय । इसलिए आश्चर्यजनक स्थिति यह थी कि अनेक सरकारों के मंत्री और सरकारी अफ़सरों का लड़ाई करने में माली फ़ायदा था। इन कारख़ानों ने अनेक देशों में युद्ध का खर्च बढ़ाने के लिए बहुत-सी दूसरी तरकी बें भी कीं। इन्होंने जनता के मत पर असर डालने के लिए अख़बार निकाले, अकसर सरकारी अफ़सरों को रिश्वतें दीं और लोगों को भड़काने के लिए ग़लत ख़बरें फैलाईं। यद्ध-सामग्री का व्यवसाय भी क्या ही भयंकर चीज है! दूसरों की मौत से इसकी जिन्दगी है। यद्ध की बीभत्सता पैदा करने में इसे जरा भी संकोच नहीं होता, बल्कि उसे यह प्रोत्साहन देता है, ताकि उससे मुनाफ़ा कमा सकें। १९१४ ई० के महायुद्ध को जल्द लाने में इस व्यवसाय ने भी कुछ मदद की। आज भी यह अपनी पुरानी चाल चल रहा है।

मै तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इधर लड़ाई की बातचीत हो रही थी और उधर मुलह की एक अजीब कोशिश जारी थी। ताज्जुब है कि सबमें रूस के जार निकोलस दिवीय ने आगे बढ़कर शक्तियों के सामने यह तजबीज पेश की कि सब इकट्ठा होकर सार्वभौम शान्ति का युग शुरू करें। यह वही जार था, जो अपने साम्राज्य में हरेक उदार आन्दोलन को कुचलता रहता था और अपने क़ैदियों से साइबेरिया को आबाद कर रहा था। यह तो मजाक़-सा मालूम होता है कि वह शान्ति की बातचीत करे। लेकिन शायद वह सच्चे दिल से शान्ति की कोशिश कर

रहा होगा; क्योंकि उसके लिए झान्ति का मतलब था मौजूदा स्थिति का सदा के लिए बना रहना और उसकी निरंकुशता का क़ायम रहना। उसके निमंत्रण पर हालैण्ड के हेग शहर में दो शान्ति-परिषदें, एक १८९९ में और दूसरी १९०७ में, हुईं। इन परिषदों में कोई भी महत्त्व की बात नहीं हुई। शान्ति आसमान से तो एकदम नहीं टपक सकती। वह तो तभी आसकती है जब झगडों की जड़ हट जाय।

मैने तुम्हें बडी शक्तियों की आपस की लागडांट और भय के बारे में बहुत कुछ बताया है। ग्ररीब छोटो क्रौमों को कोई नहीं पूछता, सिवा उस समय के जबिक वे शरारत करने लगती है! योरप के उत्तर में कुछ छोटे देश ध्यान देने योग्य हैं, क्योंकि वे इन लालची और लोल्प बडी शिक्तियों से बिलकुल मुस्तिलिफ़ हैं। स्कंण्डोनेविया में नावें और स्वीडन है और उनके नीचे डेनमार्क है। ये देश आर्किटक क्षेत्र से बहुत दूर नहीं है। ये बहुब ठंडे मुक्क है और इनमें रहना बहुत कि है। इनमें सिर्फ़ छोटी आबावी की परवरिश होसकती है। लेकिन चूंकि ये देश बडी शिक्तियों के द्वेष और नफ़रत और लागडांट के वायरे से बाहर है, इसलिए अपनी जिन्वगी शान्ति और सुलह के साथ बिताते है और अपनी ताक़त सभ्य तरीक़ से खर्च करते है। वहाँ विज्ञान खूब फलता-फलता है और बहुत अच्छा साहित्य पैवा हुआ है। १९०५ ई० तक नावें और स्वीडन मिले हुए थे और एक राज्य थे। इस साल नावें ने जुदा हो जाने का और अपना जीवन अलग बिताने का निश्चय किया। इस तरह इन वो देशों ने शान्तिपूर्वक अपना सम्बन्ध तोड़ने का निश्चय कर लिया और उस समय से ये वो अलग आजाव राज्य रहे है। कोई लड़ाई नहीं हुई और न एक मुल्क ने दूसरे को मजबूर किया। वोनों स्नेही पडोसी की तरह मित्र-भाव से रह रहे है।

नन्हे-से डेनमार्क ने बड़ी क़ोमों के सामने अपनी जल और स्थल सेना को तोड़-कर एक उदाहरण पेश कर दिया है। यह किसानों का देश है--छोटे-छोटे खेतिहरो का, जहाँ अमीर और ग्ररीब में ज्यादा फ़र्क़ नहीं। इस समता (Equalisation) की ज्यादातर वजह यह है कि सहकारिता का आन्दोलन यहाँ खूब बढ़ा है।

लेकिन योरप के सब छोटे मुल्क डेनमार्क की तरह शराफ़त के पुतले नहीं है। हालैण्ड ख़ुव तो छोटा है, लेकिन ईस्टइंडीज में (जावा, सुमात्रा में) बहुत बड़े साम्प्राज्य पर क़ब्जा रखता है। इसके बाद बेलजियम है, जो अफरीका में कांगी को चूसता रहता है। यूरोपियन राजनीति में इसका महत्व असल में इसकी स्थिति की बिना पर है। यह देश फ़ांस और जर्मनी के रास्ते पर है और इन दोनों देशों में युद्ध छिड़ने पर इस मुल्क का धिसट आना क़रीब-क़रीब निश्चित है। तुम्हें वाटरलू की याद होगो, जो बेलजियम में बसेल्स के पास है। इसी कारण से बेलजियम योरप का

अखाड़ा (cockpit) कहा गया है। स्नास-स्नास बडी शक्तियों ने यह समझौता किया था कि युद्ध छिड़से पर वे बेलजियम की तटस्थता को मानेंगी। लेकिन, जैसा कि हम आगे देखेंगे, जब लड़ाई छिडी, तब यह समझौता और वादा टुकडे-टुकडे होगया।

लेकिन योरप में, या यों कहो कि दूसरी जगहों में, सबसे खराब और परेशानी पैदा करनेंवाली क्रोमें बालकन की हैं। जातियों और राष्ट्रों का यह चोंचों का मुरब्बा, जिसके पीछे पुश्तहापुश्त से द्वेष और लाग-डांट चली आ रही है, आपसी कशमकश और नफ़रत से भरा हुआ है। १९१२-१३ के बालकन-युद्ध ग्रैरमामूली तरीक़े पर खूनी युद्ध थे और बहुत कम समय में और बहुत कम क्षेत्र में बहुत ज्यादा आदमी हताहत हुए थे। कहा जाता है कि शरणागत और भागते हुए तुर्कों पर बलगेरियन लोगों ने खौफ़नाक जुल्म किये थे। तुर्की का खुद भी पुराना इतिहास खराब है। सर्विया, जो अब यूगोस्लेविया का एक हिस्सा है, हत्या के लिए खूब बदनाम होगया था। अपनेको देशभक्त कहनेवालों के एक खुफिया हत्याकारी दल के एक गुट्ट ने, जिसे 'काला हाथ' (Black Hand) कहा जाता था और जिसमें राज्य के अनेक बडे-बडे अफ़सर भी शामिल थे, असाधारण रूप से खतरनाक़ कितने ही खून किये थे। देश के राजा और रानी, राजा अलेग्जेण्डर और महारानी ड्रेगा, महारानी के कई भाई, प्रशानमंत्री और कुछ और लोग बहुत बुरे तरीक़ से क़त्ल कर दिये गये। यह सिर्फ़ महल तक महदूद एक क्रान्ति (Palace Revolution) थी। राजा के मरने पर उसकी जगह दूसरा आदमी राजा बना दिया गया।

इस तरह बीसवीं सदी का जब आरम्भ हुआ, योरप की हवा में बिजली की कड़क और चमक थी; और ज्यों-ज्यों दिन बीते, वातावरण अधिक तूफ़ानी होता गया। पेचीदिगियाँ और गुत्थियाँ बढ़ने लगीं और योरप के जीवन के धागे में ज्यादा-से-ज्यादा गाँठें पड़नें लगीं, जो अस्तीर में लड़ाई के जिरये ही कटनेवाली थीं। सब शिक्तयाँ यह उम्मीद करती थीं कि लड़ाई छिड़ेगी और उसके लिए जोरों के साथ तैयारी करती थीं, लेकिन कोई भी युद्ध छेड़ने के लिए उत्सुक नहीं था। सब किसी-न-किसी हदतक लड़ाई से डरती थीं, क्योंकि कोई भी यक्तीनी तौर पर इस बात की पेशीनगोई नहीं कर सकता था कि लड़ाई का नतीजा क्या होगा। इसपर भी डर की वजह से सब राष्ट्र युद्ध की तरफ़ बढ़ते गये। जैसा मेंने तुमको बताया है, योरप के दोनों गुट्ट एक-दूसरे के खिलाफ़ बने रहे। इसी का नाम 'शक्तियों का समतौल' था; लेकिन यह बहुत नाजुक समतौल था, जो जरा-से धक्के से बिगड़ जा सकता था। जापान का भी, गोकि वह योरप से बहुत दूर था और उसकी स्थानीय समस्याओं में उसे कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, गुट्टबन्दी के और शक्तियों के इस समतौल के मामले में हाथ था;

क्यों कि वह इंग्लैण्ड का दोस्त था। इस दोस्ती का ख़ास उद्देश यह था कि पूर्व में, ख़ासकर हिन्दुस्तान में, ब्रिटेन के स्वार्थ सुरक्षित रहें। यह दोस्ती उस खमाने में क़ायम हुई थी, जब अंग्रेजों और रूसियों की लाग-डांट चल रही थी। और यद्यपि इंग्लैण्ड और रूस अब एक ही तरफ़ थे फिर भी वह दोस्ती बनी हुई थी। सिर्फ अमेरिका ही एक ऐसा मुक्क था जो योरप की इस गुट्टबन्दी और समतौल-प्रणाली से दूर रहा।

१९१४ में यह हालत थी। तुम्हें याद होगा कि इस मौके पर होमरूल बिल के बारे में इंग्लैण्ड को आयर्लेण्ड में बडी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अलस्टर बग़ावत के लिए उतारू था; वालिण्टयर लोग उत्तर और दक्षिण दोनों जगह कवायद कर रहे थे और आयर्लेण्ड में गृह-युद्ध की चर्चा हो रही थी। ऐसा हो सकता है कि जर्मन सरकार ने सोचा हो कि इंग्लैण्ड आयर्लेण्ड के झगडे में फँसा रहेगा और अगर कोई यूरोपियन युद्ध होगा तो वह दखल न देगा। लेकिन बात यह थी कि ब्रिटिश सरकार अन्दर-ही-अन्दर फ़ांस से वादा कर चुकी थी कि लड़ाई छिड़ने पर वह फ्रांस का साथ देगी, हालाँकि यह बात लोगों को मालूम नहीं थी।

२८ जून १९१४—यह वह तारी ख़ थी जिस दिन चिनगारी पैवा हुई और उसने आग भड़का वी। आर्च डचूक फ्रांसिस फरडी नेण्ड आस्ट्रियन गद्दी का युवराज यानी वारिस था। वह बालकन में बोसनिया की राजधानी सेरावी गया था। जैसा में तुम्हें बता चुका हूँ, यह बोसनिया वही देश था जिसको आस्ट्रिया ने चन्द साल पहले, जब नौजवान तुर्क अपने मुलतान से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे थे, अपने राज्य में शामिल कर लिया था। आर्च ड्यूक और उसकी स्त्री, जो उसके पास ही बैठी थी, खुली गाडी में सड़क पर जा रहे थे। उनपर गोली चलाई गई और वह और उसकी स्त्री बोनों मर गये। आस्ट्रिया की सरकार और जनता दोनों गुस्से से पागल होगये और सिवया की सरकार पर यह इलजाम लगाया कि इसमें उसकी शिरकत थी (सिवया बोसनिया का पड़ोसी था)। सिवया की सरकार ने इस बात से इन्कार किया। बहुत दिन बाद इस बारे में तहक़ी कात करने से पता चला है कि यद्यपि सिवया की सरकार पर इस हत्या की जिम्मेदारी नहीं थी, पर यह बात भी नहीं है कि इसकी तैयारी का उसे पता न रहा हो। इस कत्ल की जिम्मेदारी ज्यादातर सिवया के 'काला-हाथ' नामी हत्यारे दल पर ही डालनी चाहिए।

आस्ट्रिया की सरकार ने कुछ तो ग़ुस्से से और कुछ नीति के कारण सर्विया के साथ बहुत ही सक्सी का तर्जेअमल इक्सियार किया। उसने तय कर लिया था कि सर्विया को हमेशा के लिए जलील कर दिया जाय और किसी बडी लड़ाई छिड़ने की हालत में वह जर्मनी की मदद का भरोसा करता था। इसलिए सर्विया ने जब माफ़ी माँगो ती वह मंजूर नहीं को गई और २३ जूलाई १९१४ को आस्ट्रिया ने सर्विया के पास अपनी अन्तिम चुनौती (Ultimatum) भेज दी। पाँच दिन के बाद यानी २८ जुलाई को आस्ट्रिया ने सर्विया के खिलाफ़ लड़ाई का ऐलान कर दिया।

आस्ट्रिया की नीति उन दिनों एक अभिमानी और बेवकुफ़ मंत्री के हाथ में थी, जो लड़ाई पर तुला हुआ था। बुढ़े सम्प्राट् फ्रांसिस जोजेफ (जो १८४८ से आस्ट्रिया के रार्जीसहासन पर थे) इस नीति से सहमत कर िलये गये थे और जर्मनी की मदद की मामुली सी बातचीत के यह मानी लगाये गये कि उसने पूरे तौर से मदद करने का वादा किया है। वाक्रया तो यह है कि आस्ट्रिया के अलावा बडी ताक्रतों में कोई भी ताक़त उस वक्त युद्ध के लिए उत्सूक नहीं थी। जर्मनी यद्यपि तैयार और झगडाल था, पर लडाई के लिए उत्सक नहीं था। क़ैसर विलहेल्म द्वितीय ने आधे मन से इस लडाई को रोकने की कोशिश भी की। इंग्लैण्ड और फ़्रांस भी लड़ाई के लिए ज्यादा उत्सुक नहीं थे। रूसी सरकार का अर्थ था जार, और वह कमजीर और बेवकफ़ आदमी था। उसने अपने चारों ओर अपनी तबीयत के मुआफ़िक बेवकुफ़ और बदमाज्ञ लोगों को इकट्ठा कर रक्खा था, जो उसे कभी इस तरफ़ और कभी उस तरफ़ फिराते रहते थे। फिर भी इस आदमी के हाथ में लाखों की क़िस्मत थी। वह खब तो लडाई के ख़िलाफ़ था, लेकिन उसके सलाहकारों ने उसे डरवा दिया कि देरी करने का नतीजा बुरा होगा और उसे इस बात पर राखी कर लिया कि फ़ौज को लडाई के लिए तैयार किया जाय । 'तैयारी' का मतलब था फ़ौज को लड़ने के लिए बलाना, और रूस ऐसे विस्तृत देश में इस काम में बहुत दिन लग जाते। जर्मनी के हमले के डर से रूसी सेना की लड़ाई की तैयारी में तेजी आगई। सेना की तैयारी की, जो ३० ज्लाई से शुरू हुई, ख़बर ने जर्मनी को डरा दिया और उसने यह मतालबा किया कि रूस उसे रोक दे। लेकिन युद्ध की इस विशाल मशीन को अब कौन रोक सकता था ? वो दिन बाद, १ अगस्त को, जर्मनी ने भी अपनी सेना तैयार करके रूस और फ़ांस के ख़िलाफ लड़ाई की घोषणा करदी; और फ़ौरन ही विशाल जर्मन सेनाओं ने फ़ांस जाने के लिए वेलजियम पर धावा कर दिया, क्योंकि यह रास्ता आसान था। बेचारे बेलजियम ने जर्मनी का कोई नुक़सान नहीं किया था। लेकिन जब राष्ट्रों में मौत और जिन्दगी के लिए लड़ाई होती है तो वे इस क़िस्म की छोटी-छोटी बातों और किये हुए वादों का खयाल नहीं करते । जर्मन सरकार ने बेलजियम से इस बात की इजाजत मांगी थी कि वह अपने देश से उसकी फ़ौज को जाने दे: लेकिन स्वभावतः यह प्रार्थना घुणापूर्वक नामंजुर करदी गई।

बेलजियम की तटस्थता के तोडे जाने की वजह से इंग्लैण्ड में और इसरी जगहों पर भी बहत शोर उठा और इंग्लैण्ड ने तो इसी बात को जर्मनी के ख़िलाफ़ युद्ध छेड़ने की बुनियाद क़रार दिया। वाक़या तो यह है कि इंग्लैण्ड ने इस बारे में अपना फैसला बहुत पहले ही कर लिया था। बेलजियम के सवाल का तो उसे एक अनुकुल बहाना मिल गया। अब तो यह भी पता चला है कि यद के पहले के वर्षों में फ़ांस ने भी यह योजना तैयार की थी कि जरूरत पडने पर वह जर्मनी पर चढाई करने के लिए बेलिजयम के रास्ते अपनी सेना ले जायगा। बहरहाल, इंग्लैण्ड ने सत्य और औचित्य का बहुत बड़ा संरक्षक होने का पाखण्ड किया, और जर्मनी के मुकाबिले में अपने को छोटी-छोटी क़ौमों का बहत बडा हिमायती बताना चाहा। जर्मनी के ऊपर यह एतराज किया जाता था कि उसने अपने गम्भीर वादों और अहदनामों को रही कागज का टुकडा समझा। ४ अगस्त की आधी रात को इंग्लैण्ड ने जर्मनी के ख़िलाफ़ लडाई का ऐलान कर दिया, लेकिन उसने इतनी पेशबन्दी की थी कि किसी दुर्घटना को रोकने के लिए 'ब्रिटिश एक्सपीडेश्नरी फोर्स' (अंग्रेजों की हमला करनेवाली सेना) को इंग्लिश चैनल के पार एक दिन पहले ही रवाना कर दिया था। इसलिए हालाँकि दुनिया समझती थी कि इंग्लैण्ड के युद्ध में शामिल होने का सवाल अनिश्चित है, मगर ब्रिटिश फ़ौज योरप के प्रायद्वीप पर पहुँच चुकी थी।

बस अब आस्ट्रिया, रूस, जर्मनी, फ़्रांस और इंग्लैण्ड सबके सब युद्ध में फँस गये। और छोटा-सा सिवया तो था ही, जिसे इस लड़ाई का तात्कालिक कारण कहना चाहिए। आस्ट्रिया और जर्मनी का मवदगार इटली क्या करेगा? यह सवाल था; पर इटली अलग रहा। इटली इस बात को देखने लगा कि दोनों में किसकी तरफ़ जाने से फ़ायदा होगा। इटली ने सौदा करना शुरू किया और आख़िरकार छः महीने बाद निश्चित रूप से अपने पुराने मददगारों के ख़िलाफ़ फ़ांस—इंग्लैण्ड—रूसी पक्ष में शामिल होगया।

इस तरह १९१४ के अगस्त महीनें की शुरुआत के दिनों में योरप की फ़ौजें इकट्ठी हुई और आगे बढ़ीं। ये फ़ौजें क्या थीं? पुराने जमानें में फ़ौज में पेशे वाले सिपाही हुआ करते थे। उस वक़्त ये स्थायी फ़ौजें हुआ करती थीं। फ़्रेंच राजकांति से इस बारे में बहुत तब्दीली होगई थी। जब इस कान्ति को विदेशी हमले से खतरा हुआ तो साधारण नागरिकों को भरती किया गया था और बहुत बडी तादाद में उनको क़वायद सिखाई गई थी। उस जमाने के बाद से योरप का रुख यह हो गया था कि एक तयशुदा तादाद की पेशेवाली और स्वेच्छा से भरती हुई इन दोनों सेनाओं के बजाय अनिवार्य सेना की भरती की जाय। अनिवार्य सैनिक सेवा

(Conscription) उसे कहते हैं जिसमें देश के शारीरिक दृष्टि से भरती के क्राबिल सब आदमी जबरदस्ती शामिल होने के लिए मजबूर किये जाते हैं। इसलिए जिस्मानी लिहाज से क्राबिल आदिमयों की इस व्यापक सैनिक भरती को फ़ेंच क्रान्ति की उपज समझना चाहिए। यह प्रणाली योरप में सब जगह फैल गई और हरेक नौजवान को छावनी में रहकर दो वर्ष तक या इससे ज्यादा भी सैनिक शिक्षा लेनी पड़ती थी और बाद को जब हुक्म मिले तब उसे लड़ाई पर जाने के लिए आना पड़ता था। इस तरह लड़ाई में लगी हुई सेना का असल में अर्थ होता था राष्ट्र के समस्त नवयुवक। फ़ांस, जर्मनी, आस्ट्रिया और रूस में यही दशा थी और इन देशों में सेना को तैयार करने का मतलब यह था कि दूर-दूर गाँवों और क्रस्बों में फैले हुए नौजवानों को उनके घरों से बुलाया जाय। इंग्लैण्ड में जब लड़ाई शुरू हुई तो इस तरह की अनिवार्य प्रणाली नहीं थी। अपनी जबरदस्त जल-सेना पर भरोसा करके इंग्लैण्ड ने अपनी स्थायी और ऐसी सेना को छोटी ही रक्खा था। लेकिन युढ़ के दौरान में इंग्लैण्ड ने भी और देशों की तरह अपनी नीति करली और सैनिक भरती को अनिवार्य कर दिया।

व्यापक सैनिक सेवा का मतलब यह था कि सारी क्रौम सशस्त्र लड़ाई के लिए तैयार थी । तैयारी के हुक्म का असर हरेक क़स्बे, गांव और कुटुम्ब पर पड़ा। योरप के ज्यादातर हिस्से पर अगस्त की शुरुआत के दिनों में जिन्दगी ठिठक कर रह गई और लाखों नौजवान अपना-अपना घर छोड़कर चल दिये और फिर कभी वापस न जासके। जहाँ देखो फ़ौजें मार्च करती हुई दिखाई देती थी, और सैनिकों की जय बोली जाती थी। देशभिक्त की भावना का जोर था। हृदय के तारों को लोगों ने सख्त बना लिया था। लोगों में किसी क़दर हलकापन भी था; क्योंकि उस वक्त लोग यह नहीं समझते थे कि आनेवाले सालों में कितनी भयंकरता है।

देशभिक्त के उत्साह में सभी बह गये। साम्यवादी, जो इतने जोरों के साथ अन्तर्राष्ट्रीयता की बातें करते थे, और मार्क्सवादी भी, जो दुनियाभर के श्रमजीवियों के दुश्मन पूँजीवाद के खिलाफ़ एक होजाने की बात करते थे, देशभिक्त के आवेश में बह गये और पूँजीपितयों की इस लड़ाई में बड़े उत्साह से शामिल हुए। ऐसे थोड़े ही थे; जो अपनी जगह पर खड़े रहे लेकिन लोग उनको नफ़रत की निगाह से देखते थे; उनको गालियाँ और अकसर सजायें भी देते थे। बहुत-से लोग तो दुश्मन की नफ़रत से पागल होगये थे। अंग्रेज और जर्मन मजूर एक-दूसरे को क़त्ल कर रहे थे और इन दोनों देशों के और लड़ाई में शामिल दूसरे देशों के विद्वान लोग, वैज्ञानिक और प्रोफेसर, एक-दूसरे को गालियाँ देते और एक-दूसरे के खिलाफ भहे-से-भट्टे और बीभत्स किस्सों पर यक्तीन कर लेते थे।

इस तरह लड़ाई आरम्भ होने पर उन्नीसवीं सदी का युग स्नत्म हुआ। पश्चिमी सभ्यता के शान और शान्ति के साथ बहनेवाले प्रवाह को युद्ध की भँवर ने निगल लिया। पुरानी दुनिया हमेशा के लिए स्नत्म होगई और चार वर्ष से ज्यादा समय के बाद इस भँवर से एक नई चीज प्रकट हुई।

#### : 683 :

## हिन्दुस्तानः महायुद्ध शुरू होने के वक्त

२९ मार्च, १९३३

हिन्दुस्तान के बारे में तुम्हें लिखे हुए बहुत दिन होगये। इस विषय पर वापस आने और तुम्हें यह बताने का मुझे प्रलोभन हो रहा है कि महायुद्ध आरम्भ होने के समय हिन्दुस्तान की क्या दशा थी और मैंने इस प्रलोभन में आजाने का निश्चय भी कर लिया है।

कई लम्बी-लम्बी चिट्ठियों में हम लोग उन्नीसवीं सदी के हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज्य और हिन्दुस्तान की जिन्दगी के कुछ पहलुओं पर अच्छी तरह विचार कर चुके हैं। इस युग का जोरवार पहलू यह था कि हिन्दुस्तान पर अंग्रेजों का अधिकार मजबूत किया गया और साथ-ही-साथ देश का शोषण हुआ। हिन्दुस्तान को तीन क़ब्जा करनेवाली फ़ौजों ने दबोच रक्खा था—सशस्त्र सैनिक, व्यापारिक, और सिविल। जाहिर हैं कि सशस्त्र सैनिकों में अंग्रेजी फ़ौजें थीं और अंग्रेज अफ़सरों की मातहती में हिन्दुस्तानी सिपाही थे, जो रुपये के लालच से भरती होते हैं। इसे विदेशी सेना कहना चाहिए, जो कि मुक्क के ऊपर क़ब्जा रखने के लिए रक्खी गई। लेकिन इससे ज्यादा जबरदस्त दबाब सिविल सर्विस का था, जिसे अत्यन्त केन्द्रित और निरंकुश नौकरशाही कहना चाहिए। तीसरी फ़ौज व्यापारिक थी, जिसे इन दोनों से मदद मिलती थी। यह सबसे ज्यादा ख़तरनाक चीज थी, क्योंकि देश का सबसे ज्यादा शोषण यह ख़ुद करती थी या इसकी तरफ़ से होता था और देश को चूसने का इसका ढंग भी इतना प्रत्यक्ष नहीं था जितना कि दूसरी दोनों का था। बहुत दिनों तक, और कुछ हदतक आज भी, बड़े-बड़े प्रमुख हिन्दुस्तानी दो फ़ौजों पर ज्यादा एतराज करते रहे हैं, और तीसरी को उन्होंने इतना महत्व नहीं विया।

हिन्दुस्तान में ब्रिटिश नीति का बराबर यह ध्येय रहा है कि स्थापित स्वायों (Vested interests) का एक वर्ग बनाया जाय। उन्होंने खयाल किया कि यह वर्ग उन्होंका बनाया हुआ होगा, इसलिए उन्होंके भरोसे रहेगा और हिन्दुस्तान में उनकी मवद करता रहेगा। इसी ख़याल से सामन्त राजाओं को मजबूत किया गया। बड़े जमींवारों और तालुकेदारों का वर्ग बनाया गया। और यह कहकर कि सरकार मजहबी मामलों में तटस्थ हैं, सामाजिक कट्टरता को प्रोत्साहन दिया गया। देश के शोषण में इस वर्ग का अपना स्वार्थ था। और सच तो यह है कि यह बिना इस शोषण के जिन्दा भी नहीं रह सकता था। सबसे बड़ा वर्ग जो हिन्दुस्तान में बनाया गया वह ब्रिटिश पूंजीपतियों का था।

एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ लार्ड सैलिसबरी ने, जो हिन्दुस्तान के सेकेटरी आफ़ स्टेट (भारत-सिचव) थे, एक वक्तव्य विया था। वह अकसर उद्धृत किया गया है और उससे स्थित पर काफ़ी रोशनी भी पड़ती है। मैं उसे यहाँ तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ। लार्ड सैलिसबरी ने सन् १८७५ ई० में कहा था—"चूंकि हिन्दुस्तान का खून निकालना ज्ञरूरी है, इसलिए नश्तर उस हिस्से में लगाना चाहिए जहाँ खून ज्यादा है या, कम-से-कम, काफ़ी है। नश्तर उन हिस्सों में न लगाना चाहिए जो खून के अभाव से कमजोर होचुके हैं।"

हिन्दुस्तान पर अंग्रेजों के क्रब्जे से और उस नीति के कारण जिसपर अंग्रेजों ने यहाँ अमल किया कई नतीजे निकले । कुछ ऐसे भी नतीजे निकले जिन्हें अंग्रेज पसन्द नहीं करते थे । लेकिन व्यक्ति अपने कामों के सारे नतीजों पर मुश्किल से अधिकार पा सकते हैं, और क्रौमों के लिए तो यह और भी मुश्किल होता है । अकसर यह होता है कि कुछ कारगुजारियों की वजह से नई ताक़तें पैदा होती हैं और यही ताक़तें कारगुजारियों का विरोध करती हैं और उनपर विजय पा जाती हैं । साम्प्राज्यवाद से राष्ट्रीयता पैदा होती हैं । पूंजीवाद की वजह से कारखानों और मिलों में मजदूरों की बड़ी तादाद जमा हो जाती हैं, और मजदूरों की यह तादाद संगठित होकर पूंजीपितयों का मुक़ाबिला करती है । सरकार का दमन, जो किसी आन्दोलन को दबाने या राष्ट्र को पस्त करने के लिए शुरू किया जाता है, अकसर उस राष्ट्र को पुष्ट कर देता है, उसे फ़ौलाद की तरह मजबूत बनाता है और अन्तिम विजय के लिए तैयार कर देता है ।

हमने देखा है कि हिन्दुस्तान यें अंग्रेजों की व्यावसायिक नीति के कारण गांवों की आबादी बढ़ गई। रोजगार न होने की वजह से ज्यादा-से-ज्यादा लोग शहरों से गांवों में जाने लगे, जिससे जमीन पर बीझ बढ़ा और किसानों के खेत छोटे होने लगे। खेत इस हद तक छोटे हुए कि बहुतसे "बेमुनाफ़ा" (Uneconomic) होगये, यानी उनको जोतकर किसान अपनी जिन्दगी की मामूली ज्ञकरियात के लिए योडी-सी आमदनी भी नहीं कर सकता। लेकिन किसानों के पास कोई दूसरा चारा नहीं था। ये लोग अपनी गुजर-बसर तभी कर सकते थे जबिक कर्ज लेते जायें। बिटिश सरकार की जमीन-सम्बन्धी नीति ने स्थिति को बदतर कर दिया, लासकर ताल्लुक्रेदारी और बड़े-बड़े जमींदारी हलकों में। इन हलकों में, और उन हलकों में भी जहां किसान जमीन का मालिक होता था, जमींदार का लगान न देने पर और सरकार की मालगुजारी न अदा करने पर खेत का जोतनेवाला बेदखल कर दिया जाता था। इसकी वजह से, और इस कारण कि शहर से नये आनेवालों का जमीन पर बोझ बराबर बढ़ता गया, गांवों में मजदूरों का एक बड़ा वर्ग पैदा होगया, जिसके पाप कोई जमीन नहीं थी। और, जैता मैंने तुम्हें बताया है, अनेक भयंकर अकाल भी पड़े।

जमीन से वंचित यह बडा वर्ग खेती के लिए जमीन का भुखा था। लेकिन इतनी काफ़ी जमीन नहीं थी कि सबको मिल सके । जमींदारों ने जमीन की इस माँग से फ़ायदा उठाकर खेतों का लगान बढ़ा दिया। लेकिन कुछ क़ानुन ऐसे मौजुद थे जो किसानों की रक्षा के लिए बनाये गये थे और उनकी वजह से एकदम लगान को एक स्नास हद से ज्यादा बढ़ाना नामुमिकन था। लेकिन जमींदारों ने इस कठिनाई को कई तरीक्रों से मुलझा लिया और किस्म-किस्म के ग्रीरकानुनी मतालबे बसुल किये जाने लगे। मुझे बताया गया था कि अवध की एक ताल्लुकेदारी रियासत में पचास किस्म के ग़ैरकानुनी मतालबे वसूल होते थे। इनमें ख़ास 'नजराना' था। यह वह रक्तम है जिसे किसान खेत लेते वक्त, शुरू में, जमींदार या ताल्लुक्रेदार को देता है । ग्रारीब किसान इतनी रक्तमें कहाँसे अदा करता ? बनिये से उधार लेकर जब कर्ज चकाने की कोई सम्भावना या शक्ति न दिखाई देती हो, उस वक्त कर्ज लेना बेवकफ़ी है; लेकिन गरीब किसान करे तो क्या करे ? उसे कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती और उसे जोतने के लिए जमीन चाहिए ही । इसलिए निराशा में भी आशा रखते हुए वह सोचता है कि शायद भविष्य कुछ अच्छा हो। नतीजा यह होता है कि कर्ज लेने पर भी अकसर किसान जमींदारों की माँग पूरी नहीं कर सकता। वह खेत से बेदखल कर दिया जाता है और उन मजदूरों के गिरोह में शामिल होजाता है जिनके पास जमीन नहीं होती।

खेत के मालिक किसान, मामूली किसान, और बेजमीन के मजदूर, सभी बनिये के शिकार होते हैं। ये क्षर्ज से कभी छुटकारा पा ही नहीं सकते। जब कभी कुछ कमाते हैं, तो अदा कर देते हैं; लेकिन अदा की हुई उस रक्षम को सूद खा जाता है और पुराना मूलधन ज्यों-का-त्यों बना रहता है। इस बात के लिए बनियों पर बहुत कम बन्दिशें पाई जाती है कि वे किसानों को न मूंड सकें। नतीजा यह होता है कि किसान लोग बनिये के गुलाम होकर रहते हैं। बेचारा किसान एक तरह से जमींवार और बनिया होनों का गलाम होता है।

जाहिर है कि इस किस्म की बात बहुत दिनों तक नहीं चल सकती। एक बक्त ऐसा आयगा जब किसान कोई भी रक्षम अदा करने में बिलकुल असमर्थ हो जायँगे। तब बिनये रुपया उधार देनें से इनकार करेंगे और जमींदार भी कठिनाई में फँसे होंगे। यह ऐसी प्रणाली है कि जिसमें पतन और अस्थिरता के साफ़-साफ़ चिन्ह दिखाई देते हैं। सारे देश में किसानों के झगडे और फ़साद, जो हाल में हो रहे हैं, इस बात को साबित करते हैं कि अब यह प्रणाली बिखर रही है और बहुत दिनों तक क़ायम न रह सकेगी। इस-उस जगह पैबन्द लगाने से यह प्रणाली बच नहीं सकती; क्योंकि अब इसका जमाना जाता रहा है। जरूरत यह है कि जमीन के बारे में बिलकुल नई प्रथा चलाई जाय। दोष प्रथा का है, बिनये या जमींदार का नहीं।

मुझे डर है कि मैंने इस ख़त में उसी बात को दोहरा दिया जिसे मैंने एक दूसरे ढंग से पहले के ख़त में लिखा था। लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि तुम समझो कि यही लाखों-करोडों दुखिया किसान हिन्दुस्तान है; मध्यम वर्ग के मुट्ठीभर आदमी नहीं, जो कि सामने आया करते हैं। मुझे अंदेशा है कि बहुत-से आदमी इसको भूल जाते हैं।

बेजमीन के बेदखल मजदूरों की बडी जमात की वजह से बडे-बडे कारखानों का चलना आसान होगया। क्योंकि ये कारखाने तभी चल सकते हैं, जब इनमें काम करने के लिए काफ़ी आदमी मिल सकें (और काफ़ी से ज्यादा भी)। जिस आदमी के पास जमीन का एक छोटा-सा टुकड़ा भी है, वह उसे नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए कारखाना चलाने के लिए यह जरूरी है कि बेकार और बेजमीन लोगों की काफ़ी तादाद हो। ये लोग जितने ज्यादा होंगे, मिल-मालिकों के लिए इस बात में उतनी ही ज्यादा आसानी होगी कि मजदूरी घटाकर इनको अपने क़ब्जे में रख सकें। इसीलिए मैंने ऊपर कहा है कि काफ़ी से ज्यादा होने चाहिएँ।

मेरा ख़याल है, मैने तुमको बताया है कि इसी जमाने में एक नया मध्यमवर्ग धीरे-धीरे हिन्दुस्तान में पैदा हुआ और कुछ पूंजी कारबार में लगाने के लिए इकट्ठी की। इस तरह चूंकि पैसा था और मजदूर थे, कारखाने पैदा होगये। लेकिन हिन्दुस्तान में ज्यादातर पूंजी जो लगी है, विदेशी (अंग्रेजी) है। इन कारखानों को ब्रिटिश सरकार ने प्रोत्साहन नहीं दिया। ब्रिटिश सरकार की यह नीति थी कि हिन्दुस्तान को बिलकुल कृषक देश रक्जा जाय। वह इंग्लेंण्ड को कच्चा माल दे और इंग्लेंण्ड की बनी हुई चीजें खरीदे। ये कारखाने विद्शिश सरकार की इस नीति के विश्व पड़ते थे। लेकिन स्थिति ऐसी थी, जैसा मैंने तुम्हें बताया है, कि बड़ी मशीनों से हिन्दुस्तान में काम शुरू होनेवाला था और ब्रिटिश सरकार आसानी से उसे रोक नहीं सकती थी। इस तरह सरकार के विरोध के बावजूद कारखाने बढ़ने लगे। सरकारी विरोध खाहिर

करने का एक ढंग यह था कि हिन्दुस्तान में जो मशीनें आती थीं, उनपर टैक्स लगा दिया जाता था। दूसरा ढंग यह था कि सूत के माल पर, जो हिन्दुस्तान में बनता था, चुंगी लगादी गई थी। हिन्दुस्तान की कपडे की मिलें जो कुछ माल बनाती थीं, उस-पर यह टैक्स लगता था।

जमशेवजी नसरवानजी ताता हिन्दुस्तान के शुरू के औद्योगिकों में सबसे बड़ा हुआ है। इसने बहुतसे उद्योग खोले, जिसमें सबसे बड़ा ताता आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का था, जो इसने बिहार में साक्वी में खोला था। यह उद्योग १९०७ ई० से शुरू हुआ और १९१२ से चलने लगा। लोहे का उद्योग 'बुनियादी' उद्योग समझा जाता है। आजकल लोहे के ऊपर इतनी चीजें निर्भर हैं कि जिस देश में लोहे का उद्योग नहीं, वह ज्यादातर दूसरों के भरोसे रहता है। ताता का लोहे का कारखाना एक बहुत बड़ा कारबार है। साक्ची का गाँव अब जमशेवपुर का शहर होगया और थोडी दूर पर जो रेलवे स्टेशन हैं उसको तातानगर कहते हैं। लोहे के कारखाने लड़ाई के जमाने में बहुत कीमती होजाते हैं, क्योंकि ये युद्ध की सामग्री बना सकते हैं। हिन्दुस्तान की बिटिश सरकार के लिए बड़ी ख़ुशिकस्मती की बात थी कि जब महायुद्ध शुरू हुआ, ताता का कारखाना चल रहा था।

हिन्दुस्तानी कारलानों में मजदूरों की दशा बहुत खराब थी। उन्नीसवीं सदी के शुरू में अंग्रेजी मिलों में मजदूरों की जो हालत थी, वह यहाँ भी थी। मजदूरी बहुत कम थी, क्योंकि बहुतमे ऐसे आदमी मिलते थे जिनके पास न जमीन थी और न कोई रोजगार था और काम करने के घण्टे बहुत ज्यादा थे। १९११ ई० में पहला 'इण्डियन फैक्ट्री ऐक्ट' यानी 'भारतीय कारलानों का क़ानून' पास हुआ। इस क़ानून में भी पुरुषों के लिए बारह घण्टे और बच्चों के लिए छः घण्टे मुकर्गर हुए।

जिनके पास जमीन नहीं थी वे सब मजदूर इन मिलों में नहीं खप सके। इसिलए उनकी एक बहुत बडी तादाद चाय के खेतों में और दूसरे फामों में काम करने के लिए आसाम और हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में चली गई। इन खेतों और फामों की अवस्था ऐसी थी कि जबतक ये लोग वहाँ काम करते थे, अपने मालिक के गुलाम होकर रहते थे।

२० लाख से ज्यादा ग्रारीब हिन्दुस्तानी मजदूर विदेश घले गये। बहुत-से सीलोन (लंका) और मलाया के खेतों में काम करने के लिए गये। बहुत-से मारीशस के टापुओं में चले गये। कुछ द्रिनीडाड गये, जो दक्षिण अमेरिका के उत्तर में है। कुछ फ़िजी गये, जो आस्ट्रेलिया के पास है। कुछ दक्षिण अफ़रीका और पूर्वी अफ़रीका और बिटिश गायना ( जो दक्षिण अमेरिका में हैं) चले गये। इन देशों में बहुत-सी जगहों में ये लोग 'इनडेंचर' ( शर्तबंद ) होकर गये थे, जिसका मतलब था कि क़रीब-क़रीब

गुलाम होकर गये थे। इनडेंचर एक वस्तावेज होताथा, जिसमें इन मजदूरों के साथ की हुई शर्तें लिखी रहती थीं, जिनके मृताबिक ये लोग अपने मालिकों के गुलाम हो जातेथे। इनडेंचर की इस प्रथा से पैदा होनेवाली अनेक भयंकर घटनाओं का हाल हिन्दुस्तान में आने लगा, खासकर फ़िजी से। इसपर हिन्दुस्तान में आन्दोलन शुरू हुआ और यह प्रथा तोड़ दी गई।

इतनी बात तो हुई किसानों-मजदूरों की और उन लोगों की जो विदेश में मजदूरी करने के लिए जाते थे। इनके अलावा इस देश की ग्रारीब मूक और बहुत विनों से कष्ट सहनेवाली जनता थी। बोलने-चालनेवाला वर्ग असल में नया मध्यम वर्ग था, जो अंग्रेजों के सम्बन्ध से पैदा हुआ था लेकिन जिसने उनपर आक्षेप करना शुरू कर दिया था। यह वर्ग तरक्क़ी करने लगा और इसीके साथ-साथ राष्ट्रीय आन्दोलन भी बढ़ा। तुम्हें याद होगा कि यह राष्ट्रीय आन्दोलन १९०७—८ में बहुत जबरदस्त हो गया था। उस वक्त एक सार्वजनिक आन्दोलन ने बंगाल को हिला दिया और हमारी कांग्रेस दो दलों यानी गरम दल और नरम दल में बँट गई। अंग्रेजों ने अपनी वही पुरानी नीति बरती। नरम दल को छोटे-मोटे सुधार देकर अपनेमें मिलाने की कोशिश की और गरम दल को पस्त कर देना चाहा। इसी समय एक नई बात सामने आई। अल्पसंख्यक होने की हैसियत से मुसलमानों ने अलहदा और विशेष राजनैतिक अधिकारों का दावा किया। यह सभी अच्छी तरह से जानते है कि सरकार ने मुसलमानों की इस माँग को प्रोत्साहन दिया, तािक हिन्दुस्तान में फूट होजाय और राष्ट्रीयता की बाढ़ रक जाय।

उस वक्त बिटिश सरकार अपनी नीति में कामयाब हुई । लोकमान्य तिलक जेल में थे और उनका दल दबाया जा चुका था। नरम दल के लोगों ने शासन में चन्द सुधारों को, जिनसे हिन्दुस्तानियों के हाथों में कुछ ताक़त नहीं आती थी, मंजूर करके प्रेमपूर्वक उनका स्वागत किया। इन सुधारों को उस समय के वाइसराय और सेक्रेटरी आफ़ स्टेट यानी भारत-सचिव के नाम पर 'मिण्टो-मालें सुधार' कहते हैं। थोडे दिनों के बाद वंग-भंग मंसूल कर दिया गया। इससे बंगालियों का गुस्सा कुछ ठण्डा पड़ गया। १९०७ के बाद राजनैतिक आन्वोलन बडे आविमयों के छुट्टी के वक़्त का खेल था, जो अपने कमरे में कुर्सी पर बैठे-बैठे बातें बनाया करते थे। इस कारण १९१४ में, जब लड़ाई शुरू हुई, इस देश में कोई क्रियात्मक राजनैतिक जीवन नहीं था। काँग्रेस में सिर्फ नरम दल के आदमी थे, जो साल में एक दफ़ा इकट्ठा होकर चन्द काग्रजी प्रस्ताव पास कर दिया करते थे और फिर कुछ नहीं करते थे। राष्ट्रीयता का पारा बहुत नीचे आगया था।

पश्चिम के सम्पर्क में आने की वजह से राजनैतिक क्षेत्र के अलावा और क्षेत्रों पर भी कुछ असर पड़ा। जनता के विचारों पर नहीं, बिल्क नवीन मध्यमवर्ग के धार्मिक विचारों पर असर पड़ा और बाह्य-समाज और आर्यसमाज ऐसे आन्दोलन उठ खडे हुए। जाति-पाँति प्रणाली की कट्टरता कम होने लगी। सांस्कृतिक जागृति खासकर बंगाल में हुई। बंगाली लेखकों ने बंगला भाषा को हिन्दुस्तान की आजकल की भाषाओं में सबसे सम्पन्न बना दिया और बंगाल ने उसके सबसे बडे हिन्दुस्तानी यानी र<u>वीन्द्रनाथ</u> ठाकुर को जन्म दिया, जो हमारी खुशकिस्मती से अभीतक हमारे बीच मौजूद हैं। बंगाल ने विज्ञान में बडे-बडे आदमी पैदा किये—जैसे सर जगदीशचन्द्र वसु और सर प्रकुल्लचन्द्र राय। में तुम्हें एक भारतीय वैज्ञानिक का नाम और बताऊँगा, जो इन लोगों से उन्त्र में बरुत कम है। वह हैं सर चन्द्रशेखर व्यंकट रमण। सारी दुनिया इन नामों को जानती है। इस तरह हिन्दुस्तान हरेक चीज में, विज्ञान के हरेक क्षेत्र में, श्रेष्ठ बन रहा था; और यह तुम जानती ही हो कि योरप की महानता की बुनियाद विज्ञान रहा है।

में यहाँ एक दूसरे नाम का भी जिन्न करना चाहता हूँ। यह सर मुहम्मद इक्ष-बाल का नाम है। यह उर्दू और खासकर फ़ारसी के बडे प्रतिभाशाली कवि है। इन्होंने राष्ट्रीयता पर कई सुन्दर कवितायें लिखी हैं। बदिकस्मती से इन्होंने हाल में कविता लिखना छोड़ दिया और दूसरे काम में लगे हुए हैं।

महायुद्ध के पहले हिन्दुस्तान राजनैतिक दृष्टि से शान्त था; लेकिन एक दूर देश में हिन्दुस्तान की इज्जत के लिए एक वीरतापूर्ण और असाधारण लड़ाई हुई। दक्षिण अफ़रीका में हिन्दुस्तानी मज़दूरों की काफ़ी तादाद थी और कुछ व्यापारी भी वहां जाकर बस गये थे। इन लोगों के साथ सैकड़ों तरीक़ों से बुरा बर्ताव किया जाता था और इनकी बेइ ज्जतो की जाती थी, क्योंकि उस देश में क़ौमी गुरूर बहुत बढ़ा-चढ़ा था। इत्तफ़ाक़ से एक नौजवान हिन्दुस्तानी बैरिस्टर एक मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ़रीका गया। उसने अपने देशवासियों की हालत देखी तो वह बहुत अप-मानित और दुखित हुआ। उसने वृढ़ निश्चय कर लिया कि इनकी मदद के लिए जो कुछ हो सकेगा वह करूँगा। वर्षों तक वह बहुत ख़ामोशी के साथ काम करता रहा। उसने अपनी जायदाद और कारोबार छोड़ दिया और जिस काम को उसने अपने हाथ में लिया था उसीमें अपनेको पूरे तौर से लगा दिया। यह व्यक्ति मोहनदास क्रमचन्द गांधी था। आज हिन्दुस्तान का बच्चा-बच्चा इसे जानता है और याद करता है; लेकिन उस वक्त दक्षिण अफ़रीका के बाहर इसे कोई नहीं जानता था। मगर एकदम से इसका नाम सारे हिन्दुस्तान में बिजली को तरह फैल गया। लोग इसके बारे में और

इसकी बहादूराना लड़ाई के बारे में आइचर्य, प्रशंसा और अभिमान के साथ चर्चा करने लगे। दक्षिण अफ़रीका की सरकार ने वहांके रहनेवाले हिन्दूस्तानियों को और भी ज्यादा अपमानित करने की कोशिश की और बाप के नेतृत्व में जो आन्दोलन चला उसके सामने सरकार ने झुकने से इनकार किया। बडे ताज्जुब की बात थी कि ग़रीब, पद-दलित, जाहिल मजदूरों की एक जमात और छोटे-छोटे व्यापारियों का समदाय, जो अपनी मातृभूमि से इतनी दूर हो, इस क़िस्म का बहादरी का तर्जेअमल इिस्तियार करे। इससे भी ज्यादा आञ्चर्य की बात यह थी कि इस लडाई में जिस राजनैतिक शस्त्र का इन्होंने इस्तेमाल शुरू किया, वह संसार के इतिहास में अनोखा था। हमने अब तो इसके बारे में बहुत काफ़ी सून लिया है। यह शस्त्र था बाप का सत्याग्रह । इसको अक्सर निष्किय प्रतिरोध भी कहते हैं, लेकिन यह गलत तर्जुमा है, क्योंकि सत्याग्रह में काफ़ी कर्मण्यता पाई जाती है। सत्याग्रह में सिर्फ़ अविरोध ही नहीं है। अहिसा इसका मुख्य अंग है। बापू ने इस अहिसापूर्ण संग्राम से हिन्दस्तान और दक्षिण अफ़रीका में खलबली मचा दी और जब हिन्दुस्तान के लोगों ने सूना कि उनके हजारों देशवासी, स्त्री और पुरुष, दक्षिण अफ़रीका में खुशी-खुशी जेल गये, तो अभिमान और आनन्द से उनका हृदय गद्गद् होगया । हम अपने देश में अपनी असहायता और दासता पर मन-ही-मन लिज्जित होने लगे और अपने देशवासियों के वीरतापूर्ण संघर्ष के इस उदाहरण ने हमारे आत्माभिमान को बढ़ा दिया । इस मसले पर हिन्दुस्तान एकदम से राजनैतिक दृष्टि से जग पड़ा। दक्षिण अफ़रीका को रुपया तेजी के साथ भेजा जाने लगा। जब बापू और दक्षिण अफरीका की सरकार का समझौता होगया, यह लडाई रुक गई। यद्यपि हिन्दुस्तानियों की उस समय यह एक असंदिग्ध विजय थी, फिर भी कितनी ही बन्दिशें हिन्दुस्तानियों पर अभीतक लगी हुई हैं और कहते हैं कि दक्षिण अफ़रीका की सरकार ने समझौते की शतों का पूरा-पूरा पालन नहीं किया । प्रवासी भारतीयों का सवाल अभीतक हल नहीं हुआ, और जबतक हिन्दुस्तान आजाद नहीं हो जाता, तबतक हल होगा भी नहीं। भला हिन्दुश्तानियों को दूसरे देशों में इज्जत कैसे मिल सकती है, जबिक अपने ही देश में उन्हें वह हासिल नहीं है? और जबतक अपने ही देश में आजादी हासिल करने में हमें कामयाबी नहीं मिलती, हम प्रवासी भारतीयों को कैसे मदद पहुँचा सकते हैं ?

युद्ध से पहले के वर्षों में हिन्दुस्तान की यह हालत थी। १९११ में जब इटली ने वुक्तीं पर हमला किया तो हिन्दुस्तान में तुक्तीं के लिए बहुत हमदर्बी पैवा होगई, क्योंकि तुर्की को लोग एशियाई और पूर्वी शक्ति समझते थे और इस हैसियत से सारे हिन्दु-स्तानियों की उसके साथ हमदर्बी थी। हिन्दुस्तानी मुसलमानों पर इसका स्नास असर

पड़ा, क्यों कि ये लोग तुर्की के सुलतान को खली का यानी धर्म का प्रमुख नेता मानते थे। उस जमाने में अखिल इस्लामवाद की कुछ चर्चा चली थी। इसे तुर्की के सुलतान अब्दुल-हमीद ने शुरू किया था। १९१२--१३ के बालकन युद्ध ने हिन्दुस्तान के मुसलमानों में और भी ज्यादा हलचल पैदा करदी और अपने सद्भाव और मित्रता को जाहिर करने के लिए डाक्टरों का एक दल, जिसे 'रेड क्रिसेंट मिशन' कहा गया है, हिन्दु-स्तान से तुर्की के जलमी लोगों को मदद देने के लिए रवाना हुआ। हमारे सच्चे मित्र डाक्टर एम० ए० अन्तःरो इस मिशन के नेता थे।

इतके बाद हो महायुद्ध शुरू हुना और तुर्की उतमें फैंतकर इंग्लैण्ड का दुश्मन बन गया। लेकिन यह चर्मा हमें युद्ध-काल तक पहुँचा देती है, इसलिए मुझे अब यहीं इक जाना चाहिए।

### : १४८ :

युद्ध: १९१४-१९१८

३१ मार्च, १९३३

में इस युद्ध के बारे में तुम्हें क्या लिखूं, जिसे संसार-युद्ध या महायुद्ध कहा गया है और जो ४ वर्ष तक योरप, एशिया और अफ़रीका के कुछ हिस्सों को बरबाद करता रहा और जिसने लाखों जवानों का उठती जवानी में ही काम तमाम कर दिया। युद्ध का विषय ऐसा नहीं है कि उसपर खुशी के साथ विचार किया जा सके। यह बड़ी हुं:खद चीज है। लेकिन अकसर इसकी तारीफ़ की जाती है और इसके गुण गाये जाते हैं। कहा जाता है कि जैसे आग सोने-चाँदी को खरा कर देती है बैसे ही युद्ध आलसी हौमों को, जो बहुत ज्यादा आराम और विलासिता की वजह से नाजुक और दूषित हो बाती हैं, मजबूत और खरा कर देता है। हमारे सामने बहादुरी और त्याग की बड़ी- । डी मिसालें पेश की जाती हैं, मानों युद्ध हो की वजह से ये सद्गुण पैदा होते हैं!

मैंने तुम्हारे साथ इस युद्ध के कुछ कारणों पर विचार किया है और बताया है के पूंजीवादी औद्योगिक देशों की और साम्प्राज्य-शक्तियों की प्रतिद्वन्द्विता किस तरह किर खागई और संघर्ष किस तरह अनिवार्य होगया। इन सारे देशों के उद्योगों के प्रमुख लोग किस तरह शोषण करने के शिलए ज्यादा-से-ज्यादा क्षेत्र और मौक्ता हाहते थे। बडे-बडे साहूकार किस तरह रुपया कमाने की फ़िक्क में थे और हथियारों के निमेवाले किस प्रकार ज्यादा मुनाफ़ा चाहते थे। इसलिए ये लोग लड़ाई के लिए कूद पडे और इनके हक्स पर और इनके तथा प्रतिनिधि बुजुर्ग राजनीतिक्रों के हुक्स

पर राष्ट्रों के नौजवान एक-दूसरे का गला काटने के लिए आगे आगये। इन नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद और इन सारे देशों की साधारण जनता इस बात को बिलकुल नहीं जानती थी कि युद्ध के क्या कारण हैं! असल में इस युद्ध से इनका कोई ताल्लुक नहीं था—चाहे सफलता होती या असफलता, हर हालत में इनका नुकसान ही था। यह अमीर आदिमियों का जुआ था, जो उन्होंने लोगों की और ख़ासकर नौजवानों की जिन्दगी को दाव पर रखकर खेला था। लेकिन जबतक साधारण जनता लड़ने के लिए तैयार न हो, लड़ाई हो ही नहीं सकती। यूरोपिय महाद्वीप के सारे देशों में, जैसा कि मैंने नुमको बताया है, अनिवार्य सैनिक भरती की प्रणाली नहीं पाई जाती थी। इस किस्म की भरती तो बाद को लड़ाई के जमाने में शुरू हुई। लेकिन जबरदस्ती से क्या होता है? ऐसी हालत में अगर लोग दिल से लड़ने को तैयार न हों तो उन्हें कोई जबरदस्ती नहीं लड़वा सकता।

इसलिए जितने राष्ट्र लड़ाई में शामिल हुए थे, सभी में इस बात की कोशिश की गई कि जनता के देश-प्रेम और उत्साह को भड़काया जाय। हरेक पक्ष दूसरे पक्ष को जालिम कहता था और इस बात का बहाना करता था कि हम आत्म-रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हैं। जर्मनी कहता था कि उसके चारों तरफ़ दुश्मनों की जंजीर बिछी हुई है और ये दुश्मन उसका गला घोंट देना चाहते हैं। वह रूस और फ़ांस पर इस बात का इलजाम लगाता था कि इन्होंने उसके ऊपर हमला करके लड़ाई की शुक्आत करवी। इंग्लैंग्ड यह वजह बताता था कि नन्हें-से बेलजियम की तटस्थता को जर्मनी वालों ने अन्यायपूर्वक तोड़ डाला, इसलिए नीति की दृष्टि से बेलजियम की रक्षा होनी चाहिए। सारे देश, जो इस लड़ाई में शामिल थे, अपनेको दूध का धुला बतलाते थे और सारा दोध दुश्मन के ऊपर डालते थे। हरेक राष्ट्र के लोगों को इस बात का यक्षीन दिला दिया गया था कि उनकी आजादी खतरे में है और उसकी रक्षा के लिए उन्हें युद्ध करना जरूरी है। हर जगह युद्ध का वातावरण पैदा करने में अखबारों ने खासतौर से मदद दी, जिसका मतलब यह हुआ कि शत्रु देश के रहने-वालों के बारे में लोगों के दिलों में सक्षत नफ़रत पैदा करदी।

पागलपन की यह लहर इतनी मजबूत थी कि जो चीज इसके सामने पड़ी वही बह गई। जनता के रोग को भीड़ के अन्दर उत्तेजित कर देना आसान काम था, लेकिन समझनें-बूझनेवाले आदमी, स्त्री और पुरुष, जिनके बारे में यह कहा जा सकता है कि शान्त और गम्भीर निजाज के थे, युद्ध में फॅसे हुए देशों के लेखक, विचारक, प्रोक्तेतर, वैज्ञानिक, सभी चक्कर में फॅत गये और दुश्मन-देश के निवासियों से नफ़रत करने लगे और उनके खून के प्यासे होगये। पादरी लोग और मजहबी आवमी, जो शान्त लोग समझे जाते हैं, औरों की तरह ही खून के प्यासे थे, बिल्क उन लोगों से भी ज्यादा । शान्तिवादी और साम्यवादी भी अपनी बुद्धि खो बैठे और अपने उसूल भूल गये । सभी भूल गये, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो नहीं भूले । हरेक देश में बहुत छोटी तादाद ऐसे आदिमयों की भी थी जिन्होंने पागल बनने से इन्कार कर दिया और युद्ध का बुख़ार अपने ऊपर चढ़ने नहीं दिया। लोग इनपर हँसते थे और इनको बुख़-दिल कहते थे; और बहुतसे तो ऐसे थे जिन्हों जेलखाने भेज दिया गया, क्योंकि उन्होंने लड़ाई में काम करने से इनकार कर दिया था। इनमें से कुछ साम्यवादी थे, और कुछ मजहबी लोग थे, जैसे क्वेकर लोग जो लड़ाई को धार्मिक दृष्टि से बुरा समझते हैं। यह सच कहा गया है कि आजकल जब लड़ाई छिड़ती है, तो उसमें फेंसे हुए आदमी पागल हो जाते हैं।

ज्यों ही लड़ाई शुरू हुई, अनेक देशों की सरकारों ने सचाई छिपाने के लिए और तरह-तरह की झूठी बातें फैलानें के लिए लड़ाई को बहाना बना लिया। लोगों की व्यक्तिगत आजादी भी दबा दी गईं। दूसरी तरफ़ की बात तो बिलकुल ही नहीं बताई जाती थी, जिससे लोगों को सिर्फ़ किस्से का एक ही पहलू मालूम होता था और वह भी बहुत-कुछ बिगाड़कर बताया जाता था और अकसर तो बिलकुल झूठी बातें कही जाती थीं। इस तरीक़े से लोगों को बेवकूफ़ बनाना मुक्किल नहीं था।

शान्ति के जमाने में भी संकीणं राष्ट्रीय प्रचार और अल्लबारों की मन-गढ़न्त बातें जनता को बेवकूफ़ बनाती रही थीं और उन्होंने लड़ाई के लिए जमीन तैयार कर-दी थीं। युद्ध को खुद ही बड़ी आराधना की चीज बताया गया था। जर्मनी में, या यों कहो प्रशा में, युद्ध की तारीफ़ करना क़ंसर से लेकर नीचे तक जितने शासक थे उन सभी का परम-कतंत्र्य बन गया था। युद्ध को उचित साबित करने के लिए विद्वत्तापूर्ण किताबें लिखी गई थीं और इस बात को साबित किया गया था कि युद्ध इनसान की जिन्दगी और तरक्क़ी के लिए जरूरी है। क़ंसर की बहुत शोहरत होगई, क्योंकि वह हमेशा भोंडे तरीके से शेख़ी बघारा करता था। लेकिन इंग्लैण्ड में और दूसरे देशों में भी सैनिक और ऊँचे वर्ग के लोगों में इसी किस्म के ख्रयाल पाये जाते थे। रिक्तन इंग्लैण्ड का उन्नीसवीं सदी का एक मशहूर लेखक हुआ है। उसकी किताबें बापू को बहुत पसन्द हैं और उसकी कुछ किताबें तुमने भी पढ़ी होंगी। असंदिग्ध रूप से शुद्ध हृदय के इस आदमी ने अपनी एक किताब में लिखा है:—

'सक्षंप में बात यह है कि मैं देखता हूँ, सब बड़ी-बड़ी क़ौमों ने अपने शब्दों की सचाई और अपने विचारों की मजबूती युद्ध से सीखीं और शान्ति में उसे खो दिया। युद्ध ने शिक्षा दी, शान्ति ने धोखा दिया। एक शब्द में यह कह सकते हैं कि बड़ी-बड़ी क़ौमें युद्ध से पैदा होती हैं और शान्ति में मर जाती हैं।" इस बात को बताने के लिए कि रस्किन कितना साफ़ साम्प्राज्यवादी था, उसकी किताब से में एक दूसरा उद्धरण तुम्हारे सामने रक्खुंगा:—

"इंग्लैण्ड को यही बात करनी चाहिए, नहीं तो वह नष्ट होजायगा। उसे उपनिवेश बनाना चाहिए और जहाँ कहीं भी उसे जमीन का ऐसा वीरान हिस्सा मिले, जिसमें उपज हो सकती है, उसपर क़ब्जा कर लेना चाहिए और उसे अपने उपनिवेशियों को यह बताना चाहिए कि समृद्री या खुब्की किसी जरिये से इंग्लैण्ड की ताक़त को बढ़ाना उनका पहला उद्देश्य है"

में एक दूसरा उद्धरण और देता हूँ। यह एक अंग्रेज अफ़सर की किताब से लिया गया है, जो ब्रिटिश सेना में मेजर जनरल होगया था। वह कहता है कि युद्ध में विजय उस वक्त तक बिलकुल नामुमिकन है जबतक कि ''जानवूझकर झूठ न बोला जाय, झुठाई के काम न किये जायें और बातों को गोलमोल ढंग से और घुमा-फिराकर न बताया जाय।" उसके कथनानुसार कोई भी नागरिक, जो "इन साधनों पर अमल करने से इनकार करता है, अपने साथियों, अपने मातहतों और अपने देश के प्रति जान-बूझकर दग्ना करता है और इसके अलावा उसके लिए कुछ और नहीं कह सकते कि वह अत्यन्त घृणा-योग्य और बुजविल है। बडी क्रौमों के सामनें नीति-अनीति क्या चीज है, जबिक उनकी जिन्दगी खतरे में पडी हो ? हरेक क्रौम को चाहिए कि जबतक दुश्मन मर न जाय।" वह आधात पर आधात करती रहे, मुझे मालूम नहीं कि इन सब बातों के बारे में रिक्तन क्या कहता। लेकिन यह न समझना कि यह अंग्रेजी मन का कोई ठीक नमूना है, या यह कि क़ैसर की लम्बी-चौडी स्पीचें साधारण जर्मनी की मनोदशा जाहिर करती थीं। लेकिन बदिक़स्मती की बात तो यह है कि जो इस क़िस्म का विचार रखते हैं, अकसर उन्हीं के हाथ में अधिकार होता है और लड़ाई के जमाने में वही आदमी सामने आजाते हैं।

आम तौर पर ऐसी साफ़-साफ़ बातें जनता के सामने नहीं कही जातीं और युद्ध के ऊपर एक मजहबी गिलाफ़ चढ़ा दिया जाता है। इसलिए जब एक तरफ़ योरप में और दूसरी जगहों पर सैकडों मील तक युद्ध के मोरचे में बेतहाशा क़त्ल जारी था, उस क़त्ल को उचित साबित करने के लिए और लोगों को धोखे में रखने के लिए घर पर बड़े सुन्दर और मधुर वाक्य बनाये जा रहे थे। कहा जाता था कि यह युद्ध आत्म-सम्मान और आजावी की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है; युद्ध ख़त्म करने के लिए यह लड़ा जा रहा है; और लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए, आत्मिनिर्णय के लिए, छोटी क्रौमों कीआजादी के लिए यह लड़ाई लड़ी जा रही है। इसी दरिमयान बहुत-से साहूकार और अयवसायी और युद्ध-सामग्री बनानेवाले, जो घर पर बैठे रहते थे और इन नक़ीस

जुमलों को देशभक्ति के साथ इस्तेमाल करके नौजवान आविमयों को लड़ाई की भट्टी में कूदने के लिए प्रेरित करते थे, बेहद मुनाफ़ा कमा रहे थे और करोड़पित होते जाते थे।

ज्यों-ज्यों लड़ाई महीने-पर-महीने और साल-पर-साल बढ़ती गई, और-और देश इसके अन्दर फॅसते गये। गुप्त रूप से रिश्वतें पेश करके तटस्थ देशों को अपनी तरफ़ मिलाने की कोशिश दोनों ही तरफ़ के लोग करते थे। अगर ये रिश्वतें खुल्लम-खुल्ला पेश की गई होतीं तो वे ऊँचे आवर्श और नफ़ीस जुमले, जिनको मकान की छतों पर से चिल्लाया जाता था, खत्म होगये होते। इंग्लैण्ड और फ़ान्स की रिश्वत देने की ताक़त जर्मनी से ज्यादा थी, इसलिए तटस्थ, लोग जो लड़ाई में शामिल हुए। ज्यादातर अंग्रेज, फ़ान्सीसी और रूसियों की तरफ़ आये। जर्मनी के पुराने मददगार इटली को मित्र-राष्ट्रों ने, एक गुप्त सिन्ध करके और उसमें यह वादा करके कि इटली को एशियामाइनर में और दूसरी जगहों पर उपनिवेश दिये जायेंगे, अपनी तरफ़ मिला लिया। रूस के साथ भी एक गुप्त सिन्ध हुई थी, जिसमें उसे कुस्तुनतुनिया देने का वादा किया गया था। दुनिया को आपस में बाँटने का यह काम बहुत ही रोचक और दिलचस्प था। ये गुप्त समझौते मित्र-राष्ट्रों के राजनीतिज्ञों के सार्वजनिक वक्तव्यों के बिलकुल खिलाफ़ जाते थे और शायद इन समझौतों के बारे में किसीको पता भी न चलता, अगर रूसी बोलशेविकों ने अधिकार पाने पर इनको प्रकाशित न कर दिया होता।

अस्तीर में मित्र-राष्ट्रों की तरफ़ एक वर्जन या इससे ज्यादा देश आगये थे। संक्षेप के लिए में अंग्रेज-फ़ांसीसी पक्ष को नित्र-पक्ष कहूँगा। मित्र-पक्ष में ब्रिटेन था, उसका साम्याज्य था और इसके अलावा फ़्रांस. रूस. इटली. अमेरिका, बेलजियम, सर्विया, जापान, चीन. रूमानिया, युनान और पूर्तगाल थे। मुमिकन है कि एक या दो और रहे हों, जिनका नाम मुझे याद नहीं। जर्मन-पक्ष में जर्मनी, आस्ट्रिया, तुर्की और बलगेरिया थे। अमेरिका तीसरे वर्ष लड़ाई में शामिल हुआ। अगर हम इन बातों का खयाल न भी करें तो भी जाहिर है कि मित्र-पक्ष के साधन जर्मन पक्ष से कहीं ज्यादा थे। इसके पास आदमी ज्यादा थे, पैसे ज्यादा थे, अस्त्र-शस्त्र और युद्ध-सामग्री बनाने के कार-स्त्राने ज्यादा थे, और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि समुद्रों के ऊपर इन लोगों का अधिकार था जिसकी वजह से तटस्थ देशों की सामग्री से ये आसानी के साथ फ़ायदा उठा सकते थे। मित्र-पक्ष अमेरिका से युद्ध-सामग्री और खाने-पीने का सामान ले सकता था और पैसा भी उधार ले सकता था, क्योंक समुद्र की ताक़त उसके हाथ में थी। जर्मनी और उसके नित्र चारों तरफ़ दुश्मनों से घिरे और जकड़े हुए थे। जर्मनी के सहायक देश कमज़ोर थे और उसकी ज्यादा मदद नहीं कर

सकते थे। वे जर्मनी के ऊपर एक तरह का बोझ थे, जिसको खड़ा रखने के लिए उसे हमेशा टेका और सहारा लगाना पड़ता था। इसलिए व्यावहारिक दृष्टि से जर्मनी दुनिया के अधिकांश-हिस्से से अकेला लड़ रहा था। हरेक दृष्टि से यह संघर्ष बहुत ज्यावा असमान कहा जा सकता है, फिर भी जर्मनी चार वर्ष तंक दुनिया के मुकाबिले में डटा रहा और विजय के नजदीक बराबर पहुँचता रहता था। हर साल विजय कभी इधर और कभी उधर आती हुई दिखाई देती थी। एक अकेले राष्ट्र की यह कोशिश आश्चर्यजनक थी, और सिर्फ़ इसलिए मुमिकन हो सकी कि जर्मनी ने शानदार सैनिक मशीन तैयार कर रक्खी थी। अखीर में जब जर्मनी और उसके साथी अन्तिम रूप से पराजित हो चुके थे, जर्मन सेना उस समय भी संगठित थी और उसका अधिकांश हिस्सा विदेशी जमीन पर था।

मित्र-पक्ष में लड़ाई का सबसे ज्यादा बोझ फ्रांसीसी सेना पर पड़ा और फ्रांसीसी लोगों ने ही लाखों नौजवानों की जिन्दगी खोकर जर्मन सैनिक मशीन का मुक्ताबिला किया। इंग्लैंण्ड को बड़ी सहायता इस बात की थी कि उसके पास जल-सेना थी और सामुद्रिक शक्ति थी। कूटनीतिज्ञता और प्रचार में भी उसने मदद दी। जर्मनी को अपनी सेना पर अभिमान था और वह तटस्थ देशों से व्यवहार करने में और प्रचार के तरीक़ों में बहुत ही ज्यादा अनगढ़ साबित हुआ। इसमें जरा भी शक नहीं कि लड़ाई के जनाने में इंग्लैंड ने ग़लत बातों के प्रचार की कुशलता और काबलियत तथा झुठाई में दुनिया को मात कर दिया। रूस, इटली और दूसरे सहायक देशों ने इसके मुक्ताबिले में बहुत मामूली हिस्सा लिया और लड़ाई के मामलात में उनके कारनामें बहुत उल्लेखनीय नहीं रहे। फिर भी रूस को सारे देशों से ज्यादा नुक़सान हुआ। अमेरिका अन्त में लड़ाई में शामिल हुआ और उसके आने की वजह से ही जर्मन लोग अन्तिम तौर पर पस्त होगये।

लड़ाई के शुरू महीनों में अमेरिका और इंग्लैण्ड में बहुत खिचाव था, और इस बात का कभी-कभी जिक्र होजाता था कि इनमें लड़ाई होजायगी। खिचाव की वजह यह थी कि इंग्लैण्ड अमेरिका के सामुद्रिक व्यापार में दस्तन्दाजी करता था, क्योंकि उसे शक था कि अमेरिका के जहाज जर्मनी को माल पहुँचाते हैं। इसपर ब्रिटिश प्रचार-विभाग ने काम करना शुरू किया और अमेरिका को अपनी तरफ़ मिला लेने की खास कोशिश की। पहली बात जो इन लोगों ने हाथ में ली, वह जर्मनों के अत्याचारों के बारे में प्रचार था। जर्मन सेना ने बेलजियम में क्या किया, इसकी भयंकर कहानियां बना-बनाकर फैलाई गईं। इसका नाम रक्खा गया था जर्मन हुणों क्री भीषणता। इन किस्सों में कुछ ऐसे भी थे जो अंशतः घटनाओं पर निर्भर थे, जैसे

लूबेन की यूनिर्वासटी और पुस्तकालय की तबाही। लेकिन ज्यावातर ये क्रिस्से बिलकुल मनगढ़न्त हुआ करते थे। एक आश्चर्यजनक क्रिस्सा यह कहा जाता था कि जर्मन लोगों ने लाशों का एक कारखाना खोल रक्खा है। दुश्मन देशों की जनता के प्रति हरेक देश में इतनी घृणा थी कि वह सब बातों पर यक्षीन करने को तैयार था।

तुम्हें ब्रिटिश प्रचार के विस्तार और पैमाने का कुछ अन्वाजा इस बात से लग सकता है कि अमेरिका में ब्रिटिश वार मिशन यानी युद्ध-प्रचार-विभाग में ५०० अफ़सर और दस हजार आदमी काम करते थे। यह तो सरकारी इन्तजाम था। इसके अलावा ग्रैर-सरकारी काम बेहद होता था। इस प्रचार-कार्य के लिए उचित और अनुचित सब क़िस्म के तरीक़े काम में लाये जाते थे। स्वीडन के स्टाकहाल्म में अंग्रेजों ने सरकारी तौर पर एक अंग्रेज संगीतालय खोल रक्खा था, जिसमें ये लोग लोगों का तरह-तरह से मनोरजंन कराया करते थे, ताकि स्वीडन के बाशिन्दों की सद्भावना इनकी तरफ़ होजाय। इस प्रचार ने और जर्मनों की पनडुब्बी की कार्रवाइयों ने, जिसके बारे में बाद को कुछ बताऊँगा, अमेरिका को मित्र-दल के पक्ष में आने में बडी मदद दी। लेकिन तसफ़िया करनेवाली बात तो पैसे की थी।

लडाई बडी स्तर्चीली चीज है। यह भयंकर रूप से स्तर्चीला व्यापार है। लडाई में बहुमूल्य सामान की विशाल मात्रा लग जाती है और उसके बदले सिर्फ़ बरबादी मिलती है। दौलत पैदा करने के ज्यादातर काम इसकी वजह से रुक जाते हैं और लोगों की सारी ताक़त तबाही और बरबादी के लिए जमा होजाती है। इतना सारा धन कहाँसे आता था? पहली बात तो यह है कि मित्र-पक्ष में इंग्लेण्ड और फ्रांस ही ऐसे देश थे जिनकी माली हालत अच्छी कही जा सकती थी। यही नहीं कि ये अपनी लड़ाई का सारा खर्चा बरदाश्त करते रहे हों बल्कि अपने मददगारों को भी धन और यद्ध-सामग्री उधार देकर उनकी मदद करते थे। कुछ दिनों के बाद पेरिस बोल गया। उसके आर्थिक साधन ख़त्म होगये। इसके बाद लन्दन ने अकेले सारे मित्र-पक्ष को धन से मदद देनी शुरू की । लड़ाई के दूसरे साल के खत्म होने तक लन्दन भी बोल गया। इसलिए १९१६ के अन्त में फ़ांस और इंग्लैण्ड दोनों की साख ख़त्म हो चुकी थी। इसपर अंग्रेजों की एक मण्डली, जिसमें उनके बडे-बडे राजनीतिज्ञ शामिल थे, आर्थिक सहायता माँगने के लिए अमेरिका गई। अमेरिका उधार देने के लिए राजी होगया और उसके बाद से अमेरिका के पैसे से मित्र पक्ष की लड़ाई जारी रही। मित्र-पक्ष के क्रपर अमेरिका का क़र्ज़ा दिन दूना और रात चौगुना होने लगा और बढ़कर विस्मय-जनक संख्या तक पहुँच गया। ज्यों-ज्यों कर्ज बढ़ा, अमेरिका के बडे-बडे बेंक और ताहकार, जिन्होंने उधार दिया था, मित्र-पक्ष की विजय के लिए अधिकाधिक उत्सुक

होते गये। उन्होंने सोचा कि अगर जर्मनी ने मित्र-पक्ष को हरा विया तो वह बेशुमार रक्षन कैसे मिलेगी जिसे अमेरिका ने मित्र-पक्ष को उचार दे रक्खा है? अमेरिका के महाजनों को जेब पर आ बनी और उन्होंने ऐसी हालत में जो मुनासिब समझा किया। इस बात का ख़याल अमेरिका में बढ़ने लगा कि वह लड़ाई में मित्र-पक्ष का साथ दे और अन्त में अमेरिका ने साथ विया।

आजकल हम अमेरिकन कर्ज के बारे में बहुत-कुछ सुनते हैं और अखबारों में भी इसकी खूब चर्चा रहती हैं। यह कर्ज, जो इंग्लैण्ड और फ़ान्स की गर्दन में चक्की की तरह लटका हुआ है और जिसे ये अब अदा नहीं कर सकते, लड़ाई के जमाने में लिया गया था। अगर यह रुपया उस वक्त न मिला होता तो इनकी साख बिलकुल जाती रहती और शायद अमेरिका इनका साथ भी न देता।

में अब यहाँ ठहर जाऊँगा। अगले खत में में तुम्हें यह बतलाऊँगा कि लड़ाई के बौरान में क्या हुआ और लड़ाई कैसे खत्म हुई।

### : 388 :

# महायुद्ध की गति

१ अप्रैंज, १९३३

जब अगस्त १९१४ के शुरू में लड़ाई आरम्भ हुई, सारी दुनिया फ्रांस की उत्तरी सरहद और बेलजियम की तरफ देखने लगी। जर्मन फ़ौजें आगे बढ़ती जाती थीं और उनके रास्ते में जितनी रुकावटें पड़तीं उन सबको कुचलती जाती थीं। थोडी देर के लिए नन्हे-से बेलजियम ने इन्हें रोका, इसपर नाराज होकर इन लोगों ने आतंक पैदा करनेवाली हरकतों से बेलजियन लोगों को डराना चाहा। मित्र-पक्ष ने इन्हीं बातों के आधार पर अत्याचार की कहानियां बनाई थीं। जर्मन फ़ौजें पेरिस की तरफ़ बढ़ीं; फ्रांस की सेना इनके सामने ठहर न सकी और छोटी-सी ब्रिटिश सेना हटाकर एक तरफ़ करवी गई। लड़ाई शुरू होने के एक महीने के अन्दर ही ऐसा मालूम होता था कि पेरिस की क़िस्मत का फ़ैसला होगया। फ़्रांसीसी सरकार अपने दफ्तरों और अपनी क़ीमती चीजों को दक्षिण में वोडियो को ले जाने की तैयारी करनें लगी। कुछ जर्मनों ने समझा कि हमने लड़ाई जीत ली। जिगस्त के अख़ीर में पश्चिमी मोर्चे यानी फ्रांसीसी मोर्चे पर यह हालत थी।

इसी बीच रूसी फौजें पूर्वी प्रशा पर हमला कर रही थीं। इस बात की कोशिश की गई कि जर्मनों का ध्यान पश्चिमी मोर्चें से हट जाय। फ़्रांस और इंग्लैंण्ड में रूसी स्टीमरोलर (भाप से चलनेवाला बड़ा बेलनदार इंजिन) के ऊपर बहुत आशायें बांधी गई थीं। यह कहा जाता था कि यह बेलन बेलते-बेलते बॉलन पहुँचेगा। रूसी सिपाहियों के पास काफ़ी अस्त्रशस्त्र नहीं थे और उनके अफ़सर बिलकुल नालायक थे, और उनके पीछे जार की बेईमान सरकार थी। एकाएक जर्मन लोग रूसियों पर टूट पडे और एक बहुत बड़ी रूसी सेना को पूर्वी प्रशा की झीलों और दलदलों में फंसाकर बरबाद कर दिया। इस बड़ी जर्मन विजय को 'टैननबर्ग की लड़ाई' कहते हैं; और इस विजय के साथ जिस स्नास सेनापित का नाम जुड़ गया है वह वान हिण्डनबर्ग था, जो आजकल जर्मन लोकतंत्र का राष्ट्रपति है।

यह बड़ी भारी विजय जरूर थी, लेकिन एक तरह से जर्मन फौजों का इससे बड़ा नुक़सान हुआ। इस विजय को प्राप्त करने के लिए और इस बात से डरकर कि रूसी लोग पूर्व में कुछ बढ़ रहे हैं, जर्मनों ने अपनी कुछ फौज फ्रांस से हटाकर रूस की तरफ़ भेज वी। इसकी वजह से पिक्चिमी मोचें पर उनका जोर कुछ कम होगया और फ्रांसीसी फ़ौज ने आगे बढ़नेवाले जर्मनों को पीछे हटा देने की जबरदस्त कोशिश की। सितम्बर १९१४ के शुरू में मार्न (Marne) की लड़ाई में उन्होंने जर्मनों को पचास मील पीछे हटा टिया। पेरिस बच गया और फ्रांसीसियों और अंग्रेजों को साँस लेने का मौक़ा मिल गया।

जर्मनों ने फिर आगे बढ़ने की कोशिश की और वे क़रीब-क़रीब कामयाब हो चुके थे, लेकिन फिर रोक लिये गये। इसके बाद दोनों फ़ौजें अपनी-अपनी जगह पर डट गईं और खन्दक खोदकर नये किस्म की लड़ाई (Trench warfaa.) शुरू हुई। एक किस्म की जिच-सी होगई थी। यह खन्दकी लड़ाई पश्चिमी मोचें पर तीन वर्ष से ज्यादा तक और क़रीब-क़रीब लड़ाई के खत्म होने तक जारी रही। बडी-बडी फ़ौजें छछूंदर की तरह जमीन में बिल बनाकर रहती थीं और एक-दूसरे को बेदम करने की कोशिश करती थीं। जर्मन और फ़ांसोसी सेनायें इस मोचें पर शुरू से ही लाखों की तादाद में रहीं,—और अंग्रेजों की भी छोटी-मोटी फ़ौज इस मोचें पर तेजी से तादाद में बढ़ती गई—यहाँतक कि इसकी भी तादाद लाखों तक पहुँच गई।

पूर्व के या रूसी मोर्चे पर इससे ज्यादा हलचल रही। रूसी फ़ौजें आस्ट्रियन लोगों को बार-बार शिकस्त देती थीं, लेकिन जर्मनों से हमेशा हार जाया करती थीं। इस मोर्चे पर मरने और खड़मी होनेवालों की तादाद बहुत ही ज्यादा थी। यह न समझना कि पश्चिमी मोर्चे पर इस खन्दकी लड़ाई की वजह से कम आदमी काम आये। आदिमियों की जिन्दगी के साथ आश्चर्यजनक लापरवाही से खेल खेला

१. अब इनकी मृत्यु हो चुकी है।

जाता था और दुइमन के मजबूत मोर्चे पर हमला करने के लिए लाखों आदमी मौत के मुंह में जानबूझकर ढकेल दिये जाते थे और इसका कोई नतीजा नहीं निकलता था।

युद्ध के दूसरे अनेक रंगमंच भी थे। तुकों ने स्वेज की नहर पर हमला करना चाहा, लेकिन पीछे हटा दिये गये। मिस्न, जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया है, १९१४ के दिसम्बर में किटिश संरक्षकता में लेलिया गया था। फ़ौरन ही ब्रिटेन ने वहाँकी नई व्यवस्थापक सभा को स्थिगत कर दिया और जिन लोगों पर शक था उन्हें जेलिखाने में भर दिया। राष्ट्रीय अखबार दबा दिये गये और पाँच आदमी से ज्यादा एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते थे। मिस्न की 'सेंसर प्रणाली' को लन्दन के टाइम्स ने 'बर्वर कठोरता से भरी हुई' बताया था। इस देश में सारी लड़ाई भर फ़ौजी क़ानून जारी रहा।

ब्रिटेन ने तुर्की के जीर्ण-शीर्ण साम्प्राज्य के कई कमजीर हिस्सी पर हमला किया। पहले इराक पर और फिर फिलस्तीन और सीरिया पर। अरबस्तान में अंग्रेजों ने अरबों की राष्ट्रीय भावना से फ़ायदा उठाया और धन और सामग्री की गहरी रिश्वत की मदद से तुर्की के खिलाफ़ अरबों में बगावत पैदा करदी। इस बगावत को जिम्मेदारी खासतौर से अरबस्तान में अंग्रेजों के एक प्रतिनिधि कर्नल टी० ई० लारेंस को थी। उस वक्त से इसके बारे में यह मशहूर होगया है कि यह एक रहस्यपूर्ण यानी भेदों से भरा हुआ व्यक्ति है और एशिया के कितने ही आन्दोलनों के पीछे इसकी साजिश है।

लेकिन तुर्की के मर्मस्थल पर सीधा हमला १९१५ की फरवरी में झुरू हुआ, जबिक ब्रिटिश जल-सेना ने दरें दानियाल में घुसकर कुस्तुनतुनिया पर क्रब्जा करना चाहा। अगर इस बात में ये लोग कामयाब होगये होते, तो इन्होंने लड़ाई में तुर्की का खात्मा हो नहीं कर दिया होता बिल्क पश्चिमी एशिया से जर्मन लोगों का असर भी खत्म कर देते। लेकिन ये नाकामयाब रहे। तुर्की ने बहादुरी से लड़ाई की और एक दिलचस्पी की क़ाबिले गौर बात यह है कि इस लड़ाई में मुस्तफ़ा कमालपाशा का बहुत बड़ा हाथ रहा। क़रीब सालभर तक अंग्रेजों ने गैलीपोली में यह कोशिश जारी रक्खी। बाद को बहुत नुक़सान उठाकर ये वहाँसे हट गये।

पश्चिमी और पूर्वी अफ़रीका के जर्मन-उपनिवेशों पर भी मित्र-पक्ष ने हमला किया। ये उपनिवेश जर्मनी से बिलकुल अलग थे और इनको कोई मदद नहीं मिल सकती थी। धीरे-धीरे ये पस्त होगये। चीन में कियानचान के प्रदेश पर, जिसे जर्मनी ने चीन से हड़प लिया था, जापान ने आसानी से क़ब्जा कर लिया। जापान के सामने कोई रकावट नहीं थी और सुदूर-पूर्व में कुछ लड़ाई का साज-बाज भी नहीं था। इस-

लिए उसने चीन को डरा-धमका कर तरह-तरह की फायदेमन्द रिआयतों और अधि-कारों को हासिल करने में अपना बक्त लगाया।

इटली नें कई महीने तक लड़ाई की गित देखी और यह समझने की कोशिश की कि कौन पक्ष जीतेगा। अख़ीर में उसने यह निश्चय किया कि जीतने की ज्यादा सम्भावना मित्र पक्ष की है। इसलिए उसने मित्र पक्ष की रिश्वतों को मंजूर कर लिया और एक गुप्त समझौता होगया। मई १९१५ में इटली बाक़ायदा लड़ाई में, मित्र-पक्ष में, शामिल होगया। वो वर्ष तक इटैलियन और आस्ट्रियन एक दूसरे के सामने डेंटे रहे और कोई नतीजा न निकला। इसके बाद जर्मन लोग आस्ट्रियनों की मवद के लिए आ गये और इटैलियन इनके सामने पस्त हो गये। जर्मन और आस्ट्रियन मिलकर करीब-करीब वेनिस तक पहुँच गये।

अक्तूबर १९१५ में बलगेरिया जर्मनी से मिल गया। इसीके बाद ही आस्ट्रिया और जर्मनी की संयुक्त सेना ने बलगेरिया की मदद से सर्बिया को बिलकुल पस्त कर दिया। सर्बिया का राजा अपनी बची-खुची फ़ौज लेकर अपने देश से भागकर मित्र-पक्ष के जहाजों में जा छिपा और सर्बिया जर्मनों के क़ब्जे में आगया।

रूमानिया ने बालकन की लड़ाई में जो रुख़ इिस्तियार किया था उससे उसकी यह ख़ास शोहरत हो गई थी कि वह हमेशा मौक़े से फ़ायदा उठाने के घात में रहता है। दो वर्ष तक उसने महायुद्ध की गित देखी और आख़िरकार अगस्त १९१६ में, यह मित्र-दल की तरफ़ आ गया। इसे बहुत जल्द ही इस काम की सज्जा मिल गई। जर्मन फ़ौज इसके ऊपर टूट पड़ी और इसको दबोच लिया। रूमानिया भी आस्ट्रिया और जर्मनी की मातहती में आ गया।

इस तरह जर्मनी और आस्ट्रिया ने, जिन्हें मध्य यूरोपियन ताक़तों के नाम से पुकारा जा रहा था, बेलजियम पर, उत्तर पूर्व में फांस के एक हिस्से पर, पोलंण्ड, सिंबया और रूमानिया पर क़ब्जा कर लिया। युद्ध के अनेक रंगमंचों पर भी इनकी विजय हुई थी। लेकिन लड़ाई का केन्द्र पिंचमी मोचें और समुद्र पर था, और इन जगहों पर इनकी स्थित में कोई प्रगति नहीं हो रही थी। इस मोचें पर प्रतिद्वन्द्वी फ़ौजें मृत्यु की गोद में खेल रही थीं यानी मरने-मारने के लिए गुथीं पड़ी थीं। समुद्र पर मित्र-पक्ष हावी था। लड़ाई की शुरूआत में कुछ जर्मन कूजर इधर-उधर फिरे थे और इन्होंने मित्र-पक्ष के जहाजों की आमद-रफ़्त में बख़ल भी विया था। इनमें से एक मशहूर 'एमडन' भी था जिसने मदरास पर भी गोले बरसाये थे, लेकिन यह एक छोटी-सी बात थी। मित्रपक्ष समुद्री रास्तों पर हावी था, और इस घटना की वजह से उनकी इस स्थित में कोई फ़र्क नहीं आया। समुद्र पर क़ब्जा रखने की वजह से

मित्रपक्ष ने इस बात की कोशिश की कि मध्य-यूरोपीय शक्तियों को यानी जर्मन, आस्ट्रिया वर्गरा को बाहरी दुनिया से खाने-पीने की सामग्री या दूसरी चीर्जे बिलकुल न मिलें। इस रोक-थाम की वजह से जर्मनी और आस्ट्रिया के ऊपर बड़ा भयंकर संकट आ पड़ा क्योंकि भोजन के पदार्थ मुश्किल से भिलने लगे और सारी आबादी भूखों मरने लगी।

इसके जवाब में जर्मनों ने पनडुब्बियों (सबमेरीनों) के जरिये से मित्रपक्ष के जहाजों को डुबोना शुरू किया। यह पनडुब्बी की लड़ाई इतनी कामयाब रही कि इंग्लैंग्ड में भी भोजन की चीजें बहुत कम पहुँचने लगीं और अकाल पड़ने का खतरा होगया। १९१५ के मई के महीने में एक जर्मन-पनडुब्बी ने लुसीटानिया नाम के एक एटलांटिक महासागर में चलने वाले विशाल अंग्रेजी जहाज को डुबा दिया। बहुत से आवमी इसीमें डूब गये। बहुत से अमेरिकन भी इसमें डूबे और इसकी वजह से अमेरिका में बहुत नाराजी और गुस्सा पैदा हो गया।

जर्मनी ने इंग्लंण्ड के ऊपर हवाई जहाज से भी हमला किया। चांदनी रात में बड़े-बड़े जेपिलन हवाई जहाज लन्दन के ऊपर और उन जगहों पर, जहां गोले-बारूद बनते थे, बम फेंकने आते थे। इसके बाद सामान्य हवाई जहाजों ने बम फेंकना शुरू किया। हवाई जहाज की भन्नाहट का सुना जाना, हवाई जहाजों पर गोला मारने वाली तोपों का दगना और लोगों का तहस्तानों में अपने बचाव के लिए भागकर घुसना लन्दन के लिए मामूली बात हो गई। शहरी (Civil) जनता पर इस तरह गोला बरसाने के कारण अंग्रेजों में बहुत रोष पैदा हुआ और उनका यह रोष सही था, क्योंकि इस किस्म की गोलाबारी बड़ी भयंकर चीज होती है। लेकिन जब अंग्रेजी हवाई जहाज हिन्दुस्तान के उत्तर-पिश्चम की सरहद पर या इराक में बम फेंकते है या उस शैतानी ईजाद को, जिसे देर से फूटने वाला बम कहते है, गिराते है, तो ब्रिटेन में जरा भी रोष पैदा नहीं होता। इसे ये लोग पुलिस का काम कहते है और शान्ति के जमाने में भी अकसर इसका प्रयोग करते रहते है।

इस तरह महीने-पर-महीने बीतते गये और लड़ाई चलती रही, और जिस तरह से जंगल की आग टिड्डियों को भस्म करती हैं उसी तरह यह मनुष्यों का भस्म करती रही, और ज्यों-ज्यों दिन बीतते गये यह अधिक विनाशकारी और बर्बर होती गई। जर्मन लोगों ने जहरीली गैस से लड़ना शुरू किया और बहुत जल्द दोनों तरफ से जहरीली गैस इस्तेमाल होने लगी। बम फॅकने के लिए हवाई जहाजों का ज्यादा-से-ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। और इसके बाद पहले-पहल अंग्रेजों ने टेंक का इस्तेमाल १. टेंक—लोहे की चादरों से ढकी,सब फौजी सामान से भरी मोटरगाड़ी जिसमें शुरू किया । टैंक बहुत बडी भयंकर मशीन होती है जो हर एक चीज पर रेंग सकती हैं । मोचौं पर लाखों आवमी काम आये, और इनके पीछे देश के अन्दर औरतें और बच्चे भूख और दिख्ता की यातना में पिस गये । जर्मनी और आस्ट्रिया में खास तौर से, नाकेबन्दी की वजह से, लोग बुरी तरह भूखों मरने लगे । सहनशीलता की परीक्षा शुरू होगई । इस मुसीबतों की परीक्षा में कौन पक्ष ज्यादा दिन तक क़ायम रह सकेगा, यही सवाल सामने आ गया । कौन सेना दूसरे को पहले थका देती है, क्या मित्र-पक्ष की नाकेबन्दी की वजह से जर्मन लोगों की हिम्मत टूट जायगी, क्या जर्मन पनडुब्बियों की कारगुजारियों से इंग्लैण्ड भूखों मरने लगेगा और उसका साहस और जीवट खतम हो जायगा ? हरेक देश में मुसीबत और बलिदान के बडे-बडे उदाहरण दिखाई पडे । लोग सोचनें लगे कि क्या यह सारा भयंकर त्याग और कष्ट फिजूल जायगा ? क्या हम उन लोगों के बलिदान को भूल जायँ जो मर गये और दुश्मन के सामने सर झुका दें ? युद्ध के पहले के दिन बहुत दूर मालूम होने लगे; लड़ाई के कारण भी लोग भूल गये, सिर्फ़ एक चीज पुरुषों और स्त्रियों के दिमाग्र में रह गई थी——विजय और बदला लेने की ख्वाहिश ।

प्रसिद्ध फ़्रेंच कवि एदमाँ रोस्ताँ ने लिखा था :— Je ne veux que vior la victoirc, Ne me demandez pas : "Apres." Apres, je veux bien la nuit noire Et le sommeil sous les cypres.

अर्थात् "मैं सिर्फ़ विजय देखना चाहता हूँ। उसके बाद क्या होगा, यह मुझसे न पूछो। बाद में मैं अँधेरी काली रातें और सरो के वृक्षों के नीचे सोना पसंद करूँगा।"

इस कवि की आशा ज्यों-की-त्यों पूरी हुई। विजय के तीन हफ्ते के अन्दर वह मर गया।

जो लोग किसी सिद्धान्त के लिए शहीद हो चुके हैं उनका आह्वान बड़ा भयंकर होता है। जिसके दिल में जरा-सा भी जोश है इस आह्वान के सामने कैसे रक सकता है? लड़ाई के इन आख़री सालों में हर जगह अन्धकार का राज्य था। लड़ाई में शामिल देशों में हरेक घर रंज और अफ़सोस में डूबा हुआ था। लोग थके हुए थें; उनकी आँखें खुल गई थीं; लेकिन वे कर क्या सकते थे, सिवाय इसके कि झंडा ऊँचा रक्खें। एक ब्रिटिश अफ़सर मेजर मैकी की बनाई हुई इस प्रभावशाली कविता को पढ़ो

पहियों पर मोटी सांकलें होती हैं जिसके कारण यह ऊँची नीची जगहों पर भी चल सकती हैं।

और इसकी कल्पना करो कि लड़ाई के उस अन्धकारमय और संकटपूर्ण जमाने में उसकी क़ौम के पुरुष और स्त्रियों के दिल पर, जिन्होंने इसे पढ़ा होगा, क्या असर पड़ा होगा। याद रक्खो कि इसी क़िस्म की किंदितायें कई भाषाओं और अनेक मुल्कों में लिखी गई थीं——

We are Dead. Short days ago
We lived, felt down, saw sunset glow,
Loved and were loved, and now we lie
In Flanders Fields.

यानी----

"(आज)हम मुर्दा हैं। पर चन्द दिन पहले हम जीवित थे; उषा का अनुभव करते थे और सूर्यास्त की चमक को देखते थे। प्यार करते थे और प्यार किये जाते थे। और आज हम फ्लैण्डर्स की युद्धभृमि पर पड़े हुए हैं। आज हम मुर्दा हैं।"

✓ Take up our quarrel with the foe:

To you from failing hands we throw

The Torch; be yours to hold it high.

If you break faith with us who die

We shall not sleep though Poppies grow

In Fianders Fields

"दुश्मन के साथ चलनेवाले हमारे इस युद्ध को अब तुम ग्रहण करो। हम अपने इन बेकाम हाथों से यह मशाल तुम्हें सौंपते हैं। अब इसे ऊँचा और प्रज्वित रखना तुम्हारा काम हैं। यदि तुमने हम मरने वालों के साथ विश्वास घात किया तो हम कभी सोयेंगे नहीं। (हमारी आत्मा को शान्ति न मिलेगी) चाहे फ्लैण्डर्स के मैदानों में पपी के पौधे भले ही उग आवें।"

१९१६ के अन्त में मित्र-पक्ष कुछ मजबूत होता दिखाई दिया। इनके नये टंकों ने पिट्यमी मोर्चे पर उन्हें कुछ मजबूती दी थी। जेपलिन हवाई जहाज, जो इंग्लैण्ड पर हमला करते ये टूटने लगे। जर्मन-पनडुब्बियों के होते हुए भी तटस्थ देशों के जहाजों पर काफ़ी खाने का सामान इंग्लैण्ड पहुँच जाता था। सन् १९१६ की मई में उत्तरी समुद्र में एक जहाजी युद्ध हुआ था। इसे जेटलैण्ड की लड़ाई कहते हैं। इस लड़ाई में कुल मिलाकर अंग्रेजों को कामयाबी मिली। इधर जर्मनी की नाकेबन्दी से आस्ट्रिया और जर्मनी के लोग भूखों मरने लगे थे। ऐसा जान पड़ता था कि समय ही मध्य यूरो-पीय शक्तियों के लिलाफ़ है और फुर्ती से कुछ कर दिखाने की जरूरत मालूम हुई। जर्मनी ने समझौते के लिए भी कुछ इशारा किया था, लेकिन मित्र-पक्ष इसके लिए बिल-कुल तैयार न हुआ। मित्रपक्ष की सरकारें अपनी गुष्त संधियों से अनेक देशों के बँटवारे के लिए बंधी हुई थीं और जब तक पूरी विजय न होजाती, संतुष्ट नहीं हो सकती थीं।

अमेरिका के राष्ट्रपति उडरो विल्सन ने सुलह कराने की कोशिश की थी, लेकिन वह नाकामयाब रहे।

इस पर जर्मन-नेताओं ने यह निश्चय किया कि अपनी पनडुब्बी का युद्ध तेजी से चलावें और इस तरह से इंग्लंड को भूखों मार कर उसको नीचा विखा वें। इस खयाल से इन लोगों ने १९१७ की जनवरी में इस बात का ऐलान किया कि चन्द समुद्रों में वे तटस्थ जहाज भी डुबा वेंगे। यह इसलिए किया गया था कि तटस्थ लोग इंग्लंड में खाने-पीने का सामान न पहुँचावें। इस ऐलान से अमेरिका बहुत नाराज हुआ। वह इस बात को बरवाश्त नहीं कर सकता था कि उसके जहाज इस तरह डुबो विये जायें। इसलिए लड़ाई में शामिल हो जाना उसके लिए अनिवार्य होगया। जर्मन-सरकार ने जब हरेक जहाज को पनडुब्बी से डुबाने का अपना निश्चय किया होगा, तब यह बात उसे जरूर मालूम रही होगी। शायव उसका यह ख़याल रहा हो कि अब कोई दूसरा चारा नहीं और इस ख़तरे को उठाना ही पड़ेगा, या उसने यह सोचा हो कि मित्र पक्ष को अमेरिकन पूँजीपित काफी धन दे ही रहे हैं। बहरहाल १९१७ की अप्रैल में अमेरिका ने लड़ाई की घोषणा कर दी और इसके मैदान में आजाने से जर्मनों की हार निश्चित होगई। अमेरिका के पास विस्तृत बसीले थे और जब दूसरी क्रौमें थक चुकी थीं इससे एक नई स्थित पैदा होगई।

अमेरिका के युद्ध में शामिल होने के पहले एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना हो चुकी थी। १५ मार्च १९१७ को रूस की पहली क्रान्ति के कारण जार को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी थी। में तुम्हें इस क्रान्ति के बारे में अलग लिख्ंगा। में तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि इस क्रांति की वजह से युद्ध में बड़ा फ़रक़ पड़ गया। रूस जर्मन शिक्तयों के ख़िलाफ़ बिलकुल नहीं लड़ सकता था और इसका मतलब यह होगया कि जर्मनी में पूर्वी मोर्चे पर लड़ने की चिन्ता जाती रही। वह अपनी पूर्वी फ़ौजों का ज्यादातर हिस्सा अब पिश्चमी मोर्चे पर भेज सकता था और उन्हें अंग्रेज और फ्रांसीसियों के खिलाफ़ लड़ा सकता था। एक दम से स्थिति जर्मनी के लिए बहुत अनुकूल होगई। अगर उसे रूस की क्रान्ति की ख़बर उसके होने के छः-सात हफ्ता पहले मालूम होगई होती तो कितना फ़रक पड़गया होता! शायद तब पनडुब्बियों की लड़ाइयों को वह तेज न करता और अमेरिका तटस्थ रहता। रूस के युद्ध-क्षेत्र से बाहर रहने पर और अमेरिका के तटस्थ होते हुए यह बहुत मुमिकन था कि जर्मनी अंग्रेजी और फ़ांसीसी सेनाओं 'को कुचल ढालता। फिर भी जर्मनों की ताक़त पिश्चमी मोर्चे में बढ़ गई और जर्मन पनडुब्बियों ने मित्रपक्ष और तटस्थ देश के जहाजों को ज्यादा तादाद में नष्ट कर डाला।

रूस की कान्ति से जर्मनी को मदद मिल रही थी, फिर भी जर्मनी में अन्दरूनी

कमजोरी पैदा करने का यह सबसे बड़ा कारण हुआ। पहली कान्ति के आठ महीने भी नहीं हुए थे कि दूसरी क्रान्ति हो गई और अधिकार सोवियट और बोल्डोविकों के हाथ में आ गया, जिनकी पुकार मुलह की थी। इन लोगों ने सारी लड़नेवाली क्रौमों के सैनिकों और मजदूरों से शान्ति के लिए अपील की और यह बताया कि यह लड़ाई पूँजीपितियों की लड़ाई है, और मजदूरों को इस बात की इजाजत न देनी चाहिए कि वह साम्प्राज्यवादियों के उद्देशों की पूर्ति के लिए अपने को नष्ट करावें। यह आवाज और यह अपील मोर्चे पर दूसरी क्रौमों के सिपाहियों तक भी पहुंची और इसका बहुत काफ़ी असर हुआ। फ्रांसीसी सेना में कई बलवे हो गये, जिन्हें अधिकारियों ने दबा विया। जर्मन सिपाहियों पर इससे भी ज्यादा असर हुआ था क्योंकि बहुत-सी जर्मन पलटनों ने क्रान्ति के बाद रूसियों से दोस्ती करली थी। जब ये पलटनें पिश्चमी मोर्चे को तब्बील की गई, तब इस नये संदेश को वे अपने साथ ले गई और इसे दूसरी पलटनों में फैलाया। जर्मनी लड़ाई से थका हुआ था और बिल्कुल निरुत्साह हो रहा था। रूस से आये हुए ये बीज ऐसी जमीन पर गिरे जो इनको लेने के लिए तैयार थी। इस तरीक़ से रूसी क्रान्ति ने जर्मनी को अन्दरूनी तरीक़ पर कमजोर कर दिया।

लेकिन जर्मनी के फौजी अफ़सरों ने इन चेतावनियों की तरफ़ से अपनी आंखें बिलकुल बन्द करली थीं। इन्होंने सोवियट रूस से मुलह तो की लेकिन उसको दबाकर उसे जर्मनी के साथ एक अपमानजनक समझौता करने को मजबुर किया। सोवियट रूस ने इस समय यही मंजूर कर लिया, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था और वह हर हालत में सुलह चाहता था। मार्च १९१८ में जर्मन फ़ौज ने पिचमी मोर्चे पर अपना आख़िरी विशाल प्रयत्न आरम्भ किया। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मोर्चों को तोड दिया, अनेक सेनाओं को नष्ट कर डाला और फिर मार्न (Marne) नदी तक पहुँच गई जहाँ से वह ३६ बरस पहले पीछे हटा दी गई थी। यह बडा भगीरथ प्रयत्न था लेकिन यह आख़िरी प्रयत्न था । इसके बाद जर्मनी पस्त होगया । इसी दरमियान अटलांटिक पार करके अमेरिका की फौजें आ गई और अपने कट अनभव के आधार पर पश्चिमी मोर्चे की सारी मित्रपक्ष की सेनायें अंग्रेज, फ्रांसीसी और अमेरिकन एक मुख्य सेनापति की मातहती में कर दी गई ताकि पूरा-पूरा सहयोग हो सके और संगठित तौर पर प्रयत्न किये जा सकें। फ्रेंच मार्शल फ़ोक (Foch) पश्चिम में मित्र-पक्ष की सारी सेनाओं का मुख्य सेनापित बना दिया गया। १९१८ के बीच तक हवा निश्चित तौर से बदल चुकी थी। मित्र-पक्ष के हाथ में ताक़त पहुँच चुकी थी और ये लोग बढ़ते गये और जर्मनों को पीछे हटाते गये । अक्तूबर के खतम होने तक लड़ाई का ख़ात्मा हो चुका था और युद्ध बन्द करने की बातचीत होने लगी थी।

४ नवम्बर को कील में जर्मन जल-सेना में ग्रदर हो गया। इसके ५ दिन के बाद बिलिन में जर्मन-प्रजातन्त्र की घोषणा करदी गई। उसी दिन यानी ४ नवम्बर को कैंसर विलियम द्वितीय ने बड़ी बेइज्जती के साथ और भोंडे तरीक़े से जर्मनी से निकलकर हालैंड के लिए प्रस्थान किया और उसीके साथ होएनजोलर्न राजवंश भी खतम हो गया। चीन के मंचुओं के समान "ये शेर की तरह गरजते हुए दाख़िल हुए थे, लेकिन साँप की पूँछ की तरह ग्रायब होगये।"

★ (११ नवम्बर १९१८ को लड़ाई बन्द हुई। जो सुलह हुई वह अमेरिका के राष्ट्र-पति विलसन की १४ शतों (Fourteen Points) पर निर्भर थी। ये १४ शतों बहुत ह्द तक इन सिद्धान्तों पर निर्भर थीं कि छोटे राष्ट्रों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाय; निःशस्त्रीकरण हो; कोई गुप्त समझौता न किया जाय; सारी शक्तियां रूस को मदद दें और राष्ट्र-संघ बनाया जाय। आगे चलकर हम देखेंगे कि विजेताओं ने कितनी आसानी से इन १४ बातों को भुला दिया।)

लड़ाई ख़तम होगई, लेकिन इंग्लैण्ड की जल-सेना ने जर्मनी की नाकेबन्दी जारी रक्खी। भूख से तड़पते हुए जर्मनी की स्त्रियों और बच्चों को खाना पहुँचाने की इजाजत नहीं थी। छोटे-छोटे बच्चों के प्रति भी इस आश्चर्यजनक घृणा और प्रतिहिंसा की भावना को मशहूर ब्रिटिश राजनीतिज्ञ, देश सेवक, बड़े-बड़े अख़बार और अपने को उदार दल का समाचारपत्र कहने वाले भी प्रोत्साहन देते थे। उस समय इंग्लैण्ड के प्रधान सचिव लायड जार्ज उदार दल के थे। लड़ाई का सवा चार वर्ष का इतिहास निर्वयतापूर्ण अत्याचारों से भरा पड़ा है। और फिर भी मुलह के बाद जर्मनी की इस नाकेबन्दी का जारी रखना अपनी शुद्ध निर्वयता में बेमिसाल है। लड़ाई ख़तम हो चुकी थी और सारा मुल्क भूखों मर रहा था। छोटे-छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे थे और जान-बूझकर और जबरदस्ती इनको खाने का सामान नहीं पहुँचने दिया जाता था। लड़ाई की वजह से हमारे दिमाग किस तरह ख़राब जाते है और हममें पागलपन से भरी हुई घृणा किस हदतक समा जाती है! जर्मनी के पुराने चान्सलर वेथमैन हॉलबेग ने कहा था—''हमारी सन्तान और हमारी सन्तानों की सन्तान इंग्लैंड की नाकेबन्दी को याद रक्खेगी, जिसे इंग्लैंग्ड ने जबर्वस्ती हमारे ख़िलाफ़ जारी कर रक्खा है और जो बेरहमी में पैशाचिक कही जा सकती है।"

बडे-बडे राजनीतिज्ञ और ऊँचे-ऊँचे ओहदों के आदमी इस नाकेबन्दी को पसन्द करते थे। लेकिन बेचारा अंग्रेज सैनिक, जो असल में लड़ा था, इस दृश्य को नहीं देख सकता था। राइनलैण्ड के कोलोन में समझौते के बाद एक अंग्रेजी सेना रखदी गई थी, इस सेना के सेन(पित ने प्रथान सचिव लायड जार्ज के पास तार भेजा और उसमें बताया कि "जर्मन स्त्री और बच्चों की तकलीक़ों को देखकर ब्रिटिश क़ौज पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है।" लड़ाई बन्द होने के ७ महीने बाद तक इंग्लैंग्ड ने जर्मनी की नाकेबन्दी क़ायम रक्खी।

कई वर्षों तक लड़ते रहने की वजह से लड़ने वाली क्रौमें जानवर हो गई थीं। बहुत से लोगों के हृदय से सद्भावना ख़तम हो चुकी थी, और साधारण आदमी आघे बदमाश होगये थे। उद्दंडता और घटनाओं को जानबूझ कर तोड़-मरोड़ कर बयान करना लोगों के लिए मामूली बात थी और इनका दिल प्रतिहिंसा और घृणा की भावना से भरा हुआ था।

लड़ाई का तलपट क्या था, कोई अभी तक इसे नहीं जानता । हिसाब लगाया जारहा है । में तुम्हें कुछ आंकडे बताता हूँ जिससे तुम्हें यह मालूम होगा कि आजकल युद्ध का क्या मतलब होता है ।

युद्ध में घायलों और मरे हुओं की पूरी संख्या निम्नलिखित आँकी गई है—

मृत सैनिक (जिनका पता है) १,००,००,०००

सैनिक जिनके बारे में समझा जाता है कि मारे गये २०,००,०००

ग्रैर-सैनिक जो मारे गये २,००,०००

जल्मी २,००,००,०००

कैंदी २०,००,०००

लड़ाई के अनाथ १०,००,०००

लड़ाई की विधवायें ५०,००,०००
वेश छोड़कर भागे हुए १,००,०००

इन विशाल आँकडों को देखों और इस बात की कल्पना करने की कोशिश करों कि इनके पीछे कितनी मानुषी यातना छिपी हुई है। इनको जोड़ डालो। सिर्फ मरे हुए और जिस्मयों की तादाद ४ करोड़ और ६० लाख होती है जो कि युक्तप्रांत की सारी आबादी के बराबर है।

और इस लड़ाई में नक़द कितना खर्च हुआ, इसका भी हिसाब लगाया जा रहा है। अमेरिकन तख़मीना यह है कि मित्र-पक्ष का ४० अरब ९९ करोड़ ९६ लाख पौंड और जर्मन-पक्ष का १५ अरब १२ करोड़ २३ लाख पौंड खर्च हुआ। बोनों को जोड़ डालो, कुल ख़र्च ५६ अरब पौंड हुआ। इत आँकडों को हम अच्छी तरह से समझ नहीं सकते, क्योंकि हमारी रोजाना की जिन्दगी से ये बिलकुल परे मालूम होते हैं। इनसे हमें ज्योतिष के आँकडे याद आ जाते हैं जब हम सूरज या सितारे का पृथ्वी से फ़ासला जानने की कोशिश करते हैं। कोई ताज्जुब की बात नहीं कि लड़ाई में शामिल पुरानी

क़ौमें, विजयी और पराजित दोनों बराबर ही, लड़ाई के ख़र्चे के बुरे असर से अभी तक परेशान हैं।

'युद्ध ख़त्म करने के लिए युद्ध', 'लोकतन्त्र के लिए दुनिया में रास्ता साफ करने के लिए युद्ध', 'आत्म निर्णय का युद्ध' 'स्वतन्त्रता' और 'उच्च आदर्शों का युद्ध' ख़तम होगया था। इंग्लैण्ड, फ़ांस, अमेरिका, इटली और इनके छोटे-मोटे पिछलग्गु ( रूस इनसे अलग था ) विजयी हुए थे। इन ऊँचे और महान् आदर्शों को क्रियात्मक रूप में कैंसे लाया गया, यह हम बाद को देखेंगे। फिलहाल तो हम अंग्रेज कवि साउदे की एक कविता उद्धृत करेंगे जो उसने एक पुरानी और दूसरे मौक़े की विजय के बारे में लिखी थी—

"And everybody praised the Duke Who this great fight did win"
"But what good came of it at last?"
Quoth little Peterkin.
"Why; that I can not tell", said he,
"But 'twas a famous victory."

यानी "हरेक ड्यूक की, जिसने इस बड़ी लड़ाई में विजय प्राप्त की थी, तारीफ़ कर रहा था। पर छोटे से पेटरिकन ने पूछा कि 'आखिर इससे फ़ायदा क्या हुआ ?' उसने कहा—'क्यों ? यह तो में नहीं बता सकता पर यह एक गौरवपूर्ण विजय थी।'

## : १५० :

# रूस से ज़ारशाही का ख़ात्मा

७ अप्रैल, १९३३

लड़ाई को गित का बयान करते हुए मैंने रूसी कान्ति और युद्ध पर उसके प्रभाव का जिक किया था। युद्ध पर उसने जो असर डाला वह तो पड़ा ही परंतु संसार के इति-हास में भी यह कान्ति अपने किस्म की एक अनोखी और विशाल घटना हुई है। यद्यपि यह अपने किस्म की पहली क्रान्ति थी, पर मुमिकन है कि बहुत दिनों तक यह अपने किस्म की अकेली क्रान्ति न बनी रहे; क्योंकि यह दूसरे देशों के लिए एक किस्म का चैलेंज या चुनौती बन गई है और सारी दुनिया के बहुतेरे क्रान्तिकारियों के सामने एक नमूना पेश कर गई है। इसलिए इसकी गहरी छानबीन करनी चाहिए। निस्सन्देह महा-युद्ध का यही सबसे बड़ा नतीजा था, हालांकि जिन राजनीतिज्ञों ने और सरकारों ने दुनिया को लड़ाई में घकेला था, वे इसे जरा भी नहीं चाहते थे और उन्हें इसका ख़याल भी नहीं था। या यह कहना शायद ज्यादा सही हो, कि इसका जन्म उस आर्थिक और ऐतिहासिक परिस्थिति से हुआ था जो रूस में पाई जाती थी। युद्ध की वजह से पैदा होनेवाली मुसोबतों और नुकसानों ने परिस्थिति को तेजी के साथ संकटपूर्ण बना दिया और कान्ति के महापुरुष और अद्भुत बृद्धिवाले लेनिन ने इसका फ़ायदा उठाया।

१९१७ में रूस में असल में दो क्रान्तियां हुईं---एक मार्च में और दूसरी नवम्बर में। या इस सारे युग को हम क्रान्ति का निरन्तर प्रवाह कह सकते हैं और ये दो तारीखें ऐसी हैं जबकि प्रवाह ऊँची-से-ऊँची सतह पर पहुँच गया था।

मैंने रूस-सम्बन्धी पिछले स्नत में १९०५ की क्रान्ति का जिक्र किया है। यह क्रान्ति भी लडाई और पराजय के समय पैदा हुई थी। इसे बेरहमी के साथ दबा दिया गया और जार की सरकार ने आजादी के साथ निरंक्ज़ता की अपनी जीवन-यात्रा जारी रक्ली। सब क्रिस्म के आजाद खयालों को खुफ़िया पुलिस से पता चलाकर यह सरकार दबा देती थी। मार्क्स के अनयायी और ख़ासकर बोलशेविक कुचल दिये गये और इनके ख़ास-ख़ास आदमी, और औरतें भी, या तो साइबेरिया के मैदानों में भेज दिये गये या उन्होंने विदेशों में जाकर शरण ली। लेकिन इन लोगों की, जो विदेशों में रहते थे, इस छोटी-सी तादाद ने भी अपना प्रचार जारी रक्ला और लेनिन के नेतृत्व में अध्ययन करते रहे। ये लोग मार्क्स के उसूलों के कट्टर माननेवालों में थे; लेकिन मार्क्स के उसल जर्मनी और इंग्लैण्ड जैसे उद्योग-प्रधान देशों को नजर में रखकर बनाये गये थे। रूस अभीतक मध्यकालीन और कृषिप्रधान देश था । बडे-बडे शहरों में मामूली व्यवसाय और उद्योग-धंघे थे। लेनिन ने रूस की परिस्थिति को नजर में रखकर मार्क्स के मुख्य सिद्धान्तों को नई शक्ल देनी शुरू की । इस विषय पर उसने बहुत काफ़ी लिखा और रूसी निर्वासितों में ख़ूब बहस-मुबाहिसा होता रहा । इस तरह इन लोगों ने अपने को कान्ति के उसूलों में पक्का बना लिया। लेनिन का यह विश्वास था कि अगर कोई काम करना हो तो उसे विशेषज्ञों और उस हनर के जाननेवालों से कराना चाहिए, केवल उत्साहियों और जोशीले लोगों से काम न चलेगा। अगर क्रान्ति की कोशिश करना है तो, उसकी राय थी कि, इस काम के लिए लोगों को अच्छी तरह तालीम देनी चाहिए, और तैयार करना चाहिए ताकि जब काम का वक्त आये उनके दिमाग साफ़ हों और वे जानते हों कि हमें क्या करना है। इसलिए लेनिन और उसके साथियों ने१९०५ के बाद दमन के भयंकर युग को अगले आन्दोलन के लिए अपने को तैयार करनें में लगाया।

१९१४ में रूस में शहरी मजदूरवर्ग जगने लगा था और फिर कान्तिकारी हो रहा था। बहुत-सी राजनैतिक हड़तालें हुईं। इसके बाद लड़ाई शुरू होगई और सब लोगों का ध्यान उसीमें लग गया और सबसे आगे बढ़े हुए कार्यकर्त्ता सिपाही बनाकर मोर्चे पर भेज दिये गये। लेनिन और उसके दल ने (ज्यादातर नेता रूस के बाहर निर्वासित थे) लड़ाई का शुरू से ही विरोध किया। और देशों के साम्यवादियों की तरह ये लोग वहाँ नहीं गये। इन्होंने उसे पूंजीवादियों का युद्ध बताया, जिससे मजदूरों को कोई ताल्लुक नहीं था, सिवा इसके कि मजदूर लोग उससे फ़ायदा उठाकर अपनी आजादी पा सकते थे।

समर-भूमि में रूसी फ़ौज को बहुत बड़े-बड़े नुकसान हुए। शायद जितनी फ़ौजें लड़ाई में थीं, उनमें सबसे ज्यादा इसीको नुक़सान उठाना पड़ा। आम तौर पर फ़ौजी लोग ज्यादा अक्लमन्द नहीं होते तिसपर रूसी सेनापित तो और भी नालायक थें। रूसी सिपाहियों के पास काफ़ी हथियार नहीं थें; अकसर उनके पास लड़ाई की सामग्री भी नहीं होती थी, और न लड़ने में उनको पीछे से मदद दी जाती थी। ये लोग दुश्मनों पर दौड़ा दिये जाते थे और लाखों की तादाद में काम आजाते थे। इषर पेट्रोग्नेड में, जिसे पहले सेंटपीटर्सबर्ग कहते थे, और दूसरे बड़े शहरों में बेहद मुनाफ़ा होरहा था और सट्टे से लोग मालामाल होरहे थे। ये देशभक्त सट्टेवाले और मुनाफ़ा उठानेवाले इस बात की बहुत जोर से चीख़-पुकार मचाते थे, कि लड़ाई अख़ीर तक लड़ी जाय। अगर लड़ाई स्थायी होजाती तो निस्सन्देह इनके बहुत अनुकूल होता; लेकिन सिपाही और मजदूर और किसान, जिनमें से कि सिपाही भरती होते थे, पस्त हो चुके थे, भूखों मर रहे थे और बहुत असन्तुष्ट थे।

जार निकोलस बहुत बेवक्फ आदमी था और अपनी स्त्री जारीना के असर में बहुत ज्यादा रहता था, जो कि उसीकी तरह बेवक्फ लेकिन उससे ज्यादा दृढ़ निश्चय की स्त्री थी। इन दोनों ने अपने चारों तरफ बेवक्फों और बदमाशों को इकट्ठा कर लिया और किसीकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि इनपर आक्षेप करे। मामला इस हद तक पहुँचा कि एक घृणित बदमाश, जिसका नाम ग्रीगोरी रासपुटीन था, जारीना का खास आदमी बन गया और जारीना के जरिये से जार के मुँह लग गया। रासपुटीन (रासपुटीन के मानी हैं 'गन्दा कुत्ता') एक ग्ररीब किसान था, जो घोडे चुराने के जुर्म में फँस गया था। उसने निश्चय किया कि साधू का वेष बनाना चाहिए और फ़क़ीरों के लाभदायक पेशे को इिस्तयार करना चाहिए। हिन्दुस्तान की तरह रूस में भी इस ढंग से बहुत आसानी के साथ रुपया पैदा किया जा सकता था। उसने लम्बे-लम्बे बाल बढ़ा लियें और ज्यों-ज्यों उसके बाल बढ़े, त्यों-त्यों उसकी शोहरत भी बढ़ी—यहांतक कि वह जार के दरबार तक पहुँची। जार और जारीना का लड़का, जो जारविच कहलाता था, किसी क़दर हमेशा बीमार रहता था। रासपुटीन ने किसी-

न-किसी ढंग से जारीना को यह विश्वास दिला दिया कि वह लड़के को अच्छा कर देगा। उसकी किस्मत जग गई और वह जार और जारीना पर बहुत जल्द हावी होगया। इसीके इशारे पर ऊँची-से-ऊँची नियुक्तियाँ होती थीं। इसका जीवन अत्यन्त पतित था और यह बडी-बडी रक्तमें रिश्वत में लिया करता था; फिर भी यह कई वर्षों तक हावी रहा।

हरेक आदमी रासपुटीन से बेजार था। नरम वल और उच्च वर्ग के लोगों ने भी शोर मचाना शुरू किया और इस बात की चर्चा होने लगी कि राजमहल के अन्दर कान्ति कर दी जाय, यानी दूसरा जार जबरदस्ती गद्दी पर बिठा दिया जाय। इसी दरमियान जार निकोलस ने अपनेको अपनी सेना का मुख्य सेनापित बना लिया था और हरेक चीज को चौपट कर रहा था। १९१६ के खत्म होने के चन्द दिन पहले जार के कुटुम्ब के एक आदमी ने रासपुटीन को मार डाला। उसे खाना खाने के लिए बुलाया गया और उससे कहा गया कि तुम अपने को खुद गोली मार लो। रासपुटीन ने इन्कार किया। इसपर उसे गोली मार दी गई। रासपुटीन के क्रत्ल का सब लोगों ने स्वागत किया और समझ लिया कि बला टली; लेकिन जार की खुफिया पुलिस ने इस घटना के आधार पर बेहद अत्याचार किये।

संकट बढ़ने लगा। पेट्रोग्रेड में अकाल पड़ गया और खाने के लिए बलवे होने लगे; इसके बाद मार्च के शुरू में मजदूरों की चिर यातना के बीच से आप ही आप ऋान्ति पैदा हुई, जिसकी कोई आशा न थी। मार्च महीने के ५ दिनों में, यानी /८ से १२ मार्च के बीच में, क्रान्ति की विजय रही । यह कोई राजमहल के अन्दर की बात नहीं थी और न यह कोई संगठित ऋग्नित ही थी, जिसकी चोटी के नेताओं ने बाक़ायदा व्यवस्था की हो। यह ऋग्नि नीचे से उभड़ी थी; बहुत ज्यादा सताये हुए मजदूरों में से और बिना किसी जाहिरा व्यवस्था या नेतत्व के अन्धों की तरह रास्ता टटोलते हए आगे बढ़ी थी। अनेक क्रान्ति-कारी दल, जिनमें स्थानीय बोलशोविक भी थे, हक्का-बक्का रह गये और सोचने लगे कि कान्ति को किस रास्ते पर ले जायँ? जनता ने खुद ही अपना रास्ता निकाल लिया, और जिस समय इन्होंने पेट्रोग्रेड के सिपाहियों को अपनी तरफ़ कर लिया, विजय इनकी होगई। यह क्रान्तिकारी जनता असंगठित भीड़ नहीं थी जो लूट-मार के लिए उतारू हो, जैसे कि पहले के किसानों के बलवे हुआ करते थे। मार्च की इस ऋान्ति के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका नेतृत्व कारखाने के मजदूरों ने किया जो कि इति-हास में अपने किस्म की पहली चीज है, और इन मजदूरों में यद्यपि उस समय कोई मशहर नेता नहीं था, बहुत से ऐसे अप्रसिद्ध कार्यकर्त्ता थे, जिन्हें लेनिन के दल में ट्रेनिंग यानी तालीम मिल चुकी थी। लेनिन और दूसरे लोग या तो जेल में थे या जलावतन थे।

वर्जनों कारखानों के इन अज्ञात कार्यकर्ताओं ने सारे आन्वोलन को मजबूती दी और उसे निश्चित मार्ग पर चलाया।

इस जगह पर हमें औद्योगिक जनता (Industrial masses) काम करती हुई विखाई देती है। किसी दूसरी जगह यह बात नहीं देखी गई थी। रूस एक बिलकुल खेतिहर मुल्क था और यहाँ कृषि भी मध्यकालीन ढंग से चलाई जाती थी। इस देश में नये जमाने के उद्योग-धंधे या कल-कारखाने बहुत कम थे और जो थे भी वे चन्द शहरों में केन्द्रित थे। पेट्रोप्रेड में बहुत-से कारखाने थे और मिल में काम करने वाले मजदूरों की काफ़ी बडी आबादी थी। मार्च की क्रान्ति पेट्रोप्रेड के इन्हीं मज़-दूरों और इस शहर में रक्खी हुई पलटन का ही काम था।

८ मार्च को क्रान्ति की पहली गड़गड़ाहट सुनाई दी। स्त्रियों ने सबसे पहले आगे क्रदम बढ़ाया। कपड़े की मिलों की स्त्रियाँ, जो मजदूरी करती थीं, जलूस बनाकर शहरों में फिरीं। दूसरे दिन हड़ताल बढ़ी। बहुत-से मर्द मजदूरों ने काम छोड़ दिया। रोटी के लिए चीख़-पुकार शुरू हुई और "निरंकुशता का नाश हो!" का नारा लगाया जाने लगा। जुलूस के इन मजदूरों को पस्त करने के लिए अफ़सरों ने कृज्जाक़ों की फ़ौज भेजी। यही पुराने जमाने में जारशाही के ख़ास मददगार रहे थे। कृज्जाकों ने जनता को इधर-उधर भगा दिया, लेकिन गोली नहीं चलाई। मजदूरों को यह देखकर बड़ी ख़ुशी हुई कि कृज्जाक लोग असल में सरकारी नक्नाब के पीछे दोस्ती दिखा रहे हैं। फ़ौरन ही जनता का जोश बढ़ गया और उसने कृज्जाकों से दोस्ती करने की कोशिश की। लेकिन पुलिस से घृणा रही और उस पर पत्थर फेंके गये। तीसरे दिन यानी १० मार्च को कृज्जाकों के साथ दोस्ती की भावना और भी बढ़गई और यह अफ़बाह फैल गई कि कृज्जाकों ने पुलिस पर गोली चलाई है जोकि जनता को गोलियों से मार रही थी। इसके बाद पुलिस सड़कों पर से हट गई। स्त्री कार्यकर्ताओं ने सैनिकों के पास जाकर उनसे जोरदार अपील की और सिपाहियों की संगीनें आसमान की तरफ़ होगई।

दूसरे दिन यानी ११ मार्च को रिववार था। मजदूर लोग शहर के बीचों-बीच इकट्ठे हुए। पुलिस ने उनपर छिपी हुई जगहों से गोलियाँ चलाईं। कुछ फौजी सिपाहियों ने भी जनता पर गोलियां चलाईं। जनता उस पलटन के बैरक में गई और इस बात की सक्त शिकायत की। फ़ौज के दिल पर असरे पड़ा और वह जनता की रक्षा के लिए अपने नानकिमशण्ड अफ़सरों की मातहती में बाहर निकल आई। यह पलटन गिर- फ़तार कर ली गई, लेकिन गिरफ्तारी बहुत देर से हुई। १२ मार्च को और पलटनों में भी ग्रदर होगया और ये लोग अपनी मशीनगन और राइफलें लेकर बाहर निकल

आये। सड़कों पर खूब गोलियां चलीं। यह कहना मुक्किल था कि कौन किसको मार रहा है। इसके बाद फ़ौज़ी सिपाहियों और मजदूरों ने कुछ मंत्रियों को पकड़ लिया; बाक़ी तो भाग गये थे। इन लोगों ने पुलिस और खुफ़िया पुलिस के आदिमयों को गिरफ्तार कर लिया था। और जेलों से पुराने राजनैतिक क्रैं दियों को भी छोड़ दिया था।

पेट्रोग्रेड में कान्ति की विजय रही । इसके बाद शीध्र ही मास्को में कान्ति हुई । गाँव गौर से यह हालत और हलचल देख रहे थे । धीरे-धीरे किसानों ने भी नई व्यवस्था मंजूर करली, लेकिन उत्साह के साथ नहीं । इनके सामने सिर्फ़ दो सवाल थे; एक तो इन्हें जमीन मिल जाय और दूसरे शान्ति रहे ।

जार का क्या हुआ ? इस घटनापूर्ण जमाने में उसकी क्या हालत थी ? वह पेट्रोग्रेड में नहीं था। वह बहुत दूर एक छोटे-से क़स्बे में रह रहा था, जहाँ से मुख्य सेनापित की हैसियत से वह अपनी सेनाओं को हिदायतें देता रहता था। लेकिन उसका जमाना ख़तम हो चुका था। पके फल की तरह यह टपक पड़ा और किसीने देखा भी नहीं। यह महान् शक्तिशाली जार, रूस का सबसे बडा निरंकुश शासक, जिसके सामने लाखों काँपते थे, पवित्र रूस का पिता, इतिहास की रही की टोकरी में ग़ायब हो गया । कितने ताज्जुब की बात है कि बडी-बडी प्रणालियां, जब उनका जमाना खतम हो जाता है और वह अपना काम कर चुकती हैं, किस तरह स्नतम हो जाती है! जब जार ने सुना कि मजदूरों ने हड़ताल करदी है और पेट्रोग्नेंड में बलवा हुआ है, तो उसने फ़ौजी क़ानून की घोषणा कर दी। सेनापित ने यह घोषणा तो बाक़ायदा निकाल दी, लेकिन शहर में इसे फैलाने वाला या इसकी नोटिस चिपकाने वाला कोई न मिला। सरकार की मशीन यानी व्यवस्था टुकडे-टुकडे हो गई थी। जार ने इन घटनाओं से आँखें बन्द करके पेट्रोप्रेंड आने की कोशिश की। लेकिन रेलवे के मजदूरों ने इसकी ट्रेन रास्ते में रोक ली। जारीना ने, जो उस वक्त पेट्रोग्रेड के बाहर की बस्ती में रह रही थी, जार के नाम एक तार भेजा। यह तार तारघर से वापस आगया और उसके पीछे यह नोट था--- "यह आदमी कहाँ है, इसका पता नहीं।"

मोर्चे पर जो सेनापित थे और पेट्रोग्रेड के नरम बल के नेताओं ने इन घटनाओं से डरकर और इस उम्मीद में कि जो कुछ बचे, बचा लेना चाहिए, जार से गद्दी छोड़ने की प्रार्थना की। जार ने गद्दी छोड़ दी और अपनी जगह के लिए अपने एक रिश्तेदार को नामजद कर दिया। लेकिन अब आगे कोई जार होने वाला नहीं था, रोमनोफ का राजवंश तीन सौ बरस के निरंकुश शासन के बाद रूसी रंग-मंच से हमेशा के लिए प्रस्थान कर गया।

उच्च वर्ग के रईस, जमींवार, मध्यमवर्ग के ऊपर के वर्जे के आविमयों, यहां तक कि सुधारक और उवार वल के आविमयों ने भी मजदूरों के इस उभार को बहुत भय से देखा। जब इन्होंने यह देखा कि वह सेना, जिसके ऊपर ये भरोसा करते थे, मजदूरों से मिल गई तो ये बिलकुल असहाय हो गये। इनको यह निश्चय नहीं था कि विजय किस पक्ष की होगी, क्योंकि यह मुमिकन था कि जार कोई फ़ौज लेकर लड़ाई के मोर्चे पर वापस आये और विद्रोह को दबा दे। इसलिए एक तरफ़ मजदूरों का डर, दूसरी तरफ़ जार का और इसके अलावा अपनी बचत करने की फ़िक से इन लोगों की दशा बहुत दयनीय और मुसीबत की हो गई थी। इसा यानी पार्लमेण्ट में जमींवारों और उच्च वर्ग के लोगों का बोलबाला था। मजदूर भी इससे कुछ आशा करते थे, लेकिन इस संकर्ट के मौक़ पर नेतृत्व करने के बजाय या कुछ कार्रवाई करने के बजाय, इसके अध्यक्ष और सदस्य बैठे-बैठे काँपते और डरते रहे और यह निश्चय न कर सके कि क्या किया जाय।

इसी दरमियान सोवियट ने रूप धारण करना शरू किया। मजदूरों के प्रतिनिधियों के साथ सैनिकों के प्रतिनिधि भी आ गये, और नई सोवियट ने विशाल टाराइड राज-महल का एक हिस्सा अपने क़ब्जे में कर लिया । इस राज महल के एक हिस्से में डमा भी थी। मजदूरों और सैनिकों को अपनी विजय पर बहुत उत्साह था। लेकिन सवाल यह उठा कि अब किया क्या जाय ? इन्होंने अधिकार तो हासिल कर लिया, लेकिन, इस अधिकार को चलावे कौन ? यह बात इन लोगों की समझ में नहीं आई थी कि सोवियट यानी इनकी पंयायत ख़ुब ही शासन चला सकती है। इस लोगों ने यह बात ब्यर्थ ही मानली थी कि मध्यमवर्ग को ही शासन करना चाहिए। इसलिए सोवियट की तरफ से डमा के पास एक डेपूटेशन यानी प्रतिनिधि मण्डल गया और उससे प्रार्थना की कि आप लोग शासन शरू कीजिए । इमा के अध्यक्ष और सदस्यों ने यह समझा कि यह डेपुटेशन उन्हें गिरफ्तार करने आया है। इनके मन में शासन का भार उठाने की कोई ख्वाहिश नहीं थी, और इस काम में जो खतरा था उससे ये डरते भी थे। लेकिन ये लोग करें तो क्या करें ? सोवियट के डेपूटेशन ने आग्रह किया और इन लोगों को इन्कार करते हुए डर मालूम हुआ। इसलिए बहुत बे-दिली से और परिणामों से डरते हुए डुमा की एक कमिटी ने शासन की बागडोर हाथ में लेना मंजूर किया। लेकिन बाहरी दुनिया को मालूम होता था कि डूमा ही कान्ति का संचालन कर रही है। कैसी अजीब घोटाले की बात थी! अगद हम किसी कहानी में ऐसी बात पढ़ें तो मुश्किल से यक्तीन करेंगे। लेकिन घटनायें कल्पनाओं से अकसर अनोखी होती हैं।

डूमा की कमिटी ने जिस अस्थाई सरकार की रचना की थी, वह बहुत ही संकीर्ण विचार की थी और उसका प्रधान मन्त्री एक 'प्रिस' या ऊँचे रईसी खानवान का व्यक्ति था। इसी मकान के दूसरे हिस्से में सोवियट की सभायें होती थीं और वे अस्थायी सरकार के काम में बराबर वस्तन्वाजी करती रहती थीं, लेकिन सोवियट ख़ुद शुरू में एक नरम संस्था थी और बोलशेविक लोग इसके अन्वर मुट्ठी भर थे। इस तरह से वो सरकारें हो गई थीं, एक अस्थायी सरकार और दूसरी सोवियट। इन वोनों के पीछे क्रान्तिकारी जनता थी, जिसने क्रान्ति करके विखा दी थी और इस क्रान्ति से बडी-बडी आशायें रखती थी। भूखी और लड़ाई से परेशान जनता को नई सरकार ने सिर्फ़ एक बात बताई कि उसे तब तक लड़ाई जारी रखनी चाहिए जबतक जर्मन लोग हार न जाँय। लोग सोचने लगे कि क्या इसी बात के लिए हमने क्रान्ति की थी और जार को निकाला था?

इसी अवसर पर, १७ अप्रैल को लेनिन रंगमंच पर आ गया। सारी लड़ाई भर यह स्वीजरलैण्ड में था और जब उसने क्रान्ति की बात सुनी, तो रूस पहुँचने लिए बड़ा उत्सुक होगया। लेकिन पहुँचता कैसे? अँग्रेज और फ़ान्सीसी अपने मुल्कों से इसे गुजरने की इजाजत नहीं देते थे और न जर्मन और आस्ट्रियन ही। आख़िरकार अपने मतलब से जर्मन सरकार इस बात पर राजी हो गई कि एक बन्द रेल गाडी में उसे स्वीजरलैण्ड से रूस तक पहुँचा दे। जर्मन लोगों को यह उम्मीद थी और उम्मीद करने की वजह भी थी कि रूस में लेनिन के पहुँच जानें से अस्थायी सरकार और युद्ध की पार्टी कमजोर पड़ जायगी, क्योंकि लेनिन लड़ाई के ख़िलाफ़ था और जर्मन लोग इस बात से फ़ायदा उठाना चाहते थे। इनको यह कल्पना भी नहीं थी कि यह कान्तिकारी, जिसको कोई जानता भी नहीं, योरप और दुनिया को हिला देनेवाला है।

लेनिन के विमाग्न में कोई शक-शुबहा नहीं था। इसकी आँखें जनता की मनोवृत्ति को समझने में बहुत कुशल थीं। इसका विमाग्न सुलझा हुआ था, और यह बबलती हुई स्थित में अच्छी तरह से सोचे-समझे हुए सिद्धान्तों का प्रयोग कर सकता था। यह वृद्ध निश्चय का आदमी था, जो अपने बनाये हुए रास्ते पर उटा रहता था और तात्कालिक परिणाम की परवाह नहीं करता था। जिस दिन वह आया, उसी दिन उसने बोलशोविक दल को ख़ूब फटकारा, उनकी अकर्मण्यता पर ऐतराज किया और जोरदार वाक्यों में उनका कर्तव्य बताया। इसका भाषण बिजली की तरह चुभ गया और साथ-ही-साथ इसने जान भी पैदा कर दी। इसने कहा था—"हम लोग दगाबाज नहीं हैं। हम अपनी बुनियाद जनता की जागृति पर ही कायम कर सकते हैं। अगर अल्प संख्या में रहना जरूरी होगा तो रहेंगे। कुछ समय के लिए नेतृत्व छोड़ देना अच्छा है। अल्प संख्या में रहने से हमें न उरना चाहिए।" इस तरह यह अपने सिद्धान्तों पर अटल रहा और समझौता करने से इन्कार करता

रहा। जो कान्ति अभीतक बिना नेता के, बिना राह दिखानेवाले के, चल रही थी, अन्त में सनाथ हो गई। नेता मिल गया, समय ने आदमी पैदा कर दिया।

सवाल यह है कि वह कौन-सा सिद्धान्त का भेद था, जिसकी वजह से इस अवसर पर बोलदीविक लोग मेनशेविकों और दूसरे क्रान्तिकारी वलों से अलग थे? लेनिन के आने के पहले स्थानीय बोलशेविक लोग किस वजह से अकर्मण्य हो रहे थे और सोवियट ने अधिकार पा जाने के बाद इसे पुरानी और संकीर्ण दूसा को सुपुर्द कर देना क्यों मुनासिब समझा ? में इन सवालों में बहुत गहरा नहीं जा सकता, लेकिन अगर हम १९१७ के रूस और पेट्रोग्नेड के बराबर तब्बील होनेवाले नाटक को समझना चाहते हैं, तो हमें इन सब बातों पर कुछ गौर जरूर करना होगा।

मनुष्य के परिवर्तन और विकास के बारे में कार्लमार्क्स का सिद्धान्त 'इतिहास की भौतिक या पदार्थवादी व्याख्यां कहलाता है। इसके मुताबिक जब पुरानी सामा-जिक प्रणाली अपने समय के परे पहुँच जाती है, इसकी जगह पर नये सामाजिक रूप पैदा होते हैं। चीजों की उत्पत्ति के ढंग ने जैसे-जैसे उन्नति की, समाज का आधिक और राजनैतिक संगठन भी धीरे-धीरे उसके अनुकुल बनता गया। यह बात इस तरह से हुई कि शोषित वर्ग में और शोषक या शासक वर्ग के बीच बराबर संघर्ष जारी रहा। इससे पश्चिमी योरप में पूराना सामन्त वर्ग ख़त्म हो गया और उसकी जगह पर मध्यम वर्ग आ गया । यही वर्ग आज इंग्लैण्ड, फ्रांस, जर्मनी वरौरा देशों में आर्थिक और राजनैतिक ढाँचे को चलाता है। अब इस वर्ग की जगह पर मजदूर वर्ग आयेगा। रूस में सामन्त वर्ग अभी तक हावी था और जिस परिवर्तन की बजह से पश्चिमी योरप में मध्यम वर्ग हाबी हुआ था, वह परिवर्तन रूस में अभी तक नहीं हुआ था। इसलिए मार्क्स के मानने वाले कितने ही लोग यह सोचते थे कि रूस को लाजमी तौर से पहले मध्यम वर्ग के अधिकार में जाना होगा, पार्लमेण्ट की मंजिल से गुजरना होगा और फिर इसके बाद कहीं मजदूरों की प्रजातंत्र की आख़री मंजिल मिलेगी। इनका ख़याल था कि बीच की मंजिल को कृदकर पार नहीं किया जा सकता। लेनिन ख़द १९१७ के मार्च की कान्ति से पहले मध्यम मार्ग की नीति का मानने वाला था। उसने यह लिखा था कि अगर जार और जमींदारों के खिलाफ़ मध्यम मार्ग में कान्ति करानी है तो किसानों से सहयोग करना चाहिए और मध्यम वर्ग का विरोध न करना चाहिए।

बोलशेविक, मेनशेविक और मार्क्स के सिद्धान्तों के सभी माननेवालों के विल में यह खयाल जम गया था कि अंग्रेजी या फ़्रांसीसी नमूने का मध्यवर्गीय प्रजा सत्ता-त्मक लोकतन्त्र क्रायम किया जाय। मजदूरों के मशहूर नुमाइन्दे या प्रतिनिधि भी इसे अनिवार्य समझते थे और इसीलिए सोवियट ने अधिकार को अपने हाथ में रखनें की बजाय डूमा के सपुर्व करना मुनासिब समझा। ये लोग जैसा, हम सब लोगों का अकसर हाल होता है, अपने ही सिद्धान्त के गुलाम होगये थे। इन्हें यह नहीं विखाई पड़ता था कि एक नई स्थिति पैवा होगई है, जिसमें एक दूसरी नीति पर चलने की जकरत है। कम-से-कम पुरानी नीति को नये साँचे में ढालना चाहिए। जनता नेताओं से कहीं ज्यावा कान्तिकारी थी। मेनशेविक लोग, जिनके हाथ में सोवियट थी, यहाँ तक कहते थे कि मजदूर वर्ग को उस समय किसी क्रिस्म का सामाजिक सवाल उठाना ही नहीं चाहिए। इसका तात्कालिक कर्त्तव्य यह होना चाहिए कि राजनैतिक स्वतंत्रता हासिल कर लें। बोलशेविक लोग अपनी घात में थे। संकोच और फूँक-फूँककर क़वम रखने की नीति के होते हुए भी मार्च की कान्ति सफल रही।

लेनिन के आने पर सारी बार्ते बदल गईं। उसने फ़ौरन ही स्थिति को समझ लिया। सच्चे नेता की अद्भुत बृद्धि उसमें थी। उसने माक्सं के कार्यक्रम को स्थिति के अनुसार नया रूप देकर सामने रख दिया। अब यह तय हुआ कि मजदूर वर्ग ग्ररीब किसानों के साथ मिलकर पूंजीवाद के खिलाफ़ लड़ाई करे। बोलशेबिक लोगों ने तुरन्त तीन बातों की पुकार शुरू की :---

(१) प्रजासत्तात्मक लोकतन्त्र (२) रियासतों की जब्ती, और (३) मजबूरों के लिए ८ घण्टे का दिन। फौरन ही इन पुकारों की वजह से किसान और मजबूरों के लिए लड़ाई एक असली चीज बन गई। संघर्ष इनके लिए कोई अनिश्चित या खोखला आवर्श नहीं रह गया, बल्कि आशा और जीवन की एक वास्तविक चीज बन गया।

लेनिन ने बोलशेविक लोगों के लिए यह नीति बनाई कि वे मजदूरों के बहुमत को अपने पक्ष में करें और सोवियट पर अपना क्रव्जा करलें। इसके बाद सोवियट अस्थायी सरकार से अधिकार छीन ले। लेनिन की यह राय नहीं थी कि फ़ौरन ही दूसरी कान्ति शुरू की जाय। उसका आग्रह यह था कि अस्थायी सरकार को उलटने के पहले मजदूरों के बहुमत को अपनी तरफ़ मिला लेना चाहिए और सोवियट पर कब्जा कर लेना चाहिए। जो लोग अस्थायी सरकार से समझौता करना चाहते थे, बहु उनके बहुत सक्त खिलाफ़ था। उसके मतानुसार यह बात कान्ति के साथ देशा करने की थी। वह उन लोगों के भी सक्त खिलाफ़ था जो सरकार को ठीक वक्त के पहले तोड़ने के लिए उतावले हो रहे थे। उसका कहना था:—

"A moment of action is no time to aim a wee bit too far to the left.' We look upon that as the greatest crime, disorgnisation."

अर्थात् ''काम करने का बक्त बहुत ज्यादा आगे और दूर की गरम बातों पर

रूक्ष्य करने में स्त्रोना ठीक नहीं है। इसे हम बहुत बड़ा जुर्म और क्रान्ति की ताक़तों को छिन्न-भिक्त कर देना समझते हैं।"

इस तरह शान्तिपूर्वक लेकिन न मिटनेवाली कर्म-रेखा की तरह बर्फ का यह टुकड़ा, जिसके अन्दर धषकती हुई आग छिपी हुई थी, अपने निश्चित ध्येय की तरक्र बढ़ने लगा ।

### : १५१ :

# बोलशेविक अधिकार छोन लेते हैं

९ अप्रैल, १९३ ३

कान्ति के जमानें में इतिहास बडे लम्बे क्रवम बढ़ाकर चलता है। ऊपर-ऊपर तेजी के साथ परिवर्तन होते ही हैं, लेकिन इससे भी बढ़ा परिवर्तन जनता के हृवय में पैदा हो जाता है। जनता किताबों से बहुत कम सीखती है, क्योंकि उसको किताबी शिक्षा का ज्यादा मौक्रा नहीं मिलता, और किताबें अकसर छिपाती ज्यादा हैं और बताती कम हैं। जनता का स्कूल अनुभव का, ज्यादा कठोर पर ज्यादा सच्चा, स्कूल होता है। लोगों के हार्दिक अभिप्राय पर जो परदा पड़ा रहता है वह कान्ति के युग में, ताक्रत हासिल करने की जिन्दगी और मौत की लड़ाई के बीच हट जाता है, और तब हमें वह असलियत दिखाई दे जाती है, जिस पर समाज की बुनियाद होती है। इसलिए १९१७ के घटनापूर्ण साल में रूस में जनता ने, और खासकर शहर के कारखानों के मजदूरों ने, जो कान्ति के बीच में थे, घटनाओं से सबक्र सीखा और उनमें रोजाना तब्दीलियाँ होती रहीं।

कहीं कोई स्थिरता या समतौल नहीं था। जीवन स्फूर्ति से भरा था और बदल रहा था। जनता और वर्ग अलग-अलग रास्ते पर और जुदी-जुदी दिशाओं में बढ़ रहे थे और एक दूसरे को घसीट रहे थे। ऐसे भी लोग उस वक्त तक पाये जाते थे जो खार की शासन-प्रणाली को फिर से वापस लाने की उम्मीद करते थे और उसके लिए वड्यंत्र रखते थे। लेकिन इस वर्ग का कोई महत्व नहीं था और हम इसकी उपेक्षा कर सकते हैं। असली लड़ाई अस्थायी सरकार और सोवियट के बीच थी; फिर भी सोबियट में ज्यादातर लोग सरकार के साथ सहयोग और समझौता करने के पक्ष में थे। ये समझौता करनेवाले लोग राजसत्त्व और शासन की बागडोर हाथ में लेने से उरते थे। सोवियट में एक शक्त ने कहा था—"सरकार की जगह कौन लेगा। हम ? लेकिन हमारे हाथ तो कंपते हैं……।" इसी किस्म की आवाख हमें हिम्बुस्तान में भी ऐसे बहुत-से लोगों के मुंह से सुनाई पड़ती है, जिनके हाथ लूले या

बेकाम हो गये हैं, और जिनके दिल थर्रा गये हैं। लेकिन जब वक्त आता है तब मजबूत हाथ और पक्के दिल के आदिमयों की कमी नहीं रहती।

दोनों तरफ़ के समझौता चाहने वाले लोग बचाने की चाहे जितनी कोशिश क्यों न करते, पर अस्थायी सरकार और सोवियट के बीच संघर्ष का होना लाजिमी था। सरकार लड़ाई जारी रख कर मित्र राष्ट्रों को और जायदाद की हिफ़ाजत करके रूसी उच्च या मालिक वर्ग को ख़ुश रखना चाहती थी। सोवियट जनता के सम्पर्क में ज्यादा थी, इसलिए उसने यह देख लिया था कि जनता शान्ति चाहती है, किसान जमीन चाहते हैं और मज़दूरों की भी बहुत-सी मांगें हैं—जैसे दिन में काम के आठ घण्टे वर्गरा। इस तरह सरकार को सोवियट ने बेकार और पस्त कर दिया था और जनता ने सोवियट को, क्योंकि जनता राजनैतिक दलों और उनके नेताओं से कहीं ज्यादा क्रान्तिकारी थी।

इस बात की कोशिश हुई कि सोवियट के ज्यादा अनुकूल सरकार बनाई जाय और एक उम्र परिवर्तनवादी वकील और कर्बदस्त भाषण देने बाला राजनीतिज्ञ करेंस्की सरकार का प्रधान सदस्य हो गया। उसने एक समझौते की सरकार बनाई, और इस सकार के लिए सोवियट के मेंशेविक लोगों ने, जिनका बहुमत था, प्रतिनिधि भेजे। इसने इस बात की भी सख्त कोशिश की कि जर्मनी पर हमला करके इंग्लेंग्ड और फ़ांस को खुश रक्खे। लेकिन इस बात में बह नाकामयाब रहा क्योंकि लोग लड़ाई के लिए तैयौर न थे।

इसी दरिमयान अखिल रूसी सोवियट काँग्रेस के अधिवेशन पेट्रोग्रेड में हो रहे थे और बाद की हरेक काँग्रेस पहले के अधिवेशनों से ज्यादा उग्र होती जाती थी। बोलशेविक मेम्बर ज्यादा से ज्यादा तादाद में चुन कर आते थे और दो बड़े दल यानी मेनशेविक और सोशल रेबोल्यूशनरी यानी सामाजिक कान्तिकारी (किसान पार्टी) का बहुमत अब कम हो गया था। खासतौर पर पेट्रोग्रेड के मजदूरों में बोलशेविक लोगों का असर बहुत बढ़ गया। सारे देश में सोवियट बन गये थे और वे तबतक सरकार का हुक्म मानने को तैयार नहीं होते थे, जबतक उसपर सोबियट की भी मंजूरी न हो। अस्थायी सरकार के कमजोर होने की एक वजह यह भी थी कि रूस में कोई मजबत मध्यमवर्ग नहीं था।

इधर राजधानी में अधिकार के लिए खींचतान जारी थी, उधर किसानों ने सारा क़ानून अपने हाथ में ले लिया। जैसा मेंने तुम्हें बताया है, ये किसान मार्च की कान्ति से बहुत खुश नहीं थे मगर वे इसके खिलाफ भी नहीं थे। वे इन्तजार कर रहे थे और स्थित समझ रहे थे। लेकिन बडी-बडी रियासतों के जमींवारों ने, इस डर से कि उनकी जायबाद जब्त कर ली जायगी, अपनी रियासत को छोटे-छोटे दुकडों में बांट विया और विखलाने के लिए दूसरों के नाम कर विया, जो अपने नाम से इस जायवाद को उनके लिए बनाये रखते। इन लोगों ने अपनी जायवाद का बहुत-सा हिस्सा विदेशियों के हाथ बेच भी डाला। इस तरह उन्होंने अपनी जायवाद बचानी चाही। किसान इस बात को बिलकुल पसन्द नहीं करते थे और उन्होंने सरकार के सामने यह मांग पेश की कि जमीन की बिक्री क़ानून से रोक दी जाय। सरकार हिचकचाई; सोचने लगी कि क्या किया जाय? वह किसी पार्टी को नाराज करना नहीं चाहती थी। इस पर किसानों ने खुद कार्रवाई करनी शुरू कर दी। अप्रैल के महीने में कुछ किसानों ने अपने जमींदारों को गिरफ्तार करके रियासतों पर क्रब्जा कर लिया और उन्हें आपस में बांट लिया। वे सैनिक, जो मोचें से वापस आये थे (और वे किसान ही थे), इस बात में आगे रहे। यह मामला बढ़ता गया, यहाँ तक कि सारी जमीन पर आम तौर पर जनता का क़ब्जा हो गया। जून के महीने में साइबेरिया के मैदानों में कोई बडे जमींदार नहीं थे, इसलिए किसानों ने गिरजों और मठों से लगी हुई जमीन पर क़ब्जा कर लिया।

नोट करनें लायक बात यह है कि बडी-बडी रियासतों की यह जब्ती किसानों ने ख़ुब अपने मन से की और बोलशेविक कान्ति के कई महीने पहले यह बात होगई थी। लेनिन की यह राय थी कि संगठित रूप से जमीन किसानों को तुरन्त दे दी जाय। वह इस बात के पक्ष में नहीं था कि अराजकता के ढंग से, जो किसान, जहाँ चाहे मनमानी जमीन ले ले। इस तरह जब कुछ दिन बाद बोलशेविक लोगों के हाथ में सरकार आई, रूस मौरूसी और दिखलकार किसानों का देश बन चुका था।

लेनिन के आने के ठीक एक महीने बाद एक दूसरा मशहूर निर्वासित श़ब्स पेट्रोग्रेड आया। इसका नाम ट्राटस्की था। यह न्यूयार्क से वापस आया था और इसे रास्ते में अंग्रेजों ने रोक रक्खा था। ट्राटस्की पुराने बोलशिवकों के गिरोह का नहीं था और न वह अब मेनशिवक ही था, लेकिन वह बहुत जल्द लेनिन की तरफ़ आ गया और पेट्रोग्रेड की सोवियट का एक जोरदार नेता बन गया। यह बड़ा अच्छा वक्सा था, बहुत अच्छा लेखक था और इसमें बिजली की बैटरी की तरह ताक़त और स्फूर्ति भरी हुई थी। लेनिन के दल को इससे बड़ी मदद मिली। इसकी आत्मकथा से, जो 'माई लाइफ़' (मेरा जीवन) नाम से अंग्रेजी छ्यी है, में एक लम्बा उद्धरण इस जगह पर दूंगा। इसमें उसने 'माडनं संकंस' नाम के मकान में हुई उन सभाओं का जिक किया है जिनमें उसने भाषण दिया था। यह उद्धरण उसके सिर्फ़ सुन्दर लेख का नमूना ही नहीं है, बिल्क इससे हमारी आंखों के सामने पेट्रोग्रेड के १९१७ के कान्तिकारी दिनों की जीती जागती और स्पष्ट तस्वीर आ जाती है।

"The air, intense with breathing and waiting, fairly exploded with shouts and with the passionate yells peculiar to the Modern Circus. Above and around me was press of elbows, chests and heads. I spoke from out of a warm cavern of human bodies; whenever I stretched out my hands I would touch some one. and a grateful movement in response would give me to understand that I was not to worry about it, not to break off my speach but to keep on. No speaker, no matter how exhausted, could resist the electric tension of that impassioned human throng. They wanted to know, to understand, to find their way. At times it seemed as if I felt, with my lips, the stern inquisitiveness of this crowed that had become merged into a single whole. Then all arguments and words thought out in advance would break and recede under the imperative pressure of sympathy, and other words, other arguments, utterly unexpected by the orator but needed by these people, would emerge in full array from my sub-consciousness. On such occasions I felt as if I was listening to the speaker from the outside, trying to keep pace with his ideas, afraid that, like a somnambulist, he might fall off the edge of the roof at the sound of my conscious reasoning."

"Such was the Modern Circus. It had its own contours, fiery, tender and frenzied. The infants were peacefully sucking the breasts from which approving or threatening shouts were coming. The whole crowd was like that, like infants clinging with their dry lips to the nipples of the revolution. But this infant matured quickly."

यानी, "इस सभा का वातावरण लोगों के इन्तजार और साँस लेने की वजह से बहुत गरम था, लेकिन जोशोले नारों से और जयध्विन से, जो मार्डन सर्कंस की एक खासियत थी, यह वातावरण अशान्त हो जाता था। मेरे ऊपर और मेरे चारों तरफ घुटनों, सीनों और सरों का जमघट था, और में उनसे दबता जाता था। में मनुष्य-शरीरों की बनी हुई गुफा की गर्मी से बोल रहा था। जब जब में अपने हाथ फैलाता था, कोई-न-कोई छू जाता था। इसके जवाब में उघर से जो हरकत होती थी वह इस बात के लिए मुझे विश्वास दिलाती थी कि मुझे अपना भाषण जारी रखना चाहिए और इसके लिए व्याख्यान को रोकने की कोई खखरत नहीं। कोई व्याख्यान देने वाला, चाहे वह कितना ही थक क्यों न गया हो, आदिमयों की भीड़ की उत्साह से भरी हुई इस बिजली की धारा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। लोग समझना चाहते थे, जानना चाहते थे, और अपना रास्ता निकालना चाहते थे। सारी भीड़ एक परिपूर्ण चीज हो। गई थी और इसके कठोर

कौतूहल को कभी-कभी में अपने होठों से अनुभव करता था। ऐसी हालत में पहले से सोची हुई तमाम युक्तियाँ, शब्द और विचार खतम हो जाते थे और जनता की सहानुभूति के बोझ के नीचे दब जाते थे। दूसरे शब्द, दूसरी दलीलें, जिन्हें बयान करने की में जरा भी आशा नहीं रखता था, लेकिन जिन्हें जनता सुनना चाहती थी, मेरे हृदय के अन्दर से जोरों के साथ उबलने लगती थीं। ऐसे अवसरों पर मुझे ऐसा मालूम होता था कि मानों कोई दूसरा आदमी बाहर व्याख्यान दे रहा है और में सुन रहा हूँ। ऐसा मालूम होता था कि मानों में उसके विचारों के साथ-साथ चलना चाहता हूँ, लेकिन वह डरता था कि अगर कहीं मेंने अपनी बुद्धि से सोची हुई दलीलें पेश की तो यह न हो कि यह दूसरा व्याख्यान-दाता सोते में चलने वाले आदमी की तरह छत के नीचे गिर जाय।

"मार्डन सर्कस इस तरह का था। इसकी रूप-रेखा नाजुक मगर पागलपन और उत्साह से अलंकृत थी। बच्चे शान्ति के साथ स्तनों से दूध पी रहे थे जिनसे मंजूरी और धमकी की जोशीली आवार्जे आ रही थीं। सारी जनता दुधमुँहे बच्चे के समान क्रान्ति के स्तनों से अपने सूखे होठों से दूध पी रही थीं। लेकिन यह बच्चा बहुत तेजी के साथ बढ़ गया।"

इस तरह कान्ति का हमेशा बदलने वाला नाटक पेट्रोग्रेड में और रूस के दूसरे गहरों और गाँवों में चलने लगा। यह दुधमुंहा बच्चा बढ़ा और बड़ा हो गया। लड़ाई ही भयंकर बोझ की वजह से हर जगह आर्थिक विनाश के चिन्ह दिखाई दे रहे थें; फिर भी मुनाफ़ा उठाने वाले लोग लड़ाई से खूब मुनाफ़ा उठा रहे थें!

सोबियट में और कारखानों में बोल शेविक लोगों का प्रभाव और ताक़त बढ़ती ।ई। इससे घबड़ाकर करेंस्की ने उनको दबाने की कोशिश की। लेनिन के खिलाफ़ हिले-पहल बहुत जोरों के साथ आन्दोलन चला और यह कहा जाने लगा कि लेनिन हो जर्मन लोगों का भेजा हुआ आदमी है और वह रूस में उत्पात मचाने के लिए जा गया है। लोगों से कहा जाता था कि देखो स्वीजरलैण्ड से लेनिन बिना जर्मन गेगों की मदद के ही जर्मनी से होकर रूस में कैसे आ सकता है। लेनिन मध्यवर्ग के गेगों में बहुत बदनाम हो गया और दे लोग उसे देशहोही समझने लगे। करेंस्की ने मंनी का दूत और देशहोही होने का जुर्म लगाकर लेनिन की गिरफ्तारी का बारण्ड नकाला। लेनिन खुद यह चाहता था कि उसपर मुकदमा चले ताकि वह इस अपराध में गलत साबित कर सके। लेकिन उसके साथी इस बात से सहमत नहीं हुए और से खिप जाने पर मजबूर किया। ट्राटस्की भी गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन हम पेट्रोपेड सोवियट के दबाव डालने पर छोड़ दिया गया। बहुत से दूसरे किशेविक भी पकड़े गये; उनके अख़बार दबा दिये गये और ऐसे कार्यकर्ताओं के बियार छीन लिये गये जो बोलशेविकों के प्रति हमदर्वी रक्तने वाले समझे जाते थे।

इन कार्यकर्ताओं का ढंग ज्यादा से ज्यादा गरम और अस्थायी सरकार के लिए खतर-नाक होता जाता था और ये इस सरकार के खिलाफ़ बडे-बडे प्रदर्शन भी कर चुके थे।

क्रांति के खिलाफ़ एक नया आन्दोलन शुरू हुआ यानी जब प्रतिकांति ने सिर उठाया तब इस नाटक में एक नया दृश्य सामने आ गया । एक बुड्ढा जनरल, जिसका नाम कार्नीलफ़ था, सारी क्रान्ति को और अस्थायी सरकार को कुचलने के लिए अपनी फ़ौज के साथ राजधानी की ओर बढ़ा । शहर के नजदीक पहुँचते-पहुँचते उसकी सेना गायब हो गई । सिपाही लोग क्रान्तिकारियों की तरफ़ चले गये ।

घटनार्ये बहुत तेजी से घट रही थीं। सोवियट साफ़-साफ़ सरकार की प्रतिद्वन्द्वी होती जाती थी। अकसर वह सरकार की आज्ञाओं को रह कर देती थी या खिलाफ़ हुक्म निकालती थी। इस समय स्मानली इंस्टिट्यूट में सोवियट का दफ़्तर था और वहीं पेट्रोग्रेड की क्रांति का भी केन्द्र था। इस जगह पहले रईसों की लड़िकयों का एक प्राइवेट स्कूल था।

लेनिन पेट्रोग्रेड की सरहद पर आया और बोलगेविकों ने निश्चय किया कि अस्थायी सरकार से सत्ता छीन लेने का वक्त आ गया है। बगावत के सारे प्रबन्ध की जिम्मेदारी ट्राटस्की को सौंपी गई। एक-एक बात सावधानी से पहले से ही निश्चय कर ली गई और यह भी तय हो गया कि किन-किन महत्व की जगहों पर और कब क़ब्ज़ा किया जायगा। सातवीं नवम्बर बलवे की तारील मुकर्रर हुई। इस दिन सोबिबट्स की अखिल रूसी काँग्रेस होने वाली थी, लेनिन ने इसी तारील को मुकर्रर किया। इसकी जो वजह बताई, वह बहुत विलबस्प है। उसने कहा:—

"६ नवम्बर की तारीख़ बहुत पहले होगी। ग्रवर के लिए अखिल रूसी आधार का होता ज़रूरी है। ६ तारीख़ को कांग्रेस के सब प्रतिनिधि न आ पाये होंगे। इसके बिपरीत अगर तारीख़ मुकर्रर करें तो बहुत देर हो जायगी, क्योंकि उस तारीख़ तक कांग्रेस संगठित हो जायगी और जनता की किसी भी बडी जमात का फुर्ती के साथ एक निश्चित कार्रवाई कर सकना मुश्किल होता है। इसलिए हमें ७ ही तारीख़ को, जिस दिन कांग्रेस का पहला अधिवेशन होगा, कान्ति करनी चाहिए, ताकि हम कांग्रेस से कह सकें कि "लो, अधिकार यह है। इसका जो कुछ करना हो करो।"

इस तरह से क्रान्ति के स्पष्ट बुद्धि वाले विशेषज्ञ ने कहा था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि क्रान्ति की कामयाबी अकसर छोटी-छोटी महत्वशून्य घटनाओं पर निर्मर होती है। '

१. सात नवम्बर के बारे में यह कहानी एक अमेरिकन पत्रकार ने, जो उस समम पेट्रोग्रेड में था, लिखी हैं । लेकिन कुछ लोग जो उस समय वहाँ मौजूद थे ७ नवम्बर आई और सोवियट-सिपाहियों ने जाकर सरकारी इनारतों, स्नासकर तार-घर, टेलीफोन, एक्सचेंज और सरकारी बैंक वगैरा घात और जुगत की जगहों, पर क्रब्जा कर लिया। किसी ने कोई मुकाबिला नहीं किया। "अस्थायी सरकार हवा में ग्रायब हो गई," इन शब्दों में एक अंग्रेज प्रतिनिधि ने इंग्लैण्ड को सरकारी रिपोर्ट भेजी थी।

लेनिन नई सरकार का प्रमुख यानी प्रेसीडेण्ट हुआ और ट्राटस्की बैदेशिक सिचव। दूसरे दिन यानी ८ नवम्बर को लेनिन सोवियट कांग्रेस में शामिल होनें के लिए स्मानली इंस्टीटचूट को गया। शाम का वक्त था। कांग्रेस ने इस नेता का बहुत जोरों के साथ स्वागत किया। रीड नाम के एक अमेरिकन फ्लाकर ने, जो इस मौक पर मौजूद था, इस बात का वर्णन किया है कि जब 'महान लेनिन' प्लेटफार्म पर आया, वह कैसा दीखता था—

"एक छोटे कद का गठीला व्यक्ति, जिसके कन्धों पर एक बड़ा सिर रक्खा हुआ था—बहादुरी और स्फूर्ति से भरा हुआ ! छोटी-छोटी आंखें, गुमठी-सी नाक, चौड़ा मुँह और बड़ी ठुड्ढ़ी, मूँछ-दाढी घुटी हुई, पर उसकी पुरानी और आगे मशहूर होने वाली दाढ़ी के छोटे-छोटे बाल निकल रहे थे। फटे-पुराने कपड़े और पैजामा टाँगों से ज्यादा लम्बा। इसमें कोई ऐसी प्रभावशाली बात नहीं पाई जाती थी कि कोई भी उसे अपना आदर्श बनावे। पर यह एक आह्चर्यजनक लोकप्रिय नेता था, जो सिर्फ़ अपनी बुद्धि की वजह से नेता बना था—निर्लेष, गम्भीर,कट्टर और निस्संग। उसमें कोई दिलचस्प सनक भी नहीं पाई जाती थी। लेकिन इसमें बड़े-बड़े ख्यालों और गहरी बातों को सीधी-सादी जबान में समझा सकने और किसी स्थिति का विश्लेषण करके यानी उसे टुकड़े-टुकड़े करके लोगों को समझाने की ताकत थी। और कुशाग्र बद्धि के साथ-साथ उसमें महान बौद्धिक साहस भी था।"

साल भर के अन्वर ही यह दूसरी कांति हो गई और अभी तक शान्तिपूर्ण बनी रही। शासनाधिकार के बढलने में बहुत कम ख़ून गिरा। मार्च की कान्ति में इससे ज्यादा लड़ाई हुई थी और आदमी मारे गये थे। मार्च की कान्ति आप ही आप और असंगठित रूप से हुई थी। नवम्बर की कांति को सोच-विचार कर संगठित किया गया था। इतिहास में यह पहला मौक़ा था जबकि ग्ररीब से ग्ररीब वर्ग के प्रतिनिधि, ख़ासकर मिलों के मजदूर, देश के शासन के प्रमुख बनें थे। लेकिन इन लोगों को इतनी आसानी

उसको नहीं मानते। लेनिन छिपे हुए था और उसे डर था कि दूसरे बोलशेविक नेता कहीं समझौता न कर लें और मौके को हाथ से खो दें। इसलिए वह बराबर उनको आगे क़दम बढ़ाने के लिए मजबूर करता रहताथा। चूँकि ७ तारीख को मामला नाजुक हो गया यह कार्रवाई उस वक्त कर ली गई।

से सफलता मिलने वाली नहीं थी। तूफ़ान इनके चारों तरफ़ इकट्ठा हो रहा या और भयंकर वेग के साथ इनके ऊपर फट पडने वाला था।

लेनिन को और उसकी नई बोलशेबिक सरकार को किस स्थिति का मुकाबिला करना पड़ा? जर्मन-युद्ध अभी तक जारी था यद्यपि रूसी सेना छिन्न-भिन्न हो चुकी थी और इस सेना के लड़ने की कोई सम्भावना बाक़ी नहीं रह गई थी। सारे देश में अशान्ति फैली हुई थी। सिपाहियों और लुटेरों की टोलियों देश भर में फिर-फिर कर मन-माना जो चाहती थीं, करती थीं। आर्थिक ढांचा टूट चुका था, खाने का सामान कम पड़ गया था और लोग भूखों मर रहे थे। लेनिन के चारों ओर पुरानी प्रणाली के प्रतिनिधि मौजूद थे, जो इस बात के लिए तैयार बैठे थे कि क्रान्ति को कुचल दें। राज्य का संगठन पूँचीपतियों की प्रणाली का था और पुराने सरकारी अफ़सर नई सरकार के साथ सहयोग करने से इनकार करते थे। बैंकर या साहकार लोग रुपया देने को तैयार नहीं थे। यहां तक कि तारघर वाले तार नहीं देते थे। इतनी कठिन स्थिति थी कि बहाबुर-से-बहाबुर आदमी पस्त हो जाय।

लेनिन और उसके साथियों ने जोरों से काम करना शुरू किया। पहली फ़िक इस बात की थी कि जर्मनी के साथ मुलह कर ली जाय। उन्होंने फ़ौरन ही लड़ाई को बन्द कराने का इन्तजाम कर लिया। बेस्ट लिटोस्क में दोनों देशों के प्रतिनिधि मिले। जर्मन लोग अच्छी तरह जानते थे कि बोलशेविक लोगों में लड़ने की ताक्रत नहीं रही है, इसलिए अपने अभिमान और बेवकूफ़ी की वजह से उन्होंने ने बड़ी अपमान-जनक और सक्त माँगें पेश कर दीं। बोलशेविक लोग हालांकि मुलह करने के लिए बहुत उत्सुक थे लेकिन इन मांगों को देखकर अवाक् रह गये। बहुतों की तो यह राय हुई कि मुलह की शतें नामंजूर करदी जायं, लेकिन लेनिन हर हालत में मुलह करने के पक्ष में था। कहते हैं कि ट्राटस्की को, जो मुलह की इस कान्फ्रेंस का एक कसी प्रतिनिधि था, जर्मन लोगों के एक उत्सव में शाम के कपडे पहन कर बुलाया गया। वह बहुत घबड़ाया और सोचने लगा कि मजदूरों के प्रतिनिधि के लिए यह कहां तक्र मुनासिब होगा कि बड़े अमीर आदिमियों की पोशाक पहन कर जाय। उसनें लेनिन को तार दिया और उससे सलाह पूछी। लेनिन ने फ़ौरन ही जवाब दिया—"अगर सुलह के काम में सहायता मिले तो तुम लेहगा पहन कर भी जा सकते हो।"

इवर सोवियट सुलह की शर्तों के लिए बहस-मुबाहिसे कर रही थी, उधर जर्मन लोग पेट्रोग्रेड की तरफ़ बढ़ने लगे और उन्होंने सुलह की शर्तों को पहले से ज्यादा सक्त कर दिया। आख़िर लेनिन की सलाह को सोवियट ने मान लिया और मार्च १९१८ में बेस्ट लिटोस्क के सुलहनामे पर दस्तख़त हो गये, हालाँकि सोवियट इस सुलहनामें को घृणा की दृष्टि से बेखती थी। इस सुलहनामें के आधार पर कस के राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा पश्चिम में जर्मनी ने ले लिया। लेकिन सुलह तो हर हालत में करनी जरूरी थी, क्योंकि जैसा लेनिन कहता था—"फ़ौज ने अपने क्रवमों से सुलह के पक्ष में राय डाली है।"

सोबियट ने पहले इस बात की कोशिश की कि महायुद्ध में जितनी शक्यां फँसी हुई हैं सब से मुलह हो जाय। शासन हाथ में लेनें के दूसरे ही दिन उसने सारी डुनिया के साथ मुलह करने की घोषणा निकाली और इस बात को बिलकुल साफ़ कर दिया कि जार के खुफिया अहदनामों के अनुसार जो कुछ अधिकार रूस को मिलते, उसकी यह वावेदार नहीं हैं। उसने यह भी कहा कि कुस्तुननुनिया तुकों के पास रहे और कोई दूसरा देश न छीना जाय। लेकिन सोबियट की तजबीज का किसी ने जवाब नहीं दिया क्योंकि लड़ने वाले दोनों दल जीतने की आशा रखते थे और युद्ध के जीते हुए देशों से फ़ायदा उठाना चाहते थे। इसमें शक नहीं की सोबियट की इस तरह तजबीज पेश करने की एक मंशा यह भी थी कि उसके सिद्धान्तों का प्रचार हो। वह चाहती थी कि हरेक देश की जनता पर और युद्ध से थके हुए सिपाहियों पर असर पड़ जाय और दूसरे देशों में सामाजिक कान्ति पैदा हो जाय, क्योंकि ये लोग संसार भर में कान्ति करना चाहते थे और इनका खयाल था कि इसी तरीक़ से ये अपनी कान्ति की रक्षा कर सकेंगे। मैंने तुम्हें इसके पहले बताया है कि फ़ान्स और जर्मनी की फ़ीजों पर सोवियट के प्रचार का बड़ा असर पड़ा था।

लेनिन बेस्ट लिटोस्क के सुलहनामे को एक चन्वरोखा मामला समझता था, खो बहुत दिनों तक क्रायम नहीं रह सकता था और यही हुआ भी । ९ महीने बाद ज्योंही जर्मनी को मित्र-पक्ष के लोगों ने पिश्चमी मोर्चे पर हरा दिया, सोवियट ने इस सुलहनामे को मन्सूल कर दिया। लेनिन असल में चाहता था कि थके हुए मखदूर और किसानों को, जो फ़ौज में थे, जरा-सा आराम और सांस लेने का मौका मिल जाय ताकि वे अपने घरों को वापस जा सकें और अपनी आंखों से देख सकें कि कान्ति ने उनके लिए क्या किया है। वह चाहता यह था कि किसान लोग यह समझने लगें कि जर्मी-दार खतम हो गये और खमीन उनकी हो गई। वह चाहता था कि मिल के मखदूर भी यह समझने लगें कि उनका झोवण करनेवाले खतम हो गये। इससे वे कान्ति के लाभ अच्छी तरह समझने लगेंगे और उसकी रक्षा करने के लिए उत्सुक होंगे, साथही वे यह भी समझ जायेंगे कि उनके असली दुश्मन कौन हैं। लेनिन के ऐसे खयालात थे, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि गृह-युद्ध आनेवाला है। यह नीति बाद को बहुत सफलता-पूर्वक सही साबित हुई। किसान और मखदूर लड़ाई के मैदान से अपने-अपने खेतों और

मिलों को चापस गये। वे लोग न बोलशेविक थे, न साम्यवादी, लेकिन वे कान्ति के बडें कट्टर हिमायती हो गये, क्योंकि वे कान्ति की वजह से जो कुछ प्राप्त कर चुके थे, उसे छोड़ना नहीं चाहते थे।

इधर जर्मन लोगों से किसी-न-किसी तरह समझौता करनें की कोशिश हो रही थी, उधर बोलशेविक नेताओं ने देश की अन्दरूनी हालत पर ध्यान देना शुरू किया। फ़्रौंज से निकले हुए अफ़सरों और साहसी ले-भग्गुओं की काफ़ी ताबाद ऐसी थी जिनकें पास मशीनगर्ने और लड़ाई का सामान था। ये लोग लुटेरेपन का व्यवसाय चला रहे थे। बड़े-बड़े शहरों में दिन दहाड़े गोलियां चलाकर लूटमार करते थे। पुराने आतंक-वादी दल के कुछ लोग भी थे, जो सोवियट को पसन्द नहीं करते थे और बड़ी परे-शानी पदा कर रहे थे। सोवियट सरकार ने इन सब लुटेरों और दूसरों को जोरों से दबा दिया और पस्त कर दिया।

सोवियट शासन को इससे ज्यादा खतरा अनेक सिविल सीवस के लोगों से यानी पुराने सरकारी नौकरों से हुआ। इनमें से बहुतेरे ऐसे थे, जो बोलशेविकों की मातहती में या उनसे सहयोग करके किसी तरह भी काम करने को तैयार नहीं थे। लेनिन ने यह सिद्धान्त निश्चित कर दिया कि, जो काम न करे वह खाना भी न खाय, जो काम न करे उसे रोटी न मिले। तमाम सरकारी नौकर, जिहोंने सहयोग नहीं दिया, फ़ौरन बरखास्त कर दिये गये। बंकरों ने अपनी तिजोरियां खोलने से इन्कार कर दिया। इस पर तिजोरियां डाइनामाइट यानी बम से खोल दी गई। लेकिन पुरानी प्रणाली के सरकारी अफ़सरों के प्रति, जो सहयोग करने से इन्कार करते थे, लेनिन की घृणा का सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि जब मुख्य सेनापति ने बोलशेविक सरकार के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, तो वह पाँच मिनिट में बरखास्त कर दिया गया। और पाँच मिनिट के अन्दर काइलेन्को नाम का नौजवान बोलशेविक लेफ्टीनेण्ट प्रमुख सेनापति बना दिया गया!

इन तब्बीलियों के होते हुए भी रूस का पुराना ढांचा बहुत कुछ ज्यों-का-त्यों बना रहा, किसी विशाल देश को एक दम से समाजवादी बनाना आसान काम नहीं होता और यह सम्भव है कि रूस में परिवर्तन की प्रगति को कई साल लग गये होते अगर घटना ने मजबूरी पैदा न कर दी होती। जिस तरह किसानों ने कर्मीदारों को भगा दिया था, मजदूरों ने भी कई जगहों पर अपने पुराने मालिकों से नाराज हो कर उनको निकाल दिया और उनके कारखानों पर कब्जा कर लिया। सोवियट इन कारखानों को पुराने पूँजीपतियों को किसी तरह वापस नहीं कर सकती थी इसलिए उसने इन पर कब्जा कर लिया। कई जगहों पर इन पूँजीपतियों ने गृह-युद्ध के खमाने में, जो बाद को हुआ, अपने कारलानों की मजीनों को तोड़ने की कोशिश की । ऐसी हासत में सोवियट सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और इन कारलानों की हिकाजत के लिए मिलों पर कब्जा करना पड़ा । इस तरीक़े से उत्पत्ति के साधनों को पंचायती बनाने की प्रगति में यानी मिलों को सरकारी अधिकार में लाने के काम में स्नास तौर से तेजी पैदा हो गई, जितनी तेजी कि शायद साधारण स्थित में नहीं हो सकती थी ।

सोवियद शासन के पहले ९ महीनों में रूसी जनता के जीवन में बहुत फरक नहीं आया । बोलशेविकों ने आक्षेपों को भी बरदाश्त किया और गालियां भी सहीं । बोलशेविकों के खिलाफ़ अखबार निकलते रहे। जनता आम तौर से भूखों मरती थी, लेकिन अमीरों के पास अब भी बहुत काफ़ी पैसा व्यसन और शान दिखाने के लिए मौजद था। होटलों में रात को नाच-गाने होते थे और वहां खुब भीड़ लगती थी। घडदौड और दूसरे खेल-कृद पहले की तरह ही जारी थे। बढे-बडे शहरों में बढे-बडे अमीर खब दिखाई देते थे और सोवियट सरकार के पतन की आशा में खल्लमखल्ला खुशियाँ मनाते हुए दिखाई देते थे। ये लोग, जोकि जर्मनी के खिलाफ़ लड़ाई जारी रखने में इतनी ज्यादा देश-भिन्त जाहिर करते थे, अब इस बात पर उत्सव करने लगे कि जर्मन लोग पेट्रोग्रेड की तरफ़ बढ़ते चले आ रहे हैं। ये लोग इस आशा में कि जर्मन सेनायें इनकी राजधानी पर कब्जा कर लेंगी, बहत प्रसन्न थे। विवेशियों के राज्य का डर इनके हृदय में इतना नहीं था, जितनी सामाजिक कान्ति की घृणा। यह बात हमेशा होती है, ख़ास तौर से तब, जब मामला वर्गों का होता है। हम हिन्दुस्तान में आज यही देखते हैं। यहाँ भी बहुत-से ऐसे आदमी हैं, जो विदेशी हक्सत को बेहतर समझते हैं, इस बात के मुकाबिले में कि विशेषाधिकार और स्वत्व, जो अब इनको मिले हुए हैं, इनके हाथ से जाते रहें।

जनता का जीवन पहले ही जैसा था और इस समय बोल्डोविकों का कोई आतंक भी नहीं था। मास्को का मशहूर नाच बराबर होता था और थियेटरों में खूब भीड़ लगती थी। जब पेट्रोग्नेड पर जर्मनों के कब्जा कर लेने का खतरा पैदा हुआ, सोबियट सरकार मास्को चली आई। उस समय से मास्को सोवियट की राजधानी रहा है। मित्र पक्ष के राजदूत अभी तक रूस में थे। जब यह अन्देशा हुआ कि पेट्रोग्नेड पर जर्मनों का कब्जा हो जायगा, वे पेट्रोग्नेड से भाग गये और जाकर 'बोल्रोगडा' में, जो एक छोटा सा कस्बा है, आराम के साथ, मजे में बस गये। वे लोग यहाँ रहते थे और तरह तरह की अफ़वाहें, जो इनके पास पहुँचती थीं, सुनकर बराबर परेशान और बेबन रहा करते थे। वे बराबर ट्राटस्की से पूछते रहते थे कि अफ़वाहें कहाँ तक सही हैं। इन पुराने राजदूतों की इस मानसिक परेशानी से ट्राटस्की बहुत परेशान हो

गया और इसने बोलगडा के हिन्न एक्सेलेंसियों की मानसिक बेबैनी को शान्त करने के लिए एक ब्रोमाइड का नुस्ला लिखना चाहा। डाक्टर लोग हिस्टीरिया और बेबैनी से पीडित लोगों की मानसिक परेशानी को ठंडा करने के लिए ब्रोमाइड देते हैं।

ऊपर-ऊपर जिन्दगी जरूर साधारण थी, लेकिन इस जाहिरा शान्ति के नीचे अनेक धारायें अनुकुल और प्रतिकुल बहती थीं। कोई भी इस बात की उम्मीद नहीं करता या और बोलहोबिक लोगों को भी इसकी उम्मीद नहीं थी कि वे बहुत दिनों तक क्रायम रह सकेंगे। हरेक आदमी साजिश में लगा था। जर्मन लोगों ने दक्षिण रूस में युक्तेन में एक रियासत क्रायम कर रक्खी थी जो इनके हाथ की कठपुतली थी और सुलह हो जाने पर भी ये लोग सोवियट को बराबर धमकाते रहते थे। मित्र-पक्ष जरूर जर्मनों से नफ़रत करता था, लेकिन वह बोलशेविकों से और भी ज्यादा नफ़रत करता था। अमेरिका के राष्ट्रपति विलसन ने सोवियट कांग्रेस को १९१८ के शरू में प्रेम-सन्देश भेजा था, लेकिन बाद को मालम होता है कि वह इस बात पर पछताया और उसने अपने खयाल बदल दिये। इस तरह से मित्र-पक्ष के लोगों ने निजी तौर पर, कान्तिकारी प्रवृतियों के विरोध में जो आन्दोलन था उसकी सहायता की और उसको रुपये-पैसे से मदद दी। वे छिपे-छिपे कान्तिकारी दल के खिलाफ काम भी करते थे। विदेशी जासुसों से मास्को भरा पड़ा था। अंग्रेजी खुफ़िया पुलिस का खास आदमी, जो ब्रिटेन का सबसे बडा जासूस समझा जाता था, सोवियट सरकार को परेशान करने के लिए भेजा गया था। जिन बडे-बडे आदिमयों को उनकी जायदाद से वंचित कर दिया गया था, वे मित्र-पक्ष के रुपये से कान्ति के विरुद्ध बराबर आन्वोलन भडकाते रहते थे।

१९१८ के मध्य के क़रीब यह हालत थी। सोवियट की जान कच्चे भागे से लटक रही थी।

### : १५२ :

## सोवियट की विजय

११ अप्रैल, १९३३

जुलाई १९१८ के महीने में रूस की स्थिति में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए। बोलशेविक लोगों पर जो जाल फेंका गया, था वह सिकुड़ता जाता था और वे उसमें फेंसते जाते थे। दक्षिण में यूकेन से जर्मनों की चढ़ाई का डर था और मित्र पक्ष के लोग जेकोस्लोवेकिया के लड़ाई के पुरानें क़ैं दियों की एक बडी तादाद को इस बात का त्रोत्साहन वे रहे थे कि वह मास्को पर टूट पढ़े। फ़ान्स में सारे पश्चिमी मोर्चे पर महा युद्ध अभी तक जारी था लेकिन सोवियट रूस में विचित्र वृश्य यह विखाई देता था कि जर्मन शक्तियां और मित्र वल दोनों अलग-अलग एक ही काम में यानी बोलशेविकों को कुचलने में लगे थे। इस स्थान पर हमें फिर यह बात दीख जाती है कि श्रेणी-सम्बन्धी घृणा राष्ट्रीय घृणा से कितनी ज्यादा ताक्ततवर होती है और राष्ट्रीय घृणा स्वयं काफ़ी विषेली और कटु हुआ करती है। इन शक्तियों ने रूस के खिलाफ़ सरकारी तौर पर युद्ध की घोषणा नहीं की थी, लेकिन सोवियट को परेशान करने के इन्होंने बहुत से तरीक़े निकाल लिये थे, खास कर ऐसे नेताओं को हथियारों से और पैसे से मदद देते थे और उनको प्रोत्साहन दिया करते थे जो कान्ति के खिलाफ़ थे। खार से बहुत युराने सेनापतियों ने सोवियट के खिलाफ़ लड़ाई शुरू कर दी।

जार और उसका कुटुम्ब पूर्वी रूस में यूरल पहाडों के नजबीक एक स्थानीय सोवियट की निगरानी में कैंदी बना कर रक्खे गये थे। जेक सेनाओं के इस प्रदेश की तरफ बढ़ने की वजह से स्थानीय सोवियट डर गई। यह घबड़ा गई कि कहीं जार छुड़ा न लिया जाय और कान्ति के खिलाफ एक बड़ी ताक़त न बन जाय। इसलिए उन्होंने कानून को अपनी तबीयत के मुताबिक काम में लाकर सारे कुटुम्ब को गोली से मार विया। इससे मालूम होता है कि सोवियट की केन्द्रीय कमेटी का जार और जार के क्रत्ल के में कोई हाथ न था। लेनिन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की वृष्टि से जार के और वया की वृष्टि से उसके कुटुम्ब के क़रल के खिलाफ था। चूंकि यह हरकत हो चुकी थी, केन्द्रीय सरकार ने इसका समर्थन किया। शायद मित्र-पक्ष की सरकार इस घटना से और भी बिगड़ गई और वह पहले से ज्यादा विरोध करने के लिए तैयार हो गई।

अगस्त के महीने में स्थित बदतर हो गई और दो घटनायें ऐसी हुई जिनकी बजह से कोध, निराक्षा और आतंक पैदा हो गया। एक घटना तो यह थी कि लेनिन को मारने की कोशिश की गई और दूसरी यह कि उत्तर रूस में आचंजिल पर मित्र पक्ष की फ़ौजें पहुच गईं। मास्को में बडी जोरदार सनसनी फंल गई। मालूम होता था कि बस सोवियट का खात्मा होने वाला है। मास्को को खुद दुश्मनों ने चारों तरफ़ से घेर लिया था। जर्मन, जेक और क्रान्तिकारियों के खिलाफ़ जो दल थे वे इसके चारों लोर पडे थे। मास्को के चारों तरफ़ सिर्फ़ चन्द जिलों में ही सोवियट का राज्य था और मित्र-पक्ष की सेना के उत्तर पड़ने से इसका भी खात्मा निश्चित हो गया। बोल-शेविकों के पास कोई बडी फ़ौज नहीं थी। ब्रेस्ट लिटोस्क के समझौते के अभी सिर्फ़ भ महीनें ही गुजरे थे और पुरानी फ़ौज का ज्यादा हिस्सा खेती-किसानी में लग गया था। मास्को में खुद बहुत से घड्यन्त्र पैदा हो गये थे और बुर्जुआ यानी मध्यम वर्ग के लोग ख़ुल्लमखुल्ला खुशियां मना रहे थे कि सोवियट का खातमा होने वाला है।

नौ महीने की उम्प्र वाले सोवियट प्रजातन्त्र की यह भयंकर बशा थी। बोलकोविक लोग निराशा और भय में फँस गये और जब इन्होंने देखा कि अब मरना ही है
तो सोचा कि लड़ते हुए ही प्राण क्यों न विये जाँय। १२५ वर्ष पहले जिस तरह नये
फ़ान्सीसी प्रजातन्त्र ने किया था वैसे ही ये चारों तरफ़ से घिर गये और रास्ता न पाने
बाले जंगली जानवर की तरह वे अपने दुश्मन पर टूट पड़े। न तो क्षमा की बात रही,
न बया की। सारे देश में फ़ौजी क़ानून जारी कर दिया गया। और सितम्बर की
भृदआत में केन्द्रीय सोवियट कमेटी ने 'ख़ूनी आतंक' (Red Terror) की घोषणा की।
'सारे देशब्रोहियों का क़त्ल और विदेशी हमला करने वालों के ख़िलाफ़ निर्वयतापूर्ण
युद्ध' यह उनकी पुकार थी। उन्होंने निश्चय किया कि हम अपने दुश्ममों के ख़िलाफ़
चाहे वह देश के अन्दर के हों या बाहर के, उटकर लड़ेंगे। अब सोवियट का मुक़ाबिला दुनिया से और अपने ही देश के संकीण दल से पड़ गया। 'सैनिक साम्यवाद' का
युग आ गया और सारा देश एक क़िस्म का फ़ौजी केम्प बन गया। लाल सेना के संगठन
के लिए हरेक क़िस्म की कोशिश की गई और यह काम ट्राटस्की को सौंपा गया।

यह सितम्बर-अक्तूबर १९१८ की बात है, जबिक पिश्चम में जर्मनों की युद्ध की मशीन टूट रही थी और लड़ाई बन्द करने की चर्चा चल रही थी। प्रेसीडेण्ट विल-सन ने अपनी १४ शतें पेश कर दी थीं, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनमें मित्र-पक्ष का सब मतलब आ गया था। इनमें से एक बात यह थी कि रूस की सारी जमीन पर से मित्र-पक्ष की फ़ौजें हटा ली जायें और मित्र-पक्ष की मदद से रूस को अपनी उन्नित का पूरा-पूरा मौक़ा विया जाय। मित्रपक्ष के लोगों का रूस में हस्तक्षेप करना और वहाँ अपनी फौजों को उतार देना, इस सिद्धान्त पर एक अनुपम टीका कही जा सकती है। बोलशेविक सरकार ने प्रेसीडेण्ट विलसन के पास एक नोट भेजा और जोरों के झाथ उनकी १४ शर्तों पर ऐतराज किया। उसने लिखा:—

"आप पोलैण्ड, सर्विया, बेलिजयम और आस्ट्रिया-हंगरी के लोगों की आजादी की मांग पेश करते हैं, लेकिन ताज्जुब यह है कि आपकी मांगों में आयर्लैण्ड, मिस्र, हिन्दुस्तान और फिलीपाइन द्वीपों की आजादी का कोई जिक्र नहीं है।"

११ नवम्बर १९१८ को मित्रपक्ष और जर्मनपक्ष में मुलह हो गई और मुलहनामे पर वस्तलात भी हो गये, लेकिन रूस में १९१९ और १९२० भर गृह-युद्ध चलता रहा। अकेले बम सोवियट ने बहुत से बुश्मनों का मुक्ताबिला किया। एक वक्त ऐसा था जब सोवियट के ऊपर सत्रह मुक्तिलिफ़ मोर्चों से हमले हुए थे। इंग्लैण्ड, अमेरिका, फ्रांस, जापान, इटली, सर्विया, जेकोस्लोबेकिया, रूमानिया, बालकन स्टेट्स, पोलैण्ड और सैकडों रूसी सेनापति, जो कान्ति के खिलाफ़ थे, सोवियट पर हमला कर रहे थे और लड़ाई

पूर्वी साइबेरिया से लेकर बाल्टिक और कीमिया तक जारी थी। बार-बार यही मालूम होता था कि सोवियट का स्नात्मा हुआ। मास्को खुद खतरे में था और पेट्रोप्रेड दुश्मन के हाथ में जाने ही वाला था। लेकिन सोवियट ने हरेक नाजुक मौक्रे पर विजय पाई और हरेक विजय के साथ उसकी ताक़त और उसका आत्म-विश्वास बद्दता गया।

क्रान्तिकारियों के खिलाफ वल का एक नेता एडमिरल कोलचक था। वह अपनें-को रूस का शासक कहता था। मित्र-वल के लोग उसको शासक मानते थे और उसकी वडी मवव करते थे। जनरल प्रेटल अमेरिका की सेना के सेनापित थे और कोलचक की सेना को मवव दे रहे थे। उनके कथन से पता चलता है कि एडमिरल कोलचक साइबेरिया में कैसी-कैसी हरकतें करता था। यह अमेरिकन जनरल लिखता है:—

"भयंकर हत्यायें की गईं; लेकिन ये हत्यायें, जैसा दुनिया समझती है, बोल-शेविकों ने नहीं कीं। मैं यह सचाई के साथ कह सकता हूँ कि पूर्वी साइबेरिया में अगर बोलशेविकों ने एक हत्या की है तो उनके खिलाफ़ दल ने उसके मुकाबिले में सौ हत्यायें की हैं।"

तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ बड़े-बड़े राष्ट्रों के मामलात को कितने कम ज्ञान पर चलाते हैं और लड़ाई तथा सुलह करते हैं। लायड जार्ज उस वक्त ब्रिटेन का प्रधान सचिव था और योरप में शायद सबसे ज्यादा प्रभावशाली आदमी उस वक्त वही था। हाउस आफ कामन्स में रूस पर व्याख्यान देते हुए उसने कोलचक और दूसरे सेनापितयों का जिक किया। जहाँ उसने जनरल कोलचक का जिक किया वहाँ जनरल खारकफ़ का भी जिक कर दिया। पर खारकफ़ कोई जनरल नहीं था। खारकफ़ तो एक मशहूर शहर का नाम है, जो यूकने की राजधानी है। भूगोल की प्रारंभिक बातों से इस प्रकार अपरिचित होते हुए भी इन राजनीतिज्ञों ने योरप को टुकड़े-टुकड़े कर दिया और एक नया नकशा तैयार कर दिया!

मित्र-वल ने भी रूस की नाकेबन्दी की और यह नाकेबन्दी इतनी कामयाब रही कि सन् १९१९ भर रूस विदेशों से न तो कुछ खरीद सका, न बेच सका।

इन तमाम बडी-बडी कठिनाइयों और अनेक शिक्तशाली दुश्मनों के होते हुए भी सोवियट रूस जिन्दा रहा और विजयी रहा । इतिहास में यह अत्यन्त आश्चर्यजनक बात हुई है । वह कैसे कामयाब हुआ ? इसमें कोई शक नहीं कि अगर मित्रपक्ष संयुक्त रहते और बोलशेविक लोगों को कुचलने पर ज़ुल जाते तो शुरू के दिनों में उन्हें कुचल सकते थे । जर्मनी को हराने के बाद, उनके पास विशाल सेना खाली हो गई थी । लेकिन इन सेनाओं का किसी दूसरी जगह पर और खासकर सोवियट के खिलाफ़ इस्तेमाल करना आसान नहीं था । ये सब सेनायें लड़ाई से थक गई थीं और अगर बिदेशों में जाकर फिर लड़ने को कहा जाता तो शायद इन्कार कर देतीं। मखदूरों में इस नवीन रूस के लिए बड़ी हमदर्शी थी और मित्र-दल की सरकारें इस बात से डरती थीं कि अगर सोवियट के खिलाफ़ खुल्लमखुल्ला लड़ाई छेड़ दी गई तो मुमिकन है देश के अन्दर ही गड़बड़ मच जाय। योरप कान्ति के किनारे पहुँच चुका था। तीसरी बात यह थी कि मित्रदल के लोगों में आपस में भी प्रतिद्वन्द्विता चल रही थी। जब सुलह हुई, इनमें आपस में लड़ाई-झगड़ा शुरू होगया। इन सब बातों की वजह से मित्र-दल बोलशेविकों को खत्म करने के लिए कोई दृढ़ प्रयत्न नहीं कर सका। ये लोग अप्रत्यक्ष रूप से बोलशेविकों का खात्मा करना चाहते थे। कोशिश इनकी यह थी कि कोई दूसरा लड़ाई लड़े जिसे ये रुपये-पैसे से, अस्त्र-शस्त्र से और सलाह-मशबिरे से मदद दें। इनको पूरा यक्नीन था कि सोवियट चल न सकेगी।

इन सब बातों की वजह से सोवियट को निस्सन्देह बहुत मदद मिल गई और उसको अपनेको मजबत बनाने के लिए वक्त मिल गया। लेकिन यह ख़याल करना कि बोलशेविकों की विजय बाहर की परिस्थित की वजह से हुई, बोलशेविकों के साथ अन्याय करना है। विजय की असली वजह तो यह थी कि रूस की जनता में आत्म-विश्वास था, श्रद्धा थी, आत्म-त्याग था और वढ संकल्प था। आश्चर्य की बात तो यह है कि यही रूसी लोग हर जगह पर आलसी, जाहिल, सिद्धान्त-भ्राष्ट और किसी महान प्रयत्न के लिए अयोग्य समझे जाते थे। आजादी एक क़िस्म की आदत है और अगर हम बहुत दिनों तक इस आदत से वंचित रहें तो हम इसे भूल जाते हैं। इन जाहिल रूसी किसानों और मजदूरों को बिलकुल मौक़ा नहीं मिलता था कि इस आदत पर अमल कर सकें। लेकिन रूस में उस समय ऐसे क्राबिल नेता पाये जाते थे कि उन्होंने इन असहाय लोगों को एक मजबूत और संगठित क़ौम बना दिया जिसे अपने सिद्धान्तों में पूरा विश्वास और अपने ऊपर पूरा भरोसा था। कोलचक और उसके संगी-साथी हार गये, सिर्फ़ इसलिए नहीं कि बोलशेविक नेताओं में दृढ़ता और योग्यता पाई जाती थी, बल्कि इसलिए कि रूसी कोलचक और उसके साथियों की बात सनने के लिए तैयार नहीं थे। ये उन्हें पूरानी प्रणाली का प्रतिनिधि समझते थे जो कि इनके नये पाये हुए अधिकार और हाल में मिली हुई जमीन को छीनने के लिए आये थे। इसलिए किसानों ने यह निश्चय किया कि मरते दम तक इन अधिकारों की रक्षा करेंगे।

सबसे ऊपर और ज्यादा अस्तियार रखनेवाला आदमी लेनिन था। रूसियों के लिए यह शक्ता देवता होगया। उनकी आशाओं और उमंगों का नुमाइन्दा; ऐसा बुद्धिमान जो हरेक परेशानी से निकलने का ढंग जानता था और इसे कोई भी चीज परेशान नहीं कर सकती थी और न डिगा सकती थी। इसके बाद इस जमाने में ट्राटस्की समझा जाता था (जो आजकल रूस में बदनाम होगया है)। ट्राटस्की लेखक और बक्ता था। उसे सेना के संगठन का पहले से कोई अनुभव नहीं था। पर उसने गृहयुद्ध और नाकेबन्दी के होते हुए भी एक बड़ी सेना के संगठन का काम शुरू किया। ट्राटस्की ख़तरे की परवा न करनेवाला बड़ा बहादुर आदमी था और लड़ाई में बह अकसर अपनी जान ख़तरे में डाल देता था। बुजदिलों और अनुशासन के ख़िलाफ़ काम करनेवालों के लिए उसके पास जरा भी दया नहीं थी। गृहयुद्ध के एक नाजुक मौक़े पर उसने यह आज्ञा निकाली थी:—

"में चेतावनी देता हूँ कि अगर फ़ौज का कोई टुकड़ा बग़ैर हुक्म के पीछें हटेगा तो पहले कमीसरी मार दिया जायगा और उसके बाद कमाण्डर। इनकी जगहों पर बहादुर और निर्भीक सिपाही मुक़र्रर किये जायगें । बुजदिल, डरपोक और देशद्रोही गोली से न बच सकेंगे। सारी लाल सेना के सामने में इस बात का गम्भीरतापूर्वक वादा करता हूँ।"

और उसने अपने वादे को पूरा किया।

ट्राटस्की ने अक्तूबर १९१९ में एक फ़ौजी हुक्म निकाला था। वह भी बड़ा विलचस्प है, क्योंकि उससे जाहिर होता है कि बोलशेविक लोग हमेशा जनता को और पूंजीपित सरकारों को दो चीज मानते रहे और कभी उन्होंने राष्ट्रीय वृष्टिकोण नहीं रक्खा। हुक्म यह है:—

"But, even to day, when we are engaged in a bitter fight with Yudenich, the hireling of England, I demand that you never forget that there are two Englands. Besides the England of profits, of violence, bribery and blood-thirstiness, there is the England of labour, of spiritual power, of high ideals of international solidarity. It is the base and dishonest England of the Stock Exchange manipulators that is fighting us. The England of labour and the people is with us."

अर्थात् "आज भी, जब कि हम इंग्लैण्ड के पिट्ठू यूडिनिच से कठोर लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम कभी इस बात को न भूलो कि इंग्लैण्ड दो हैं। एक इंग्लैण्ड है मुनाफ़ाखोरों का, जालिमों का, रिश्वत लेनेवालों का, और खून के प्यासों का। दूसरी तरफ़ एक दूसरा इंग्लैण्ड है मजदूरों का, आध्यादिमक शक्ति का और अन्तर्राष्ट्रीय दृढ़ता के लिए ऊँचे आदर्शों का। जो इंग्लैण्ड हमसे लड़ाई कर रहा है वह शेयर बाजार का कमीना, बेईमान इंग्लैण्ड है। जनता का, मजदूरों का इंग्लैण्ड हमारे साथ है।"

जिस बृढ़ता के साथ लाल सेना लड़ाई गई, उसका अन्दाजा नीचे लिखी हुई

घटना से हो सकता है। जिस वक्त यूडनिच ने पेट्रोग्रेड को घेर लिया और यह शहर उसके हाथ में जाने ही वाला था, उस वक्त रक्षा-समिति ने एक आज्ञा निकाली—— "पेट्रोग्रेड की रक्षा खून का आखिरी क़तरा बहाकर भी करनी चाहिए। गज्जभर भी पीछे न हटना चाहिए और शहर के अन्वर दुश्मन आजाय तो शहर की गलियों में भी लड़ाई जारी रखनी चाहिए।"

रूस के मशहूर लेखक मैक्सिम गोर्की ने लिखा है कि लेनिन ने ट्राटस्की के बारे में एक दक्षा यह कहा था— "मुझे तुम कोई दूसरा आदमी ऐसा दिखा दो जो साल-भर के अन्दर एक नमूने की सेना संगठित करके दिखा दे और सेना के विशेषज्ञों का सम्मानपात्र भी होजाय। हमें ऐसा आदमी मिला हुआ है; हमारे पास सब कुछ है और चमत्कार अब भी घटित होनेवाले हैं।"

यह लाल सेना दिन-दूनी और रात-चौगुनी तरक्क़ी करती गई। बोलशेविकों के अिल्तियार पाने के थोड़े ही दिन बाद, दिसम्बर १९१७ में, ४ लाख ३५ हजार आदमी इस सेना में शामिल हो चुके थे। बेस्ट लिटोस्क के बाद इस सेना का बहुत कुछ हिस्सा जरूर ग्रायब होगया और उसको नये सिरे से बनाना पड़ा। सन् १९१९ के मध्य में इस सेना में १५ लाख आदमी पहुँच गये थे और सालभर बाद यही सेना ५३ लाख आदमियों की होगई।

ट्राटस्की रूस का बहुत बड़ा नायक होगया। लेकिन वह इतना सहृदय नहीं था जितना लेनिन था और इसीलिए लोग इसे उतना प्यार नहीं करते थे जितना लेनिन को। लेनिन को छोड़कर उमकी किसी दूसरे पुराने बोलशिवक से नहीं पटती थी। लेनिन के मरने के बाद ही इन लोगों में आपस में झगड़ा होगया और ट्राटस्की, जो क्रान्ति का बीर पुरुष था और जिसने लाल सेना का निर्माण किया था, रूस से निर्वासित कर दिया गया।

१९१९ के खत्म होते-होते सोवियट ने निश्चित रूप से गृह-युद्ध में अपने दुश्मनों को नीचा दिखा दिया था; लेकिन लड़ाई एक साल तक और क़ायम रही और नाज़ुक मौक़े आते रहे। १९२० में पोलैंग्ड के नये राज्य से रूस की लड़ाई छिड़ गई। जर्मनों की पराजय के बाद पोलैंग्ड का नया राज्य बन गया था। लेकिन ये सब लड़ाइयाँ १९२० के खत्म होते-होते समाप्त होगई और रूस को कुछ शान्ति मिल गई।

इसी दरिमयान अन्वरूनी कठिनाइयाँ बढ़ चुकी थीं। युद्ध, नाकेबन्दी, महामारी और दुष्काल ने देश की बहुत बुरी हालत कर डाली थी। उपज बहुत ज्यादा घट गई थी, क्योंकि जब प्रतिद्वन्द्वी सेनायें देश को रौंद रही हों, तब न तो किसान खेत जोत सकता है और न मजदूर मिलों में चीजों को बना सकता है। सैनिक साम्यवाद की वजह से मुल्क किसी-न-किसी तरह ख़तरे से बचा था, लेकिन हरेक को अपनी पैटी कसनी पड़ी थी और यह काम आगे चलकर बहुत कठिन होगया। किसानों को खेतों से ज्यादा उपज पैदा करने की कोई उत्सुकता नहीं थी, क्योंकि वे कहते थे कि जब राज्य ज्यादा पैदा हुआ अन्न ख़ुद ही लेलेगा तो ज्यादा पैदा करने की परेशानी हम क्यों उठायें? स्थित बड़ी कठिन और भयानक होती जाती थी। जहाज के सिपाहियों ने पीटसंबर्ग के क़रीब क्रांसटाट में बलवा कर दिया था। पीटसंबर्ग में भी हड़तालें हुई थीं।

लेनिन ने, जिसमें यह अद्भृत गुण था कि वह सिद्धान्तों को मौजूदा स्थिति के अनसार ढाल सकता था, फ़ौरन फ़दम आगे बढाया। उसने सैनिक साम्यवाद का स्नात्मा किया और एक नई नीति चलाई, जिसका नाम था 'नई आर्थिक नीति'। इसकी वजह से किसान को पैदा करने और अपने माल को बेचने की ज्यादा आजादी मिल गई। इस नीति का अर्थ यह था कि किसी हद तक साम्यवादी सिद्धान्तों के अनुसार ये लोग पीछे हट रहे थे; लेकिन लेनिन नें, यह कहकर कि यह कार्रवाई अस्थायी रूप से की जा रही है, उसे उचित बताया। निस्सन्देह जनता को इसकी वजह, से कुछ मदद मिली; लेकिन जल्द ही रूस को एक दूसरी भयंकर आपिल का सामना करना पड़ गया । रूस में दुष्काल पड़ा; दक्षिण-पूर्व रूस के बहुत बडे क्षेत्र में पानी न बरसने की वजह से फसल नष्ट होगई। यह बड़ा भयंकर दुष्काल था और बडे-से-बडे दुष्कालों में से एक दुष्काल कहा जा सकता है। लाखों आदमी भूखों मर गये। चुंकि कई सालों की मृतवातिर लडाई, गृह-युद्ध, नाकाबन्दी और आर्थिक पतन के बाद यह दुष्काल पड़ा था और सोवियट सरकार को इतना समय नहीं मिला था कि वह शान्ति-पूर्वक अपना कार्यक्रम चला सके, इसलिए ममकिन था कि इस दृष्काल की वजह से सरकार का ढांचा बैठ जाता। लेकिन सोवियट जिस प्रकार इसके पहले की आफ़तों को पार कर गई थी, इस आफ़त से भी जिन्दा निकल आई। युरोपियन सरकारों के प्रतिनिधियों की एक कान्फ्रेंस हुई, जिसमें इस बात पर विचार करना था कि दुष्काल पीड़ितों को क्या मदद दी जाय। इस कान्फ्रेंस ने यह निश्चय किया कि जबतक सोवियट सरकार इस बात का वादा नहीं करती कि जार के लिये हए कर्ज को अबा करेगी, उस समय तक कोई मदद नहीं दी जा सकती। दया की प्रवृत्ति से महा-जनी की प्रवृत्ति ज्यादा मजबूत निकली और रूसी माताओं की ओर से अपने मरते हुए बच्चों की रक्षा के लिए की हुई अपील को भी किसीने नहीं सुना। लेकिन अमेरिका ने कोई शर्त नहीं की और बडी मदद की।

इंग्लैण्ड और दूसरे यूरोपियन देशों ने रूस के बुष्काल में मदद देने से इन्कार कर दिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे सोवियट का और तरह से बहिष्कार कर रहे थे। १९२१ की शुक्आत में एक अंग्रेज-रूसी व्यापारिक संधि हुई थी और बहुतसे देशों ने इस उदाहरण का अनुकरण भी किया था और सोवियट के साथ व्यापारिक संधियां भी की थीं।

पूर्वी देशों — जैसे चीन, तुर्की, फारस और अफ़ग्रानिस्तान — के साथ सोवियट की नीति बहुत उवार रही। जार के प्राप्त किये हुए पुराने अधिकारों को उसने छोड़ विया और बहुत वोस्ताना बर्ताव करने की कोशिश की। यह बात इसलिए की गई थी, क्योंकि उसका सिद्धान्त था कि शोषित और पराधीन जातियों को स्वतंत्रता दी जाय। लेकिन इससे अधिक महत्वपूर्ण अभिप्राय उसका यह था कि सोवियट की अपनी स्थिति मजबूत होजाय। साम्राज्यवादी राष्ट्र, मसलन इंग्लैंग्ड, सोवियट रूस की उवारता की वजह से अकसर परेशानी में पड़ जाते थे। पूर्वी देश तुलना करने लगते थे, जिसमें इंग्लैंड की और दूसरी क्रोमों की बदनामी होती थी।

१९१९ में एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना हुई, जिसके बारे में मुझे जरूर बताना चाहिए। कम्यूनिस्ट पार्टी यानी साम्यवादी दल ने मास्को में 'थर्ड इण्टरनेशनल' ( तुतीय अन्तर्राष्ट्रीय संघ ) क्रायम किया । मैने तुम्हें पहले के खतों में बताया है कि कार्ल मार्क्स ने 'फर्स्ट इण्टरनेशनल' बनाया था और सेकण्ड इण्टरनेशनल १९१४ में लडाई शरू होने के मौके पर अनेक वीरतापूर्ण शब्दों के बाद ख़त्म होगया। बोलशेविकों का कहना था कि पुराने साम्यवादियों और मजदूरों की पार्टियों नें, जिनसे मिलकर यह 'सेकण्ड इण्टरनेशनल' बना था, मजदूरों को धोखा दिया, इसलिए इन लोगों ने 'थर्ड इण्टरनेशनल' बनाया, जिसका आदर्श निश्चित रूप से फ्रान्तिकारी था। यह इसलिए बनाया गया कि बोलशेविक साम्प्राज्यवाद और पुंजीवाद के ख़िलाफ़ और उन मौके से फ़ायदा उठानेवाले साम्यवादियों के ख़िलाफ़ युद्ध कर सकें जो सडक के बीच से चलने की नीति को मानते हैं। इस इण्टरनेशनल को 'कामिण्टर्न' कहते हैं, जो कम्युनिस्ट इण्टरनेशनल का संक्षिप्त है। इसने बहत देशों में खुब प्रचार किया है। जैसा इसके नाम से जाहिर होता है, यह एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसमें अनेक देशों के साम्यवादी दलों के प्रतिनिधि शामिल हैं। लेकिन चूंकि रूस ही एक ऐसा देश है जिसमें कम्युनिज्म यानी साम्यवाद को विजय मिली है, इस संस्था में यानी कामिटर्न में रूसी ज्यादा हैं। 'कामिण्टर्न' दूसरी चीज है और सोवियट दूसरी चीज है। हालांकि बहुतसे आदमी ऐसे है जो दोनों संस्थाओं के प्रमुख समझे जाते हैं। चूंकि 'कामिण्टर्न' एक ऐसी संस्था है जो खुल्लमखुल्ला कान्तिकारी साम्यवाद फैलाने के लिए क़ायम है, साम्प्राज्यवादी कौमें इसके सस्त ख़िलाफ हैं और अपने देशों में इसके काम को दबाने के लिए हमेशा कोशिश करती हैं।

सेकण्ड इटण्रनेशनल ( 'म बदूरों और समाजवादियों की इण्टरनेशनल' ) को लड़ाई के बाद योरप में फिर से जिन्दा किया गया। बहुत हद तक, कम-से-कम सिद्धान्त-रूप में, सेकण्ड और थर्ड इण्टरनेशनल का उद्देश्य एक ही है। लेकिन इनके विचार और इनके काम करने के तरीक़ों में बहुत भेद है और इनमें आपस में बहुत लड़ाई है। ये अपने दुश्मन पूंजीवाद पर इतना आक्रमण नहीं करते और उससे इतनी लड़ाई-झगड़ा नहीं करते जितना आपस में लड़ते हैं और एक-दूसरे से लड़ाई-झगड़ा करते हैं। 'सेकण्ड इण्टरनेशनल' अब एक शरीफ और भले मानुषों की संस्था बन गई है और योरप की सरकारों के मन्त्रिमण्डल के अनेक सदस्य इसके सदस्य हैं। तीसरा इण्टरनेशनल अभीतक कान्तिकारी है और इसलिए अभीतक भले मानुषों की संस्था नहीं बन सका है।

रूस में गृह-युद्ध के जमाने में लाल आतंक (Red Terror) और दवेत आतंक (White Terror) अपनी कठोर निर्दयता के लिए बराबर एक-दूसरे के प्रतिद्वन्द्वी रहें और ग्रालिबन दवेत आतंक ने इस मामले में लाल आतंक को मात कर दिया। साइबेरिया में कोलचक के अत्याचारों के बारे में अमेरिकन सेनापित के वर्णन से, जिसे में पहले दे चुका हूँ, और दूसरे वर्णनों से भी यही नतीजा निकलता है। लेकिन इसमें भी शक नहीं कि लाल आतंक भी बहुत कठोर था और बहुतसे निर्देष आदमी इसके शिकार हुए। बोलशेविक लोग, जिनपर चारों तरफ़ से हमला हो रहा था और जो चारों तरफ़ जासूसों और षड्यन्त्रों से घिरे हुए थे, जरासे शुबहे के ऊपर घबरा जाते थे और बड़ी सख्ती से सजा देते थे। बोलशेविकों की राजनैतिक पुलिस, जिसको चेका कहते थे, इस अत्याचार के लिए बदनाम होगई। यह चेका हिन्दुस्तान की खिफाय पुलिस की तरह की चीज थी, लेकिन इसके अख्तियारात ज्यादा थे।

यह ख़त लम्बा होता जाता है और इसे ख़त्म करने के पहले में तुम्हें लेनिन के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। अगस्त १९१८ में, जब उसकी जान लेने की कोशिश की गई थी, उसे गहरी चोट लगी थी। इसपर भी लेनिन ने ज्यादा विश्वाम नहीं लिया। वह बहुत जोरों के साथ काम कर रहा था और १९२२ की मई में उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया, जो अनिवार्य था। कुछ दिन आराम करने के बाद उसने फिर काम शुरू कर दिया, लेकिन ज्यादा दिनों तक काम नहीं कर सका। १९२३ में उसका स्वास्थ्य पहले से भी ज्यादा ख़राब होगया और इस बीमारी से वह नहीं बच सका। २१ जनवरी १९२४ को मास्को के नजदीक उसका प्राणान्त होगया।

बहुत दिनों तक उसका शरीर मास्को में रक्खा रहा। जाडे का मौसम था और रासायनिक पदार्थों से शरीर को सुरक्षित रक्खा गया था। सारे रूप-भर से और

साइबेरिया के दूर-दराज मैदानों से जन-साधारण के प्रतिनिधि आते थे---किसान और मजदूर मर्द, औरत और बच्चे-अौर अपने प्यारे कामरेड यानी साथी को, जिसने उन्हें गहरे गड़ढे से बाहर निकाला था और अधिकं खशहाल जिन्दगी की तरफ़ जाने का रास्ता दिखाया था. अन्तिम सम्मान और आदर देकर चले जाते थे। इन लोगों ने मास्को के सुन्दर रेड स्क्वायर में एक सीधा-सादा और श्रृंगार-शन्य मक्कबरा उसके लिए बना दिया है और एक शीशे के बक्स में उसका शरीर अभीतक रक्खा हुआ है। हर शाम को वहाँपर लोगों का तांता लगा रहता है और लोग चपचाप उसका दर्शन करके चले जाते हैं। लेनिन को मरे हुए अभी दस वर्ष भी नहीं हुए, फिर भी वह अपनी मातुभुमि रूस में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में एक प्रबल सिद्धान्त बन गया है। ज्यों-ज्यों जमाना गजरता है, लेनिन महत्तर बनता जाता है। वह संसार के अमर लोगों की टोली का एक सदस्य होगया है। पेट्रोग्रेड का नाम लेनिनग्रेड होगया और रूस में क़रीब-क़रीब हर घर में लेनिन के लिए एक कोना मुक़र्रर है या लेनिन की तस्वीर है। लेकिन लेनिन जिन्दा है--तस्वीरों और यादगारों के रूप में नहीं, बल्कि उस विशाल कार्य के रूप में, जो उसने करके दिखा दिया। लेनिन जिन्दा है करोडों मजदूरों के हृदय में, और उसका उदाहरण उनकी जिन्दगी में नई जान फ़्कता है, जिसकी वजह से उन्हें बेहतर दिन देखनें की आशा है।

यह न समझ लेना कि लेनिन कोई अमानुषी मशीन था जो अपने काम में लगा रहता था और किसी दूसरी बात का खयाल नहीं करता था। निस्सन्देह वह अपने काम में और अपने जीवन के उद्देश्य में बिलकुल तल्लीन था, फिर भी उसे अहंकार नहीं था। वह एक सिद्धान्त की मूर्ति था, फिर भी वह मनुष्य-जैसा था, और सबसे बड़ा मानुषी गुण उसमें यह था कि वह दिल खोलकर हुँस सकता था। लॉक हार्ट मास्को में अंग्रेजों का एजेण्ट था और उस जमाने में, जबिक सोवियट खतरे में थी, वह वहीं रहता था। उसने लिखा है कि, चाहे जो हो लेनिन हमेशा हुँसमुख दिखाई देता था। "मुझे जितने सार्वजनिक नेताओं से कभी भी मिलने का मौक़ा मिला है उन सबमें लेनिन का स्वभाव मुझे सबसे ज्यादा निलेंप मालूम हुआ। वह अपनी बातचीत और अपने काम में सरल और स्पष्ट, लग्बी-चौडी बातों और दिखावे से नफ़रत करनेवाला था। वह संगीत का प्रेमी था— इतना प्रेमी कि अक्सर वह उरा करता था कि संगीत-प्रेम की वजह से कहीं उसके ऊपर बुरा असर न पड़ जाय और वह अपने काम-काज में मुलायम न हो जाय।"

लेनिन के एक साथी ने, जिसका नाम सूना चार्स्की या और जो कई वर्षों तक बोल्झोविकों के शिक्षा-विभाग का कमीसार यानी मंत्री रह चुका था, लेनिन के बारे में एक दफ़ा एक अजीब बात कही थी। वह कहता था कि पूंजीपितयों के प्रित लेनिन का व्यवहार बिलकुल वैसा ही है जैसा हजरत ईसा का रुपया उधार देनेवालों के प्रित था, जिन्हें उसने मन्दिर से निकाल दिया था। वह कहता था कि अगर हजरत ईसा आज जिन्दा होते तो बोलशेविक होते। ग्रैर-मज़हबी आदिमयों के लिए यह उपमा बडी आश्चर्यजनक है।

लेनिन ने एक दक्षा स्त्रियों के बारे में कहा था—"कोई मुल्क आजाव नहीं हो सकता, जबिक आधी आबादी रसोईघर में कैद रहे"। एक दक्षा वह कुछ बच्चों को खिला रहा था, तब उसने एक बहुत अच्छी बात कही। उसके पुराने दोस्त मैक्सिम गोर्की ने लिखा है कि उसने कहा—"इन लोगों की जिन्दिगयाँ हम लोगों से ज्यादा आनन्दमय होंगी। इन्हें उन सब बातों का अनुभव नहीं करना पडेगा, जिसको हम सह चुके हैं। इनकी जिन्दगी में इतनी निदंयता नहीं पाई जायगी।" निस्सन्देह हम सबको ऐसी ही आशा करनी चाहिए।

में इस ख़त को हाल के एक रूसी छन्द को देकर ख़त्म करूँगा। यह कोरस में गाने के लिए हैं। जिन लोगों ने इस संगीत को सुना है, वे कहते हैं कि इसमें जीवन और शक्ति भरी हुई है और यह गाना कान्तिकारी जनता की भावना का प्रतिरूप है। इसके अंग्रेजी अनुवाद में भी इस भावना की कुछ पुट आजाती है। इस गाने का नाम 'अक्तूबर' है, जिसका मतलब है नवम्बर सन् १७ की बोलशेविक कान्ति। उस जमाने में रूस का पंचांग असंशोधित था और पिश्चमी पंचांग से १३ दिन पीछे था। इस पंचांग के अनुसार मार्च सन् १७ की कान्ति फरवरी में हुई थी। इसलिए इसे फरवरी की कान्ति कहते हैं और इसी तरह बोलशेविक कान्ति, जो नवम्बर सन् १७ की शुरुआत में हुई, अक्तूबर की कान्ति कहलाती है। रूस ने अपना पंचांग अब बदल दिया है और संशोधित पंचांग चलाया है; लेकिन ये पुराने नाम अभीतक जारी हैं।

#### 'अक्तूबर' गीत का अंग्रेजी अनुवाद यह है:

We went, asking for work and for bread, Our hearts were oppressed with anguish,

The chimneys of the factories pointed toward the sky,

like tired hands without strength to make a fist.

Louder than the common, the silence was broken by the words of our grief and our pain.

O Lenin! the desire of calloused hands.

We have understood, Lenin, we have understood that our lot is a struggle! Struggle! Struggle!

You led us to the last fight. Struggle!

You gave us the victory of labour.

And no one shall take away from us this victory over ignorance and oppression.

No one! No one! Never! Never!

Let everyone be young and brave in the struggle, because the name of our victory is October!

October! October!

October is a messenger from the sun.

October is the will of the revolting centuries!

October! It is a labour, it is a joy and a song.

October ! It is good fortune for the fields and machines !

Here is the banner name of the young generation and Lenin!

अर्थात्, "हम रोटी और काम की भीख माँगते ही जाते थे। हमारे हृदय दुःख से पीड़ित और शिथिल थे। अँगूठा दिखाने की ताक्त से हीन हाथों की तरह कारखानों की चिमनियाँ आकाश की तरफ इशारा कर रही थीं। हमारे दुःख और दर्द के शब्दों से शान्ति, मामूली तरीक़े की बिनस्बत कही ज्यादा, भंग हो रही थी। टूडे हुए हाथों की आकांक्षा-सा ओ लेनिन! हमने समझ लिया हैं; लेनिन, हमने समझ लिया हैं कि हमें लड़ना, लड़ना और लड़ना हैं। तुमने अंतिम लड़ाई तक हमें पहुँचाया। तुमने हमें श्रीमकों की विजय दी और कोई अज्ञान और अत्याचार पर उस विजय को हमसे छीन नहीं सकता। कोई नहीं! कोई नहीं! कभी नहीं! कभी नहीं! लड़ाई में, संघर्ष में हरेक को युवा और बहादुर होने दो; क्योंकि हमारी विजय का नाम 'अक्तूबर' है। अक्तूबर! अक्तूबर! अक्तूबर! यह श्रम सेंदेश-वाहक हैं। अक्तूबर विद्रोही शताब्दियों का संकल्प है। अक्तूबर! यह श्रम है, आनन्द है, गान है। अक्तूबर! यह खेतों और मशीनों का सौभाग्य है। यह युवा पीढ़ी ओर लेनिन के नाम का झण्डा है।"

#### : १५३ :

# जापान चीन को दबाता है

१४ अप्रैल, १९३३

जिस समय महायुद्ध चल रहा था, सुदूर पूर्व के देशों में कुछ घटनायें ऐसी हुईं जिनपर ध्यान देना हमारे लिए जरूरी है। इसलिए अब में तुम्हें चीन की बात बताऊँगा। चीन के बारे में अपने पिछलि ख़त में मेंने तुम्हें चीन में प्रजातंत्र के स्थापित होने की बात बताई थी और उन झगडों का भी ज़िक किया था जो इसके बाद हुए। फिर से साम्प्राज्य क़ायम करने की कोशिशों की गई। लेकिन वे नाकाम-याब रहीं। प्रजातंत्र भी सारे देश पर अपनी हुकूमत क़ायम करने में नाकामयाब रहा,

या यों कहो कि कोई एक सरकार सारे देश में हुक्सत क्रायम नहीं कर सकी। उस वक्त से अभीतक कोई एक शासन ऐसा नहीं बन सका जिसने सारे चीन पर बेखटके शासन किया हो। कुछ सालों से इस देश में दो मुख्य सरकारें क्रायम रही हैं—दक्षिण में डाक्टर सनयात सेन और उनका राष्ट्रीय दल काउ-मिन-तांग हावी था। उत्तर में युआन-शी-काई सेनापित था और इसके बाद सेनापितयों और सैनिकों का एक तांता था। इन सैनिक दुस्साहिसयों को तूशन कहते थे और हाल के सालों में ये लोग चीन की जान पर आफ़त रहे हैं।

चीन इस तरह लगातार अशान्ति और अध्यवस्था की दुःखद अवस्था में रहा और अकसर उत्तर और दक्षिण में या तूशनों में गृह-युद्ध होते रहे। साम्प्राज्यवादी शक्तियों के लिए बहुत बढ़िया अवसर था। इन्होंने साजिशें शुरू कीं और कभी एक पार्टी या एक तूशन की सहायता करके और कभी दूसरे तूशन को मदद करके आपस की फूट से ये शक्तियाँ फ़ायदा उठाने की कोशिश करने लगीं। तुम्हें याद होगा कि अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान में भी इसी तरह अपना राज्य क़ायम किया था। यूरोपियन शक्तियों ने इस अवसर से फ़ायदा उठाया और एक तूशन को दूसरे तूशन से लड़ाने लगीं। लेकिन सुदूर पूर्व में इनकी ये हरकतें इनकी अपनी खुद की मुसीबतों और महायुद्ध के कारण बहुत जल्द रुक गईं।

लेकिन जापान का यह हाल नहीं हुआ। युद्ध की ख़ास लड़ाई बहुत दूर हो रही थी और जापान ने यह देखा कि चीन में वह अपनी पुरानी कारगुजारियाँ बिलकुल निविध्न जारी रख सकता है। सच तो यह है कि उस हालत में उसे बहुत अच्छा मौका मिल गया, क्योंकि दूसरी शक्तियाँ और कामों में लगी हुई थीं और हस्तक्षेप नहीं कर सकती थीं। उसने जर्मनी के ख़िलाफ़ युद्ध की घोषणा सिर्फ इसलिए करदी कि चीन में क्यानचांग में जर्मनों को जो अधिकार मिले हुए थे, वह छीन ले और चीन के अन्दर और आगे बढ़ सके।

चीन के बारे में जापान की नीति पिछले ४० वर्षों से एकसमान रही है। ज्योंही उसकी सेना नये ढंग से संगठित होगई और उसने अपने देश के व्यवसायों की उन्नति करली, उसने यह निश्चय कर लिया कि अब जापान को चीन पर प्रभुत्व जमा लेना चाहिए। उसको फंलने के लिए और अपने व्यवसायों को बढ़ाने के लिए विस्तार की ज़रूरत थी। कोरिया और चीन'दोनों ही नजदीक थे और कमजोर थे, मानों अपने शोषण और गुलामी के लिए दुनिया को निमंत्रित कर रहे हों। जापान की पहली कोशिश १८९४-९५ में हुई, जबकि उसने चीन से लड़ाई शुरू की। वह कामयाब हुआ; लेकिन इतना नहीं, जितना चाहता था; क्योंकि यूरोपियन शक्तियों

ने मुखालफ़त की । फिर १९०४ में रूस के साथ संघर्ष हुआ, जो ज्यादा कठोर था। इसमें भी वह कामयाब रहा और कोरिया और मंचूरिया में मजबूती से जम गया। उसके थोडे दिन बाद ही कोरिया पर क़ब्जा कर लिया गया और कोरिया जापानी साम्राज्य का एक अंग बन गया।

मंचूरिया फिर भी चीन का हिस्सा बना रहा। यह देश चीन के तीन पूर्वीय प्रांतों में से हैं। जापानियों ने इस देश में सिर्फ उन सब रिआयतों को अपने हाथ में लेलिया जो रूसियों को मिली हुई थीं; उस रेलवे पर भी कृष्णा कर लिया, जो रूसियों ने बनाई थी और जिसे उस वक्त 'चीनी ईस्टनं रेलवे' कहते थे। इस रेलवे का नाम बदलकर 'विभागी मंचूरियन रेलवे' कर दिया गया। अब जापान ने मंचूरिया को मज़बूती से दबोचना शुरू किया। इसी दरिमयान चीन के बाक़ी घने बसे हुए हिस्से के लोग इस रेलवे की वजह से इधर झुके और चीनी किसान इस प्रदेश में टूट पड़े। सोयाबीन नाम की चीज मंचूरिया में खूब पैदा होती हैं और इस चीज के गुणों की वजह से सारे संसार में इसकी मांग बढ़ी। इससे एक किस्म का तेल भी पैदा होता है। इस सोयाबीन की खेती के लिए बहुत से लोग आकर बसने लगे। इस तरह इधर जापानी लोग ऊपर से मंचूरिया की आधिक मशीन पर पूरा-पूरा अधिकार पाने की कोशिश कर रहे थे, उधर चीनी लोग दिक्षण से फटे पड़ते थे और देश में बसते जा रहे थे। पुराने मंचू लोग चीनी किसानों की इस बाढ़ में बिलकुल डूब गये और अपनी संस्कृति में और दृष्टिकोण में पूरे-पूरे चीनी होगये।

जापान को चीन में प्रजातंत्र का आगमन पसन्द नहीं आया। उसे हरेक चीज, जिससे चीन को मजबूती मिल सकती थी, नापसन्द थी, और उसकी कूटनीतिज्ञता का सारा उद्देश्य यही था कि कहीं चीन सुसंगठित होकर एक मजबूत राज्य न बन जाय। इसिलए वह एक तूशन की मदद करके दूसरे तूशन के खिलाफ़ उसे लड़ाने में बहुत दिलचस्पी लेता रहा, जिससे देश के अन्दर बदअमनी क़ायम रहे।

जापान पर या पिश्वमी शिक्तयों पर इस बात के लिए दोषारोपण करना सरल है कि उन्होंने इस बात की जान-बूझकर कोशिश की कि चीन में शान्ति न हो सके । दोष उनका जरूर है, फिर भी असल वजह चीन की खुद अपनी कमजोरी थी, जैसे हिन्दुस्तान में जब-जब अंग्रेजी सरकार राष्ट्रीय दल के अन्दर फूट पैदा करने में सफल रही है तब-तब असली कारण राष्ट्रवादियों की कमजोरी ही रहा है। सिर्फ यह बात कि अंग्रेज फूट कराने की इस नीति में सफल हुए, इस बात की परिचायक है कि कम-से-कम इस विषय में ये लोग सबसे आगे बढ़े हुए हैं।

चीन के नवजात प्रजातंत्र के सामने बडी-बडी भीषण समस्यायें थीं। सबाल

सिर्फ़ इतना ही नहीं था कि मृतप्राय शाही सरकार से राजनैतिक सत्ता छीन ली जाय, क्योंकि कोई राजनैतिक सत्ता छीनने को बाक़ी ही नहीं थी। कोई केन्द्रीय शक्ति भी ही नहीं । उसे तो पैदा करना था । पुराना चीन नाम मात्र के लिए साम्प्राज्य था, वास्तव में वह अनेक स्वशासित क्षेत्रों का समूह था, जो बहुत कमजोरी के साथ आपस में बंधे हए थे। प्रान्त कोई कम कोई ज्यादा स्वतंत्र थे, और इसी प्रकार कस्बे और शहर। केन्द्रीय सरकार या सम्प्राट की हकुमत लोग मानते थे, लेकिन यह सरकार स्थानीय मामलों में दल्लल नहीं देती थी। कोई युनिटरी स्टेट यानी ऐसी सरकार नहीं थी जिसके हाथ में सब प्रान्तों को एक शासन में जोडने की शक्त होती और जो सारे देश में एक नीति से हकुमत चला सकती । राजनैतिक दृष्टिकोण से असल में यह राज्य बडी कमजोरी से बँधे हुए प्रदेशों का समह था, जो पश्चिमी उद्योगों और साम्प्राज्यवादियों की लालच के सम्पर्क से बिखर रहा था। लोग महसुस करते थे कि अगर चीन को जिन्दा रहना है तो उसे एक मजबूत केन्द्रीय राज्य होना चाहिए, जिससे शासन की प्रणाली सब जगह एक-सी हो। नया प्रजातंत्र इसी क्रिस्म का राज्य क्रायम करना चाहता था। यह एक नई चीज थी और इसलिए प्रजातंत्र के सामने यह एक बहत बडी समस्या बन गई। चीन में सडक, रेलवे और आमदरफ्त के उपयक्त साधन नहीं थे। इसकी वजह से उसकी राजनैतिक एकता में बडी भारी अडचन पडती थी।

पुराने जमाने में चीन के लोग राजनैतिक शक्ति को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। उनकी सारी विशाल सभ्यता संस्कृति पर निर्भर थी और वह जीवन-यात्रा की कला ऐसे ढंग से सिखाती थी जिस ढंग से पहले कभी नहीं सिखाई गई। चीनी लोग अपनी इस पुरानी संस्कृति में इतने डूबे हुए थे कि जब इनका राजनैतिक और आर्थिक ढांचा बिखरा तब भी ये अपनी पुरानी संस्कृति के रस्म-रिवाजों से चिपटे रहे। जापान ने जान-बूझकर पिश्चमी सभ्यता और पिश्चमी रंग-ढंग अिस्तयार किया था और फिर भी वह दिल में सामन्तवादी था। चीन सामन्तवादी नहीं था; वह बुद्धिवाद और वैज्ञानिक भावना से पिरपूर्ण था। विज्ञान और व्यवसाय में पिश्चम की उन्नति की तरफ़ वह बडे कौतूहल से देखता था, फिर भी वह उघर नहीं झुका जिघर जापान झुका। इसमें शक नहीं कि चीन के रास्ते में बहुत-सी ऐसी कठिनाइयाँ थीं जो जापान के रास्ते में नहीं थीं। लेकिन ब्वीन के दिल में एक संकोच भी था और वह यह कि कोई बात ऐसी न करो जिससे पुरानी संस्कृति से बिलकुल नाता टूट जाय। चीन का मिजाज फिलासफ़रों यानी वाशंनिकों का मिजाज था और फिलासफ़र लोग तेजी से काम नहीं करते। उसके मन में बहुत जोरदार उबाल पैदा होगया था और

है, क्योंकि जिन समस्याओं का उसे मुकाबिला करना था वे केवल राजनैतिक समस्यायें ही नहीं थीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, शिक्षा-सम्बन्धी और दूसरे प्रकार की भी थीं।

और फिर दूसरी बात यह भी है कि चीन और हिन्दुस्तान ऐसे विशाल देशों के विस्तार की वजह से ही कठिनाइयाँ पैदा होजाती हैं। ये देश महाद्वीप के समान हैं और महाद्वीपों में जो बोझ होता है वह इन देशों में भी पाया जाता है। जब कोई हाथी गिर पड़ता है तो उसको उठने में देर लगती है। बिल्ली या कुत्ते की तरह वह कूदकर नहीं बैठ जाता।

जब महायुद्ध शुरू हुआ, जापान तुरन्त मित्र-राष्ट्रों के साथ शामिल होगया और जर्मनी से लड़ाई का ऐलान कर दिया। उसने कियानचान पर क्रम्जा कर लिया और शांटुंग प्रान्त पर, जिसमें कियानचान स्थित है, अन्दर की तरफ़ फैलने लगा। इसका मतलब यह था कि जापानी ख़ास चीन पर हमला कर रहे हैं। इसमें जर्मनी के ख़िलाफ़ लड़ने का कोई सवाल नहीं था, क्योंकि जर्मनी का इस इलाक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं था। चीनी सरकार ने नम्प्रतापूर्वक उनसे चले जाने को कहा। जापानियों ने कहा—- 'यह उद्दण्डता है, और झट २१ माँगों का एक सरकारी खरीता पेश कर दिया।

ये '२१ मांगें' मशहूर होगईं। में यहाँ उन्हें नहीं लिख्ंगा। उनका तात्पर्य यह था कि चीन में—सास तौर पर मंचूरिया, मंगोलिया और शांटुंग प्रान्तों में—सब तरह के अधिकार और सुविधायें जापान के सुपुर्द कर दी जायें। इन मांगों को मंजूर कर लेने से चीन अमली तौर पर जापान की एक बस्ती या उपिनवेश होजाता। कमजोर उत्तरी चीनी सरकार ने इन मांगों पर एतराज किया, पर वह ताक्षतवर जापानी फ़ौज के खिलाफ़ क्या कर सकती थी? और फिर उत्तर की यह चीनी सरकार खुद भी जनता में लोकप्रिय नहीं थी। फिर भी उसने एक काम किया, जिससे मदद मिली। उसने जापनी मांगों को प्रकाशित कर दिया। इससे तुरन्त ही चीन में जबरदस्त विरोध खड़ा हो गया, और दूसरी शक्तियां भी, यद्यपि वे लड़ाई में मशगूल थीं, घबरा गईं। अमेरिका ने ख़ास तौर पर विरोध किया। इसका नतीजा यह निकला कि जापान ने कुछ मांगें हटालीं और कुछ में तरमीम करके उन्हें हलका बना दिया और चीनी सरकार को उन्हें मई १९१५ में मंजूर कर लेने पर मजबूर किया। इससे चीन में जापान के ख़िलाफ़ जबरदस्त भावना पैदा होगई।

अगस्त १९१७ में, यानी महायुद्ध शुरू होने के तीन वर्ष बाद, चीन मित्र-राष्ट्रों में शामिल होगया और उसने भी जर्मनी के ख़िलाफ़ लड़ाई का ऐलान कर विया। यह एक हास्यास्पव बात थी, क्योंकि चीन जर्मनी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। उसका मतलब असल में मित्र-राष्ट्रों की सद्भावना प्राप्त करना और यों जापान के भावी खतरों से अपनी रक्षा करना था।

इसके थोडे ही दिन बाद, नवम्बर १९१७ में, बोलशेविक कान्ति आगई और इसके पश्चात् सारे उत्तरी एशिया में बडी अध्यवस्था फैल गई। साइबेरिया सोवियट और सोवियट-विरोधी शक्तियों के बीच एक युद्धभूमि यानी मैदानेजंग बन गया। 'सफ़ेद' रूसी जनरल कोलचक सोवियट के खिलाफ़ साइबेरिया से ही लड़ता था। सोवियट-विजय से घबराकर जापानियों ने साइबेरिया में एक बडी फ़ौज भेजी। बिटिश और अमेरिकन फौजें भी वहां भेजी गईं। कुछ वक्त के लिए साइबेरिया और मध्य-एशिया से रूस का प्रभाव नष्ट होगया। बिटिश सरकार ने तो इन इलाक़ों से रूस की मर्यादा को एकदम नष्ट कर देने की दिलोजान से कोशिश की। मध्य-एशिया के हृदय काशगर में अंग्रेजों ने बोलशेविकों के खिलाफ़ प्रचार करने के लिए एक बेतार के तार का स्टेशन भी खोल दिया।

मंगोलिया में भी सोवियट और सोवियट-विरोधी लोगों में एक खूंख़ार लड़ाई हुई। १९१५ में, जब महायुद्ध जारी था, जारशाही रूस की मदद से मंगोलिया ने चीन-सरकार से आन्तरिक मामलों में काफ़ी आजादी हासिल करली थी। फिर भी चीन का उसपर प्रभुत्व तो था ही और मंगोलिया के वैदेशिक सम्बन्धों की दृष्टि से रूस को भी वहाँ पैर जमाने का मौक़ा मिल गया था। यह एक अजीब व्यवस्था थी। सोवियट राजकांति के बाद मंगोलिया में गृह-युद्ध शुरू होगया और तीन वर्ष या उससे भी ज्यादा वक्त तक लड़ने के बाद वहाँ की सोवियट जीत गई। मंगोलिया की वर्तमान स्थिति तो और भी अजीब है। यह सोवियट यूनियन से सम्बद्ध एक स्वतंत्र प्रजातंत्र है, फिर भी, मेरा ख़याल है कि, यह चीन की छत्रछाया को मानता है।

मंने महायुद्ध के बाद होनेवाले शान्ति-सम्मेलन के बारे में अभीतक नहीं बताया है। उसका जिल फिर एक दूसरे ही खत में करना पड़ेगा। फिर भी यहाँ में इतना कहदूं कि इस कान्फ़ेंस या सम्मेलन में बड़ी ताक़तों ने, जिनसे खासतौर पर इंग्लैण्ड, फ़ांस और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का मतलब होता है, तय किया कि चीन का शांटुंग प्रान्त जापान को दे दिया जाय। यों महायुद्ध के फल-स्वरूप उन्होंके मित्र चीन को अपने देश का एक हिस्सा जापान को दे देने को मजबूर किया गया। इसकी वजह युद्ध के खमाने में इंग्लैण्ड, फ्रांस और जापान के बीच हुई एक गुप्त संधि थी। कारण कुछ भी रहा हो, चीन के साथ इस तरह की धोखेबाजी को चीनी राष्ट्र ने बहुत नापसन्द किया और चीन के लोगों ने पेंकिंग की सरकार से साफ़-साफ़ कह दिया कि

अगर वह इस मामले में समझौता करेगी तो क्रान्ति हो जायगी। जापानी चीजों के सक्त बहिष्कार की घोषणा कर दी गई और जगह-जगह जापान के ख़िलाफ़ वंगे हुए। चीनी सरकार ( जिससे मेरा मतलब पेकिंग की उत्तरी सरकार से हैं, क्योंकि वही प्रधान सरकार थी ) ने शांति के संधिपत्र (Peace Treaty) पर दस्तख़त करने से इन्कार कर दिया।

दो वर्ष बाद संयुक्तराष्ट्र के वाशिगटन नगर में एक कान्फ्रेंस हुई, जिसमें शांटुंग का सवाल भी उठा। इस कान्फ्रेंस में वे सब शक्तियां शरीक थीं जिनकी सुदूरपूर्व के सवालों में दिलचस्पी थी या स्वार्थ थे और वे अपनी जल-सेनाओं की ताक़त पर बहस करने को शामिल हुई थीं। जहाँतक चीन और जापान का ताल्लुक था, १९२२ की इस वाशिगटन कान्फ्रेंस से कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले। जापान चीन को शांटुंग लौटा देने पर राजी होगया। इस तरह एक सवाल, जो चीनी जनता को हिला रहा था, हल होगया। शक्तियों में दो और महत्वपूर्ण राजीनामे भी हुए।

इनमें से एक अमेरिका, ग्रेटबिटेन, जापान और फ़्रांस के बीच था और 'कोर-पावर पैक्ट' (चार ताक़तों का राजीनामा) के नाम से पुकारा जाता था। इन चारों ताक़तों ने प्रशांतमहासागर के अपने अधिकृत स्थानों की सिम्मिलित रक्षा का बाबा किया, यानी इस बात का वादा किया कि वे एक-दूसरे के इलाक़ों पर हाथ न डालेंगे। दूसरा राजीनामा 'नाइन पावर ट्रीटी' यानी 'नौ राष्ट्रों की संधि' के नाम से मंशहूर हुआ। यह कान्फ़ेंस में शामिल हुए सब राष्ट्रों के बीच था। इसमें ये नौ राष्ट्र थे—संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, बेलिजयम, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान, हालैण्ड, पोर्चु-गाल और चीन। इस संधि की पहली धारा इन शब्दों के साथ शुरू हुई थी:—

"To respect the sovereignty, the independence and the territorial and administrative integrity of China...."

अर्थात् ''चीन के प्रभृत्व, स्वतंत्रता और प्रादेशिक एवं शासन संबन्धी अखंडता या एकता के सम्मान के लिए ''''

मै तुम्हें 'फोर पावर पैक्ट' और 'नाइन पावर ट्रीटी' के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि ये दोनों बातें इस वक्त बार-बार हमारे सामने आ रही हैं और अखबारों में अकसर उनका जिक किया जाता है। ये दोनों राजीनामे चीन को भावी आक्रमणों से बचाने के लिए थे। वे सहलियतें हासिल करने और इलाक़ों को हड़प लेने के पुराने खेल को, जो अबतक शक्तियाँ खेलती रही थीं, बन्द करने की ग्ररज से किये गये थे। पश्चिमी ताक़तें महायुद्ध के बाद के अपने ही सवालों को हल करने में मशगूल थीं और उस वक्त चीन में उनकी कोई दिलचस्पी न थी। इसीलिए आत्म-नियंत्रण का यह आर्डिनेंस पैदा हुआ जिसको लेकर उन्होंने पित्रत्र शपथ ग्रहण की। जापान भी इस प्रतिज्ञा में शामिल हुआ, यद्यपि यह बात उसकी उस नीति के खिलाफ पड़ती थी जो वह कई वर्षों से चला रहा था। पर बहुत साल नहीं बीते थे कि यह बात स्पष्ट होगई कि सारे राजीनामों और वादों के बावजूद जापान की पुरानी नीति जारी है। अन्तर्राष्ट्रीय पाखण्ड और झूठ का यह एक असाधारण उवाहरण रहा है। जब मैं यह खत लिख रहा हूँ, चीन पर जापान का हमला जारी है। जो कुछ हो रहा है, उसके पाइर्वचित्र को समझाने के लिए ही मैं तुम्हें वािंशगटन कान्फ्रेंस तक ले गया था।

वाशिगटन कान्फ्रेंस के वक्त के क़रीब ही साइबेरिया से विदेशी फ़ौजें अन्तिम रूप में हटाई गई। जापानी सबसे अस्तीर में गये। तुरंत ही वहाँ सोवियट बन गई और रूस के सोवियट प्रजातंत्र संघ में शामिल होगई।

रूसी सोवियट ने जन्म के कुछ ही दिनों बाद चीनी सरकार को सुचित कर दिया था कि दूसरी साम्प्राज्यवादी ताक़तों के साथ जारशाही रूस को चीन से जो स्नास सहलियतें मिली थीं उन सबको वह छोड़ देने को तैयार है। साम्प्राज्यवाद और साम्यवाद साथ-साथ नहीं चल सकते और इसके अलावा भी सोवियट ने पूर्वी देशों के प्रति, जो पश्चिमी शक्तियों द्वारा बहुत दिनों से शोषित हो रहे थे, जानबुझकर उदारता-पूर्ण नीति इष्टितयार की थी। यह सिर्फ़ सदाचरण ही नहीं था बल्कि सोवियट रूस के लिए अच्छी और मुनासिब नीति भी थी, क्योंकि इस नीति ने पूर्व में उसके कई मित्र पैदा कर दिये। सहल्यितें छोड़ देने का सोवियट रूस का प्रस्ताव बिना किसी शर्त के था; उसने उसके बदले कोई मांग नहीं की । इतने पर भी चीनी सरकार सोवियट से व्यवहार करने में डरती थी कि कहीं पश्चिमी योरप की शक्तियाँ नाराज न हो जायें। पर आख़िरकार रूसी और चीनी प्रतिनिधि मिले और १९२४ में उनके बीच एक राजीनामा हुआ । जब इस राजीनामे का पता चला तो फ़ांसीसी, अमेरिकन और जापानी सरकारों ने पेकिंग की सरकार के पास अपना विरोध जाहिर किया और पेकिंग सरकार इतनी डर गई कि उसने राजीनामे पर किये हुए अपने प्रतिनिधियों के दस्तलात से इनकार कर दिया । ऐसी बुरी खाई में पेकिंग सरकार पड़ गई थी। इसपर रूसी प्रतिनिधि ने राजीनामे का सारा मस्विदा छाप दिया। इससे बडी सनसनी फैली। शक्तियों के सम्पर्क में पहली बार चीन के साथ आदर और सम्मान का व्यवहार किया गया था और उसके अधिकार स्वीकार किये गये थे। यह एक बडी शक्ति से उसकी पहली बराबरी की संधि थी। चीनी जनता इससे खुश हुई और सरकार को इसपर वस्तल्जन करने पडे। साम्प्राज्यवादी ताक्रतों का इसे नापसंद करना लाजिमी था, क्योंकि इसने उन्हें बड़े बुरे रूप में दुनिया के सामने पेश किया। जब

सोवियट रूस ने उदारता के साथ सब सहू लियतें छोड़ दीं, तब वे अपनी सब विशेष सुविधाओं से चिपटी रहीं।

सोवियट सरकार ने डॉ॰ सनयातसेन की दक्षिणी चीन की सरकार से भी, जिसकी राजधानी कंण्टन थी, बातचीत शुरू की और दोनों में एक समझौता हुआ। इस वरमियान एक तरह का हलका गृह-युद्ध उत्तर और दक्षिण के बीच, और उत्तर के मुक्तिलिफ़ सिपहसालारों में, जारी था। ये उत्तरी तूशन, या महातूशन जैसा कि कुछ कहे जाते थे, किसी कार्यक्रम या सिद्धान्त के लिए नहीं लड़ते थे; वे अपनी निजी सत्ता के लिए लड़ते थे। कभी-कभी कई मिलकर एक संगठन बना लेते और दूसरे पक्ष से लड़ते थे। पर इनका पक्ष बवलता रहता था और बाहर के लोगों को इन सदा बवलते रहनेवाले संगठनों से बडी हैरत होती थी। ये तूशन, या फ़ौजी जांबाज, अपनी निजी फ़ौजें खडी करते थे, प्राइवेट टैक्स लगाते थे और अपनी निजी लड़ाइयां जारी रखते थे; और इन सबका बोझ बहुत दिनों से दु:ख पानेवाली बेचारी चीनी जनता पर पड़ता था। यह कहा जाता था कि इन बडे तूशनों में से कुछ के पीछे विदेशी ताक़तें थीं। खास तौर पर जापान का नाम लिया जाता था। शंघाई की बडी-बडी व्यापारिक पेढ़ियों से भी उनके पास दौलत और मदद आती थी।

बस एक प्रकाश का स्थान दक्षिण था, जहाँ सनयातसेन की सरकार क्रायम थी। उसके अपने आदर्श थे, अपनी एक नीति थी, और यह लुटेरों का मामला नहीं था जैसाकि उत्तरी तूशनों की कई सरकारें थीं। १९२४ में काउ-मिन-ताँग यानी जनता के दल का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और डाँ० सन ने उसके सामने एक मैनीफेस्टो यानी घोषणापत्र पेश किया। इस मैनीफेस्टो में उन्होंने उन सिद्धान्तों को लिखा था, जिनके अनुसार वह राष्ट्र को चलाना चाहते थे। यह मैनीफेस्टो और ये सिद्धान्त तबसे काउ-मिन-ताँग का आधार रहे हैं और यह समझा जाता है कि अब भी राष्ट्रीय सरकार की आम नीति उसीके मुताबिक चलाई जाती है।

मार्च १९२५ ई० में, चीन की सेवा में अपनी जिन्दगी गुजारने और चीनी जनता का प्रेमपात्र होने के बाद, डॉ० सनायतसेन की मृत्यु हुई।

## : १५४ :

# युद्ध-काल में भारत

१६ अप्रैल, १९३३

ब्रिटिश साम्प्राज्य का एक हिस्सा होने के नाते हिन्दुस्तान का महायुद्ध से सीधा ताल्लुक था। पर हिन्दुस्तान के अन्दर या उसके आस-पास कहीं वास्तविक युद्ध नहीं लड़ा जा रहा था। फिर भी महायुद्ध ने हिन्दुस्तान के मामलों पर कई तरह से असर डाला। यह असर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह का था। इसकी वजह से यहाँ बहुतेरी तब्दीलियाँ हुईं। मित्र-राष्ट्रों की मदद करने में उसके साधनों का पूरी तरह इस्तेमाल किया गया।

यह हिन्दुस्तान की लड़ाई न थी। हिन्दुस्तान की जर्मन शिक्तयों से कोई दुश्मनी न थी, बिन्क तुर्की के साथ तो काफ़ी हमदर्दी भी थी। पर इस मामले में हिन्दुस्तान के लिए कोई चारा न था। वह सिर्फ़ ब्रिटेन का एक मातहत देश था, इसिलए उसे भी अपने साम्प्राज्यवादी मालिक के साथ कतार में खड़ा होने को मजबूर होना पड़ा। इस तरह, देश में काफ़ी विरोध होने के बावजूद, हिन्दुस्तानी सिपाहियों को तुर्की, मिलियों और दूसरों के खिलाफ़ लड़ना पड़ा, जिससे पश्चिमी एशिया में हिन्दुस्तान का नाम बहुत ही नापसन्द किया जाने लगा और उसकी बड़ी बदनामी हुई।

जैसा मैंने तुम्हें किसी पहले के ख़त में बताया है, महायुद्ध के शुरू में हिन्दुस्तान में राजनीति शिथिल-सी थी। लड़ाई शुरू हो जाने से लोगों का ध्यान राजनीति की तरफ़ से और ज्यादा हट गया और फिर युद्ध के जमाने में जारी किये हुए नियमों, प्रतिबन्धों और दूसरे बन्धनों के कारण वास्तिवक राजनैतिक काम बहुत मुक्किल हो गया। युद्ध का जमाना सरकारों के लिए हरेक को दवाने और अपनी मनमानी करने का अक्सर काफ़ी बड़ा बहाना बन जाता है। अगर कोई छूट होती है तो सिर्फ़ खुद उनके लिए होती है; वे जो चाहें कर सकती है। सेंसर बैठ जाता है, जो सत्य का गला घोंट देता है; अक्सर झूठी बातों का प्रचार करता है और लोगों को अपनी राय जाहिर करने या टीका-टिप्पणी करने से रोकता है। क़रीब-क़रीब हर तरह की क़ौमी कार्रवाई पर नियंत्रण रखने के लिए ख़ास तरह के क़ानून और क़ायदे (रेगु-लेशन) बनाये जाते हैं। लड़ाई में शामिल होनें या लड़ने वाले सब देशों में ऐसा किया गया और लाजिमी तौर पर हिन्दुस्तान में भी ऐसा ही हुआ। यहां 'डिफ्स ऑफ़ इण्डिया ऐक्ट' यानी 'भारत-रक्षा क़ानून' नाम का एक क़ानून पास किया गया। इस तरह यद्ध या उससे सम्बन्ध रखनेवाली दूसरो बातों की सार्वजनिक आलोचना का दरवाजा

अच्छी तरह बन्द कर दिया गया। फिर भी इनके पीछे, पाइवंभूमि में, जर्मन ताक़तों और स्नासकर तुर्की के साथ लोगों की आम हमदर्दी थी। यह कहना शायद ज्यादा सही होगा कि लोग चाहते थे कि ब्रिटेन को मुंह की खानी पडे। इस तरह की नपुंसक इच्छा उन लोगों के लिए स्वाभाविक थी जो खुद बुरी तरह पस्त कर दिये गये थे। पर इस इच्छा को सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किया गया।

ऊपर तो हवा में चारों तरफ़ ब्रिटेन के प्रति वक़ाबारी की आवाज थी। ज्याबा-तर वक़ाबारी का यह शोर-गुल हिन्दुस्तानी राजाओं और उन मध्यम श्रेणी के कुछ लोगों के द्वारा उठता था जो सरकार के सम्पर्क में थे। कुछ हद तक बोर्जुंआ यानी मध्यम वर्ग भी प्रजातंत्र और राष्ट्रों की स्वतंत्रता और आजादी के उन ऐलानों में, जो मित्र-राष्ट्र कर रहे थे, फेंस गया था। शायद यह सोचा गया कि ये ऐलान हिन्दु-स्तान पर भी लागू होंगे और उम्मीद की जाती थी कि इस वक़्त मुसीबत की धड़ियों में ब्रिटेन को जो मदद दी जायगी उसका बाद में मुनासिब इनाम मिलेगा। कुछ भी हो, हिन्दुस्तान का इस मामले में कोई बस न था और कोई दूसरा आसान रास्ता भी न था, इसलिए उसने भी बुरी चीज का अच्छे-से-अच्छा इस्तेमाल करना ही ठीक समझा।

हिन्दुस्तान में ऊपर-ऊपर दिखाई पड़नेवाली इस वक्षादारी की उन दिनों इंग्लैण्ड में बड़ी तारीफ़ हुई और बार-बार कृतज्ञता भी प्रकट की गई। जिन लोगों के हाथ में सत्ता थी उन्होंने कहा कि इसके बाद इंग्लैण्ड हिन्दुस्तान को 'नये दृष्टिकोण' से देखेगा।

पर हिन्दुस्तान में भी और विदेशों में भी कुछ हिन्दुस्तानी ऐसे थे जिन्होंने 'धफ़ावारी' का यह रुख इित्यार नहीं किया। वे, बहुमत की तरह, चुपचाप बैठे भी नहीं रहे। पुरानी आयरिश कहावत के मुताबिक उनका विश्वास था कि इंग्लैण्ड की मुसीबत ही उनके देश के लिए सुअवसर है। ख़ास तौर पर जर्मनी और योरप के दूसरे मुल्कों में रहनेवाले कुछ हिन्दुस्तानी बीलन में इसिलए इकट्ठे हुए कि इंग्लैण्ड के दुश्मनों को मबद देने के उपाय किये जायें और इसके लिए एक कमेटी भी बनाई। जर्मन सरकार, स्वाभाविक रूप से, हर तरह की मबद हासिल करने को उत्सुक थी। इसिलए उसने इन हिन्दुस्तानी क्रान्तिकारियों का स्वागत किया। बाक़ायदा एक राजीनामा लिखा गया और उसपर दोनों पक्षों—जर्मन सरकार और हिन्दुस्तानी कमेटी—की तरफ़ से बस्तख़त हुए। इस राजीनामे में और बातों के साथ एक बात यह थी कि हिन्दुस्तानियों ने युद्ध में इस शर्त पर जर्मन सरकार की मबद करने का बाबा किया कि फ़तह हासिल होने पर जर्मनी हिन्दुस्तान की आजादी पर जोर देगा। इस हिन्दुस्तानी कमेटी ने सारे युद्ध-काल में जर्मनी की तरफ़ से काम किया। इसने

बाहर लड़ने के लिए भेजी गई हिन्दुस्तानी फ़ौजों में प्रचार किया और इसके काम का क्षेत्र अफ़गानिस्तान और सीमाप्रान्त तक फैल गया था। पर इसके सिवा कि उन्होंने अंग्रेजों की परेशानी को बहुत ज्यावा बढ़ा विया हो, और कुछ ज्यावा ये हिन्दुस्तानी कान्तिकारी न कर सके। समुद्र के रास्ते, हिन्दुस्तान में अस्त्र-शस्त्र भेजने की कोशिश की गई, पर उसे भी अंग्रेजों ने नाकामयाब कर विया। लड़ाई में जर्मनी के हार जाने से इस कमेटी और उसकी उम्मीबों का अपने-आप ख़ात्मा होगया।

हिन्दुस्तान के अन्दर भी क्रान्तिकारियों को थोडी-बहुत कार्रवाई जारी रही और षड्यंत्र के मुकदमों के लिए खास अदालतें—स्पेशल डिब्यूनल्स—बनाई गईं। बहुत-से आदिमयों को फाँसी दी गई, और बहुतों को लम्बी सजायें हुईं। उस वक्त के सजा पाये हुए कुछ आदमी आज १७ वर्ष बाद भी जेलों में पडे हुए हैं!

ज्यों-ज्यों युद्ध आगे बढ़ा, और जगहों की तरह, यहाँ भी कुछ लोगों ने गहरा मुनाफ़ा उठाया। पर ज्यादातर आदिमयों का बोझ बढ़ता गया और लोगों में असंतोष भी बढ़ने लगा । लड़ाई के लिए ज्यादा-से-ज्यादा आदिमयों की माँग बढ़ती ही जा रही थी और फ़ौज में भरती का काम बड़े जोर से होने लगा। रंगरूट लानेवालों को हर तरह के इनाम और प्रलोभन दिये गये और जमींदारों को अपने काश्तकारों में से तयशुदा तादाद में आदमी देने को मजबूर किया गया। पंजाब में ख़ास तौर पर भरती के मामले में जबरदस्ती का यह तरीक़ा इंडितयार किया गया। हिन्दुस्तान से जितने आदमी फ़ौज में भरती करके लड़ाई के जुदा-जुदा मोचौं पर लड़ने और दूसरे फ़ौजी मेहनत-मजूरी के कामों पर भेजे गये, उनकी तादाद दस लाख से ज्यादा थी। जिन आदिमयों का इन भरतियों से ताल्लुक था, उन्होंने इन जबरदस्ती के तरीक़ों पर बड़ा ऐतराज किया, और ऐसा ख़याल किया जाता है कि पंजाब में महायुद्ध के बाद जो दुधंटनायें हुई उनमें एक वजह यह भी थी।

पंजाब पर एक दूसरे तरीक़ से भी असर पड़ा। बहुतेरे पंजाबी और ख़ासकर सिख संयुक्तराष्ट्र अमेरिका के केलीफोर्निया प्रान्त और पिश्चमी कनाडा के बिटिश कोलिम्बया में जाकर बस गये थे। प्रवासियों का तांता तबतक लगा रहा, जबतक अमेरिकन और कनैंडियन अधिकारियों ने उसे रोक नहीं दिया। ऐसे प्रवासियों की राह में दिक्क़तें पेश करने के ख़याल से कनाडा की सरकार ने यह नियम बना दिया कि सिर्फ़ वे ही प्रवासी कनाडा में आ सकेंगे, जो एक बन्दरगाह से यहांके किसी बन्दरगाह तक सीधे आवें और रास्ते में कोई जहाज न बदलें। यह नियम हिन्दुस्तानी प्रवासियों को रोकने की ग्ररज से ही बनाया गया था, क्योंकि उनको चीन या जापान में लाज़िमी तौर पर जहाज बदलने पड़ते थे। इसपर एक सिख, बाबा गुददर्तासह,

ने एक पूरा जहाज, जिसका नाम 'कोमागाता मारू' था, सीधे कनाडा भेजने का इन्तजाम किया। वह अपने साथ बहुत बडी तादाद में प्रवासियों को कनाडा के 'वेंकुवेर' तक ले गये। इस तरह से उन्होंने कनेडियन क़ानून की शर्त पूरी कर दी थी, फिर भी कनाडा उन्हें वहां आने देना नहीं चाहता था। किसी प्रवासी को वहां उतरने नहीं विया गया। वे लोग उसी जहाज में लोटा विये गये और वे बडी मुसीबत में और गुस्से से भरे हुए हिन्दुस्तान लोटे। कलकत्ता के पास बजबज में पुलिस से एक लड़ाई ही होगई और कई आदमी, खासकर सिख, मारे गये। बाद में इनमें से कई सिखों के पीछे खुकिया पुलिस छाया की तरह लगी और सारे पंजाब में उन्हें दौड़ाती रही। इन लोगों ने भी पंजाब में गुस्सा और असंतोष पैदा किया। 'कोमागाता मारू' की घटना पर सारे हिन्दुस्तान में नाराजी जाहिर की गई।

युद्ध के उन दिनों में होनेवाली सब बातों की जानकारी मुश्किल है, क्योंकि उस जमाने में 'सेंसर' के कारण बहुतसे समाचार छपने नहीं पाते थे, इसलिए तरह-तरह की बेसिर-पैर की अफ़वाहें फैला करती थीं। फिर भी यह मालूम है कि सिगापुर में एक हिन्दुस्तानी रेजीमेण्ट में बग्नावत होगई थी। इसके अलावा और भी बहुत-सी जगहों में छोटे-मोटे काण्ड हुए।

लड़ाई के लिए आदमी देने और दूसरी तरह की मदद के अलावा हिन्दुस्तान को नक़द धन भी बहुत देना पड़ा। इसे हिन्दुस्तान की तरफ़ से दी जानेवाली 'भेंट' के नाम से पुकारा गया। एक मौक़े पर क़रीब डेढ़ अरब रुपये इस तरह दिये गये और दूसरे मौक़े पर भी एक बहुत बड़ी रक़म दी गई। एक गरीब देश से इस तरह जबरदस्ती वसूल किये गय धन को 'भेंट' कहना ब्रिटिश सरकार की मजाकपसन्द तबी-यत का एक नमूना है!

अभीतक मंने तुमसे जो कुछ कहा है वह, जहाँतक हिन्दुस्तान का ताल्लुक है, युद्ध के मामूली नतीजों तक ही महदूद रहा है। पर युद्ध-काल की स्थितियों के कारण इनसे कहीं ज्यावा मौलिक एक परिवर्तन होगया। युद्ध के जमाने में, और वेशों की तरह ही, हिन्दुस्तान का वैवेशिक ज्यापार भी अव्यवस्थित होगया। बहुत कम होगया। जमंन पनडुव्बियां भूमध्य महासागर और अटलाटिक महासागर में जहाजों को दुबा रही भीं और इस स्थिति में व्यापार जारी रखना मुमकिन न था। इस तरह हिन्दु-स्तान को अपना इंतजाम करना पड़ा और अपनी जकरतें पूरी करनी पड़ीं। उसे युद्ध के लिए जकरी बहुत-सी चीजें भी सरकार के लिए तैयार करनी पड़ीं। इस तरह हिन्दुस्तानी उद्योग तेजी से बढ़ने लगे। इसमें कुछ, कपड़े और जूट की तरह,

पुराने थे और कुछ नये थे। ताता के लोहे और फ़ौलाद के कारख़ाने का, जिसके प्रति अभीतक सरकार ने बडी उपेक्षा का बर्ताव किया था, महत्व बहुत बढ़ गया, क्योंकि उसमें युद्ध की सामग्री तैयार की जा सकती थी। उसका संचालन कमोबेश सरकारी नियंत्रण में होता था।

इसलिए युद्ध के वर्षों में हिन्दुस्तान के पूंजीपितयों को, जिनमें अंग्रेज और हिन्दुस्तानी दोनों थे, खुला क्षेत्र मिल गया। बाहरी प्रतिद्वंद्विता या लाग-डांट बहुत कम थी। उन्होंने इस मौके का खूब उपयोग किया और ग्ररीब हिन्दुस्तानी जनता का पेट काटकर खूब फ़ायदा उठाया। चीजों का दाम चढ़ा दिया गया और कल्पना में न आ सकने याला मुनाफ़ा (डिविडेण्ड) बांटा गया। लेकिन जिन मजदूरों की मेहनत से यह मुनाफ़ा हुआ, उनकी दुःखजनक स्थित में बहुत ही थोडी तब्दीली हुई। उनकी मजदूरी थोडी बढ़ी, पर इस बढ़ती के मुक़ाबिले जिन्दगी की जरूरी चीजों का दाम कहीं ज्यादा बढ़ गया, इसलिए उनकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब होगई।

लेकिन पूंजीपित खूब मालदार होते गये और उन्होंने मुनाफ़ से खूब धन जमा किया, जिसे वे फिर उद्योगों में लगाना चाहते थे। पहली बार हिन्दुस्तानी पूंजीपित इतने ताक़तवर हुए कि सरकार पर वबाव डाल सकें। इस वबाव के अलावा घटनाओं के जोर ने भी युद्ध-काल में ब्रिटिश सरकार को हिन्दुस्तानी उद्योगों को मदद देने पर मजबूर किया। देश के बढ़ते हुए उद्योगीकरण यानी कल-कारख़ानों की स्थापना के लिए विदेश से ज्यादा मशीनरी मंगाने की जरूरत हुई, क्योंकि ऐसी मशीनरी उस वक्त हिन्दुस्तान में नहीं बन सकती थी। इस तरह बने हुए माल की जगह इंग्लैण्ड से मशीनरी आने लगी।

इन सब बातों के कारण हिन्दुस्तान में ब्रिटिश नीति में बड़ा परिवर्तन होगया;
सौ वर्ष से चली आती हुई पुरानी नीति छोड़नी पड़ी और उसकी जगह नई नीति
इिक्तियार करनी पड़ी। ब्रिटिश साम्प्राज्यवाद ने अपनेको नई और बदली हुई स्थिति
के मुताबिक बनाने के लिए अपना चेहरा पूरी तरह तब्दील कर लिया। तुमको मेरी
वे बातें याद होंगी जो मेने हिन्दुस्तान में ब्रिटिश हुकूमत के शुरू के दिनों के बारे में
तुम्हें लिखी थीं। पहली अवस्था अठारहवीं सदी की अवस्था थी, जो लूट और यहाँ
से नक़द माल उठा लेजाने की अवस्था थी। उसके बाद दूसरी अवस्था आई जब
ब्रिटिश हुकूमत लूब मजबूती के साथ क़ायम होगई। यह अवस्था सौ वर्षों से ज्यादा
वक्त यानी युद्ध तक बनी रही। यह हिन्दुस्तान को कच्चे माल का एक क्षेत्र और
ब्रिटेन के बने माल का एक बाज़ार बना रखनें के लिए थी। हर तरह से इस देश में
बड़-बड़े उद्योगों की स्थापना को अनत्साहित किया गया और हिन्दुस्तान के आधिक

विकास को रोका गया। युद्ध-काल में तीसरी अवस्था आई, जब बिटिश सरकार ने हिन्दुस्तान में बडे उद्योग-धंधों को प्रोत्साहन विया; और यह प्रोत्साहन इस बात को जानते हुए विया गया कि यह कुछ हव तक बिटिश उद्योगों के खिलाफ़ पड़ेगा। यह साफ़ है कि अगर हिन्दुस्तान के वस्त्र-व्यवसाय को प्रोत्साहन विया जाय तो लंकाशायर के वस्त्र-व्यवसाय को उसी अंश में धक्का पहुँचेगा, क्योंकि हिन्दुस्तान लंकाशायर का सबसे अच्छा ग्राहक रहा है। तब बिटिश सरकार ने अपनी नीति में ऐसा परिवर्तन क्यों किया, जिससे लंकाशायर और दूसरे बिटिश उद्योग को नुक़सान पहुँचे? में तुम्हें विखा ही चुका हूँ कि लड़ाई के कारण किस प्रकार उसके हाथ बँध गये थे। हमें परिवर्तन के इन कारणों पर विस्तार के साथ विचार करना चाहिए:

- युद्ध-काल की माँगों ने ऐसा करने को मजबूर किया और हिन्दुस्तान में औद्योगीकरण यानी बडे-बडे कल-कारखानों को प्रगति दी।
- २. इसने हिन्दुस्तानी पूँजीपित वर्ग को बढ़ाया और मज़बूत किया। उन्होंने उद्योगों की बाढ़ के लिए ज्यादा-से-ज्यादा सहूलियतों की माँग शुरू की। इसने उनकी फालतू वौलत को नये धन्थों में लगाने का मौक़ा दिया। अब ब्रिटेन उनकी बिलकुल उपेक्षा करने की स्थित में नहीं था, क्योंकि ऐसा करने से उनके विरोधी हो जाने और बढ़ते हुए उग्र और कान्तिकारी विचार के लोगों के मददगार बन जाने की संभावना थी। इसलिए अगर मुमकिन हो तो बढ़ने को कुछ सहूलियतें देकर उनको ब्रिटिश पक्ष में बनाये रखना वाञ्छनीय था।
- ३. इंग्लैण्ड का पूँजीवादी वर्ग भी अपनी फालतू दौलत को अविकसित देशों में लगाना चाहता था, क्योंकि वहाँ ज्यादा मुनाफ़ा होता था। इंग्लैण्ड में तो कल-कारलानों और उद्योग-धंथों की ऐसी भरमार होगई थी कि वहाँ पूँजी लगाने की सह्लियतें बहुत कम थीं। वहाँ मुनाफ़ा अब उतना ज्यादा नहीं मिलता था और फिर मज़दूरों का आन्वोलन वहाँ खूब अच्छी तरह संगठित था, जिससे अकसर मज़्रों के साथ झगडे लाडे होजाया करते थे। अविकसित देशों में मज़ूर कमजोर होता है, इसलिए मज़दूरी कम देनी पड़ती है और मुनाफ़ा ज्यादा होता है। लाजिमी तौर पर ब्रिटिश पूँजीपतियों को ब्रिटेन के मातहत अविकसित देशों— जैसे हिन्दुस्तान— में पूँजी लगाना ज्यादा पसंद था। इस तरह ब्रिटिश पूँजी हिन्दुस्तान में आई और इससे और भी औद्योगीकरण हुआ, यानी और भी कल-कारलाने खुले।
- ४. महायुद्ध के अनुभवों से यह मालून होगया कि सिर्फ़ बहुत ऊँचे औद्योगिक देश ही प्रभावशाली ढंग से लड़ाई लड़ सकते हैं। ज़ारशाही रूस आख़िरकार युद्ध में इसलिए पस्त होगया कि उसका काफ़ी तौर पर औद्योगीकरण नहीं हुआ था और

उसे दूसरे मुल्कों पर निर्भर रहना पड़ा। इंग्लैण्ड को भय है कि आगामी युद्ध सोवियट कस के साथ होगा और हिन्दुस्तान की सरहद पर लड़ा जायगा। अगर हिन्दुस्तान के पास अपने बड़े-बड़े उद्योग न होंगे तो ब्रिटिश सरकार सरहद पर भलीभाँति लड़ाई न लड़ सकेगी । यह एक बहुत बड़ा ख़तरा लेना होगा। इसलिए भी हिन्दुस्तान का औद्योगीकरण जरूरी है।

इन कारणों से मजबूर होकर ब्रिटिश नीति में तब्बीली का निश्चय किया गया। ब्रिटेन की बृहत्तर सामाज्य सम्बन्धी नीति (Larger Imperial Policy) के लिए यह जरूरी था, फिर लंकाशायर और कुछ दूसरे ब्रिटिश उद्योगों को भले ही नुकसान पहुँचे। ब्रिटेन ने तो यह जाहिर किया कि यह परिवर्तन हिन्दुस्तान के प्रति ब्रिटिश सरकार के अत्यधिक प्रेम और उसकी भलाई की इच्छा का परिणाम है। इस नीति का निश्चय कर लेने के बाद ब्रिटेन ने ऐसा उपाय किया कि हिन्दुस्तान के नये उद्योगों का नियंत्रण ब्रिटिश पूँजीपतियों के हाथ में रहे। महरबानी दिखाते हुए हिन्दुस्तानी पूँजीपतियों को छोटा हिस्सेदार बनाया गया।

१९१६ ई० में, जब महायुद्ध चल रहा था, एक 'इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन' नियुक्त किया गया। दो वर्ष बाद इसने रिपोर्ट पेश की जिसमें सिफारिश की गई कि सरकार को उद्योगों को उत्तेजन देना चाहिए और कृषि में नये औद्योगिक तरीक़ों को चलाना चाहिए। इसने इस बात की भी सिफारिश की कि सारे देश को प्रारम्भिक शिक्षा देने की कोशिश की जानी चाहिए। जैसा कि इंग्लैंड में कारखानों की बढ़ती के शुरू के दिनों में हुआ था, होशियार और कारीगर मजदूर पैदा करने के लिए आम जनता को प्रारम्भिक शिक्षा देना उचित समझा गया।

युद्ध ख़त्म होने पर इस कमीशन के बाद और भी बहुत-से कमीशन और कमेटियाँ आईं। यह भी मुझाया गया कि बाहरी माल पर कर लगाकर भी हिन्दुस्तानी उद्योगों की रक्षा की जानी चाहिए। इन करों को टैरिफ कहा जाता है। इन सब बातों को हिन्दुस्तानी उद्योगों के पक्ष में एक बड़ी विजय समझा गया। पर जरा भ्यान से परीक्षा करने पर कई मजेबार बातें मालूम हुईं। विदेशी पूंजी को उत्तेजन देने का प्रस्ताव पास किया गया था और विदेशी पूंजी का मतलब असल में ब्रिटिश पूंजी था। बस, इस देश में ब्रिटिश पूंजी का प्रवाह बहने लगा; वह न सिफ उसका प्रधान हिस्सा हो गई, बिल्क सब जगह छा गई। बड़े-बड़े ज़्द्योगों में अधिकांश ब्रिटिश पूंजी लगाई गई। इसलिए संरक्षण कर (टैरिफ) और संरक्षण (प्रोटेक्शन) का असल मतलब हिन्दुस्तान में ब्रिटिश पूंजी का संरक्षण होगया। इस तरह हिन्दुस्तान में ब्रिटिश पूंजी का महान् परिवर्तन ब्रिटिश पूंजीपित के लिए कुछ वैसा बुरा साबित नहीं हुआ।

उसको एक अच्छा संरक्षित बाज़ार मिल गया था, जिसमें वह अपना व्यापार फैला सकता था और मज़दूरों को कम मज़दूरी देकर खूब मुनाफ़ा उठा सकता था। एक दूसरे तरीक़े पर भी यह उसके लिए मुफीव साबित हुआ। हिन्दुस्तान, चीन, मिल्र और दूसरे ऐसे देशों में जहां मज़दूरी की दर बहुत नीची थी, अपनी पूंजी लगाने के बाद उसने इंग्लैण्ड के मज़दूरों को भी मज़दूरी कम करने की धमकी दी। और अगर अंग्रेज मज़दूर ने मज़दूरों में कभी करने की बात का विरोध किया तो पूंजीपित ने कहा कि उसे मज़बूर होकर बड़े दुःख के साथ इंग्लैण्ड में अपना कारखाना बन्द कर देना पड़ेगा और वह और कहीं दूसरी जगह अपनी पूंजी लगायेगा।

हिन्दुस्तान के उद्योगों पर नियन्त्रण रखने के लिए हिन्दुस्तान की ब्रिटिश सरकार ने और भी कई उपाय किये। यह एक जिटल विषय है और जब में इसके बारे में लिखता हूँ तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि में फिसलती जमीन पर हूँ। इसलिए हमें इन बातों पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। पर एक बात का ज़िक्र में कर देना चाहता हूँ। आधुनिक उद्योग में बैक बड़ा ज़बरदस्त हिस्सा लेते हैं, क्योंकि बड़े-बड़े क्यापारियों को अक्सर रुपये-सम्बन्धी साख की ज़रूरत पड़ती है। बड़े-से-बड़ा क्यापार भी फेल किया जा सकता है, अगर उसे रुपये उधार मिलने या उसकी साख कायम रखने की सहलियतें न दी जायें। चूकि बैंक ही यह 'क्रेडिट' ( उधार या साख) दे सकते है, इसलिए तुम कल्पना कर सकती हो कि उनके हाथ में कितनी ज़बरदस्त ताकृत होती है। वे किसी व्यवसाय को बना और बिगाड़ सकते हैं। महायुद्ध के बाद ही बिटिश सरकार ने कई बैंकों को मिलाकर इम्पीरियल बेंक ऑफ़ इंडिया के नाम से एक बड़ा बैंक बनाया। यह बैंक पूरे तौर पर सरकार के नियन्त्रण में है और देश के दूसरे छोटे बैंकों पर इसका बहुत काफी नियंत्रण है। इस तरह सरकार हिन्दस्तानी उद्योगों और व्यापारी पेढ़ियों पर अपना काफ़ी क़ब्जा रख सकती है।

हिन्दुस्तानी उद्योगों के लिए अंग्रेज लोग जो महान् कार्य कर रहे थे (और हम देख ही चुके हैं कि यह महान् कार्य कैसा था ) उसके लिए बतौर इनाम या पुर-स्कार उन्होंने अपने माल को तरजीह दिये जाने की माँगें कीं। इसे कभी-कभी 'इम्पीरियल प्रेफरेंस' (साम्प्राज्य के माल को तरजीह देने की नीति) कहा जाता है। इसका मतलब यह था कि अगर हिन्दुस्तानी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए विदेशी माल पर कर या टैरिफ़ लगाना हो तो तिटिश माल पर अपेक्षाकृत कम टैक्स लगाया जाय, या बिलकुल ही टैक्स न लगाया जाय, जिससे यहाँ के बाजार में ब्रिटिश माल को दूसरे विदेशी माल से ज्यादा मुविधायें मिलें। अभी हाल में तरजीह दिये जानें की इस नीति को चलाने में वे कामयाब हुए हैं।

युद्ध-काल में हिन्दुस्तानी पूंजीपित वर्ग और ऊँचे मध्यमवर्ग की बढ़ती हुई ताकृत का असर राजनैतिक आन्दोलन पर भी पड़ा। राजनीति युद्ध के पहले या युद्ध के जमाने की शुरुआत की ख़ुमारी से बाहर निकल पड़ी और स्वशासन की माँग की जाने लगी। अपनी लम्बी सजा काटने के बाद लोकमान्य तिलक जेल से बाहर आये। मै तुम्हें बता चुका हुँ कि उस बक्त राष्ट्रीय महासभा या नेशनल कांग्रेस माडरेट यानी उदार दल के हाथ में थी। उस वक्त वह एक छोटी-सी संस्था थी, जिसका जनता से बहुत कम सम्पर्कथा और जिसका बिलकुल प्रभाव नहीं था। चृकि अधिक प्रगतिशील राजनीतिज्ञ काँग्रेस में नहीं थे, इसलिए उन्होंने होमरूल लीगों का संगठन किया । ऐसी दो लीगें बनाई गई—एक लोकमान्य तिलक द्वारा, दूसरी श्रीमती एनी बेसेण्ट द्वारा । कुछ वर्षों तक श्रीमती बेसेण्ट ने हिन्दुस्तान की राजनीति में महत्वपूर्ण भाग लिया और उनकी बोलने और किसी बात की वकालत करने की महान् शक्ति ने राजनीति में लोगों की दिलचस्पी बढ़ा दी। सरकार ने उनके प्रचार को इतना खतरनाक समझा कि उन्हें, और उनके दो साथियों को, कुछ महीनों तक नजरबन्द रक्खा । वह कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्ष हुईं । <u>वह काँग्रेस</u> की अध्यक्ष बननेवाली पहली स्त्री थीं । कुछ वर्षों बाद श्रीमती सरोजनी नायडु काँग्रेस को दूसरी महिला-अध्यक्ष हुई थीं।

१९१६ में कांग्रेस के बोनों वलों, माडरेटों और उग्रतावावियों, में समझौता हो-गया और १९१६ में लखनऊ में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसमें बोनों शरीक हुए । यह समझौता थोडे ही समय तक क़ायम रहा । वो वर्षों के अन्वर ही फिर झगड़ा होगया और माडरेट, जो अब अपनेको लिबरल यानी उवार-मतवादी कहते हैं, कांग्रेस से अलग होगये और अभीतक अलग ही है ।

१९१६ की लखनऊ-कांग्रेस से राष्ट्रीय महासभा का पुनरूत्थान शुरू होता है। तबसे आगे बराबर उसका महत्व और उसकी ताक़त बढ़ती गई, और अपने इतिहास में पहली बार वह मध्यमवर्ग एक राष्ट्रीय संगठन बन सका। तब भी इसका आम जनता से कोई ताल्लुक न था और आम लोगों ने तबतक इसमें कोई विलचस्पी नहीं ली जबतक कि उसमें बापू का आगमन नहीं हुआ। इस तरह माडरेट या उप्रतावाबी बोनों, कमोबेश, एक ही यानी मध्यम वर्ग के प्रतिनिधि थे। माडरेट लोग थोडे-से खुशहाल लोगों और सरकारी नौकरियों के, नजवीक रहनेवालों के प्रतिनिधि थे। वे खुवंभी ज्यावातर खुशहाल थे और सरकारी नौकरियों में थे या उनके साथ उनके ताल्लुकात थे। उप्रतावावियों के साथ मध्यमवर्ग के ज्यावातर लोगों की हमवर्बी थी और उसमें कितने ही बेकार प्रतिभावान या बुद्धिजीवी लोग थे। ये बुद्धिजीवी (जिन-

से मेरा मतलब बहुत कुछ पढ़े-लिखे लोगों से है) संगठित हुए और इन्हींमें से क्रान्ति-कारियों को भी रंगरूट मिले। माडरेटों और उग्रपंथियों के आदर्श या लक्ष्य में कोई ज्यादा फर्क़ नहीं था। दोनों ब्रिटिश साम्प्राज्य के अन्दर स्वशासन की बात करते थे और दोनों उस वक्त इसका एक हिस्सा भी लेने को तैयार थे। यह जरूर था कि उप-पंथी माडरेटों की बनिस्बत जरा बडा हिस्सा माँगते थे और अपनी माँग को जोरवार भाषा में प्रकट करते थे। मुट्ठीभर क्रान्तिकारी जरूर पूरी आजादी चाहते थे, पर उनका काँग्रेस के नेताओं पर बहुत कम प्रभाव था। माडेरेटों और उग्रपंथियों में असली फ़र्क़ यह था कि पहला अधिपतियों यानी मालवारों (Haves) और उनके सहारे रहनेवाले लोगों का बल था और उग्रपंथियों में ऐसे लोग भी बहुत काफ़ी ताबाद में थे जो अपहृत थे और जिनके पास खुशहाल जिन्दगी के जरिये न थे। लाजिमी तौर पर दूसरे दल ने देश के नौजवानों को ज्यादा आकर्षित किया। इन नौजवानों में से ज्यादातर काम की जगह कडी भाषा के प्रयोग को ही काफ़ी समझते थे। पर में यहाँ यह कह दूं कि यह जो मैंने एक आम बात बताई है वह दोनों तरफ़ के कई व्यक्तियों पर लागू नहीं होती। उदाहरण के तौर पर गोपालकृष्ण गोखले का नाम लिया जा सकता है, जो माडरेटों के एक बडे ही योग्य और आत्मत्यागी नेता थे और वह मालदार नहीं थे। उन्होंने लोक-सेवक-समिति (सर्वेण्ट्स ऑफ इण्डिया सोसायटी) क़ायम की। पर न तो माडरेटों का, न उग्रपंथियों का, असली शोषित और अपहृत लोगों ( Have-nots ) यानी मजदूरों और किसानों से कोई ताल्लुक था। हाँ, तिलक आम जनता में जरूर लोकप्रिय थे।

१९१६ की लखनऊ-काँग्रेस हिन्दू-मुस्लिम एकता के कारण भी महत्वपूर्ण थी। काँग्रेस सवा से राष्ट्रीय आधार पर खडी थी, पर अमल में वह एक हिन्दू संस्था थी, क्योंकि इसमें ज्यावातर हिन्दू ही थे। युद्ध के कुछ साल पहले, सरकार के बढ़ावा वेने पर, शिक्षित मुसलमानों ने आलइंडिया मुस्लिम लीग क्रायम की थी। यह संस्था मुसलमानों को काँग्रेस से अलग रखने के लिए खोली गई थी, पर यह धीरे-धीरे काँग्रेस की तरफ़ बढ़ती गई और लखनऊ में वोनों के बीच, हिन्दुस्तान के भावी विधान के बारे में, एक समझौता होगया। इसे काँग्रेस-लीग योजना कहा जाता था और वूसरी बातों के साथ इसमें मुसलमानों के अल्पमत के लिए स्थान (सीट) मुरक्षित रखने की भी तजवीज थी। यह काँग्रेस-लीग योजना वोनों का संयुक्त कार्यक्रम बन गई और वेश की माँग के रूप में स्वीकार की गई। इसके खयालात मध्यमवर्ग के खयालात थे, क्योंकि उस वक्त मध्यमवर्ग ही राजनैतिक मामलों में विलचस्पी लेता था। इस योजना के आधार पर आन्दोलन बढ़ता गया।

मुसलमान जो राजनीति में इतनी विलचस्पी लेने लगे थे और काँग्रेस के साथ मिलकर काम कर रहे थे, उसकी वजह यह थी कि ब्रिटेन के तुर्की के साथ लड़ने से वे खीझ उठे थे। तुर्की के साथ हमवर्दी रखने और जोरों से उसका इजहार करने के कारण दो मुसलमान नेता, मौलाना शौकतअळी और मुहस्मवअळी, युद्ध के शुरू में ही नजरबन्द कर विये गये थे। मौलाना अबुलकलाम आजाद भी नजरबन्द कर विये गये थे। उनकी नजरबन्दी की वजह यह थी कि अरब देशों से उनके गहरे ताल्लुकात थे, जहाँ वह अपनी किताबों और लेखों के कारण बडे लोकप्रिय थे। इन सब बातों से मुसलमानों का खीझना और गुस्सा होना लाजिमी था और वे सरकार से अधिकाधिक दूर हटते गये।

चूंकि हिन्दुस्तान में स्वशासन की माँग बढ़ती गई, ब्रिटिश सरकार ने कई वाबे किये और हिन्दुस्तान में जांच शुरू करवी, जिससे जनता का ध्यान उधर खिच गया। १९१८ की गरमी के दिनों में उस वक्त के भारत-सचिव और वाइसराय ने एक संयुक्त रिपोर्ट पेश की—जो उनके नामों से 'मांटेगू-चेम्सफर्ड रिपोर्ट' करके मशहूर हुई—जिसमें हिन्दुस्तान में कुछ सुधारों और परिवर्तनों के प्रस्ताव किये गये थे। तुरन्त ही इन प्रस्तावों पर देश में बड़ी बहस छिड़ गई। कांग्रेस ने जोरों के साथ उनका विरोध किया और उन्हों अपर्याप्त यानी नाकाफ़ी बताया। लिबरलों ने उनका स्वागत किया और उन्हींकी वजह से वे कांग्रेस से अलग होगये। कुछ समय पहले से ही वे नये तौर-तरीक़ के कांग्रेसमैनों के साथ तकलीफ़ महसूस कर रहे थे।

जब युद्ध खत्म हुआ तब हिन्दुस्तान की यह हालत थी। हर जगह तब्दीलियों का जबरदस्त इन्तजार था। राजनैतिक 'बैरोमीटर'' ऊँचा उठ रहा था और मुलायम, विश्वामदायक, अप्रभावशाली और हिचिकचाहट से भरी हुई कानाफूसियों की जगह उग्रपंथियों की ज्यादा विश्वास से भरी हुई, उग्न, सीधी और स्पष्ट चिल्लाहट ले रही थी। पर माडरेट और उग्नपंथी बोनों राजनीति और शासन के बाहरी ढांचे के बारे में ही बोलते थे; उनकी पीठ पीछे ब्रिटिश साम्राज्यवाद देश के आर्थिक जीवन पर चुपचाप अपना क़ब्जा क़ायम करता जा रहा था।

१. बरोमीटर--वायुका भार बतानेवाला यंत्र

#### : १५५ :

#### योरप का नया नक्शा

२१ अप्रैल, १९३३

थोडे में महायद्ध की प्रगति का विचार करने के बाद हम लोगों ने रूस की क्रान्ति की सैर की और उसके बाद महायद्ध के जमाने में हिन्द्स्तान की क्या हालत थी इसपर भी ग़ौर कर लिया। अब हमें फिर 'आमिस्टीज' यानी महायुद्ध को बन्द करनें के मुलहनामें की तरफ़ लौट चलना चाहिए और यह देखना चाहिए कि विजयी शक्तियों या राष्ट्रों का बर्ताव कैसा रहा। जर्मनी पस्त होगया था और बेदम पडा था। क़ैसर जर्मनी छोडकर भाग गया था और प्रजातन्त्र की घोषणा कर दी गई थी। इतने पर भी जर्मन फौज को पूरी तरह से अशक्त या बेकाम कर देने के इत्मीनान के लिए सुलहनामें (Armistice) में बहतेरी कडी शर्ते रक्खी गई थीं। इनके मुताबिक जर्मन फौज को न सिर्फ उन प्रदेशों से हट जाना पडा जिनपर यद्ध के जमाने में हमला करके उसने कब्जा कर लिया था, बल्कि उसे अलसेस-लॉरेन और राइन तक फैला हुआ जर्मनी का हिस्सा भी खाली कर देना पडा। यह शर्त रक्खी गई कि मित्र-राष्ट्र राइनलैण्ड यानी कोलोन (Cologne) के इर्द-गिर्द के प्रदेश पर क्रब्जा कर लेंगे। जर्मनी को अपने बहुतेरे सामरिक या लड़ाकु जहाजों और अपनी सब 'यू' नौकाओं (जर्मनी सबमेरीनें या पनडुब्बियां इसी नाम से मशहूर थीं) से हाथ धोना पडा। इनके अलावा उसे अपनी हजारों तोपें, हवाई जहाज, रेलवे इंजिन, लारियाँ और दूसरी कितनी ही चीजें छोड देनी पडीं।

उत्तर फ़ांस के काम्पेन वन में, जहाँ उस मुलहनामे पर दस्तल्लत हुए थे, एक स्मारक है, जिसपर ये वाक्य लिखे हुए है:---

"Ici le November 11, 1918, succomba le criminel orgueil de L'Empire Allemand Vaincu par les peoples libres qu'il pretendait asservir."

अर्थात्, ''यहां, ११ नवम्बर १९१८ को, आजाद क़ौमों (जिन्हें जर्मनी ने गुलाम बनाना चाहा था) द्वारा पराजित जर्मन साम्प्राज्य के अपराधी अभिमान का अन्त हो गया।''

इसमें कोई शक नहीं कि कम-से-कम ऊपरी तौर पर तो जर्मन साम्प्राज्य का स्नात्मा होगया और प्रशा का फ़ौजी ग़ुरूर टूट चुका था। इसके भी पहले रूसी साम्प्राज्य का अन्त होचुका था और वहांका रोमनोफ़ राजवंश उस स्टेज से हटा दिया गया था जिसपर वह इतने लम्बे असें तक बदकारियां कर रहा था। इस महायुद्ध से एक तीसरे साम्प्राज्य और पुराने राजघराने, यानी हैप्सवर्ग खानवान के आस्ट्रिया-हैंगरी के साम्प्राज्य, का भी ख़ात्मा हो गया। लेकिन इसके बाद भी दूसरे कई साम्प्राज्य बच रहे, क्योंकि वे विजेताओं में से थे और विजय ने उनके गुरूर में कोई कमी नहीं की, न उन लोगों के प्रति, जिन्हें उन्होंने गुलाम बना रक्खा था, उनमें कुछ ज्यादा उदारता या इंसाफ़ का ख़याल ही पैदा किया।

विजयी मित्र-राष्ट्रों ने सन् १९१९ ई० में पेरिस में अपना 'शान्ति-सम्मेलन' (Peace Conference) किया। उनके हाथों पेरिस में दुनिया का भविष्य गढ़ा जाने-वाला था और कई महीनों तक इस मशहूर शहर पर दुनिया की आँखें लगी रहीं। दूर और नजदीक से सभी तरह के आदमी वहाँ सफ़र करके पहुँचे। अपनेको बहुत महत्वपूर्ण समझनेवाले राजनीतिज्ञ और राजनैतिक आदमी वहाँ जमा हुए; कितने ही कूटनीतिज्ञ, विशेषज्ञ, बडे-बडे फ़ौजी आदमी, रुपया लगानेवाले साहूकार, और मुनाफ़ा उठानेवाले लोग वहाँ पहुँच गये। और इन सबके साथ सहायकों, टाइ-पिस्टों और क्लकों की भीड़-की-भीड़ थी। पत्रकारों की जमात तो थी ही। अपनी आजादी के लिए लड़नेवाले राष्ट्रों के जैसे आयलैंण्ड, मिल्न, अरब और दूसरे कितने ही जिनका नाम भी पहले नहीं सुनाई पड़ा था—प्रतिनिधि भी वहाँ पहुँचे थे। पूर्वी योरप के कई राष्ट्रों के प्रतिनिधि भी बहाँ आये थे, जो चाहते थे कि आस्ट्रियन और तुर्की साम्प्राज्यों के भग्नावशेष यानी खण्डहरों से अपने लिए अलग राष्ट्रों का निर्माण करें। इनके अलावा बहुत-से लेभग्गू भी जमा हुए थे। दुनिया का नये ढंग पर बँटवारा होने जा रहा था और गिद्ध इस मौके पर चूकना नहीं चाहते थे।

'शान्ति-सम्मेलन' से बडी उम्मीदें थीं। लोगों का खयाल था कि महायुद्ध के भयंकर अनुभव के बाद न्यायपूर्ण और स्थायी शान्ति का कोई उपाय किया जायगा। आम जनता अब भी युद्ध के जबरदस्त बोझ को महसूस कर रही थी और मजदूरों में बहुत ज्यादा असंतोष था। जिन्दगी की जरूरी चीजों के दाम बहुत चढ़ गये थे और इसकी वजह से आम लोगों की मुसीबतब हुत बढ़ गई थी। सन् १९१९ ई० में योरप में आनेवाली सामाजिक कान्ति के कितने ही चिन्ह साफ़ दिखाई दे रहे थे। रूस का उदाहरण लोगों को खास तौर पर अपनी तरफ़ खींच रहा था।

वर्साई के उस हाल में, जहाँ ठीक अड़तालीस वर्ष पहले जर्मन साम्राज्य का ऐलान किया गया था, होनेवाले शान्ति-सम्मेलन का यह पार्विचत्र था। इतने बडे सम्मेलन का रोज-बरोज मिलना मुश्किल था, इसलिए वह कई कमेटियों में बांट दिया गया। ये कमेटियां अपनी प्राइवेट या गुप्त बैठकें करती थीं और इस चालाकी के परदे के पीछे उनके झगडे और षड़यन्त्र चलते रहते थे। सम्मेलन

का नियंत्रण मित्र-राष्ट्रों की 'कौंसिल ऑफ़ टेन' ( Council of Ten ) यानी 'दस की सिमति' करती थी, जिसमें दस राष्ट्रों के प्रतिनिधि थे। बाद में वह घटाकर पाँच की करवी गई, जिसमें संयुक्तराष्ट्र ( अमेरिका ), ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान दुनिया के पंच महाराष्ट्र (Big Five) थे। कुछ दिनों बाद जापान भी इसमें से निकल गया और सिर्फ़ 'कौंसिल ऑफ फ़ोर' यानी चार राष्ट्रों की कौंसिल रह गई। अस्तीर में इटली भी इससे हट गया और सिर्फ़ तीत महाराष्ट्र (Big Three) रह गये-अमेरिका, ब्रिटेन और फ़ांस। राष्ट्रपति बिल्सन, लायड जार्ज और क्लेमेंशो कमशः इन तीनों देशों के प्रतितिधि थे और इन तीन आदिमयों के कन्धों पर दनिया को नये साँचे में ढालने और उसके भयावने जल्मों को अच्छा करने का महान् कार्य आपडा। यह कार्य महापुरुषों और देवताओं के लायक था और ये तीनों इनसे कहीं भिन्न या दूसरे ढंग के थे। जिन लोगों के हाथों में ताक़त होती है--जैसे बादशाह, राजनीतिज्ञ, सिपहसालार और इसी तरह के दूसरे लोग--उनका अखबारवाले इतना ज्यादा विज्ञापन करते और उनकी तारीफ़ का कुछ ऐसा पूल बांध देते है कि आम लोगों को वे विचार और कार्य में असाधारण और देव सरीखे जान पडते हैं। उनके चारों ओर एक तरह का प्रकाश का घेरा लोगों को विखाई पडने लगता है और अपने अज्ञान या नावाक फ़ियत के कारण हम उनमें बहुत-से ऐसे गुणों की कल्पना कर लेते है जिनका उनमें नाम-निशान भी नहीं होता । घनिष्ट परिचय में आने या नजदीक से वेखने के बाद वे बहुत मामूली आदमी निकलते हैं। एक मशहूर आस्ट्रियन राजनीतिज्ञ ने एक बार कहा था<sup>.</sup> कि अगर दूनिया को मालुम होजाय कि कितनी कम बद्धि से उसपर हुकुमत की जाती है तो वह स्तब्ध या हैरतज्ञदा रह जायगी। इस तरह ये तीन महान लोग ( The Big Three ) हालांकि बडे दीखते थे, पर उनका दृष्टिकोण बहुत संकृचित था और वे अन्तर्राष्ट्रीय मामलों से बेख़बर थे--यहाँतक कि उन्हें भगोल का भी ज्ञान न था।

राष्ट्रपति उडरो विल्सन बडे लोकप्रिय थे और उनकी चारों तरफ़ बडी प्रशंसा हो रही थी। उन्होंने अपने व्याख्यानों और नोटों में इतने खूबसूरत और आदर्श से भरे हुए वाक्यों का प्रयोग किया था कि लोग उन्हें आनेवाली नई आजादी का पैग्रम्बर समझने लगे। ग्रेटब्रिटेन के प्रधान मंत्री लायड जार्ज ने भी बहुतेरे सुन्दर वाक्यों का इस्तेमाल किया, पर उनको लोग अवसरवादी या मौक़ से अपना मतलब गाँठनेवाला समझते थे। 'शेर' (Tiger) नाम से पुकारे जानेवाले क्लेमेंशो को आदर्शों और लम्बेचीडे वाक्यों से कोई मतलब न था। वह तो फ़ांस के पुराने दुश्मन जर्मनी को हर तरह से कुचलना और अपमानित करना चाहता था, ताकि फिर वह सिर न उठा सके।

यों ये तीनों एक-दूसरे से लड़ते और एक-दूसरे को अपनी-अपनी तरफ़ खींचते रहे। इनमें से हरेक पर सम्मेलन में और बाहर से भी न जाने कितने आदिमयों का बबाव और जोर पड़ रहा था। फिर इन सबके पीछे सोवियट रूस की छाया फैल रही थी। सम्मेलन में न रूस और न जर्मनी का कोई प्रतिनिधि था, पर सोवियट रूस की हस्ती ही पेरिस में इकटठा हुई पंजीवादी ताक़तों के लिए बराबर एक चनौती-सी थी।

आिक्षरकार लायड जार्ज की मदद से क्लेमेंशो की जीत हुई । विल्सन जो चीज सबसे ज्यादा चाहता था, वह—एक राष्ट्र-संघ—उसे मिल गई और इस बारे में सबकी मंजूरी मिल जाने पर वह और सब बातों में झुक गया । कई महीनों के तर्क और बहस-मुबाहसे के बाद शान्ति-सम्मेलन में मित्र-राष्ट्र सुलहनामे के एक मिल्बि पर सहमत हुए और आपस में एकमत हो जाने के बाद उन्होंने जर्मन प्रतिनिधियों को अपना हुक्म या फ़ैसला सुनाने के लिए बुलाया । ४४० धाराओं का यह लम्बान् चौड़ा सुलह का मिल्बिदा जर्मनों के गले ठूंस दिया गया और उनसे उसपर दस्तलत करने को कहा गया । उनके साथ कोई तर्क-वितर्क या बहस-मुबाहसा नहीं हुआ और न उन्हें उस मिल्बिद में किसी तरह का संशोधन या रहोबदल करने का ही मौक्रा दिया गया । यह तो एक जबरदस्ती और जोर के बल पर की गई सुलह थी; या तो जर्मनों को ज्यों-का-त्यों इसे क़बूल कर लेना था या नामंजूरी का परिणाम भुगतने के लिए तैयार होना था । नये जर्मन प्रजातंत्र के प्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया और दी गई अवधि के आिखरी दिन वर्साई की संधि पर दस्तलत किये।

आस्ट्रिया, हंगरी, बलगेरिया और तुर्की के साथ मित्र-राष्ट्रों ने अलग-अलग संधियां कीं। तुर्की के साथ होनेवाले मुलहनामे को उस वक्त के मुलतान ने तो मान लिया था, पर कमालपाशा और उसके बहादुर साथियों की जबरदस्त मुखालफ़त की वजह से वह बाद में नाकामयाब होगया। पर उसकी एक अलग कहानी है, जो मैं किसी दूसरे पत्र में तुम्हें मुनाऊँगा।

इन सुलहनामों से क्या तब्दीलियाँ हुई ? ज्यादातर प्रादेशिक परिवर्तन पूर्वी योरप, पिश्चमी एशिया और अफ़रीका में हुए । अफ़रीका के जर्मन उपनिवेशों को मित्र-राष्ट्रों ने लड़ाई के इनाम के तौर पर हथिया लिया । इसमें इंग्लैण्ड के हाथ में सबसे अच्छे हिस्से आये । ब्रिटेन बहुत दिनों से अफरीका के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपने साम्प्राज्य का जो सपना देख रहा था वह पूर्वी अफरीका में टंगानिका के हाथ आजाने से पूरा होगया, क्योंकि अब उत्तर में मिल्न से लेकर दक्षिण में केप तक ब्रिटेन का ही क्रब्डा था।

योरप में बहुतेरी तब्बीलियां होगईं और बहुत-से नये राज्य या राष्ट्र नक्तो पर आगये। किसी पुराने नक्तों का नये से मुकाबिला करो तो तुम्हें देखते ही इन तब्बीलियों का पता लग जायगा। कई तब्बीलियां तो रूसी कान्ति का परिणाम थीं, क्योंकि बहुत-सी क्रौमें, जो रूस की सरहदों पर बसी हुई थीं, सोवियट से अलहवा होगई और उन्होंने अपनी आजावी का ऐलान कर विया। सोवियट सरकार ने उनके आत्म-निर्णय के अधिकार को मंजूर कर लिया और उनकी स्वतंत्रता में दलल नहीं विया। योरप के नये नक्शे को देखो। आस्ट्रिया-हंगरी का बड़ा राज्य एकदम गायब होगया है और उसकी जगह पर कई छोटे देश और राज्य पैदा होगये हैं, जिन्हें 'आस्ट्रिया विरासत वाले राज्य' (Austrian Succession States) कहते हैं। इनमें आस्ट्रिया भी एक है, जो अपने पहले विस्तार का एक छोटा टुकड़ा-सा रह गया है और जिसकी राजधानी वियेना का बड़ा शहर है। इनमें दूसरा देश हंगरी है। यह भी पहले से बहुत छोटा होगया है। तीसरा जेकोस्लोवेकिया है, जिसमें पहले का बोहेमिया शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा युगोस्लेविया का, जो हमारा पुराना पर दु:खदाई दोस्त है, एक हिस्सा रह गया है; सर्विया इस तरह मिट गया है कि पहचाना नहीं जाता। कुछ हिस्से रूमानिया, पोल्णेड और इटली को मिल गये हैं। मतलब यह कि अच्छी तरह चीर-फाड़ और बांट-बखरा किया गया।

और आगे, उत्तर की तरफ़ एक और नया राज्य पैदा होगया है। या यों कहना ज्यादा सही होगा कि एक पुराना राज्य फिर से आ गया है। यह पोलैण्ड है। यह प्रशा, रूस और आस्ट्रिया से कई प्रदेश लेकर और उन्हें जोड़कर बनाया गया है। पोलैण्ड को समुद्र तक पहुँचने का रास्ता देने के लिए एक ग्रंरमामूली बात की गई। जर्मनी या प्रशा के दो टुकड़े कर दिये गये और इन दोनों के बीच पोलैण्ड को ज्ञमीन का एक टुकड़ा, जिससे होकर वह समुद्र तक जा सकता था, दिया गया। पश्चिमी रूस से पूर्वी प्रशा को जाने में इस टुकड़े को पार करना पडता है। इसी टुकड़े के नज्जदीक डैनिजिंग का मशहूर शहर है। इसे एक स्वतंत्र नगर बना दिया गया है। यानी इसपर न जर्मनी का क़ब्जा है, न पोलैण्ड का; वह खुद ही एक राज्य है और उसपर सीधे राष्ट्र-संघ का नियंत्रण है।

पोलैण्ड के उत्तर में लिथुएनिया, लटिबया, इस्टोनिया और फिनलैण्ड के बाल्टिक राज्य हैं। ये सब पुराने जार के साम्प्राज्य के वारिसों में से हैं। ये छोटे-छोटे राज्य हैं, पर हरेक की संस्कृति और भाषा अलग है। शायद तुमको यह बात दिलजस्य मालूम होगी कि लिथुएनियन लोग आर्य हैं (जैसी कि योरप में और भी कई क़ौमें हैं) और उनकी भाषा संस्कृत से बहुत मिलती-जुलती है। यह बडी महत्वपूर्ण बात है जिसे हिन्दुस्तान में बहुत-से लोग नहीं महसूस करते, और जिससे हमें उन बंधनों की याद आती है जो दूर-दूर की क़ौमों को एक सूत्र में बांधते हैं।

योरप में सिर्फ़ एक तब्बीली और हुई; अलसेस-लॉरेन का प्रान्त फ़ान्स को दे विया गया। कुछ और तब्दीलियाँ भी हुई, पर मैं उनका जिक्र कर तुम्हें तंग न करूँगा। अब तुमने देख लिया है कि इन तब्दोलियों के कारण बहुत-से नये राज्य पैदा होगये, जिनमें से ज्यादातर बिलकुल छोटे हैं। अब पूर्वी योरप बाल्कन-सा होगया है, इसीलिए अक्सर यह कहा जाता है कि शांति की संधियों ने योरप को 'बाल-कनाइण्ड' (Balkanised) कर दिया या बाल्कन-की-सी शक्ल में बदल दिया। अब बहुत-सी नई सीमायें या सरहदें पैदा होगई हैं और इन छोटे राज्यों में अक्सर झगडे चलते रहते हैं। यह देखकर हैरत होती है कि वे किस तरह एक-दूसरे से नफरत करते हैं । डैन्युब नदी की घाटी वाले देशों में खास तौर से यह हालत है । इसकी ज्यादातर जिम्मेदारी मित्र-राष्ट्रों पर है, जिन्होंने योरप का बिलकुल ग़लत तरीक़े पर बँटवारा किया और बहत-सी नई समस्यायें पैदा करदीं । बहतेरी छोटी और कम तादाद वाली क़ौमों पर विदेशी सरकारों का क़ब्जा है जो उन्हें दबाती और उनपर अत्याचार करती रहती हैं। पोलैण्ड का काफ़ी बड़ा हिस्सा असल में उन्नैन का है और इस हिस्से के ग़रीब उक्नैनियनों को जबरदस्ती पोलिश बनाने के लिए उनपर तरह-तरह के अत्या-चार किये गये हैं। इसी तरह जगोस्लेविया, रूमानिया और इटली में भी छोटी ताबाब वाली विदेशी क्रौमें है और उनके साथ बराबर बुरा और भट्टा बर्ताव किया जाता है। दूसरी तरफ़ आस्ट्रिया और हंगरी की हड्डी-हड्डी जुदा करदी गई और उनके अपने लोग उनसे छीन लिये गये हैं। विदेशी हुकुमत में रहनेवाले इन प्रदेशों में राष्ट्रीय आन्दोलनों और झगडों का बराबर खडे होते रहना स्वाभाविक है।

फिर इस नक्शे पर निगाह डालो। तुम देखोगी कि फिनलेंड, इस्टोनिया, लटविया, लिथुएनिया, पोलंण्ड और रूमानिया के राज्यों के सिलसिले के कारण रूस पिश्चमी योरप से एकदम अलहदा होगया है। जैसा कि मेंने तुम्हें बताया है, इन राज्यों में ज्यादातर वसीई की मुलह से नहीं बनाये गये, बिल्क वे रूसी कान्ति के पिरणाम थे। जो हो, मित्र-राष्ट्रों ने इनका स्वागत किया और खुशी जाहिर की। इसकी वजह यह थी कि वे रूस को गैरबोलशेवी योरप से अलग करते थे। वे 'स्वच्छता का घेरा' (Cordon Sanitaire जिससे छूत के रोगों को एक जगह से दूसरी जगह फैलने से रोका जाता है) थे, जो बोलशेविज्म के छूत के रोग को रोकने में मददगार हो सकते थे। ये सब बाल्टिक राज्य यानी बाल्टिक समुद्र के आस-पास के राज्य गैरबोलशेवी हैं, वरना वे सोवियट फेडरेशन में शामिल होजाते।

पश्चिमी एशिया में पुराने तुर्की साम्प्राज्य के कुछ हिस्सों पर यूरोपीय शक्तियों की ललचाई हुई आंखें पढीं। महायुद्ध के जमाने में अंग्रेजों ने यह वादा करके तुर्की के ख़िलाफ अरबों में बगावत करा दी थी कि वे अरबस्तान, फिलस्तीन और सीरि-या को मिलाकर एक संयुक्त अरब राष्ट्र का निर्माण करेंगे। जब अरबों से यह वाबा किया जा रहा था, तभी इन प्रदेशों को आपस में बाँट लेंने की एक गुप्त संधि भी अंग्रेज फांसीसियों से कर रहे थे। यह कोई यश की बात न थी और वर्तमान बिटिश प्रधान मंत्री रैम्से मैकडानल्ड 'ने इसे 'भद्दे दोरंगीपन' की एक कहानी कह-कर पुकारा था। पर यह दस वर्ष पहले की बात है, जब वह मंत्री नहीं थे और कभी-कभी सच बोलने की जुर्रंत कर सकते थे।

जब ब्रिटिश सरकार ने न सिर्फ अरबों के साथ किया हुआ वादा तोड़नें की कोशिश की बिल्क फ़ांस से की हुई गुप्त संधि से भी आँखें फेरनी चाहों, तब इसका एक अजीव कारण था। उनके दिमाग में एक महान् मध्यपूर्वी साम्प्राज्य का स्वप्न पैदा हुआ— ऐसे साम्प्राज्य का जो हिन्दुस्तान से मिस्र तक फैला हुआ हो। यानी वह बीच के बहुत बड़े हिस्से को हथिया कर हिन्दुस्तान के साम्प्राज्य को अपने अफ़रीका के राज्य से मिला देना चाहते थे। यह एक बड़ा ही ललचाने वाला और जबरदस्त सपना था। फिर भी उसके पूरा होने में उस वक्त कोई ज्यादा दिक्कत मालूम नहीं होती थी। १९१९ के उस जमाने में ब्रिटिश फौजों ने इन सब प्रदेशों—फ़ारस, इराक़, फिलस्तीन, अरबस्तान के कुछ हिस्सों और मिस्र पर क़ब्जा कर रक्खा था। वे सीरिया से फ़्रांस को बाहर रखने की कोशिश कर रही थीं। कुस्तुनतुनिया शहर भी अंग्रेजों के क़ब्जे में था। पर १९२०, १९२१ और १९२२ में जो घटनायें हुई उनसे यह सपना टूट गया। ब्रिटिश मंत्रियों की इस महत्वाकांक्षा से भरी योजना को पीछे से सोवियट और आगे से कमालपाशा ने ख़त्म कर दिया।

किन्तु इतने पर भी ब्रिटेन ने पश्चिमी एशिया के कई प्रदेशों— इराक़ और फिलस्तीन—में अपना अधिकार क़ायम रक्खा और रिश्वत और दूसरे तरीक़ों का इस्ते-माल करके अरबस्तान में होनेवाली घटनाओं पर भी असर डालने की कोशिश की। सीरिया फ्रांसीसियों के क़ब्जे में आगया। अरब देशों की नई राष्ट्रीयता और आजादी के लिए उनकी लड़ाई के बारे में में फिर कभी तुम्हें बताऊंगा।

अब हमें फिर वर्साई की संधि की तरफ़ लौट चलना चाहिए । इस संधि या मुलह ने यह फ़ैसला किया कि जमेंनी युद्ध छेड़ने के लिए कसूरवार है। इस तरह इस मुलहनामे पर बस्तख़त कराके जमेंनों से उनके अपने कसूर को जबरवस्ती मनवा लिया गया। ऐसी जोर-ज़बरबस्ती की मंजूरी की कोई ज्यादा क़ीमत नहीं, इससे कटुता पैदा होती है, जैसी कि इस मामले में हुई भी।

\*(जर्मनी को निःशस्त्र होने का भी हुक्म दिया गया। उसे सिफं छोटी सेना, ज्यादातर पुलिस के काम के लिए, रखने की अनुमित दी गई। उसे अपना सारा समृद्री बेड़ा मित्र-राष्ट्रों के मुपुर्द कर देना पड़ा। जब जर्मन बेड़ा सौंपने के लिए लेजाया जा रहा था, तब बेडे के जर्मन अफ़सरों और आदिमयों ने यह तय किया कि अंग्रेजों को सौंपने से अच्छा यही है कि उसे डुबो दिया जाय। यह फ़ैसला उन्होंने अपनी जिम्मे-दारी पर किया; यानी इस फ़ैसले से जर्मन-सरकार का कोई सरोकार न था। इस फ़ैसले के मुताबिक जून १९१९ में 'स्केपाल्फो' पर, जब बिटिश लोग थोडी ही दूर रह गये थे और बेडे पर क़ब्जा करने की तैयारी कर रहे थे, सारा जर्मन बेड़ा अपने ही नाविकों द्वारा डुबा दिया गया।)

इसके अलावा युद्ध में मित्र-राष्ट्रों को जो नुक्तसान उठाना पड़ा था उसका हर-जाना भी जर्मनी को देना था। इसे रिपेयरेशन या क्षित-पूर्ति कहा जाता था और तब-से यह शब्द योरप के ऊपर छाया-सा लटक रहा है। मुलहनामे में कोई निश्चित रक्तम तय नहीं की गई थी, लेकिन उसमें उसका निश्चय करने की तजवीज रक्खी गई थी। इसं तरह से मित्र-राष्ट्रों को युद्ध का हरजाना देने की जिम्मेदारी लेना एक बड़ा जबर-दस्त मामला था। उस वक्त जर्मनी एक पराजित और उजड़ा हुआ देश था और अपनी घरेलू जिन्दगी को सम्हालने की बड़ी-बड़ी समस्यायें उसके सामने थीं। उनके अलावा मित्र-राष्ट्रों की क्षित का बोझ उठा लेना एक असम्भव काम था, जिसके पूरा होने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। पर मित्र-राष्ट्र घृणा और बदले की भावना से भर रहे थे और न सिर्फ मांस नोंचना चाहते थे बिल्क जमीन पर लोटते हुए जमैंनी के खून की आख़री बूंद तक पी जाना चाहते थे। इंग्लैंड में लायड जार्ज ने 'क्रैंसर को फाँसी दे दो' का नारा उठाकर ही पार्लंभेण्ट के चुनाव में फतह हासिल की थी और फ़्रांस में तो इससे भी ज्यादा बदले की कटु भावनायें थीं।

मुलह की इन धाराओं का सारा मतलब बस यह था कि हर संभव उपाय से जमंनी को बांध दिया जाय, उसे निकम्मा कर दिया जाय और ऐसा कर दिया जाय कि फिर वह सिर न उठा सके या मजबूत न हो सके। उसे पीढ़ियों तक मित्र-राष्ट्रों का आर्थिक गुलाम रखने और उससे हर साल खिराज की शक्ल में बडी-बडी रक्तमें ऐंठते रहने की तजबीज की गई थी। इतिहास का यह बिलकुल साफ सबक कि किसी बडी क्रीम को लम्बे असें तक यों बांध रखना मुमिक्न नहीं है, इन बडे-बडे राजनीतिज्ञों के, जिन्होंने प्रतिहिंसा या बदले की इस शान्ति की नींव रक्खी थी, ध्यान में नहीं आया। आज वे इसके लिए पछता रहे हैं।

अन्त में तुमको मुझे राष्ट्रपति विल्सन की सन्तान उस राष्ट्रसंघ के बारे में

भी कुछ बताना चाहिए जिसे वर्साई की सन्धि ने दूनिया के सामने पेश किया। स्त्रयाल था कि यह स्वतन्त्र और स्वशासित यानी आजाद और खुदमुस्तार राज्यों का संघ होगा । इसका उद्देश्य न्याय और प्रतिष्ठा के आधार पर परस्पर सम्बन्ध क्रायम करके भविष्य में युद्धों का प्रतीकार करना और दुनिया की क्रौमों में बौद्धिक और भौतिक सहयोग को बढाना था। उद्देश्य तो बिला किसी शबहे के तारीफ के काबिल था। संघ के हरेक सदस्य-राष्ट्र ने यह मंजुर किया कि वह एक सहयोगी राष्ट्र से तबतक युद्ध न छेडेगा जबतक कि शान्तिपूर्ण समझौते की सारी कोशिशें और सम्भा-वनायें नाकाम साबित न हो जायें और इसके बाद भी नौ महीने बीत जाने के बाद ही युद्ध का सहारा लेगा। यह तजवीज की गई कि अगर कोई सदस्य-राष्ट्र इस प्रतिज्ञा को तोडेगा तो और राष्ट्र उससे किसी तरह का आर्थिक सम्बन्ध न रक्खेंगे। काग़ज पर लिखा हुआ यह सब बहुत अच्छा लगता है; पर व्यवहार में बात इसके बिलकुल खिलाफ हुई। यह याद रखने की बात है कि सिद्धान्त या उसूल में भी संघ ने युद्ध का अन्त करने की कोशिश नहीं की। हाँ, उसने लड़ाई के रास्तों में दिक्क़तें पैदा करने की कोशिश जरूर की, ताकि वक्त गुजर जाने और समझौते के प्रयत्नों से यद्ध का जोश-खरोश कम हो जाय। युद्ध के कारणों को दूर करने की उसने कोशिश नहीं की।

राष्ट्र-संघ में एक तो असेम्बली थी, जिसमें सब सवस्य-राष्ट्रों को प्रतिनिधित्व मिला था; दूसरी कौंसिल थी, जिसमें महाशक्तियों के स्थायी प्रतिनिधि होते थे और कुछ प्रतिनिधि असेम्बली द्वारा भी चुने जाते थे। इसका एक सेक्रेटरियट (मंत्रिकार्यालय) रक्खा गया, जिसका सवर मुक़ाम, जैसा तुम जानती हो, जेनेवा में है। कामों के दूसरे भी कई विभाग थे। एक अन्तर्राष्ट्रीय मजूर कार्यालय, जो मजूरों के सवालों पर ग़ौर करता था; दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय न्याय की स्थायी अवालत (Permanent Court of International Justice), जिसका स्थान हेग में रक्खा गया; तीसरी बौद्धिक सहयोग के लिए एक कमेटी। राष्ट्रसंघ के साथ ही सब काम शुरू नहीं हुआ; कई काम बाद में बढ़ाये गये।

राष्ट्रसंघ का मूल विधान वर्साई-संधि में शामिल था। इसे ही 'राष्ट्रसंघ का शतंनामा' (Covenant of the League of Nations) कहते हैं। इस शतंनामे में यह तजवीज भी थी कि राष्ट्र की रक्षा के लिए जितनी सेना की जरूरत हो उतनी ही रक्की जाय और सब राष्ट्र अपनी सेना को घटाकर कम-से-कम करवें। जर्मनी का नि:शस्त्रीकरण (जो जबरवस्ती किया गया) इस विशा में पहला क्रवम समझा गया झौर यह तय हुआ कि दूसरे देश उसका अनुकरण करेंगे। यह भी कहा गया कि किसी

राज्य के हमला करने पर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जायगी। पर यह स्पष्ट नहीं किया गया कि 'हमला' (Aggression) किसे कहा जायगा। जब दो क्रौमें या राष्ट्र लड़ते हैं तो उनमें से हरेक दूसरे की क्रसूरवार बताता और उसे आकामक या हमलावर (Aggressor) कहता है।

महत्वपूर्ण मामलों का फैसला राष्ट्रसंघ सर्वसम्मित से ही कर सकता था। इसिलए अगर एक भी सदस्य-राष्ट्र किसी प्रस्ताव के खिलाफ़ राय दे तो वह गिर जाता था। इसका मतलब यह था कि बहुमत का कोई दबाव नहीं था। इसका यह भी मतलब था कि राष्ट्रीय सरकारें आजाद हैं और क़रीब-क़रीब उतनी हीं ग़ैर-जिम्मेदार हैं जितनी पहले थीं। राष्ट्रसंघ उनपर किसी महाराष्ट्र की तरह हाबी नहीं था। इस तजवीज ने राष्ट्रसंघ को बहुत कमजोर बना दिया और व्यवहार में उसे सिर्फ़ एक सलाह देनेवाली संस्था का रूप दे दिया।

कोई भी स्वतंत्र राष्ट्र संघ में शामिल हो सकता था, लेकिन चार देश साफ़ तौर पर अलग कर दिये गये थे: जमंनी, अस्ट्रिया, तुर्की यानी पराजित देश, और बोलशेवी रूस । पर यह तजवीज की गई थी कि बाद में, कुछ शतों पर, वे शामिल किये जा सकते हैं। ताज्जुब तो यह है कि हिन्दुस्तान राष्ट्रसंघ के मूल सदस्यों में से एक हुआ। यह संघ के नियम के बिलकुल खिलाफ़ था, क्योंकि उसके मृताबिक सिर्फ़ आजाद और खुदमुख्तार मुक्क ही सदस्य हो सकते थे। पर 'हिन्दुस्तान' का मतलब हिन्दुस्तान की ब्रिटिश सरकार से था और इस चालाकी से ब्रिटिश सरकार को एक और प्रतिनिधि मिल गया। दूसरी तरफ़ अमेरिका ने, जो एक तरह से राष्ट्रसंघ को जन्म देनेवाला था, इसमें शामिल होने से साफ़ तौर पर इनकार कर दिया। अमेरिकन लोग राष्ट्रपति विल्सन के कामों और यूरोपियन साजिशों व झगडों से ऊब गये और उन्होंने इससे अलग ही रहने का फैसला किया।

बहुत-से लोग राष्ट्रसंघ की तरफ़ उत्साह और इस उम्मीद से देख रहे थे कि वह हमारी आजकल की दुनिया के झगडों का खात्मा कर देगा, या कम-से-कम उसमें बहुत ज्यादा कमी कर देगा और शान्ति और बहुतायत का युग ले आयगा। संघ को लोकप्रिय बनाने और सवालों पर अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से गौर करने की आवत डालने के लिए बहुत-से देशों में राष्ट्रसंघ सम्बन्धी संस्थायें बनाई गईं। दूसरी तरफ़ बहुत-से लोगों ने संघ को एक बडी थोखे और साजिश की ऐसी चीज बताया जो बडी शक्तियों की स्वार्थ से भरी हुई योजनाओं को पूरा करने के लिए बनाई गईं थी। अब हमने इसका कुछ व्यावहारिक अनुभव भी प्राप्त कर लिया है और शायव इसकी उपयोगिता की जाँच करना अब कहीं आसान है। संघ की हस्ती १९२० के नये दिन

(१ जनवरी) से शुरू हुई थी और अबतक इसे सवातेरह वर्ष बीत चुके हैं (में यह अप्रैल १९३३ में लिख रहा हूँ)। इसमें शक नहीं कि एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के इतिहास में यह कोई लम्बी अविध नहीं है; किर भी संघ को कई तरह से अविश्वस-नीय साबित करने के लिए इतना वक्त काफ़ी है। यह ठीक है कि इसने आजकल की जिन्दगी की मुक्तलिफ गिलयों में अच्छा काम किया है और यही बात कि अन्तर्राष्ट्रीय सवालों पर विचार करने के लिए इसने राष्ट्रों——या यह कहना ज्यादा सही होगा कि उनको सरकारों——को एक जगह जमा किया है, पुराने तरीक़ों पर एक तरक़्की ही है; पर शान्ति रखने या युद्ध की संभावना को कम करने के अपने असल उद्देश्य को पूरा करने में यह बिलकुल नाकामयाब हुआ है।

राष्ट्रसंघ के बारे में राष्ट्रपति विल्सन का असल मतलब चाहे जो रहा हो, पर इसमें शक नहीं कि महाशक्तियों के, स्नासकर इंग्लैण्ड और फ़्रांस के, हाथ में संघ एक अस्त्र या हथियार रहा है। इसका असल काम वर्तमान व्यवस्था को क़ायम रखना है। यह राष्ट्रों के बीच न्याय और प्रतिष्ठा यानी इन्साफ़ और ईमान की बात करता है, पर यह जाँच नहीं कर करता कि क्या वर्तमान सम्बन्ध इन्साफ़ और ईमानदारी पर क़ायम हैं ? यह राष्ट्रों के 'घरू या अन्दरूनी मामलों' (Domestic Affairs) में दस्तन्दाजी न करने का ऐलान करता है। किसी साम्प्राज्यवादी ताक़त के मातहत देश इसके लिए 'अन्दरूनी या घरेलू मामले' है । इसलिए जहाँतक संघ का ताल्लुक है तहाँतक यह कहा जा सकता है कि वह इन ताक़तों द्वारा इनके साम्प्राज्यों को सदा मातहत या गुलाम बनाये रखने का समर्थन करता है। इसके सिवा जर्मनी और तुर्की से लिये हुए नये प्रदेश भी मित्र-राष्ट्रों को इसने 'मैण्डेट' यानी 'शासनादेश' के नाम पर सौंप विये हैं। यह 'मैण्डेट' या 'शासनादेश' शब्द राष्ट्रसंघ की मनोवृत्ति को ठीक-ठीक जाहिर करता है, क्योंकि यह एक नये और खुशनुमा नाम के नीचे पुराने साम्प्राज्यवादी शोषण के ही सिलसिले को सूचित करता है। मजा तो यह है कि ऐसा समझ लिया गया है कि ये 'मैण्डेट' या 'शासनादेश' इन प्रदेशों की जनता की इच्छा के अनुसार ही दिये गये है। इन दुखिया क़ौमों में से कई ने तो इन शासना-देशों के खिलाफ़ बग़ावत भी की है और काफ़ी अर्से तक खूनी लड़ाइयाँ भी लडी हैं। उन्होंने तबतक इनके ख़िलाफ़ आवाज बुलन्द की है जबतक कि वे बम-वर्घा और तोपों की मार से झुकने को मजबूर नहीं कर दो गई है। सम्बन्धित जनता की राय जानने का यह तरीक़ा रहा है!

लूबसूरत लफ्ज और जुमले इस्तेमाल किये गये है। साम्प्राज्यवादी ताक़तें 'मैण्डेटेड' या 'शासनादेशप्राप्त' इन प्रदेशों के बाशिन्दों की 'ट्रस्टी' रही है और संघ का काम यह देखना रहा है कि ट्रस्ट या थाती की शत्तें पूरी की जा रही हैं या नहीं। सच पूछो तो इससे मामला और बिगड़ गया है। ये शक्तियां जो चाहती करती रही हैं, पर ऊपर से उन्होंने पाखंड से भरा हुआ चोंगा पहन रक्खा है और असावधान लोगों के अन्तः करण को शिथल और अचेत कर दिया है। जब किसी छोटे राष्ट्र ने संघ का किसी तरह अपमान किया, तब संघ ने कड़ाई से काम लिया और अपनी बेख्बी से उसे सजा देने की कोशिश की है; पर जब किसी बडी ताक़त ने उसका अपमान किया, तब संघ वहाँसे नजर हटाकर दूसरी तरफ़ देखने लगा है, या कम-से-कम उसने अपराध की गुस्ता घटाने की कोशिश की है।

इस तरह महाशिक्तयों ने संघ पर अपना नियंत्रण रक्खा है, जब स्वार्थ साधने की जरूरत हुई तब उसका इस्तेमाल किया है और जब उपेक्षा करने में ही ज्यादा सहूलियत या फ़ायदा मालूम पड़ा तब उसकी उपेक्षा की है। शायद दोष संघ का नहीं था, दोष उस प्रणाली का था जो अपनी प्रकृति के कारण संघ को बरदाश्त करनी पड़ी। साम्प्राज्यवाद का तत्त्व ही मुख्तिलफ़ ताक़तों के बीच की जबरदस्त प्रतिद्वंद्विता और प्रतियोगिता यानी लाग-डांट है, क्योंकि इनमें से हरेक जहाँतक मुमिकन हो वहाँतक ज्यादा-से-ज्यादा दुनिया का शोषण करना चाहती है। अगर किसी समाज के सदस्य बराबर एक-दूसरे की जब से धन लूटने की कोशिश करते रहें, या एक-दूसरे का गला काटने के लिए अपने चाक़ू तेज करते रहें, तो उनके बीच कुछ ज्यादा सहयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती और न समाज की ज्यादा तेज तरक्क़ी की ही आशा की जा सकती है। इसलिए यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि जन्मदाताओं और अभिभावकों के जबरदस्त गिरोह के होते हुए भी संघ कमजोर और निर्जीव होगया।

वर्साई में मुलह की बहसों के सिलसिले में जापानी सरकार की तरफ़ से यह प्रस्ताव रक्खा गया था कि मुलहनामे में जातीय समानता (Racial Equality) को स्वीकार करने की एक धारा रक्खी जाय पर वह मंजूर नहीं किया गया। मगर किसी तरह चीन में कियानचान देकर जापान के आँसू पोछ दिये गये। बृहत्रय (The Big Three') ने चीन जैसे कमजोर दोस्त के खर्चे पर उदारता दिखाई। इसलिए चीन ने मुलहनामे पर दस्तखत नहीं किये।

ऐसी वह 'वर्साई की संधि' थी, जिसने 'युद्ध को खत्म करने के लिए लडे गये युद्ध' का खात्मा कर दिया। पिछले चौदह वर्षों का इतिहास इस सन्धि पर एक काली टीका है। प्रसिद्ध अंग्रेज राजनीतिज्ञ श्री फिलिप स्नाउडन (अब वाइकोण्ट स्नाउडन) ने, जो कुछ ही दिन पहले तक इंग्लैण्ड के अर्थसचिव थे, इस सन्धि पर निम्नलिखित दीका की थी:—

"The Treaty should satisfy brigands, imperialists and militarists. It is the death-blow to the hopes of those who expected the end of the war to bring peace. It is not a peace treaty, but a declaration of another war. It is the betrayal of democracy and the fallen in the war. The treaty exposes the true aims of the Allies."

. अर्थात्, ''यह सुलहनामा लुटेरों, साम्प्राज्यवादियों और सैन्यवादियों को संतुष्ट कर सकता है। यह उन लोगों की उम्मादों पर बिजली का गिरना हैं जो शान्ति के लिए युद्ध का अन्त करने की आशा करते थे। यह शान्ति की संधि नहीं है बिन्क दूसरे युद्ध की घोषणा है। यह प्रजातंत्रवाद और युद्ध में शहीद हुए लोगों के प्रति विश्वासघात है। सन्धि ने मित्र-राष्ट्रों के असली मतलब को साफ़-साफ़ जाहिर कर दिया है।"

प्रकट है कि अपनी घृणा और अभिमान यानी नफ़रत और ग़ुरूर में मित्र-राष्ट्र अपनी सीमा से कहीं आगे बढ़ गय थे। अभीसे वे इसके लिए काफ़ी पछता रहे हैं और सन्धि पर फिर से ग़ौर करने और उसे बदलने की बातचीत भी होने लगी है। पर, शायद, अब बहुत देर हो गई है।

यह स्नत कितना लम्बा होगया !

#### : १५६ :

### महायुद्ध के बाद की दुनिया

२६ अप्रैल, १९३३

अब हम अपने सफ़र की आख़िरी मंजिल में हैं; हम आज यानी वर्तमान की वहलीज पर हैं। हमें महायुद्ध के बाद की दुनिया पर ग़ौर करना है। अब हम अपने ही जमाने में हैं—या निश्चय ही तुम्हारे जमाना में! यह आख़िरी मंजिल है और, जहाँतक वक्त का सवाल है, बहुत छोटी मंजिल है, पर यह एक मुश्किल सफ़र है। महायुद्ध ख़त्म होने के बाद से इसे सिफ़ं साढ़े चौवह साल हुए हैं; और हम इतिहास के जिन लम्बे युगों पर विचार कर चुके हैं उनके मुक़ाबिले में यह समय का कितना छोटा टुकड़ा है? लेकिन हम बिलकुल इसके साथ गुंथे हुए हैं और इतने नजवीक से इसके बारे में ठीक राय क्रायम करना बहुत मुश्किल है। हम इसे ठीक तौरपर देखने और अंकित करने की प्रवृत्ति नहीं पैदा कर सक़ते और न वह स्थिर निष्पक्षता या निस्संगता ही प्राप्त कर सकते हैं जो इतिहास चाहता है। बहुतेरी घटनाओं के बारे में हम बहुत ज्यादा उत्तेजित हैं, इसलिए छोटी बातें हमें बड़ी मालूम पड़ सकती हैं और बड़ी बातों में से कई का हम पूरा महत्त्व समझने से वंचित रह जा सकते हैं। हम वृक्षों की बहु-

तायत में अपनेको स्त्रो दे सकते हैं और जंगलों को ठीक तौर पर देखने से वंचित हो सकते हैं।

फिर यह जानने की मृद्धिकल भी आती है कि हमें घटनाओं के महत्त्व को कैसे नापना चाहिए। हमें इसके लिए किस गज का इस्तेमाल करना चाहिए? यह जाहिर है कि वह बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि हम चीजों और घटनाओं पर किस तरह निगाह डालते हैं। एक वृष्टिकोण से कोई घटना हमें महत्त्वपूर्ण मालूम पड़ सकती है और दूसरी वृष्टि से वही घटना बिलकुल महत्वशून्य और नाचीज मालूम होगी। मुझे भय है कि कुछ सीमा तक मैंने तुमको लिखे हुए अपने ख़तों में इस सवाल को दरगुजर किया है; मैने इसका स्पष्ट और उचित जवाब नहीं दिया है। मेरे सामान्य वृष्टिकोण ने उन सब बातों को रंगीन बना दिया है जिनकी बाबत मैंने लिखा है। इन्हीं युगों और घटनाओं के बारे में दूसरा आदमी शायद बिलकुल जुदी बातें लिखता।

इस वक्त में इस सवाल की गहराई में नहीं जाना चाहता कि इतिहास के बारे में हमारा वृष्टिकोण क्या होना चाहिए। खुद मेरा वृष्टिकोण हाल के इन वर्षों में बहुत ज्यावा बदल गया है। और जैसे इस और दूसरी चीजों के बारे मैंने अपने ख्यालात बदले हैं वैसे ही दूसरे वहुत-से लोगों ने बदले हैं। क्योंकि महायुद्ध ने हर चीज और हर आदमी को बुरी तरह झकझोर दिया है। इसने पुरानी दुनिया को पूरी तरह से उलट दिया और तबसे हमारी यह ग्ररीब पुरानी दुनिया, बग्रैर कुछ ज्यावा काम-याबी के, फिर से उठने की कोशिश कर रही है। इसने विचारों की सारी प्रणाली को, जिसपर हम बढ़े थे, हिला दिया है और आधुनिक समाज और सभ्यता के आधार के बारे में ही हममें शंकायें पैदा करदी हैं। हमने नौजवानों का भयंकर संहार देखा; हमने झूठ, हिसा, पशुना या हैवानियत और विनाश देखा और हैरत में आगये कि यह सभ्यता का खात्मा तो नहीं है। रूस में सोवियट उठ खड़ा हुआ; यह एक नई चीज, एक नई समाज-व्यवस्था और प्राचीन के प्रति एक चुनौती थी। दूसरे भी बहुत-से ख्यालात हवा में फैल रहे थे। यह विश्वृंखल होने या बिखरने का जमाना था; यह शंका और प्रश्नों यानी शुबहे और सवालों का जमाना था, जो तेज तब्दीलियों के युग में सदा आता है।

महायुद्ध के बाव के विनों पर इतिहास की तरह गौर करने में ये सब बातें विक्क़त पेश करती हैं। लेकिन जहां हम मुस्तलिफ़ तरह के विश्वासों और विचारों पर बहस कर सकते, उनकी सचाई पर सवाल उठा सकते और उनमें से किसीको महज इसलिए मानने से इनकार कर सकते हैं कि वे पुराने हैं, वहां हम विचारों से खिलवाड़ करने और हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में खूब अच्छी तरह सोचने से छुटकारा पाने का इसे कोई बहाना नहीं बना सकते। दुनिया के इतिहास में परिवर्तन के ऐसे युग खासतौर पर शरीर और मन से काम लेने का आवाहन करते हैं। ये ऐसे जमाने होते हैं जब जीवन के शुष्क कार्यक्रम में ताजगी आजाती है और साहिसकता हमें पुकारती है और हम सब नई व्यवस्था के निर्माण में अपना हिस्सा ले सकते हैं। ऐसे वक्तों में नौजवानों ने हमेशा प्रधान अभिनय किया है, क्योंकि वे बदलते हुए ख्यालात और हालात के मुताबिक अपनेको उन लोगों की बनिस्वत कहीं ज्यावा आसानी से मोड़ सकते हैं जो बूढ़े या पुराने हैं और अपने प्राचीन विश्वासों में जम गये और कठोर होगये हैं।

शायद यह ज्यादा अच्छा होगा कि हम महायुद्ध के बाद के इस जमाने की जरा विस्तार से परीक्षा करें। लेकिन में चाहता हूँ कि इस ख़त में इस जमाने का सरसरी तौर पर सिहावलोकन करूं। नेपोलियन के पतन के बाद के उन्नीसवीं सदी के हमारे सिहावलोकन की तुम्हें याद होगी। लाजिमी तौर पर १८१५ ई० की 'वियेना की शान्ति' (The Peace of Vienna) और उसके परिणामों पर ध्यान जाता है और १९१९ ई० की वर्साई की शान्ति और उसके परिणामों के साथ उसकी तुलना करने का मन होता है। वियेना की शान्ति मुखदाई न थी; उसने योरप में आगे होनेवाली लड़ाइयों का बीज बोया। अनुभव से कुछ न सीखने के कारण हमारे राजनीतिज्ञों ने वर्साई की शान्ति को उससे भी बुरा बना दिया, जैसा कि हम पिछले ख़त में देख चुके हैं। महायुद्ध के बाद के वर्षों पर इस कही जाने वाली शान्ति की काली छाया बडे घने रूप में पड़ती रही है।

तब इन पिछले चौवह वर्षों की बडी-बडी घटनायें कौन-सी है ? मेरी समझ सें अपने महत्व में सबसे पहली और ध्यान खींचनेवाली घटना सोवियट यूनियन या यू० एस० एस० आर० यानी 'यूनियन आफ सोशिलस्ट एण्ड सोवियट रिपब्लिक्स' (समाजवादी एवं सोवियट प्रजातंत्र-संघ) का उदय और संगठन है। में उन दिक्कतों में से कुछ का जिक्र तुमसे कर चुका हूँ जो सोवियट रूस को दुनिया में अपनी हस्ती कायम रखने की लड़ाई में बर्दाश्त करनी पड़ी है। इन दिक्कतों के बीच भी उसकी विजय इस सदी का एक आश्चर्य है। एशिया में जहाँ-जहाँ पहले का जारशाही साम्प्राज्य फैला हुआ या वहाँ-वहाँ यानी प्रशान्त महासागर तक फैले हुए साइबेरिया और भारतीय सीमा को छूनेवाले मध्यएशिया में सोवियट शासन-प्रणाली कायम होगई। अलग-अलग सोवियट प्रजातंत्र कायम हुए, पर सब मिलकर एक संघ में शामिल होगये और यही अब यू० एस० एस० आर० है। यह यूनियन या संघ योरप और एशिया के लम्बे-चौडे हिस्सों में फैला हुआ है, जो अपने क्षेत्रफल में सारी दुनिया के क्षेत्रफल का छठा हिस्सा

हैं। क्षेत्रफल तो बहुत बड़ा है, पर सिर्फ क्षेत्रफल के बड़े होने का कोई ख़ास मतलब नहीं होता और फिर रूस और उससे भी कहीं ज्यादा मध्यएशिया और साइबेरिया बहुत पिछड़े हुए देश थे। सोवियट ने दूसरा चमत्कार जो किया वह यह था कि उसने इन प्रदेशों के बड़े-बड़े हिस्सों को अपनी नई योजनाओं से कुछ-का-कुछ बना दिया। लिखित इतिहास में किसी जाति की इतनी लेज तरककी का दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिलता। मध्य-एशिया के सबसे ज्यादा पिछड़े हुए देश भी इतनी तेजी से आगे बढ़े हैं कि हम हिन्दुस्तान के बाशिन्दों को ईच्या हो सकती है। सबसे ज्यादा उल्लेखनीय तरककी शिक्षा और उद्योगधं में हुई है। पाँच वर्ष वाली योजना के जरिये, जिसकी अवधि हाल ही में पूरी हुई है, रूस का बड़ी तेजी से उद्योगी-करण हुआ है और बेशुमार कारख़ाने खड़े होगये है। इन सब बातों का जनता पर बड़ा जबरदस्त बोझ पड़ा है और लोगों को अपने आराम की चीजों—यहांतक कि जिन्दगी की जरूरियात का भी त्याग करना पड़ा है, ताकि उनकी आमदनी का ज्यादा हिस्सा प्रथम समाजवादी देश के निर्माण में लगाया जा सके। ज्यादातर बोझ किसानों पर पड़ा है और जब में यह ख़त लिख रहा हूँ तब एक मुसीबत का साल उनके सिर पर दौड़ा आ रहा है।

इस आगे बढ़ते हुए सोवियट प्रदेश और अपनी बराबर बढ़ती हुई मुसीबतों वाले पिश्चमी योरप के बीच का अन्तर बहुत साफ और उल्लेखनीय है। अपनी सारी दिक्कतों के साथ अब भी, पिश्चमी योरप रूस से ज्यादा मालदार है। अपने वैभव के लम्बे जमाने में इसने अपने अन्दर बहुत ज्यादा चर्बी बढ़ा ली थी, जिसपर यह कुछ वक्त तक गुजर कर सकता है। लेकिन हर मुल्क पर कर्जे का जो बोझ है, वर्साई संधि के मुताबिक जर्मनी से ली जाने वाली हरजाने की रकम, और छोटी-बड़ी ताकतों में सबा चलने वाले झगड़े और लाग-डांट ने ग्रीब योरप की बड़ी बुरी हालत कर बी है। इन किनाइयों और मुसीबतों से निकलने का रास्त ढूंढने के लिए एक के बाद एक कान्फ्रेंस होती रही हैं पर कोई रास्ता नहीं निकला है और स्थित दिन-दिन ख़राब होती जाती है। आज सोवियट रूस की पश्चिमी योरप से तुलना या मुकाबिला करना बहुत बड़ा बोझ सिर पर रक्खे पर जिन्दगी और स्फुर्ति से भरे हुये एक नौजवान का उस बूढ़े आदमी से मुकाबला करना है जो उम्र रहते लाजिमी तौर पर गृरूर के साथ आगे तो चल रहा है पर जिसमें कोई आशा या स्फूर्ति बाकी नहीं रही है।

ऐसा मालूम पड़ता था कि महायुद्ध कि बाद संयुक्तराष्ट्र अमेरिका इस छूत से बच गया है। दस वर्ष तक वह बडे जोरों से वैभव में बढ़ता और तरक्की करता गया। साहूकारी के धन्धे में इंग्लैण्ड के दबदबे को उसने युद्ध के जमाने में ख़त्म कर दिया था। अब अमेरिका दुनिया का ऋणदाता या साहूकार था और सारी दुनिया उसकी ऋणी थी। आर्थिक दृष्टि से देखें तो एक तरह से वह सारी दुनिया पर हावी था और वह दूनिया से मिलनेवाले खिराज पर आराम के साथ जिन्दगी बसर कर सकता था, जैसे कुछ हद तक पहले इंग्लैण्ड कर चुका था। पर इसमें दो दिक्कतें आगईं। कर्जदार देश बडी बुरी हालत में थे और अपना क़र्ज नकद अदा नहीं कर सकते थे। सिर्फ एक ही ढंग से वे क्रजं अदा कर सकते थे कि कारखानों में चीजें बनायें और उन्हें अमेरिका भेजें। लेकिन अमेरिका इस खयाल को पसन्द नहीं करता था कि उसके यहाँ विदेशी माल आवे और इसी ख़याल से उसने विदेशी माल को देश के अन्दर आने से रोकने के लिए गहरी चुंगी लगा दी। तब बेचारे कर्जदार देश कर्ज कैसे अदा करते ? एक शान-बार रास्ता निकाला गया । अमेरिका का जो कर्ज है उसका सुद उसे मिलता रहे इस-के लिए (वह क़र्ज़दार देशों को) और कर्ज़ देगा। यह कर्ज़ वसूल करने का एक गैर-मामुली तरीका था क्योंकि इसका मतलब तो ऋणदाता या साहकार का और कर्ज देते जाना और यों कर्ज को बढ़ाना था। यह काफी तौर पर जाहिर होगया कि ज्या-बातर क़र्जबार देश अपना क़र्ज कभी चका न सकेंगे, तब एकाएक अमेरिका ने क़र्ज देना बन्द कर दिया और सारी प्रणाली भरभराकर एकदम से बैठ गई। और एक अजीब बात हुई । अमेरिका, लबालब सोने से भरा हुआ मालदार अमेरिका बेशुमार बेकार श्रमिकों या मजुरों का देश होगया, उद्योग-धंधों के पहिये एकाएक चलने बंद होगये और चारों तरफ तबाही फैल गई।

जब मालदार अमेरिका की इतनी बुरी हालत थी तो योरप की हालत का अन्दाज आसानी से किया जा सकता है। हरेक देश ने चुंगी की दीवारें या रोक खड़ी करके विदेशी माल को देश के अन्दर आने से रोकने की कोशिश की और 'सिर्फ़ देशी माल खरीवो' इसका प्रचार किया। हर देश दूसरे मुल्कों को अपना माल तो बेचना चाहता था पर उनसे खरीदना न चाहता था, या कम-से-कम जितना मुमिकन हो उतना ही खरीदना चाहता था। ऐसी बातें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का खात्मा किये बिना ज्यादा दिन तक नहीं चल सकतीं, क्योंकि व्यापार-व्यवसाय तो विनिमय या बदले पर ही चलते हैं। इस नीति को आधिक राष्ट्रवाद कहते हैं। यह और उग्र राष्ट्रीयता की दूसरी कितनी ही बातें सभी देशों में फैल गईं। ज्यों-ज्यों व्यापार-धन्धे कमजोर पड़ते गये, हर देश की दिक्कतें बढ़ती गईं और बड़ी साम्प्राज्यवादी ताक़तों ने बाहर के अपने साम्प्राज्यों का ज्यादा-से-ज्यादा शोषण करके और अपने देश में मजूरों की मजूरी में कमी करके किसी तरह काम बनाने की कोशिश की। दुनिया के मुक्त-किफ़ हिस्सों का शोषण करने की इच्छा और प्रयत्न में प्रतिद्वंद्वी साम्प्राज्यवादों की एक-दूसरे से ज्यादा टक्कर होने लगी। उधर राष्ट्रसंघ बगुलाभगत की तरह शान्ति

की बातें करता और उसके लिए अमली तौर पर कुछ करता-धरता न था, इधर युद्ध का भूत दिन-दिन नजदीक आता हुआ दिखाई देता था। बस, फिर अनिवार्य दीख पड़नेवाले युद्ध के लिए शक्तियों में गुटबन्दी शुरू होगई।

आज भी, जब में यह खत लिख रहा हूँ, हम उस महान् मन्दी के बीच में हैं जिसने विश्व के पूंजीवाद को गिरा दिया है। मामूली हालत में लौटने के लिए जोरों के साथ उपाय ढूंढे जा रहे हैं। में नहीं जानता कि कोई उपाय निकलेगा। हो सकता है कि पूंजीवाद अपनी इस आकस्मिक बीमारी से उबरने की कोई बवा ढूंढले, पर इसमें बड़ा शुबहा है कि वह फिर पूरी तरह स्वस्थ या तन्दुरुस्त हो सकेगा। साम्यवादी विश्लेषण अपनेको ठीक साबित करता मालूम पड़ रहा है और पूंजीवाद अपने हीं अन्दरूनी विरोधों से खत्म हो रहा है और अगर इस बार की मुसीबत उसे न मार सकी तो बाद की दूसरी मुसीबत मार देगी। ताज्जुब तो यह है कि यद्यपि सब पूंजीवादी देश सोवियट यूनियन से नफ़रत करते हैं, पर उसे गिरा या दबा देने के लिए आपस में एका तक नहीं कर सकते।

इस तरह हम उस महान् युग के खात्मे के नजदीक पहुँच गये जिसमें पूंजीवादी सभ्यता का पिश्चमी योरप और अमेरिका पर बोलबाला रहा और उसने बाक़ी दुनिया पर भी अपना दबदबा क़ायम रक्खा। महायुद्ध के बाद के पहले दस वर्ष तक यह मालूम पड़ता था कि शायद पूंजीवाद फिर उठ खड़ा हो और एक दूसरे लम्बे युग के लिए ताक़तवर होजाय। पर पिछले तीन वर्षों ने इसे बहुत सन्देहजनक बना दिया है। न सिर्फ़ पूंजीवादी राष्ट्रों की आपसी प्रतिद्वंद्विता या लाग-डांट ख़तरे की सीमा तक बढ़ गई है बल्कि हर राज्य में श्रेणी-संघर्ष यानी मजदूरों और पूंजीपित स्वामी-वर्ग के, जिसका सरकारों पर नियंत्रण है, बीच कशमकश गहरी होती जाती है। इसलिए बड़ी ताकतों के बीच राष्ट्रीय युद्ध और हर देश में गृह-युद्ध होने के ख़तरे बढ़ते जाते हैं। ज्यों-ज्यों हालत बुरी होती जाती है, स्वामी-वर्ग उठते हुए मजूरों को कुचलने का आख़िरी प्रयत्न कर रहा है। इसने फंसिज्म की शक्ल इख़्तियार करली है। जहां श्रेणी-संघर्ष बहुत जोरदार और ख़तरनाक होगया है और पूंजीपित या स्वामी-वर्ग अपनी विशेष सुविधा की स्थित से अलग कर दिये जाने के ख़तरे में है वहां फंसिज्म पैदा होगया है।

महायुद्ध के बाद शोध्य ही इटली में फैसिज्म शुरू होगया। जब मुसोलिनी के नेतृत्व में फैसिस्टों ने क़ब्जा हासिल किया, तब मजदूर अशान्त और उग्र हो रहे थे। तबसे इटली पर बराबर फैसिस्टों का क़ब्जा है। फैसिज्म का मतलब नंगी स्वेच्छा-चारिता है। यह प्रजातंत्र-प्रणाली की खुलेआम निन्दा करता है। थोड़ा-बहुत फैसिस्ट

तरीका योरप के बहुत-से देशों में फैल गया है और वहाँ डिक्टेटरशिप (किसी एक आदमी या वर्ग का सर्वेसर्वा हो जाना ) आम बात हो गई है। सबसे बाद में फैसिस्ट बननेवाला देश जर्मनी है, जहाँ १९१८ में घोषित कम-उम्प्र प्रजातंत्र का स्नास्मा कर दिया गया है और मजदूरों के आन्दोलन को नष्ट कर देने के लिए बिलकुल जंगली तरीक़ों का इस्तेमाल किया गया है।

इस तरह योरप में फैसिज्म और साम्यवाद का सामना है और इसके साथ ही पूँजीवादी ताक़तें एक-दूसरे को घूरती हैं और एक-दूसरे से लड़ाई की तैयारी कर रही हैं। फिर पूँजीवाद ऐक्वयं या बहुतायत और ग़रीबी का दृश्य साथ-साथ दिखाता है। एक तरफ़ खाना सड़ रहा है, यहाँतक कि फेंका और नष्ट किया जा रहा है, और दूसरी तरफ़ लोग भूखों मर रहे हैं।

योरप में एक पुराना देश——स्पेन——पिछले कुछ वर्षों के अन्दर प्रजातन्त्र की शक्ल में बदल गया है और उसने अपने हैप्सबर्ग-बोर्बन खानदान के बादशाह को निकाल बाहर किया है। इस तरह इस वक्त योरप और दुनिया में एक बादशाह कम होगया है।

मेंने पिछले चौदह वर्षों की तीन प्रधान घटनाओं का बयान तुमसे किया है:—

१. सोवियट यूनियन, २. अमेरिका का दुनिया पर आर्थिक नियंत्रण और उसकी वर्त-मान विपत्ति, और ३. यूरोपियन उलझन। इस जमाने की चौथी मुख्य घटना पूर्वी देशों की पूर्ण जागृति और अपनी आजादी हासिल करने की उनकी जबरदस्त कोशिश है। इस युग में दुनिया की राजनीति में पूर्व ने निश्चित रूप से प्रवेश किया है। इन पूर्वी राष्ट्रों या क्रौमों पर दो हिस्सों में गौर किया जा सकता है। एक हिस्से में वे देश हैं जो स्वतन्त्र समझे जाते हैं, और दूसरे में किसी साम्प्राज्यवादी शक्ति के मातहत औपनिवेशिक या दूसरी तरह के देश शामिल हैं। एशिया और उत्तरी अफ़रीका के इन सब देशों में राष्ट्रीयता ने बड़ा जोर पकड़ा है और बड़ी ताक़तवर होगई है और आजादी के ख़्यालात उग्र यानी जबरदस्त होगये हैं। इन सबमें जबरदस्त आन्दोलन हुए हैं और कई देशों में तो पश्चिमी साम्प्राज्यवाद के ख़िलाफ़ बग़ावतें भी हुई हैं। इन देशों में तो पश्चिमी साम्प्राज्यवाद के ख़िलाफ़ बग़ावतें भी हुई हैं। इन देशों में से बहुतों को सोवियट यूनियन से सीधी मदद मिली है और इससे भी ज्यादा महत्व की बात यह है कि उनको अपनी लड़ाई के बड़े ख़तरनाक मौक़ों पर सोवियट यूनियन से नैतिक समर्थन और सहायता मिली है।

एक गिरे हुए और कमजोर राष्ट्र का बड़ा ही उल्लेखनीय पुनर्जन्म हुआ। यह राष्ट्र तुर्की था और इसका ज्यादातर श्रेय मुस्तफ़ा कमालपाशा को है। यह वह बहा-दुर नेता था जिसनें उस वक्त भी झुकने से इनकार किया, जब सब बातें उसके खिलाफ़ थीं। उसने अपने देश की न सिर्फ़ आजादी हासिल की, बल्कि उसे पूरे तौर पर आधुनिक यानी नये ढंग का बना विया—यहांतक कि कोई पहचान नहीं सकता कि यह वही पुराना तुर्की है। उसने मुलतानियत, खिलाफ़त, स्त्रियों के परदे और बहु-तेरे पुराने रिवाजों का खात्मा कर दिया है। सोवियट का नैतिक और व्यावहारिक समर्थन यानी अमली ताईद उसके लिए बडी मददगार साबित हुई। बिटिश प्रभाव से छुटकारा पाने की अपनी कोशिशों में फारस को भी सोवियट से मदद मिली। वहां भी रिजाखां नामक एक मजबूत और ताक़तवर आदमी उठ खड़ा हुआ, और वही अब बादशाह है। इसी अविध या जमाने में अफ़्ग़ानिस्तान भी पूर्ण स्वतन्त्रता या मुक म्मल आजादी हासिल करने में कामयाब हुआ।

अरबस्तान को छोड़कर और सब अरब देश अब भी विदेशी हुकूमत के नीचे हैं। अरबों की एक कर दिये जाने की माँग अभीतक पूरी नहीं की गई है। अरबस्तान का ज्यादातर हिस्सा मुलतान इब्नसऊद के शासन-तले स्वतन्त्र होगया है। क्राग्रज पर तो इराक़ भी स्वतन्त्र है, पर असल में वह ब्रिटेन के प्रभाव और नियंत्रण में है। फिलस्तीन और ट्रांसजोर्डन के छोटे राज्य ब्रिटिश शासनादेश में और सीरिया फ़ांसीसी शासनादेश में है, यानी इन देशों में राष्ट्रसंघ के आदेश से ब्रिटेन और फ़ांस का शासन है। सीरिया में फ़ांसीसियों के ख़िलाफ़ एक जबरदस्त और बहाबुराना बग़ावत हुई, और वह कुछ हदतक कामयाब भी हुई। मिल्र में भी ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ बलवे हुए और लम्बे असें तक आजादी की लड़ाई चलती रही। यह लड़ाई आज भी बल रही है, गोंकि मिल्र स्वतन्त्र कहलाता है और ब्रिटेन के हाथ की कठपुतली एक मुलतान वहाँ बादशाहत करता है। उत्तर-अफरीका के मुदूर पश्चिम मोशक्को में भी अब्बुलकरीम के नेतृत्व में आजादी के लिए बड़ी बहाबुराना लड़ाई हुई। उसने स्पेनवालों को निकाल बाहर करने में कामयाबी हासिल की, पर बाद में फ़ांसीसियों की पूरी ताक़त ने उसे कुचल दिया।

एशिया और अफ़रीका में होनेवाली आजावी की ये लड़ाइयाँ यह बताती हैं कि पूर्व के सुदूर देशों में कैसे एक ही वक्त में नई भावना लोगों—स्त्री पुरुषों—के मन पर असर डाल रही थी। इनके बीच वो देश ऊँचे खड़े हैं, क्योंकि उनका सारी दुनिया के लिए महस्व है। ये चीन और हिन्दुस्तान है। इन वोनों में से किसी एक में भी एकाएक कोई गहरा परिवर्तन होने से वह दुनिया को सारी बड़ी ताक़तों की प्रणाली पर असर डालता है; दुनिया की राजनीति में उसका जबरदस्त नतीजा हुए बिना नहीं रह सकता। इस तरह हम देख सकते है कि चीन और हिदुस्तान की आजावी की लड़ाई सिर्फ़ इन्हीं देशों के बाशिन्वों की राष्ट्रीय या घरू लड़ाई महीं है। चीन की

सफलता का मतलब एक ताक्रतवर राष्ट्र का निकलकर मैदान में आना है, जो ताक्रतों के वर्तमान समतौल में बड़ा फ़र्क पैदा कर देगा और जिससे साम्प्राज्यवादी ताक्रतों के चीन के शोषण का अपनेआप खात्मा हो जायगा । इसी तरह हिन्दुस्तान की कामयाबी का मतलब एक जबरदस्त और महान् राष्ट्र का रंगमंच पर आना है और इससे तुरन्त ब्रिटिश साम्प्राज्य का खात्मा होजायगा ।

पिछले वस वर्षों में चीन में इहुत-से उतार-चढ़ाव हुए हैं। काउ-मिन-तांग और चीनी साम्यवादियों में जो एका हुआ था वह टूट गया और तबसे चीन 'तूशन' और दूसरी तरह के लुटेरे सरवारों या सिपहसालारों का शिकार रहा है। विदेशी स्वार्थों और हितों ने बराबर उनकी मदद की है, क्योंकि वे चीन में गड़बड़ी क़ायम रखना चाहते हैं और इसीमें उनका फ़ायदा है। पिछले दो वर्षों से तो जापान ने सचमुच चीन पर चढ़ाई ही करदी और उसके कई सूबों पर क़ब्जा कर लिया है। यह अनियमित लड़ाई अभीतक चल रही है। इस बीच चीन के भीतर के कई प्रदेश साम्यवादी होगये हैं और उनमें एक तरह की सोवियट सरकार क़ायम हो गई है।

हिन्द्स्तान में पिछले चौदह वर्ष घटनाओं से भरे रहे है। इस जमाने में एक उग्र पर शान्तिपूर्ण राष्ट्रीयता उठी है। महायुद्ध के बाद जब बडे-बडे सुधारों की उम्मीदें लोगों के दिलों में उठ रही थीं, तब हमने पंजाब में फ़ौजी क़ानून (मार्शललॉ) और जिल्यांबाला बाग्न का वह भयानक क़त्लेआम देखा। इसकी खीझ और तुर्की और खिलाफ़त के बारे में मुसलमानों के विरोध से बापू (गांधीजी) के नेतृत्व में १९२० से १९२२ तक का असहयोग-आन्दोलन पैदा हुआ। १९२० के बाद से बापू भारतीय राष्ट्रीयता के एकमात्र असन्विग्ध नेता रहे हैं, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता । यह हिन्दुस्तान में गांधी-युग रहा है और उनके शान्तिपूर्ण विद्रोह के उपायों ने अपने नयेपन और सामर्थ्य ( efficacy ) से दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। बीच के विभायक कामों और तैयारी के कुछ वर्षों के बाद १९३० में फिर आजादी की लड़ाई शुरू हुई, जब कांग्रेस ने साफ़-साफ़ पूर्ण स्वतंत्रता या मुकम्मल आजादी का ध्येय अपनाया । तबसे हम लोग, बीच की चन्दरोजा सुलह के अलावा, सत्याप्रह की लडाई, जेलों का भरना और बहुत-सी दूसरी चीजें, जिन्हें तुम जानती हो, देखते रहे हैं। इस बीच ब्रिटिश नीति यह रही है कि छोटे-छोटे सुधार देकर अगर मुमिकन हो तो कुछ लोगों को अपनी तरफ मिला लिया जाय और राष्ट्रीय आन्दोलन को कुचल बिया जाय । वह नीति अब भी चल रही है, लेकिन फिर भी हमारी लडाई असंन्विध रूप से जारी है।

बो वर्ष पहले बरमा में भूखे किसानों की एक बढी बग्रावत हुई और बडी

बेरहमी के साथ कुचल दी गई। जावा और डचइंडीज में भी बलवा हुआ। अलाबारों से मालूम होता है कि स्याम में भी कुछ उथल-पुथल और तब्बीली हुई है और राजा के अधिकार सीमित कर दिये गये हैं। फ्रांसीसी इण्डोचीन में भी राष्ट्रीयता जग रही है।

इस तरह हम देखते हैं कि सारे पूर्व में राष्ट्रीयता अपनी अभिव्यक्ति के लिए लड़ रही है और कई देशों में इसके साथ साम्यवाद का भी कुछ रंग मिल गया है। इन दोनों यानी राष्ट्रीयता और साम्यवाद के बीच सिवा इसके कोई सामान्य या यकसाँ बात नहीं है कि दोनों साम्प्राज्यवाद से नफ़रत करते हैं। यूनियन के बाहर और भीतर के सब पूर्वी देशों के प्रति सोवियट रूस की बुद्धिमत्तापूर्ण और उदार नीति के कारण अ-साम्यवादी देशों में से भी कई उसके दोस्त बन गये हैं।

जैसा कि हम देख चुके है, आजादी और स्वतंत्रता की तरफ़ हिन्दुस्तान के बढ़ने का मतलब ही ब्रिटिश साम्प्राज्य का खत्म होजाना है। इसमें शक नहीं कि अगर हिन्दुस्तान की इस आजादी की लड़ाई को छोड़ दें तो भी निश्चितरूप से ब्रिटिश साम्प्राज्य नष्ट होता चला जा रहा है। 'एलिस इन वण्डरलैण्ड' नाम की किताब की चेशायर बिल्ली की तरह यह मिटता जा रहा है; पर मुस्कराहट बची हुई है और यह बहादुराना मुस्कराहट है। एक बडे राष्ट्र को गिरते हुए देखना बड़ा दुख:दायी या करुणापूर्ण होता है। अपने जमाने में इंग्लैण्ड महान् रहा है और उसकी पुरानी ताकत के सब जरिये एक-एक करके उससे कटते जा रहे है। इस वक्त वह अपनी जमा की हुई दौलत पर जी रहा है और यह दौलत इतनो काफ़ी है कि कुछ दिनों तक यह खेल चल सकता है। अंग्रेजों के सामने जो बहुतेरी दिक्क़तें हैं उनका सामना करने की हिम्मत का उनमें अभाव नहीं है । साम्राज्यवादी इंग्लैण्ड ऊपर से अपनी वही पुरानी टीम-टाम बनाये रखने को जबरइस्त कोशिश कर रहा है — उस बुढ़ो औरत की तरह जो कभी खुबसूरत थी पर अब उसे जवानी को पार किये बहुत दिन हो चुके हैं फिर भी वह पेण्ट और पाउडर की मदद से अपनेको खुबसुरत और नौजवान दिखाने की कोशिश करती है। पर इस शाही औरत के पतन के पीछे मजदूरों और उनका साथ देनेवाले बहुतेरे विद्वानों का एक दूसरा इंग्लैग्ड भी है और भविष्य इन्हीं लोगों का है।

हाल के इन वर्षों की एक मुख्य विशेषता स्त्रियों का बहुतेरे क़ानूनी, सामाजिक और परम्परागत बन्धनों से, जिनमें कि वे जकड़ी हुई थीं, छुटकारा है। पिश्चम में महायुद्ध ने इस बात में बड़ो मदद की। पूर्व में भी तुर्की से हिन्दुस्तान और चीन तक स्त्रियों जाग उठी हैं और राष्ट्रीय और सामाजिक कामों में बहादुरी के साथ हिस्सा ले रही हैं।

ऐसा यह युग है जिसमें हम रह रहे हैं। हर रोज परिवर्तन, महत्वपूर्ण घटना, राष्ट्रों के झगडे, पौण्ड और डालर के द्वंद्वयुद्ध, सोवियट पर पूँजीपितयों का कोध और सोवियट का उनसे बदला, बढ़ती हुई ग्ररीबी और लाचारी और श्रेणी-संघर्ष यानी मालवारों और ग्ररीब श्रीमकों की कशमकश की खबर आती ही रहती है; और इन सबके ऊपर युद्ध की लगातार बढ़ती हुई काली छाया है।

यह इतिहास का एक उथल-पुथल का जमाना है और ऐसे वक्त में जिन्दा होना और अपना हिस्सा अदा करना—िफर चाहे वह हिस्सा देहरादून-जेल का एकान्त ही क्यों न हो—बडी अच्छी और खुर्जाकस्मती की बात है।

#### : १४७ :

# प्रजातंत्र के लिए आयर्लैण्ड की लड़ाई

२८ अप्रैल, १९३३

अब हम हाल के वर्षों की महत्त्वपूर्ण घटनाओं पर जरा तफ़सील के साथ गौर करेंगे। में आयर्लेण्ड से शुरू करता हूँ। विश्व-इतिहास और विश्व-शिक्तयों की वृष्टि से योरप के सबसे पश्चिम के इस छोटे-से देश का इस समय कोई ज्यादा महत्व नहीं है। पर यह बहादुर और दुर्दमनीय यानी किसी तरह न दबनेवाला देश है और ब्रिटिश साम्प्राज्य की सारी ताकृत इसकी आत्मा को कुवलने या इसे झुकाकर मातहती क़बूल कराने में कामयाब नहीं हुई है। इस बक्त यह भी ब्रिटिश साम्प्राज्य के विनाश में मदद देनेवाली एक चीज है।

आयलैंग्ड के बारे में जो पिछला खत मैंने तुम्हें लिखा था उसमें मैंने होमरूल-बिल का जिन्न किया था। यह बिल बिटिश पार्लमेग्ट से ठीक महायुद्ध शुरू होने के पहले पास हुआ था। अल्सटर के प्रोटेस्टेग्ट नेताओं और इंग्लैंग्ड के अनुदार दल ने इसका विरोध किया और इसके खिलाफ़ बाक़ायदा एक बग़ावत का संगठन किया गया। इसपर दक्षिणी आयलैंग्ड के बाशिन्दों ने भी जरूरत आ पड़ने पर अल्सटर से लड़ने के लिए अपने 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक' वल बनाये। मालूम पड़ता था कि आयलैंग्ड में गृह-युद्ध होने ही वाला है। इसी मौक़े पर महायुद्ध आगया और सबका ध्यान बेलजियम और उत्तर-फ़ांस की युद्ध भूमि की तरफ़ खिच गया। पालंमेग्ट के आयरिश नेता युद्ध में अपनी तरफ से मदद देने को तैयार होगये, पर उनका देश इस तरफ से उदासीन था और उसे युद्ध में मदद देने की कोई उत्सुकता न थी। इस बीच अल्सटर के 'बागियों' को बिटिश सरकार में ऊँचे-ऊँचे ओहदे दिये गये और इससे आयलैंग्ड वालों का असन्तोष और ज्यादा बढ़ गया। आयर्लंण्ड में असन्तोष बढ़ता गया और इसके साथ यह अनुभूति या एहसास भी पैदा हुआ कि इंग्लंण्ड की लड़ाई में आयर्लंण्ड वालों की क़ुरबानी न की जाय। जब इंग्लंण्ड की तरह आयर्लंण्ड में भी अनिवार्यरूप से फ़ौज में शामिल होने का क़ानून (Conscription) बनाने का प्रस्ताव सामने आया (जिसके अनुसार सब स्वस्थ नौजवानों को फ़ौज में शामिल होना पड़ता) तो सारा देश आग-बबूला होगया और जबरदस्त विरोध किया गया। यहाँ-तक कि जरूरत पड़ने पर आयर्लंण्ड ने जोर-जबरदस्ती से भी उसे रोकने की तैयारी की।

१९१६ के ईस्टर-सप्ताह में डबलिन में एक बग्रावत होगई और आयिश प्रजातंत्र का ऐलान कर विया गया। चन्द दिनों की लड़ाई के बाव अंग्रेजों ने इसे कुचल विया और इस चन्दरोजा बग्रावत में हिस्सा लेने के जुर्म में फ़ौजी क़ानून के मृताबिक़, बाद में, आयलेंग्ड के कुछ सबसे बहादुर और अच्छे नौजवानों को गोली मार दी गई। यह बग्रावत, जो 'ईस्टर-विद्रोह' के नाम से मशहूर है, अंग्रेजों को चुनौती देने का कोई गंभीर प्रयत्न कहीं कहा जा सकता। असल में यह दुनिया के सामने यह दिखा देने की एक बहादुराना कोशिश थी कि अब भी आयलेंग्ड प्रजातंत्र का सपना देखता है और अपनी इच्छा से ब्रिटेन की मातहती कृत्रूल करने से इन्कार करता है। इस बग्रावत के पीछे जो बहादुर नौजवान थे उन्होंने दुनिया के सामने यह बात जाहिर करने के लिए जान-बूझकर अपनेको कुरबान कर दिया। वे अच्छी तरह जानते थे कि इस बार की कोशिश में कामयाबी न होगी, पर उम्मीद करते थे कि उनकी कुरबानी बाद में रंग लायगी और आजादी को नजदीक लायगी।

इस बतावत के समय एक आयरिश जर्मनी से आयर्लेण्ड में अस्त्रशस्त्र लाने की कोशिश करता हुआ पकड़ा गया। यह आवमी सर रोजर केसमेण्ट था, जो बहुत विनों से ब्रिटेन के राजवूत-विभाग में था। लन्दन में केसमेण्ट पर मुक्कदमा चला और उसे फाँसी की सजा दी गई। अवालत में मुजरिम के कठघरे में खडे हुए उसने अपना जो बयान पढ़ा, वह बड़ा ही जोशीला और हृदय-स्पर्शी था और उसमें आयरिश आत्मा की उग्र देशभित तड़प रही थी।

बतावत तो असफल हुई, पर उसकी नाकामयाबी में ही उसकी विजय थी। इसके बाद बिटिश सरकार की तरफ़ से जो दमन शुरू हुआ उसने और ख़ासकर नौजवान नेताओं के गिरोह को गोली मार दिये जाने के काम ने आयरिश लोगों पर बड़ा गहरा असर डाला। ऊपर से आयर्लेण्ड शान्त दीखता था; पर अन्दर-ही-अन्दर कोघ की आग भड़क रही थी और बहुत जल्द वह 'सिनफीन' की शक्ल में सामने आई। सिनफीन-भावना बडी तेजी से फैली। शुरू में इसे बहुत कम कामयाबी हुई थी, पर अब यह जंगल की आग की तरह फैल गई।

महायुद्ध खत्म होने के बाव सारे ब्रिटिश टापू में लंदन की पार्लमेण्ट के लिए चुनाव हुए। आयर्लेण्ड में सिनफ़ीन-बलवालों ने ज्यादातर स्थानों (सीटों) पर कृष्ण कर लिया और पुराने नेशनिलस्टों को, जो अंग्रेजों से कुछ सहयोग के तरफ़दार थे, निकाल बाहर किया। पर सिनफीनों ने ब्रिटिश पार्लमेण्ट की बैठकों में शामिल होने के लिए अपनेको नहीं चुनवाया था। उनकी नीति बिलकुल जुदा थी; वे असहयोग और बायकाट यानी बहिष्कार में विश्वास रखते थे। इसिलए ये चुने हुए सिनफीनर लंबन की पार्लमेण्ट से दूर ही रहे और उसकी जगह १९१९ में डबिलन में उन्होंने अपनी प्रजातंत्र की असेम्बली बानाली। उन्होंने आयरिश प्रजातंत्र का ऐलान कर दिया और अपनी असेम्बली या धारा-सभा का नाम 'डेल आयरीन' रक्खा। समझा जाता था कि यह सारे आयर्लेण्ड के लिए है, जिसमें अल्सटर भी शामिल था, पर स्वभावतः अल्सटरवाले इससे अलग रहे। उनका कैथलिक आयर्लेण्ड से कोई प्रेम न था। 'डेल आयरीन' ने डिबेलरा को अध्यक्ष या राष्ट्रपति और प्रिफिश्स को उपाध्यक्ष चुना। उस वक्त नये प्रजातंत्र के ये दोनों अध्यक्ष ब्रिटिश जेलों में थे।

इसके बाद एक असाधारण लड़ाई शुरू हुई। यह लड़ाई आयलेंण्ड और इंग्लेण्ड के बीच होनेवाली पिछली सब लड़ाइयों से बिलकुल नये और जुदा तरीके की थी। थोड़-से स्त्री-पुरुशों ने, जिनके साथ उनके देशवालों की हमदर्दी थी, जबरदस्स दिक्क़तों के बीच यह लड़ाई लड़ी। एक बहुत बड़ा और संगठित साम्प्राज्य उनके खिलाफ़ था। सिनफीन आन्दोलन ऐसा असहयोग था जिसमें हिसा की पुट थी। इन लोगों ने अंग्रेजी संस्थाओं के बायकाट का प्रचार किया और जहाँ मुमिकन था अपनी संस्थायें खोलों। मामूली क़ानूनी अवालतों की जगह इन्होंने पंचायती अवालतें (Arbitration Courts) क़ायम कीं। गाँवों में पुलिस चौकियों के खिलाफ़ छापा मारने की लड़ाई (Guerilla Warfare) होती रही। सिनफ़ीन क़ैदियों ने जेलों में भूख-हड़ताल करके बिटिश सरकार को बहुत तंग किया। सबसे मशहूर भूख-हड़ताल, जिसने आयलेंण्ड को हिला दिया, कार्क के लार्डमेयर टेरेन्स मैक्सिनी की थी। जब वह जेल में रक्खा गया तो उसने ऐलान किया कि वह जिन्दा या मुरदा होकर जेल से बाहर निकलेगा और खाना छोड़ दिया। ७५ दि। के अनशन के बाद उसकी मृत्यु हुई और उसका मुरदा शरीर जेल से बाहर लाया गया।

माइकेल कालिन्स सिनफ़ीन बग्नवत का संगठन करनेवालों में एक मशहूर नेंता था। सिनफ़ीन चालों से आयर्लेण्ड में ब्रिटिश सरकार काफ़ी हदतक अव्यवस्थित और लंगडी होगई और गांववाले जिलों में तो उसकी हस्ती भी नाम को ही थी। भीरे-भीरे दोनों तरफ़ से हिंसा का सहारा लिया जाने लगा और कई बार बदला लिया गया। आयर्लेंण्ड में भेजने के लिए एक ख़ास ब्रिटिश फ़ौजी दल भरती किया गया। इन लोगों को ऊँची तनख़ाह दी जाती थी और इनमें महायुद्ध की फ़ौजों से बर्खास्त किये हुए ख़ूंखार लोग ही ज्यादा थे। यह फ़ौज अपनी वर्दी के रंग के कारण 'ब्लैंक एण्ड टैन' (काली और पीली-भूरी) के नाम से मशहूर हुई। इस फ़ौज ने लोगों को बुरी तरह क़त्ल करना शुरू किया। ये सिपाही अकसर लोगों को सोते हुए ही गोली से मार देते थे। इस तरह का दमन इसलिए किया जाता था कि सिन-फ़ीन झुककर मातहती क़बूल कर लेंगे। पर उन्होंने मातहती क़बूल करने से इन्कार किया और छापे की लड़ाई जारी रक्खी। इसपर 'ब्लैंक और टेन' फ़ौज ने भयंकर बवला लेना शुरू किया। उसके सैनिक गाँव-के-गाँव और शहरों के बड़-बड़े हिस्से जलाकर ख़ाक कर देते। आयर्लेंण्ड एक ऐसा मैदान बन गया जिसमें दोनों दल हिसा और बरबादी में एक-दूसरे को मात देने की कोशिश करने लगे। एक दल के पीछे एक साम्प्राज्य की संगठित शक्ति थी और दूसरे के पीछे मुट्ठीभर आदिमयों का फ़ौलादी निश्चय था। १९१९ से अक्तूबर १९२१ तक, दो वर्षों तक, इंग्लैण्ड-आयर्लेंण्ड के बीच यह लड़ाई चलती रही।

इस बीच, १९२० ई० में, ब्रिटिश पालंमेण्ट ने जत्वी-जत्वी एक नया होमरूल-बिल पास किया। पुराना विधान, जो महायुद्ध शुरू होने के कुछ ही दिन पहले पास हुआ था और जिसने अल्सटर में क़रीब-क़रीब बग़ावत खड़ी करवी थी, छोड़ दिया गया। नये बिल ने आयर्लेंण्ड को वो हिस्सों में बाँट दिया: अल्सटर या उत्तरी आयर्लेंण्ड और बाक़ी देश। इनके लिए अलग-अलग पालंमेण्टों की व्यवस्था हुई। आयर्लेंण्ड एक छोटा देश है और उसे वो हिस्सों में बाँट देनें से वे हिस्से बहुत छोटे होगये। उत्तर में अल्सटर में नई पालंमेण्ट बन गई, पर दक्षिण या बाक़ी आयर्लेंण्ड में किसीने होमरूल-क़ानून की तरफ़ ध्यान न दिया। वहाँके लोग तो सिनफ़ीन बग़ावत में ही फरेंसे हुए थे।

अक्तूबर १९२१ ई० में ब्रिटिश मिनिस्टर लायड जार्ज ने सिनफ़ीन नेताओं से थोड़े दिनों के लिए लड़ाई बन्द करने की अपील की, ताकि समझौते की संभावना के बारे में बातचीत की जा सके। यह बात मान ली गई। इसमें कोई शुबहा नहीं कि अगर ब्रिटेन चाहता तो अपने महान् साधनों से सारे देश को वीरान कर देता और अन्त में सिनफ़ीन-आन्दोलन को कुचल देता; पर अपनी इस दमन-नीति के कारण वह अमेरिका और दूसरे मुल्कों में बहुत बदनाम होता जा रहा था। अमेरिका में रहने-वाले आयरिश लोगों और ब्रिटिश उपनिवेशों से आयर्लेंग्ड में अन्दोलन और लड़ाई जारी रखने के लिए खूब धन आ रहा था। पर इसके साथ ही सिनफ़ीनर भी थक गये थे; उनपर बड़ा जबरदस्त बोझ पड़ रहा था।

इंग्लैण्ड और आयर्लेण्ड के प्रतिनिधि लन्दन में मिले और दो महीनों के बहस-मुबाहसे के बाद दिसम्बर १९२१ ई० में एक अस्थायी या काम-चलाऊ समझौते पर दस्तखत हुए। इसने आयरिश प्रजातन्त्र को तो मंजूर नहीं किया, पर आयर्लेण्ड को एक-दो बातों के अलावा इतनी आजादी दी जितनी उस समय तक किसी भी उपनिवेश को हासिल नहीं थी। इतने पर भी आयरिश प्रतिनिधि इसे मंजूर करने को तैयार न थे और उन्होंने इसे तब मंजूर किया जब इंग्लैण्ड ने साफ्-साफ् धमकी दी कि यदि इसे मंजूर न किया जायगा तो खोफ्नाक लड़ाई छिड़ जायगी।

आयर्लेंग्ड में इस सुलह को लेकर बडी चख-चख मची। कुछ इसके पक्ष में थे, दूसरे इसके सख्त ख़िलाफ थे। इस सवाल पर सिनफीन दल के दो टुकडे होगये। आखिरकार डेल आयरीन () आयर्लेण्ड की पालमिण्ट ) ने इस सन्धि को मंजूर किया और आयरिश फ़ी स्टेट का, जिसे आयर्लैंग्ड में सरकारी तौर पर सावर स्टेट आय-रीन ( Saorstat Eireann ) कहा जाता था, आविर्भाव हुआ। पर इससे सिन्फ़ीन-दल के पुराने कार्यकर्ताओं में गृह-यद्ध छिड गया। 'डेल आयरीन' के प्रेसीडेंट डि वेलरा इंग्लैण्ड के साथ संधि करने के खिलाफ थे। और भी बहुत-से लोग उनके साथ थे। प्रिफिथ्स, माइकेल कालिन्स और दूसरे लोग उनके पक्ष में थे। कितने ही दिनों तक देश में गृह-युद्ध मचा रहा। जो लोग सन्धि और फ़ीस्टेट के पक्ष में थे उनको विरो-धियों को दबाने में ब्रिटिश सरकार ने भी मदद दी। प्रजातन्त्रवादियों ने माइकेल कालिन्स को गोली मार दी, इसी तरह बहुतेरे प्रजातन्त्रवादी नेताओं को फ़ीस्टेटवालों ने भी गोली से मार दिया। जेल प्रजातन्त्रवादियों से भरे हुए थे। यह सब गृह-युद्ध और आपसी नफरत आयर्लेण्ड की आजादी की बहादूराना लड़ाई में एक दुःखपूर्ण बृद्धि थी। अंग्रेजी नीति की विजय हुई। जहाँ उसकी फौजी ताकत बेकाम साबित हुई थी वहाँ अब एक आयरिश अपने ही भाई दूसरे आयरिश से लड रहा था और कुछ हव तक इंग्लैंड चुपचाप एक दल की मदद कर रहा था और इस नये झगडे की तरफ सन्तोष के साथ देख रहा था।

धीरे-धीरे गृह-युद्ध खत्म होगया, पर प्रजातन्त्रवादी फ़ीस्टेट को मंजूर करने को तैयार न हुए। वे प्रजातन्त्रवादी भी जो डेल यानी फ़ीस्टेट की पालंमेण्ट में चुन लिये गये थे वहाँ जाने को तैयार न थे, क्योंकि वे वफादारी की शपथ, जिसमें बाद-शाह का जिक्क आता था, लेने से इन्कार करते थे। इसलिए डि वेलरा और उनका दल 'डेल' से अलग रहा और फ़ीस्टेट वल ने फ़ीस्टेट के प्रेसीडेंट कासप्रेव के नेतृत्व में प्रजातन्त्रवादियों को कई तरफ़ से कुचलने की कोशिश की।

आयरिश फ़ीस्टेट के निर्माण से ब्रिटेन की साम्प्राज्य-राजनीति (Imperial

politics) में बहुत बडे-बडे परिणाम निकले। आयरिश सन्धि ने आयर्लेण्ड को क्रानुनन उससे कहीं ज्यादा स्वतंत्रता दे वी थी जितनी कि उस वक्त और ब्रिटिश उपनिवेशों को हासिल थी। ज्योंही आयर्लैंग्ड को यह स्वतंत्रता मिली, दूसरे उपनि-बेशों को भी अपनेआप वह स्वतंत्रता मिल गई और औपनिवेशिक मर्यादा के ख़याल में तब्दोली हुई। इंग्लैंग्ड और उपनिवेशों के बीच कई इम्पीरियल कान्फ्रेंसे या साम्प्राज्य-परिषर्वे हुई और उपनिवेशों में ज्यादा स्वतंत्रता की दिशा में बढ़ने की कितनी ही तब्दीलियाँ हुईं। आयर्लेंग्ड अपने दृढ़ प्रजातंत्रवादी आन्दोलन के साथ पूर्ण स्वतंत्रता की दिशा में जा रहा था। यही हालत दक्षिण अफरीका की थी जहाँ कि बोअर लोगों का बहुमत था। इस तरह उपनिवेशों की स्थित बदलती और सुधरती जा रही थी--यहाँतक कि उनको ब्रिटिश कामनवेल्थ आँफ़ नेशन्स (ब्रिटिश राष्ट्रसंघ) में इंग्लैंग्ड के साथ भाईचारे या एक तरह की बराबरी का दर्जा मिल गया। सूनने में यह अच्छा लगता है और इसमें शुबहा नहीं कि इंग्लैण्ड की बराबरी के राजनैतिक वर्जें की तरफ़ यह प्रगति है, पर यह बराबरी व्यावहारिक या अमली की बनिस्बत सैद्धान्तिक ही ज्यादा है। आर्थिक वृष्टि से उपनिवेश ब्रिटेन और ब्रिटिश पंजी के साथ बँधे हुए हैं और उनपर आर्थिक दबाव डालने के कई तरीक़े हैं। इसके साथ ज्यों-ज्यों उपनिवेशों का विकास होता जाता है त्यों-त्यों उनके आधिक हित इंग्लैण्ड के आर्थिक हितों से टकराते जाते हैं। इस तरह साम्प्राज्य धीरे-धीरे कमजीर होता जाता है। साम्प्राज्य के फट और टूट जाने के खौफ़ से ही इंग्लैण्ड ने बन्धनों को ढीला करना और उपनिवेशों की राजनैतिक बराबरी का उसूल मंजूर किया। मौक्ने पर इतना आगे बढ़ जाने से उसने बहुत कुछ बचा लिया। पर यह ज्यादा दिन तक काम नहीं दे सकता। उपनिवेशों को इंग्लैण्ड से अलग रखनेवाली शक्तियाँ अपना काम कर रही है; मुख्यतः ये आर्थिक शक्तियाँ है और ये शक्तिययाँ बराबर साम्राज्य को कमजोर कर रही है। इसी कारण और इंग्लैण्ड के निश्चित पतन के कारण ही मैंने तुमको ब्रिटिश साम्प्राज्य के नष्ट हो जाने को बात लिखी थी। मगर उपनिवेशों के लिए इंग्लैण्ड के साथ ज्यादा दिन तक बँधे रहना मुश्किल है—हालांकि उनकी परम्परायें और संस्कृति एक है और जाति ( Race ) भी एक है; तब फिर हिन्दुस्तान के लिए उसके साथ बँधे रहना कितना मुश्किल होगा ? क्योंकि हिन्दुस्तान के आर्थिक हितों का तो इंग्लैण्ड के आर्थिक हितों से सीधा संघर्ष है और इनमें से एक को दूसरे के सामने झुकना ही पडेगा। इस तरह स्वतंत्र हिन्दुस्तान के लिए इस बात की संभावना नही की जा सकती कि वह इस सम्बन्ध को मंजूर करेगा; क्योंकि इसका लाजिमी नतीजा अपनी आर्थिक नीति को ब्रिटेन के कृब्जे में कर देना होगा।

इस तरह ब्रिटिश कामनवेल्थ या आजाब उपनिवेशों का, ग्रारीब और गुलाम हिन्दु-स्तान का नहीं, मतलब राजनैतिक दृष्टि से स्वतंत्र इकाइयां हैं। पर ये इकाइयां भी अभीतक ब्रिटेन के आर्थिक साम्प्राज्य के मातहत हैं। आयरिश संधि का मतलब ब्रिटिश पूंजी द्वारा, कुछ हद तक, आयर्लेण्ड के शोषण का जारी रहना था और यही असल में प्रजातंत्र के लिए आन्दोलन करने की वजह थी। डि वेलरा और प्रजातंत्रवादी ग्रीब किसानों, नीचे के मध्यमवर्ग और ग्रीब बुद्धिशालियों के प्रतिनिधि थे; कासप्रेव और फ्रीस्टेट दलवाले मालदार मध्यमवर्ग और मालदार किसानों के प्रतिनिधि थे और इन दोनों पिछले वर्गों की ब्रिटिश व्यापार में दिलचस्पी थी और ब्रिटिश पूंजी की उनमें दिलचस्पी थी।

कुछ वक्त के बाद डि वेलरा ने अपनी लड़ाई का पैंतरा बदल दिया। वह और उनका दल 'डेल आयरिन' में चुनकर गये और वफ़ादारी की शपथ भी ली। शपथ लेने के साथ उन्होंने इसका भी ऐलान कर दिया कि ऐसा हम महज ज़ब्बे की ख़ातिर कर रहे हैं और ज्योंही हमारा बहुमत होजायगा, हम इस शपथ को निकाल बाहर करेंगे। दूसरे चुनाव में, १९३२ के शुरू में, डि वेलरा का फ़ीस्टेट पालंमेण्ट में बहुमत होगया और तुरन्त उसने अपने कार्यक्रम के मुताबिक काम शुरू कर दिया। प्रजातंत्र का्यम करने के लिए लड़ाई तो जारी रहनी ही थी, पर अब लड़ाई का तरीका बदल गया था। डि वेलरा ने वफ़ादारी की शपथ को तोड देने का प्रस्ताव किया और ब्रिटिश सरकार को यह भी सूचित कर दिया कि अब हम जमीन का कोई सालाना भत्ता (Land annuity) नहीं देंगे। में समझता हूँ कि में तुमको इस भत्ते के बारे में बता चुका हूँ। जब आयर्लेण्ड में बड़े-बड़े जमींदारों से जमीन ली गई तो उनको अच्छा-ख़ासा मुआवजा दिया गया और बाद में थोड़ा-थोड़ा करके यह रक़म उन्न किसानों से ली जाती थी जिन्होंने कि जमीन ली थी। एक पोढ़ी से यह सिलसिला चल रहा था और फिर भी जारी था। डि वेलरा ने कहा कि अब हम कोई रक़म न देंगे।

तुरन्त इसपर इंग्लैण्ड में एक वावेला मच गया और ब्रिटिश सरकार से संघर्ष हुआ। पहले उसने यह कहकर विरोध किया कि डि वेलरा का वफ़ावारी की शपथ को ख़त्म कर देना १९२१ की आयरिश सिन्ध के ख़िलाफ़ है। डि वेलरा ने कहा कि अगर आयर्लेण्ड और इंग्लैण्ड बराबर के देश (Sister Nations) हैं, जैसा कि उपनिवेशों के बारे में कहा जाता है, और अगर हरेक को अपना विधान बदलने की आजादी है, तब जाहिर है कि आयर्लेण्ड अपने विधान में वफ़ावारी की शपथ रख सकता या उसे निकाल वे सकता है और इस तरह इसमें १९२१ की सिन्ध का अब कोई सवाल नहीं उठता। अगर आयर्लेण्ड को यह अधिकार नहीं है तो वह उस हद तक इंग्लैण्ड के अधीन है।

दूसरी बात यह हुई कि ब्रिटिश सरकार ने सालाना भत्ता बन्द कर देने पर और भी जोरदार विरोध किया और कहा कि यह समझौते और जिम्मेदारी को तोडना और जबरदस्त वादाखिलाफ़ी है। डि वेलरा ने इससे इन्कार कर दिया और इसपर कानुनी बहस-मुबाहसा हुआ, जिससे हमें कोई सरोकार नहीं है। जब इस तरह का कानुनी झगड़ा खड़ा हो तो साफ़ तरीका यह है कि निष्पक्ष पंचायत से मामला तय कर लिया जाय। दोनों दलों ने पंचायती फैसले के लिए रजामन्दी जाहिर की; पर एक अजीब विक्कत पैदा हुई। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि पंचायती बोर्ड (Arbitration Tribuual) में साम्प्राज्य के अन्दर के ही आदमी होने चाहिए। डि वेलरा ने ऐसे किसी बन्धन को मानने से इन्कार कर दिया; उसने हेग की अन्तर्राष्ट्रीय अदालत (Permanent Court of Justic) या किसी दूसरी पंचायत का, जिसमें विदेशी रक्खे जा सकें, प्रस्ताव किया। उसने साफ़ कह दिया कि साम्प्राज्य वालों पर हमारा विश्वास नहीं है । इस प्रस्ताव को ब्रिटिश सरकार ने नामंजुर कर दिया। यह एक वाहियात-सी बात मालूम होती है कि वो सरकारें पंचायत के आदिमयों के चुनाव के छोटे-से मसले पर झगड बैठें। पर इसके पीछे और भी बहुत-कुछ था जो आँखों से नहीं दिखाई देता। एक तरफ प्रजातंत्र की मंजिल तक पहुँचने का आयरिश लोगों का दृढ़ निश्चय था और दूसरी तरफ उसे रोकने का ब्रिटेन का पक्का इरादा था।

जब सालाना किस्त देने का वक्त आया और वह नहीं दी गई तो इंग्लैण्ड ने आय-लैंण्ड के खिलाफ़ एक नई लड़ाई छेड़ दी। यह आधिक युद्ध था। इंग्लैण्ड में आनेवाले आयरिश माल पर इस खयाल से गहरी चुंगी लगा दी गई कि वह आयरिश किसान, जिसका माल इंग्लेण्ड आता है, बरबाद होजाय और आयरिश सरकार को समझौता करने के लिए मजबूर करे। जैसी कि इंग्लेण्ड की आदत है, उसने दूसरे पक्ष को मजबूर करने के लिए अपना सोटा चलाया, पर ऐसे तरीक़े अब उतने फायदेमन्द नहीं रहे जितने कि पहले थे। आयरिश सरकार ने ब्रिटेन से आयर्लेण्ड में आनेवाले माल पर भारी चुंगी लगाकर इसका बदला लिया। पिछले साल से यह आधिक युद्ध जारी है और किसानों और दोनों तरफ के उद्योग-धन्धों को इससे बड़ा नुकसान पहुँचा है। लेकिन अपमानित राष्ट्रीयता और शान दोनों पार्टियों में से किसीके भी झुकने में बाधक है।

कुछ महीने हुए, १९३३ के शुरू में, आयर्लेंग्ड में नये चुनाव हुए थे जिससे ब्रिटिश सरकार को और झेंपना पड़ा। डि वेलरा इस बार पहले से भी ज्यादा कामयाब हुआ और उसके पक्ष में पहले से कहीं ज्यादा बहुमत था। इससे यह खाहिर होगया कि दबाव डालने की ब्रिटिश नीति कामयाब नहीं हुई। मजेदार बात तो यह है कि एक तरफ़ तो ब्रिटिश सरकार क़र्ज न चुकाने की वजह से आयरिश लोगों को बुरा-

भला कहती थी; पर दूसरी तरफ़ खुद अमेरिका को क़र्ज चुकाना नहीं चाहती थी। इस वक्त डि वेलरा आयरिश सरकार का प्रधान है और वह अपने देश को क़दम-क़दम प्रजातंत्र की तरफ़ लेजा रहा है। वफ़ादारी की शपय ख़तम हो चुकी है; सालाना क़िस्तें बिलकुल बन्द करदी गई हैं; पुराना गवर्नर-जनरल भी चला गया और डि वेलरा ने अपने दल के एक सदस्य को इस ओहदे पर, जिसका अब कोई महत्व नहीं है, नियुक्त किया है। प्रजातंत्र क़ायम करने की लड़ाई चल ही रही है, पर अब तरीक़ें बदल गये हैं और सदियों पुराना इंग्लैण्ड-आयर्लेण्ड का झगड़ा जारी है और आज यह एक आधिक युद्ध की शक्ल में बदल गया है।

आयलँण्ड जल्ब ही प्रजातंत्र हो सकता है। पर रास्ते में एक बडी विकक्त है। डि बेलरा और उसका वल चाहता है कि सारा आयलँण्ड एक संयुक्त आयलँण्ड हो और सारे वेश का एक प्रजातंत्र, एक केन्द्रीय सरकार हो। इसमें वह अल्सटर को भी शामिल करना चाहता है। आयलँण्ड इतना छोटा है कि उसका वो हिस्सों में बँट जाना अच्छा नहीं। डि बेलरा के सामने यह बड़ा जबरवस्त सवाल है कि अल्सटर को बाक़ी आयलँण्ड में मिलजाने को कैसे राजी किया जाय। जोर-जबरवस्ती से यह हो नहीं सकता। १९१४ ई० में जब ब्रिटिश सरकार ने जबरवस्ती बोनों को मिलाना चाहा था तो वह कोशिश बग़ावत में जाकर खत्म हुई और फ़्रीस्टेट अल्सटर पर जबवरस्ती नहीं कर सकता, न ऐसा करने का उसका ख्र्याल ही है। डि बेलरा की उम्मीद है कि वह अल्सटर की सविच्छायें यानी वोस्ती हासिल कर सकेगा और यों दोनों में एका हो जायगा। इसमें आशावाव ही ज्यावा हैं और असल्यित कम है, क्योंकि प्रोटेस्टेण्ट अल्सटर का अब भी कैथलिक आयलँण्ड के प्रति जबरवस्त अविश्वास है। हां, बोनों का एका तब हो सकता है जब वेश के बोनों हिस्सों की सरकारों में मजबूर वर्ग की प्रधानता होजाय, क्योंकि उनमें कोई धार्मिक झगड़ा नहीं होगा।

#### : १४= :

## नवीन तुर्की का उत्थान

७ मई, १९३३

मैंने कई विनों से तुम्हें कोई ख़त नहीं लिखा है। और बातों ने मेरा ध्यान खींच लिया था और मेरी जिन्वगी के सीधे शिलसिले में खलल पड़ गया था। बापू फिर अनकान करने जा रहे हैं—एक लम्बा और भयंकर अनकान, और मेरा मन उड़-उड़कर यरवडा-जेल को जाता है और मैं भविष्य के अन्धकार को भेवकर देखने की कोशिक्ष करता हूँ। पर उससे मुझे यहाँ देहरादून-जेल में कोई मदद नहीं मिलती, इसलिए मुझे

अपने काम पर वापस आजाना चाहिए और बीती घटनाओं के दीख पड़नेवाले खाके को तुम्हारे सामने पढ़ने के लिए रखना चाहिए।

पिछले स्नत में मंने प्रजातंत्र के लिए आयर्लेण्ड की बहादुराना लड़ाई की चर्चा की थी। आयर्लेण्ड और तुर्की में कोई स्नास ताल्लृक तो नहीं है, पर आज मेरे दिमाग्र में नये तुर्की का स्नयाल आगया है, इसलिए में उसीके बारे में तुम्हें लिखने जा रहा हूँ। आयर्लेण्ड की तरह इसने भी जबरवस्त दिक्क़तों के बीच अपनी आजादी की लड़ाई लडी है। हम देख ही चुके हैं कि महायुद्ध के फल-स्वरूप तीन साम्प्राज्य—रूस, आस्ट्रिया और जर्मनी—स्त्रत्म होगये। तुर्की में हम चौथे बडे साम्प्राज्य—उस्मानी साम्प्राज्य का विनाश देखते हैं। उस्मान और उसके वारिसों ने ६०० वर्ष पहले इस साम्प्राज्य की नींव डाली और इसे बनाया था। इस तरह उसका खानदान रूस के रोमनोक़ों या प्रशा और जर्मनी के हायनजालनों से कहीं पुराना था। वह तेरहवीं सदी के शुरू-शुरू के हैप्सबर्गों का समकालिक था और ये दोनों प्राचीन राजवंश एकसाथ मिट गये।

महायुद्ध में जर्मनी के घुटना टेकने के कुछ दिनों पहले ही तुर्की पस्त होगया था और उसने मित्र-राष्ट्रों के साथ एक अलग आमिस्टीज ( युद्ध बन्द करने की सुलह ) की थी। देश क़रीब-क़रीब तहस-नहस हो चुका था, साम्प्राज्य ख़त्म होगया था और सरकार की मशीनरी या व्यवस्था टूट चुकी थी। इराक़ और अरब देश अलग हो चुके थे और ज्यादातर मित्र-राष्ट्रों के मातहत थे। ख़ुद कुस्तुनतुनिया पर मित्र-राष्ट्रों का नियंत्रण था और इस बडे शहर के सामने ही बास्फ़ोरस में, विजयी शक्ति के अभिमान से भरे हुए निशान की तरह बिटिश लड़ाकू जहाज लंगर डाले हुए खडे थे। हर जगह अँग्रेजी, फ़ांसीसी और इटालियन फ़ौजें भरी थीं और चारों तरफ़ बिटिश ख़ुफिया विभाग का जाल बिछा हुआ था। तुर्की किले तोड़कर जमीन पर गिराये जा रहे थे और जो तुर्की फ़ौज बची थी उससे हथियार रखवा लिये जा रहे थे। अनवद्रपाशा, तलाअतबेग और दूसरे नौजवान तुर्की नेता दूसरे मुल्कों को भाग गये थे। सुलतान की गद्दी पर कठपुतली-सा ख़लीफ़ा वहीदउद्दीन बैठा हुआ था, जो इस वीरानी में अपनेको बचाना चाहता था, फिर चाहे उसके देश का कुछ भी हो। कठपुतली-सा दूसरा आदमी, जिसे बिटिश सरकार चाहती थी, बजीरआजम या प्रधान मंत्री बनाया गया और तुर्की पार्लमेण्ट तोड वी गई।

१९१८ के अलीर और १९१९ के शुरू में तुर्की की यह हालत थी। तुर्क थक-कर बिलकुल बेदम हो रहे थे और उनकी 'स्पिरिट' कुचल दी गई थी। याद रक्लो कि उनको कैसी भयंकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। महायुद्ध के इन चार बर्षों के पहले बालकन युद्ध हो चुका था और उसके भी पहले इटली से लड़ाई हो चुकी थी; और यह सब उस नौजवान तुर्क आन्दोलन के बाद ही हुआ, जिसने सुलतान अब्बुलमजीद को निकाल दिया था और एक पार्लमेण्ट क़ायम कर दी थी। तुर्कों ने सदा ग्रजब की सहन-शिक्त का परिचय दिया है, पर यह लगातार आठ वर्षों की लड़ाई उनके लिए भी बहुत ज्यादा थी—किसी भी क्रौम के लिए ज्यादा होती। इसलिए उन्होंने सारी उम्मीदें छोड़ दीं और अपनेको क़िस्मत के भरोसे छोड़कर मित्र-राष्ट्रों के फैसले का इन्तजार करने लगे।

इससे दो साल पहले, युद्ध के दरिमयान, मित्र-राष्ट्रों ने इटली से एक गुप्त सम-झौता कर लिया था, जिसमें एशियामाइनर का पश्चिमी हिस्सा और स्मर्ना इटली को देने का बादा किया गया था। इसके पहले, क़ाराज पर, कुस्तुनतुनिया रूस की नज़र किया जा चुका था और अरब देशों को आपस में बाँट लेने की बात तय हो चुकी थी। एशियामाइनर इटली को देने के आख़िरी गुप्त समझौते पर रूस की रजामन्दी भी जरूरी थी, पर इटली की बदिक्रस्मती से ऐसा होने के पहले ही रूस में बोलशिवकों ने अपनी ताक़त जमाली और इसका नतीजा यह हुआ कि वह समझौता मंजूर न हो सका और इटली मित्र-राष्ट्रों पर कुढ़कर रह गया।

ऐसी हालत थी। सुलतान से लेकर नीचे तक सब तुर्क पस्तिहम्मत दिखाई देते थे। आखिरकार 'योरप का रोगी' मर चुका था—कम-से-कम ऐसा मालूम पड़ता था। पर मुट्ठीभर तुर्क ऐसे थे जिन्होंने क्रिस्मत या परिस्थितियों के आगे झुकने से इन्कार किया, फिर चाहे उनका विरोध कितना ही मामूली मालूम हो। कुछ दिनों तक वे चुप-चाप काम करते रहे; मित्र-राष्ट्रों के नियंत्रण में जो शस्त्रागार थे उन्हींसे वे अस्त्रशस्त्र और युद्ध-सामग्री लेते और कालासागर के रास्ते जहाजों से उसे अनातोलिया (एशियामाइनर) के अन्दरूनी हिस्से में भेजते रहे। इन गुप्त कार्यकर्ताओं में प्रधान मुस्तफ़ा कमालपाशा था, जिसका नाम मेरे कई ख़तों में पहले ही आ चुका है।

अंग्रेज मुस्तफ़ा कमाल को जरा भी नहीं चाहते थे। उनका उसपर सन्देह था और वे उसे गिरफ़्तार करना चाहते थे। मुलतान भी, जो असल में अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली था, उसे नहीं चाहता था। पर उसने (मुलतान ने) यह ज्यादा अच्छी बात समझी कि उसे (मुस्तफ़ा कमाल को) देश के अन्दर कहीं दूर भेज दिया जाय। इसलिए कमालपाशा पूर्वी अनातोलिया में फ़ौजों का इन्सपेक्टर जनरल बना दिया गया। सच पूछो तो वहाँ कोई खास फ़ौज निरीक्षण या देखभाल के लिए नहीं थी। और उसके ओहदे का असली मतलब यह था कि वह मित्र-राष्ट्रों की मदद करे और तुर्की सिपाहियों से हथियार ले ले। यह कमाल के लिए बड़ा ही अच्छा मौक़ा था। बह इस नियुक्ति पर उछल पड़ा और तुरन्त अनातोलिया के लिए रवाना होगया। यह अच्छा ही हुआ कि वह तुरन्त चला गया; क्योंकि उसके जाने के चन्द ही घण्टे बाद सुलतान ने अपना विचार बदल दिया था। एकाएक कमाल का ख्रौफ़ उसपर सवार होगया और उसने आधी रात के वक्त कमाल को रोकने के लिए अंग्रेजों के पास सन्देश भेजा। पर तबतक चिड़िया उड़ गई थी।

कमालपाशा और मुट्ठीभर दूसरे तुकों ने अनातोलिया में राष्ट्रीय प्रतिरोध यानी क्षौमी मुखालफ़त का संगठन करना शुरू किया। शुरू में उन्होंने बहुत धीरे-धीरे और सावधानी से काम किया और वहां ठहरी हुई फ़ौज के अफसरों को मिलाने की कोशिश की। ऊपर से वे सुलतान के एजेण्ट की तरह काम करते थे, पर कुस्तुन-तुनिया से आये हुए हुक्मों की कोई परवा न करते थे। घटनायें जिस तरीक़े पर घट रही थीं उससे उन्हें मदद मिल रही थी। काकेशश में अंग्रेजों ने एक आर्मीनियन प्रजातंत्र कायम किया था और उसमें तुर्की के पूर्वी सूबों को मिला देने का वादा किया था। अब आर्मीनियन प्रजातंत्र सोवियट यूनियन का एक हिस्सा है। आर्मीनियनों और तुर्कों में बड़ी दुक्मनी थी और पहले कितनी ही बार वे एक-दूसरे को क्रत्ल कर चुके थे। जब-तक तुर्कों के हाथ में ताक़त थी तबतक, और खास तौर से अब्दुलहमीद के वक़्त में, उन्होंने आर्मीनियनों को इस खूंखार खेल में खूब सताया था। इसलिए अब तुर्कों के आर्मीनियनों के मातहत होने का मतलब उनका पूरा विनाश था। इससे उन्होंने लड़ना ही अच्छा समझा। इसलिए अनातोलिया के पूर्वी सूबों के तुर्क कमालपाशा की अपीलों को सुनने के लिए अच्छी तरह तैयार थे।

इस बीच, एक दूसरी और ज्यादा महत्वपूर्ण घटना ने तुर्कों को जगा दिया। १९१९ के शुरू में इटली ने फ्रांस और इंग्लैण्ड के साथ किये हुए अपने गुप्त समझौते को पूरा करना चाहा, जो अभीतक पूरा नहीं हो सका था। उसने एशियामाइनर में फ़ौजें भेजनी शुरू कीं। इंग्लैण्ड और फ़्रांस को यह बिलकुल अच्छा न लगा। वे इस बक्त इटालियनों को बढ़ाना नहीं चाहते थे। क्या करना चाहिए, इसका फ़ैसला न कर सकने की वजह से उन्होंने यूनानी फ़ौजों को स्मर्ना पर क़ब्जा कर लेने की इजाजत दे-बी, जिससे इटालियनों के रास्ते में दिक्कत पेश की जा सके।

यूनानियों को इसके लिए क्यों चुना गया ? फ्रांसीसी और अंग्रेज़ी फ़्रीजें लड़ते-लड़ते थक चुकी थीं और उनमें बग़ावत के ख़यालात फैल रहे थे। वे चाहती थीं कि जल्द-से-जल्द उन्हें फ़्रीजी काम से छुद्दी वे वी जाय ताकि वे घर जा सकें। यूनानी स्रोग नजबीक ही थे और यूनान सरकार एशियामाइनर और कुस्तुनतुनिया को अपने राज्य में मिला लेने और पुराने बिर्जीष्टयन साम्ग्राज्य को फिर से खड़ा करने का सपना

देख रही थी। दो बडे योग्य युनानी उस समय के इंग्लैण्ड के प्रधान मंत्री और मित्र-राष्ट्रों की समिति में बडे शक्तिमान लायड जार्ज के दोस्तों में से थे। इनमें से एक वेनेजिलो था जो बीच-बीच में कई बीर युनान का प्रधान मंत्री रह चका था। दूसरा बड़ा रहस्यमय या भेविया आदमी है। इस वक्त वह सर बेसिल जुहरोफ़ के नाम से मज्ञहर है, गोकि उसका असली नाम बेसिलोस जकरिया था । १८७७ में, जब वह बहुत कम उम्म का था, वह बालकन में अस्त्र-शस्त्र बनानेवाली एक ब्रिटिश कम्पनी का एजेण्ट बन गया । जब महायुद्ध खत्म हुआ तो वह योरप में और शायद दुनियाभर में सबसे मालदार आदमी था और बडे-बडे राजनीतिज्ञ और सरकारें उसका आदर करने में गौरव का अनुभव करते थे। उसे बडी-बडी अंग्रेजी और फ्रांसीसी उपाधियाँ दी गई थीं; उसके पास बहत-से अख़बार थे और वह पीछे रहकर सरकारों की नीतियों पर बहत ज्यादा असर डाला करता था। जनता को उसके बारे में कोई इल्म न था और वह अपनेको शोहरत और प्रचार से दूर रखता था। वह आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय साह-कार या पूंजी लगानेवाले का नमुना था, जो बहुतेरे देशों और प्रभावों के बीच अपनेको बेफिक और घर-जैसा महसूस करता है और कुछ हद तक विविध प्रजासत्तात्मक देशों की सरकारों पर नियंत्रण या क़ब्जा भी रखता है। ऐसे देशों की जनता अपना शासन आप करने की भावना पर फुलती है, पर उनके पीछे असली ताक़त उस अन्तर्राष्ट्रीय पुंजी की होती है जो जाहिरा तौर पर दिखाई नहीं देती।

जहरोफ़ इतना मालदार और ताक़तवर कैसे होगया ? उसका काम सब तरह के अस्त्र-शस्त्र यानी लड़ाई का माल बेचना था और यह ख़ास तौरपर बालकन में एक मुनाफे का काम था। पर बहुत-से लोगों का विश्वास है कि शुरू से ही वह ब्रिटिश ख़ुफिया विभाग का आवमी था। इससे उसे व्यापार और राजनीति में बड़ी मदव मिली और बार-बार होनेवाली लड़ाइयों से उसे करोड़ों का फ़ायदा हुआ और यों वह आजकल का एक महान् रहस्यमय 'देव' (Giant) होगया। वह अभीतक जिन्दा है, हालांकि इस वक्त (१९३३ में) उसकी उन्प्र ८४ वर्ष की होगी। वह माण्टकालों में रहता है।

इस बेहद मालदार भेदिया आदमी और वेनेजिलो ने लायड जार्ज को इस बात पर रजामन्द कर लिया कि एशियामाइनर में यूनानी फ़ौजें भेजी जायें। जहरोफ़ ने इसपर पूँजी लगाने का वादा किया। यह उसका ऐसा व्यापार था जिसमें उसे फ़ायदा महीं हुआ, क्योंकि कहा जाता है कि इसमें उसने दस करोड़ डालर खो दिया। यह रक्तम उसने तुर्की युद्ध में यूनानियों को दी थी। यह रक्तम ४० करोड़ दपये के बराबर थी, पर इसे देने पर भी जहरोफ़ का काम मजे से चलता रहा। यूनानी क्षीजें बिटिश जहाजों में भरकर एशिया-माइनर के पार भेजी गईं और मई १९१९ में स्मर्ना में उतरीं। वे बिटिश, क़ांसीसी और अमेरिकन लड़ाकू जहाजों के परदे या हिक़ाजत में भेजी गई थीं। तुर्की का मित्र-राष्ट्रों की इस भेंट, इस यूनानी फ़ौज ने जोर-शोर से क़त्लेआम शुरू कर दिया। चारों तरफ़ हाहाकार मच गया और आतंक का ऐसा राज्य फैल गया कि जिससे लड़ाई में थकी हुई दुनिया का सड़ियल अन्तः-करण भी कांप गया। खुद तुर्की में इसका बड़ा जबरदस्त असर पड़ा, क्योंकि तुर्कों ने देख लिया कि मित्र-राष्ट्र उनके लिए कैसी बदिक़स्मती लाये है। और फिर अपने पुराने दुश्मन और प्रजा यूनानियों द्वारा ऐसा बुरा बर्ताव और क़त्ल किया जाना! तुर्कों का हृदय कोध से जल उठा और राष्ट्रीय आन्दोलन जोर पकड़ने लगा। यह ठीक ही कहा गया है कि यद्यपि कमालपाशा इस आन्दोलन का नेता था, पर स्मर्ना में यूनानियों का क़ब्जा इसका जन्मदाता था। बहुत-से तुर्की अफसर, जो उस दक्त तक हिचिकचाहट में पड़े हुए थे, आन्दोलन में शामिल होगये, यद्यपि इसका मतलब सुलतान की हुक्म-अदूली या अवज्ञा थी। क्योंकि मुलतान ने अब मुस्तफ़ा कमाल की गिरफ़्तारी का हुक्म निकाल दिया था।

सितम्बर १९१९ ई० में अनातोलिया के सिवास मुकाम पर चुने हुए प्रतिनिधियों की एक कांग्रेस हुई। इसने नये आन्बोलन का समर्थन किया और कमाल की अध्यक्षता में एक कार्यसिमिति—एिजक्यूटिव कमेटी—बनाई गई। एक 'राष्ट्रीय पैक्ट' भी पास हुआ, जिसमें मित्र-राष्ट्रों के साथ मुलह करने के लिए जरूरी कम-से-कम शतें थीं। इन शतों में पूर्ण स्वतंत्रता या मुकम्मल आजादी की शतें भी थी। कुस्तुनतुनिया में मुलतान पर इनका असर पड़ा और वह कुछ डर भी गया। उसने पालंमेण्ट का नया अधिवेशन करने का वादा किया और चुनाव का हुक्म विया। इन चुनावों में सिवास-कांग्रेस वाले लोग बहुमत से चुने गये। कमालपाशा ने कुस्तुनतुनिया के आदिमयों का विश्वास न किया और उसने नये चुने हुए पालंमेण्ट के सदस्यों को वहाँ जाने से मना कर विया। किन्तु उन्होंने उसकी सलाह न मानी और रऊफ़बेग के नेतृत्व में इस्तम्बोल ( अब में भविष्य में इसी नाम से कुस्तुनतुनिया को पुकारूंगा ) गये। उनके ऐसा करने की एक वजह यह थी कि मित्र-राष्ट्रों ने यह ऐलान कर विया था कि अगर नई पालंमेण्ट इस्तम्बोल में मुलतान की अध्यक्षता में होगी तो हम उसे मंजूर कर लेंगे। खुद कमाल नहीं गया, हालांकि वह भी पालंमेण्ट का सदस्य (डेपुटी) था।

नई पार्लमेण्ट की बैठक जनवरी १९२०ई० में इस्तम्बोल में हुई और उसने तुरन्त सिवास-कांग्रेस में बनाये गये 'नेशनल पैक्ट' को मंजूर कर लिया । इस्तम्बोल में मित्र-राष्ट्रों के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने यह बात बिलकुल पसन्द न की, और पार्लमेण्ट द्वारा की हुई और भी बहुत-सी बातें उन्हें पसंद न आईं। इसलिए छः हफ्ते के बाद उन्होंने अपनी उन्हों मामूली और भद्दी चालों से काम लेना शुरू किया जो उन्होंने मिस्र और दूसरी जगहों में चली थीं। अंग्रेज सेनापित इस्तम्बोल में घुस गया, शहर पर क़ब्जा कर लिया, फ़ौजी कानून जारी कर दिया, रऊफ़बेग सहित ४० राष्ट्रीय डेपुटियों को गिरफ़्तार कर लिया और उन्हें माल्टा को निर्वासित यानी जलावतन कर दिया। अंग्रेजों की ये शरीफ़ाना कारगुजारियाँ यह दिखाने के लिए थीं कि 'नेशनल पैक्ट' को मित्र-राष्ट्रों ने मंजूर नहीं किया है।

फिर तुर्की में खूब उत्तेजना फैली। अब यह काफ़ी तौरपर साफ़ होगया था कि सुलतान अंग्रेजों के हाथ में एक कठपुतली है। बहुत-से तुर्की डेपुटी निकल भागे और अंगोरा पहुँच गये। वहाँ पार्लमण्ट की बैठक हुई और उसने अपना नाम 'तुर्की की महान् राष्ट्रीय सभा' (Grand National Assembly of Turkey) रक्खा। उसने अपनेको देश की सरकार की शक्ल में घोषित किया और ऐलान कर दिया कि सुलतान और इस्तम्बोल की उसको सरकार उसी दिन से खत्म होगई जिस दिन अंग्रेजों ने शहरपर क़ब्जा कर लिया।

मुलतान ने कमालपाशा और दूसरे लोगों को बाग़ी ऐलान किया और उनको फाँसी की सजा का हुक्म देकर इसका बदला लिया। मुलतान ने यह भी सूचित किया कि जो आदमी कमाल और उसके दूसरे साथियों को मार डालेगा, वह एक पित्र कर्त्तं व्य पूरा करेगा और उसे इस दुनिया और दूसरी दुनिया में भी इनाम मिलेगा। याद रक्खों कि मुलतान खलीफ़ा यानी मुसलमानों का धार्मिक नेता भी था और उसके जरिये निकाला हुआ यह मौत का खुला निमंत्रणपत्र बड़ा खौफ़नाक था। कमालपाशा सिर्फ़ एक बाग़ी ही न, था, जिसकी तलाश में सरकारी आदमी पड़े हुए हों, बित्क दीन को छोड़ देनेवाला आदमी भी था जिसे कोई धर्मान्ध आदमी क़त्ल कर सकता था। मुलतान ने अपनी ताक़त-भर राष्ट्रवादियों को कुचलने के सारे उपाय किये। उसने उनके खिलाफ़ 'जिहाद' या धर्म-युद्ध का ऐलान कर दिया और उनसे लड़ने के लिए एक 'खलीफ़ा का फ़ौजी दस्ता' बनाया गया। मजहबी आदमी बग़ावत पैदा कर देने के लिए भेजे गये। जगह-जगह बलवे हुए और कुछ वक़्त तक सारे तुर्की में गृह-युद्ध छिड़ गया। यह शहर-शहर और भाई-भाई के बीच बड़ी बुरी लड़ाई थी और दोनों तरफ बड़ी बेरहमी से काम लिया गया।

इस बीच स्मर्ना में यूनानी लोग इस तरह का बर्ताव कर रहे थे मानों वे स्थायी रूप से देश के मालिक हैं और मालिक भी बड़े जंगली है। उन्होंने उपजाऊ और हरी-भरी घाटियों और मैदानों को उजाड़ दिया और हजारों गृहहीन तुकों को वहाँ से खदेड़ दिया। तुर्कों ने उनका कोई जोरदार मुक्ताबिला नहीं किया, इसिलए वे बढ़ते गये।

राष्ट्रवादियों ( नेशनलिस्टों ) के लिए ऐसी स्थित का सामना करना कुछ सुखदायी नहीं था—घर में उनके खिलाफ़ मजहब की ताक़त लिये हुए लड़ा जाने-वाला गृह-युद्ध और उधर उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ते हुए विदेशी आक्रमणकारी। फिर सुलतान और यूनानी दोनों के पीछे मित्र-राष्ट्र थे, जो जर्मनी के ऊपर फतह पाकर सारी दुनिया पर हावी होगये थे। लेकिन कमालपाशा का अपने देशवासियों के प्रति यह नारा था—'जीतो या नष्ट हो जाओ।' जब एक अमेरिकन ने उससे पूछा कि राष्ट्रवादी अगर नाकामयाब हुए तो तुम क्या करोगे, तब उसने जवाब दिया—"जो क़ौम जिन्दगी और आजादी के लिए बडी-से-बडी और आख़री कुर्वानियाँ करती है वह नाकामयाब नहीं होती। नाकामयाबी का मतलब तो यह है कि क़ौम मर चुकी है।"

अगस्त १९२० में वह सुलहनामा प्रकाशित हुआ जिसे मित्र-राष्ट्रों ने ग्ररीब तुर्की के लिए बनाया था। इसे 'सेवरे की सिन्ध' कहा गया। यह तुर्की स्वतंत्रता का खात्मा था; आजाद राष्ट्र के रूप में तुर्की को मौत की सजा दी गई। सिर्फ़ देश के दुकडे-टुकडे ही नहीं कर दिये गये बित्क खुद इस्तम्बोल में रहकर नियंत्रण रखने के लिए मित्र-राष्ट्रों की तरफ़ से एक कमीशन नियुक्त किया गया। सारे देश में शोक छागया और हड़ताल और प्रार्थना के साथ राष्ट्रीय शोक का दिन मनाया गया। उस दिन सारे काम बन्द रहे। काले बार्डरों के साथ अखबार निकले। पर सुलतान के प्रतिनिधियों ने तो सुलहनामे पर दस्तख़त कर ही दिये थे। हाँ, राष्ट्रवादियों ने उसे हिक्कारत के साथ ठुकरा दिया था और सुलहनामे के प्रकाशित होने का यह नतीजा हुआ कि उनकी ताकत बढ़ गई और इस गहरी बेइज्जती से अपने देश को बचाने के लिए ज्यादा-से ज्यादा तुर्क तैयार होने लगे।

पर इस मुलहनामे को बागी तुर्की पर लागू कौन करता ? मिश्र-राष्ट्र ख़ुद ऐसा करने को तैयार न थे। उन्होंने अपनी फ़ौजों को असंघटित कर दिया था और ये सिपाही बडी खीझ में थे। फिर पिश्चमी योरप के देशों में वातावरण में अब भी कान्ति और विद्रोह के खयालात थे। इसके अलावा युद्ध की लूट के बँटवारे के बारे में ख़ुद मित्र-राष्ट्रों में कलह और झगडे पैदा होगये थे। पूर्व में इंग्लंण्ड और कुछ हवतक फ़ांस को एक ख़तरनाक स्थिति का सामना करना था। फ़ेंच मैण्डेट या शासनादेश के नीचे सीरिया में जबरदस्त असंतोष पैदा होगया था और आगे वहाँ आफ़्त खडी होने की संभावना थी। मिस्र में एक ख़ूनी बगावत हो चुकी थी, जिसे अंग्रेजों ने दबा दिया था। हिन्दुस्तान में १८५७ के ग्रदर के बाद पहली महान् बगावत, यद्यपि वह

शांतिपूर्ण थी, बढ़ रही थी। यह बापू के नेतृत्व में होनेवाला असहयोग-आन्दोलन था, और इसका एक मुख्य आधार ख़िलाफ़त का सवाल और तुर्की के साथ किया गया बुरा बर्ताव था।

इस तरह हम देखते हैं मित्र-राष्ट्र खुद तुर्की पर इस मुलह को जबरदस्ती लागू करने की स्थिति में न थे और न वे इसीके लिए तैयार थे कि तुर्की राष्ट्रवादियों द्वारा उसको खुलेआम कुचल दिया जाय। ऐसी हालत में उन्होंने अपने मित्र वेनीजेलो और जहरोफ़ की तरफ़ देखा और ये दोनों यूनान की तरफ़ से इस काम की जिम्मेदारी उठाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। किसीको यह उम्मीद नहीं थी कि ये शिथल और गिरे हुए तुर्क ज्यादा तंग करेंगे और एशिया माइनर का इनाम कुछ कम ललचानेवाला न था। और ज्यादा यूनानी फ़ौजें वहाँ भेजी गईं और बड़े पैमाने पर यूनानी-तुर्की युद्ध शुरू हुआ। १९२० के गरमी और पतझड़ तक तो यूनानियों की जीत होती रही और उन्होंने अपने सामने से तुर्कों को खदेड़ दिया। अपने टूटे-फूटे साधनों से एक जबरदस्त और बहादुर फ़ौज तैयार करने की कमालपाशा और उसके साथियों ने रात-दिन कोशिश की। उनको मदद मिली, और वह भी ऐसे मौक्रेपर जबकि उनको उसकी बड़ी जरूरत थी। सोवियट रूस ने उनकी अस्त्र-शस्त्र यानी लड़ाई के सामान और धन से मदद की। इंग्लैण्ड इन दोनों का दुश्मन था।

ज्यों-ज्यों कमाल की ताक़त बढ़ती गई, मित्र-राष्ट्रों को लड़ाई के फैसले या नतीजे के बारे में शुबहा होने लगा और उन्होंने सुलह की अच्छी शर्ते पेश कीं। पर ये शर्ते भी इतनी अच्छी न थीं कि कमाल के दल के लोग उन्हें मंजूर करते, इसिलए उन्होंने उन्हें ठुकरा दिया। इसपर मित्र-राष्ट्रों ने यूनानी-नुर्की युद्ध से हाथ खींच लिया और अपनी उदासीनता यानी तटस्थता का ऐलान कर दिया। पहले तो उन्होंने यूनानि-यों को इसमें फेंसाया और बाद में उन्हें खन्दक में छोड़कर अलग हो रहे। यहाँतक कि फ़ांस और कुछ हद तक इटली ने खुफ़िया तौर पर नुर्कों से दोस्ती गाँठने की कोशिश की। अंग्रेज अब भी थोड़े-बहुत, पर ग्रैर-सरकारी तौर पर, यूनानियों के साथ रहे।

१९२१ की गरमी के दिनों में यूनानियों ने तुकों की राजधानी अंगोरा पर कृष्ण करनें की जबरवस्त कोशिश की । वे कस्बे पर क्रस्बे फ़तह करते और उनपर कृष्ण जमाते हुए अंगोरा के नजदीक तक आ पहुँचे, पर आख़िर सक़रिया नदी पर रोक विये गये। इस नदी के पास, तीन हफ़्ते तक, दोनों फ़ौजों ने एक-दूसरे का जबरदस्त मुक़ाबिला किया; किसीको किसी तरह की छूट या मुग़ालता नहीं दिया गया और दोनों सदियों की चली आती हुई जातीय कटुता के साथ एक-दूसरे से लडीं। यह लड़ाई

सहन-शक्ति की भयंकर कसौटी बन गई। तुर्क किसी तरह डटे रहे और अन्त में यूनानी पीछे हट गये। जैसा उनका कायदा था, यूनानी फ़ौज पीछे लौटते वक्त हर चीज को, जो उसके रास्ते में पड़ी, आग लगाती और बरबाद करती गई और उसने दो सौ मील तक के उपजाऊ देश को वीरान कर दिया।

सक़रिया नदी की लड़ाई में तुर्क जीत तो गये, पर यह हलकी जीत थी। यह कोई अन्तिम विजय न थी, फिर भी इसे आधुनिक इतिहास की महत्वपूर्ण और निर्णायक लड़ाइयों में गिना जाता है। इसका मतलब बहाव का उलट जाना था। फिर यह पूर्व और पश्चिम के बीच होनेवाली उन बड़ी लड़ाइयों में से एक थी जिन्होंने पिछले दो हजार वर्षों या ज्यादा समय से एशिया-माइनर की एक-एक इंच मिट्टी को इंसान के खून से सींचा है।

दोनों फ़ौजें बेदम हो रही थीं, इसिलए दोनों सुस्ताने और फिर से अपना संगठन करने के लिए बैठ गईं। पर कमालपाशा की किस्मत का सितारा बुलन्द हो रहा था। फ्रांसीसी सरकार ने अंगोरा के साथ सुलह करली। अंगोरा और सोवियट के साथ भी एक सुलह हो गई थी। फ्रांस की मंजूरी मुस्तफ़ा कमाल के लिए एक बडी नैतिक और भौतिक सहायता थी। इससे सीरिया की सरहदों पर की तुर्की फौजों को यूनान के ख़िलाफ़ लड़ने की छुट्टी मिल गई। ब्रिटिश सरकार अबतक उस कठपुतली सुलतान और ख़त्म हो रही इस्तम्बोल-सरकार का समर्थन कर रही थी और फ़ांसीसी सुलह से उसे धक्का लगा।

अगस्त १९२२ ई० में, एकाएक पर बडी होशयारी से तैयारी करने के बाद, तुर्की फौज ने यूनानियों पर हमला कर दिया और उनको समुद्र में खदेड़ दिया। आठ दिनों के अन्दर यूनानियों को १६० मील पीछे हटना पड़ा; पर पीछे हटते वक्त भी रास्ते में मिलनेवाले हर तुर्की मर्द, औरत और बच्चे को मारकर उन्होंने अपना बदला लिया। तुर्क भी वैसे ही बेरहम थे और बहुत कम यूनानियों को क़ैदी रखते थे। इन यूनानी क़ैदियों में यूनानी प्रधान सेनापित और उसके स्टाफ़ के लोग थे। यूनानी फौज का ज्यादातर हिस्सा स्मर्ना से समुद्र के रास्ते भाग गया, पर स्मर्ना शहर जला दिया गया।

कमालपाशा ने अपनी फ़ौजों के साथ इस्तम्बोल की तरफ़ बढ़ते हुए अपनी फतह जारी रक्खी । शहर से थोडी ही दूर पर, चनक मुक़ाम पर, ब्रिटिश फौजों ने उसे रोक दिया और सितम्बर १९२२ में कुछ दिनों तक तुकों और ब्रिटेन के बीच लड़ाई छिड़ने की बात होती रही, पर अंग्रेजों ने क़रीब-क़रीब तुकों की सारी शर्ते मानलीं और युद्ध बन्द करने की तजवीज या सुलहनामे (Armistice) पर दस्तख़त होगये। इस सुलह- नामे में मित्र-राष्ट्रों ने वादा किया कि ध्येस में जितनी भी यूनानी फ़ौज है वह सब देश से हटवा दी जायगी। नये तुर्की के पीछे सदा सोवियट रूस का भूत रहा और मित्र-राष्ट्र ऐसी लड़ाई छेड़ना नहीं चाहते थे जिसमें रूस तुर्की की मदद करे।

मुस्तफ़ा कमाल की विजय हुई और १९१९ के मुट्ठीभर बाग़ी महाशिक्तयों के प्रतिनिधियों से बराबरो की हैसियत से मिले। इस बहादुर टुकड़ी को बहुतेरी परिस्थितियों से मदद मिली थी, जिनमें युद्ध के बाद की प्रतिक्रिया, मित्र-राष्ट्रों की आपसी कूट या झगड़े, हिन्दुस्तान और मिस्र की बिगड़ती हुई हालत में अंग्रेजों का फैंस जाना, सोवियट रूस की मदद और अंग्रेजों द्वारा की हुई बेइज्जती ये बातें मुख्य थीं। पर इन सबके ऊपर जनकी विजय का श्रेय जनके फ़ौलादी इरादे, आजाद होने के जनके निश्चय और तुर्की किसानों और सिपाहियों की सैनिक यानी लड़ाकू विशेषताओं को ही है।

लुसान में एक शान्ति-सम्मेलन हुआ और कई महीनों तक चलता रहा। इंग्लैंण्ड के घमण्डी और शासनिष्यि प्रतिनिधि लार्ड कर्जन और बहरे एवं फूले हुए इस्मतपाशा के बीच अच्छी-ख़ासी पैतरेवाजी हुईं। इस्मातपाशा मुस्कराता रहता था और जो कुछ सुनना नहीं चाहता था उसे सुनने से इनकार कर देता था, जिससे कर्जन बड़ा चिढ़ता था। कर्जन को हिन्दुस्तान के वाइसराय वाले तरीक्षों से काम लेने की आदत पड़गई थी; वह यों भी शान-शौकत का आवमी था; इसलिए उसने उन्हीं हाकिमाना तरीक्षों से काम लिया जिनका बहरे और मुस्कराते हुए इस्मत पर कोई असर नहीं पड़ा। चिढ़-कर और झुंझलाकर कर्जन लीट आया और सम्मेलन टूट गया। बाद में फिर सम्मेलन हुआ, पर इस बार कर्जन की जगह दूसरा ब्रिटिश प्रतिनिधि आया। सिर्फ़ एक को छोड़कर 'नेशनल पैक्ट' में बताई हुई तुर्की की सारी शर्ते मान ली गईं और जुलाई १९२३ में लुसान की सन्धि पर दस्तख़त होगये। इस बार फिर सोवियट रूस के समर्थन और मित्र-राष्ट्रों की आपसी ईच्या से तुर्की को मदद मिली।

कमालपाशा, गाजी यानी विजयी, को उन सब बातों में कामयाबी हुई जिनके लिए उसने लड़ाई शुरू की थी। शुरू से ही उसने अपनी कम-से-कम मांगों का ऐलान कर विया था और विजय की घड़ी में भी उनपर टिका रहा। उसनें अरबस्तान, इराक्ष, फिजस्तीन और सीरिया वग्रैरा ग्रैरतुर्की मुल्कों पर तुर्की साम्प्राज्य का ख़याल बिलकुल छोड़ दिया था। यह सिर्फ़ तुर्कों के देश यानी ख़ास तुर्की को आजाद करना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि तुर्क दूसरी क्रौमों के बारे में दस्तन्दाजी करें; पर वह यह भी नहीं चाहता था कि तुर्की में किसी तरह का विदेशी दखल हो। इस तरह तुर्की एक संयुक्त और एक ही जाति यानी तुर्कों का देश बन गया। कुछ वर्षों के बाद,

यूनानियों के प्रस्ताव पर आबादियों का एक ग्रैर-मामूली अदला-बदला हुआ। अना-तोलिया में जो यूनानी बच रहे थे वे यूनान भेज दिये गये और बदले में यूनान के तुर्क तुर्की में लाये गये। इस तरह क़रीब पंद्रह लाख यूनानियों का बदला हुआ। इन यूनानियों और तुर्कों के ज्यादातर कुटुम्ब क्रमशः अनातोलिया और यूनान में पीढ़ियों से रहते आये थे। यह क़ौमों का अजीब विच्छेद था और इससे तुर्की का आधिक जीवन बिलकुल तितर-बितर होगया, क्योंकि यूनानियों का व्यापार में बहुत ज्यादा हिस्सा था। पर इससे तुर्की और ज्यादा एक-जातीय (Homogenous) होगया। और शायद इस वक्त यह एशिया या योरप के देशों में सबसे ज्यादा एक-जातीय है।

मेंने ऊपर कहा है कि लुसान-सन्धि से तुर्कों की एक के सिवा सब मांगें पूरी हो गईं। यह अपवाद 'विलायत' या इराक़ की सीमा के नजवीक का मोसल प्रदेश था। चुंकि दोनों दल इस सवाल पर एकमत नहीं हो सके, इसलिए यह मामला राष्ट्र-संघ के पास भेज दिया गया। मोसल अपने तेल और ख़ासकर अपनी सैनिक स्थिति के कारण बडा महत्वपूर्ण था। मोसल के पहाडों पर क़ब्जा होने का मतलब कुछ हद तक तुर्की, इराक़, फारस, यहाँतक कि रूस के काकेशश पर भी हावी होना था। साफ़ तौर पर तुर्की के लिए यह महत्वपूर्ण था। ब्रिटेन के लिए भी यह उतना ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि हिन्दुस्तान को जानेवाले खुश्की और हवाई रास्तों की रक्षा और सोवियट रूस के ख़िलाफ़ हमला या बचाव करने के लिए यह बहुत जरूरी था। अगर तुम नक्शे में देखो तो तुम्हें मालूम होगा कि मोसल कैसी महत्वपूर्ण स्थिति में है। इस सवाल पर राष्ट्र-संघ ने ब्रिटेन के पक्ष में फ़ैसला किया। तुर्कों ने उस फ़ैसले की मानने से इनकार कर दिया और फिर लड़ाई की बातचीत होने लगी। उसी वक्त, विसम्बर १९२५ ई० में, एक नई रूसी-तुर्की सन्धि हुई थी। पर अंगोरा की सरकार ने अस्तीर में राष्ट्र-संघ का फ़ैसला मान लिया और मोसल इराक्र के नये राज्य में शामिल कर लिया गया। इराक़ वैसे तो स्वतंत्र समझा जाता है, पर असल में यह ब्रिटेन का एक रक्षित या मातहत राज्य है और इसमें ब्रिटिश अधिकारी और सलाहकार भरे हुए है।

मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ग्यारह साल पहले हम लोगों ने यूनानियों पर मुस्तफ़ा कमाल की महान् विजय की लाइर सुनी थी तो हम कितने खुश हुए थे। यह अगस्त १९२२ में हुआ अफ़ियम कुराहिसार का युद्ध था, जब कमाल ने यूनानी मोर्चे को तोड़कर यूनानी फ़ौज को स्मर्ना और समुद्र में खदेड़ दिया। हममें से बहुत-से लोग उस वक़्त लखनऊ जिला जेल में थे और हम लोगों ने जो कुछ मिला उसीसे अपनी जेल की बैरकों को सजाकर तुर्की की विजय का जलसा मनाया था और शाम को रोशनी करने की भी हलकी-सी कोशिश की थी।

## मुस्तका कमाल का अतीत से विच्छेद

८ मई. १९३३

हमने हार के अँथेरे जमाने से लेकर विजय के दिनतक तुकों की किस्मत का मुला-हजा किया है और बड़े ताज्जुब के साथ देखा है कि मित्र-राष्ट्रों, खासकर अंग्रेजों, नें उनको कुचलो और कमजोर कर देने के लिए जिन उपायों का सहारा लिया उनसे तुकों पर बिलकुल उलटा असर पड़ा और उन उपायों ने राष्ट्रवादियों को मजबूत कर दिया और आगे के प्रतिरोध लिए उन्हें फौलादी बना दिया। मित्र-राष्ट्रों की तुर्कों के दुकड़े करने की कोशिश, स्मर्ग में यूनानी फ़ौजों का भेजा जाना, मार्च १९२० का ब्रिटेन का वह आकिस्मक पंतरा, जब राष्ट्रवादी नेता गिरफ्तार करके जलावतन कर दिये गये, राष्ट्रवादियों के खिलाफ़ अंग्रेजों का कटपुतली सुलतान का समर्थन—इन सब बातों ने तुर्कों का गुस्सा और जोश बढ़ाने में मदद की। किसी बहाबुर क्रौम को कुच-लने और अपमानित करने का लाजमी तौर पर यही नतीजा या असर होता है।

मुस्तफ़ा कमाल और उसके साथियों ने जो फ़तह हासिल की थी, उसका क्या किया? कमालपाशा पुराने रिवाजों से चिपके रहने में विश्वास नहीं रखता था; वह पुर्की को पूरे तौरपर बवल डालना चाहताथा। पर अपनी फ़तह के बाद यद्यपि वह खूब लोकप्रिय था फिर भी उसे बहुत सावधानी से धीरे-धीरे आगे बढ़ना पड़ा, क्यों कि लम्बे जमानें से चली आ रही परम्परा और धर्म पर खडे हुए पुराने तरीक़ों को ख़त्म कर देना आसान काम नहीं है। वह मुलतानियत और ख़िलाफ़त दोनों को ख़त्म कर देना चाहताथा, पर उसके बहुत-से साथी उससे सहमत न थे और सामान्य तुर्की जनता के ख़्यालात भी शायद ऐसी तब्दीली के ख़िलाफ़ थे। हाँ, कठपुतली मुलतान वहीवउद्दीन को कोई नहीं चाहताथा। उसे लोग ऐसा देशद्रोही समझतेथे जिसने अपने देश को विदेशियों के हाथ बेच देने की कोशिश की थी और उससे नफ़रत करतेथे। बहुत-से लोग एक तरह की बैधानिक मुलतानियत और ख़िलाफ़त चाहतेथे और असली सत्ता या ताक़त नेंशनल असेम्बली के हाथ में रखने का समर्थन करतेथे। कमालपाशा को ऐसा कोई समझौता पसन्द न था; इसलिए वह मौक़े का इन्तजार करने लगा।

सवा की तरह अंग्रेजों की वजह से वह मौक्रा जल्द आगया। जब लुसान के शान्ति-सम्मेलन की तैयारी हो रही थी तब बिटिश सरकार ने इस्तम्बोल में सुलतान के पास न्यौता भेजा और शान्ति की शर्तें तय करने के लिए अपने प्रतिनिधि भेजने को लिखा और सुलतान से यह अनुरोध भी किया कि यह न्यौता अंगोरा को भी बोहरा दिया जाय। अंगोरा की राष्ट्रीय सरकार के साथ (जिसने लड़ाई जीती थी) इस तरह के सद्दे बर्ताव और जान-बूझकर कठपुतली सुलतान को आगे बढ़ाने की इस कोशिश ने तुर्की में एक सनसनी पैवा करवी और तुर्कों को फुद्ध कर विया। उन लोगों को यह शुबहा हो गया कि कहीं वेशबोही सुलतान और अंग्रेजों के बीच फिर कुछ साजिश तो नहीं हो रही है। मुस्तफ़ा कमाल ने मौक़ा वेखकर इस ख़्याल का फ़ायवा उठा लिया और नवम्बर १९२२ ई० में नेशनल असेम्बली से सुलतानियत को तोड़ वेने का फ़ैसला करा लिया। लेकिन खुद ख़िलाफ़त जिन्दा रही और यह ऐलान किया गया कि वह उथमान (उस्मान) घराने के हाथ में रहेगी। इसके बाद ही भूतपूर्व सुलतान वहीवउद्दोन के ख़िलाफ़ भारी देश-द्रोह के जुर्म में मुक़दमा चलाया गया। उसने सार्वजित मुक़दमे का सामना करने की बनिस्बत वेश से भाग जाना ही अच्छा समझा। वह एक अंग्रेजी एम्बुलेंसकार (मरीजों या घायलों को ढोने वाली मोटर गाडी) में छिपकर भाग गया। यह कार उसे एक ब्रिटिश लड़ाकू जहाज तक पहुँचा आई। नेशनल असेम्बली ने उसके चवेरे भाई अब्बुलमजीद को नया ख़लीफ़ा चुना, जो बिना किसी राजनैतिक शक्ति के एक दिखाऊ धर्माध्यक्ष था।

दूसरे साल, १९२३ में, बाकायवा तुर्की प्रजातंत्र का ऐलान हुआ और अंगोरा राजधानी बनाई गई। मुस्तफा कमाल राष्ट्रपति चुना गया और उसने सारी ताकत अपनेमें केन्द्रित करली, यानी डिक्टेटर (सर्वेसर्वा) बन गया। असेम्बली उसके आदेशों या हुक्मों का पालन करती थी। अब उसने बहुतेरे पुराने रिवाजों पर हमला करना शुरू किया। वह मजहब के बारे में कुछ ज्यादा शरीफाना सलूक नहीं करता था। बहुत-से लोग, खास तौरपर मजहबी लोग, उसके तरीकों और उसकी डिक्टेटरिशप से असंतुष्ट होगये। ये लोग नये ख़लीफा के, जो खुद एक शान्त और सीधा आदमी था, इर्द-गिर्द जमा होगये। कमालपाशा को यह सब पसन्द न आया। उसने ख़लीफ़ा के साथ बहुत हलका बर्ताव किया और अगला बड़ा क़दम बढ़ाने के लिए उचित अवसर का इन्तजार करने लगा।

फिर उसे जल्द ही यह मौक़ा मिल गया, और वह कुछ अजीब ढंग से आया। लन्दन से अगावां और एक भूतपूर्व हिन्दुस्तानी जज अगार अली दोनों का संयुक्त पत्र उसे मिला। इन लोगों ने लाखों-करोडों हिन्दुस्तानी मुसलमानों के नाम पर बोलने का बावा करते हुए खलीफ़ा के साथ किये हुए बर्ताव का विरोध किया और अनुरोध किया कि उसकी मर्यादा की इज्जत की जानी चाहिए और उसके साथ ज्यादा अच्छा बर्ताव किया जाना चाहिए। इन दोनों ने इस खत की नक़ल इस्तम्बोल के कई अखबारों को भी भेज दी और असली पत्र के अंगोरा पहुँचने के पहले ही नक़ल इन अखबारों में छप गई। इस खत में कोई अनुचित बात न थी; पर कमालपाशा ने इस

मौक्ने को हाथ से जाने देना अच्छा न समझा और इस खत को लेकर एक आन्दोलन खड़ा कर दिया। उसने ऐलान किया कि यह तुर्कों में भेद यानी तफ़रका पैदा करने की दूसरी अंग्रेजी साजिश है। कहा गया कि आगाख़ां अंग्रेजों का खास एजेण्ट है; वह इंग्लैण्ड में रहता है, उसकी खास दिलचस्पी अंग्रेजी घुड़दौड़ में है और अंग्रेज राजनीतिज्ञों से उसका खूब हेलमेल है। वह कट्टर मुसलमान भी नहीं है और मुसलमानों के एक फ़िरक़े का प्रधान है। यह भी कहा गया कि महायुद्ध के जमाने में अंग्रेजों ने पूर्व में पासंग बराबर रखने के लिए एक दूसरे सुलतान—खलीफ़ा का रूप देकर उसका उपयोग किया और प्रचार करके उसकी शान और इज्जत बढ़ाई तथा उसे हिन्दुस्तानी मुसलमानों का नेता बनाने की कोशिश इसलिए की कि उन्हें क़ब्जे में रक्खा जा सके। अगर आगाखाँ को खलीफ़ा से इतनी हमदर्दी थी तो उसने युद्ध के जमाने में, जब अंग्रेजों के खिलाफ़ 'जिहाद' या पवित्र ऐलान किया गया था, ख़लीफ़ा का समर्थन क्यों नहीं किया? उस वक्त उसने ख़लीफ़ा के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ दिया था।

इस तरह कमालपाशा ने इस संयुक्त पत्र के ऊपर एक तूकान खड़ा कर दिया। लन्दन से यह खत भेजते वक्त इसके लेखकों ने इन नतीजों का खयाल भी न किया होगा। कमालपाशा ने आगाख़ाँ के बारे में जो बातें कहीं उनसे लोग आगाखाँ को अच्छा नहीं समझ सकते थे। जिन गरीब इस्तम्बोली सम्पादकों ने इस खत को छपा दिया था वे देशद्रोही और इंग्लैण्ड के एजेण्ट बताये गये और उन्हें सख्त सजायें दी गईं। इस तरह लोगों में गहरा जोश और दूसरी साजिश का ख़ौफ़ पैदा करके कमालपाशा ने नेशनल असेम्बली में खिलाफ़त को तोड़ देने का एक बिल पेश कराया जो उसी रोज, मार्च १९२४ ई० में, पास होगया। यो आधुनिक रंगमंच से एक पुरानी संस्था या परम्परा, जिसने इतिहास में बहुत बड़ा पार्ट खेला था, खत्म होगई। अब कोई 'ईमानदारों का सरदार', कम-से-कम जहाँतक तुर्की का ताल्लुक़ था, नहीं रह गया, क्योंकि तुर्की एक दुनियावी राज्य बन गया; यानी राज्य का किसी मजहब के प्रति कोई आग्रह नहीं रह गया।

कुछ ही वक्त पहले, जब महायुद्ध के बाद खिलाफ़त के प्रति अंग्रेजों ने धमकी से भरा रुख इिस्तयार किया था, हिन्दुस्तान में जबरदस्त तहरीक हुई थी। सारे देश में खिलाफ़त कमेटियां बन गई थीं और मुसलमानों के इस आन्दोलन में हिन्दुओं की बडी तादाद इस ख्रयाल से शामिल होगई थी कि ब्रिटिश सरकार इस्लाम के प्रति अन्याय कर रही है। अब तुकों ने खुद जान-बूझकर खिलाफ़त का खात्मा कर दिया था; इस्लाम बिना खलोफ़ा के होगया था। कमालपाशा की यह निश्चित राय थी कि तुर्की को मजहब की बिना पर अरब देशों या हिन्दुस्तान से कोई रिश्ता नहीं रखना

है। वह अपने देश के लिए या ख़ुद अपने लिए इस्लाम का नेतृत्व नहीं चाहता था। मिस्र और हिन्दुस्तान के लोगों के अनुरोध पर भी उसने ख़लीफ़ा बनने से इनकार कर दिया था। उसकी नजर पश्चिम में योरप को तरफ़ थी और वह चाहता था कि जितनी जल्द मुमिकन हो तुर्की पश्चिमी रंग में रंग जाय। वह पैन-इस्लामी यानी सब मुसलमान देशों का एक संगठन बनाने के ख़याल के बिलकुल विरुद्ध था। उसके सामने पैन-ट्यूरेनियनिजम यानी ट्यूरन या तुर्क जाति की तरक्क़ी का नया आदर्श था। मतलब यह कि इस्लाम के लम्बे-चौडे पर शिथल अन्तर्राष्टीय आदर्श पर उसने शुद्ध राष्ट्रीयता के ज्यादा मजबूत और ठोस बन्धनों को तरजीह दी।

में तुम्हें बता चुका हूँ कि अब तुर्की एक-जातीय देश होगया था, और उसमें विदेशी तत्त्व बहुत कम रह गये थे। पर पूर्वी तुर्की में इराक्ष और फारस की सरहद पर अब भी एक ग्रेर-तुर्की जाति थी। यह एक तरह की ईरानी जबान बोलनेवाली बहुत पुरानी जाति थी जिसे कुर्द कहते थे। कुर्दिस्तान, जिसमें ये लोग रहते थे, कई दुकडों में बँटकर तुर्की, फ़ारस, इराक्ष और मोसल प्रदेश में मिल गया था। तीस लाख कुर्दों में से क़रीब आधे अब भी ख़ास तुर्की में थे। १९०८ की नौजवान तुर्क क्रान्ति के बाद ही उनमें नये ढंग का राष्ट्रीय आ-दोलन चल रहा था। वर्साई के शान्ति-सम्मेलन में भी कुर्द प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता यानी क़ौमी आजादी की माँग की थी।

१९२५ ई० में तुर्की के कुर्द प्रदेश में एक बड़ा वलवा होगया। यह वही वक्त था जब मोसल के मामले को लेकर इंग्लैण्ड और तुर्की में तनातनी बढ़ रही थी। मोसल खुद ही कुर्द का एक प्रदेश था और उस हिस्से से लगा हुआ था जिसमें बलवा खड़ा हुआ था। तुर्की ने स्वभावतः यह अन्दाज लगाया कि इस बलवे के पीछे इंग्लैण्ड का हाथ है और ब्रिटिश एजेण्टों ने कमालपाशा के सुधारों के खिलाफ़ कट्टर मजहबी कुर्वों को भड़काया है। यह कहना मुमिकन नहीं है कि ब्रिटिश एजेण्टों का इस बलवे से कोई ताल्लुक था या नहीं, गोकि यह बात स्पष्ट थी कि उस मौक़े पर तुर्की में कुर्द बलवे का ब्रिटिश सरकार ने स्वागत किया। जो हो, इतना तो साफ़ था कि इस बलवे का ज्यादातर ताल्लुक मजहबी कट्टरता से था और यह भी साफ़ है कि इसमें कुर्द राष्ट्रीयता का भी बड़ा हिस्सा था। संभवतः राष्ट्रीय भाव ही सबसे जोर पर था।

कमालपाञा ने तुरन्त ही आवाज बुलन्द की कि तुर्की क्रौम खतरे में है, क्योंकि कुर्दों के पीछे इंग्लेण्ड का हाथ है। उसने नेशनल असेम्बली से एक क़ानून पास कराया। इस क़ानून में कहा गया था कि बोलकर या लिखकर लोगों को भड़काने के लिए मज-हब का इस्तेमाल करना जबरदस्त देश-द्रोह का जुर्म समझा जायगा और उसके लिए सबसे कड़ी सजा दी जायगी। मिह्जदों में उन मजहबी बातों का पढ़ाना भी बन्द कर दिया गया जिनसे प्रजातंत्र के प्रति लोगों की भिक्त या वफ़ावारी में कुछ फर्क़ आने की संभावना थी। इसके बाद उसने बड़ी बेरहमी से कुदों को कुचल दिया और हजारों की तादाद में उनका फैसला करने के लिए स्वतंत्रता की ख़ास अदालतें (Special Tribunals of Independence) क़ायय कीं। शेख सईद, डाक्टर फ्आद और दूसरे बहुत-से कुदं नेता फाँसी पर चढ़ा दिये गये। वे ओठों पर कुदिस्तान की आजादी का नाम लेते-लेते मरे।

इस तरह तुकों ने, जो कुछ ही दिन पहले अपनी आजादी के लिये लड़ रहे थे, अपनी आजादी की माँग करनेवाले कुदों को कुचल दिया। यह अजीब बात है कि कैसे रक्षणात्मक राष्ट्रीयता उग्र और आकामक राष्ट्रीयता (Aggressive Nationalism) में तब्दील हो जाती है और किस तरह आजादी की लड़ाई दूसरों को गुलाम बनाने और दूसरों पर प्रभुता क़ायम करने की शक्ल में बदल जाती है। १९२९ ई० में फिर कुदों का एक बलवा हुआ और फिर वह, कम-से-कम उस वक्त, कुचल दिया गया। हमेशा के लिए तो भला कोई उस कौम को कैसे कुचल सकता है, जो आजादी की माँग पर डटी हुई है और उसकी क़ीमत चुकाने को तैयार है?

इसके बाद कमालपाशा ने उन सब लोगों की तरफ़ नजर डाली जिन्होंने नेश-नल असेम्बली में या उसके बाहर उसकी नीति का विरोध किया था। एक डिक्टेटर की ताक़त या सत्ता की भूख सदा उसके इस्तेमाल के साथ बढ़ती जाती है; वह कभी सन्तुष्ट या तुप्त नहीं होती, न यह किसी किस्म की मुखालफ़त बरवाश्त कर सकती है। मुस्तफ़ा कमाल ने भी सब तरह के विरोध पर नाराजगी जाहिर की और इसी वक्त किसी धर्मान्ध द्वारा उसका ख़ुन करने की कोशिश से मामला बिलकुल ख़राब होगया। स्वतंत्रता की अदालतें सारे तुर्की में घूम-घूमकर उन सब लोगों को सख़्त सजा देने लगीं जो गाजी पाशा की मुलालफ़त करते थे। यहाँतक कि असेम्बली के बडे-से-बडे लोग और कमाल के पुराने नेशनलिस्ट साथी भी, विरोध में होने पर, नहीं बख्शे गये। रऊफ़ बेग, जिसे अंग्रेजों ने माल्टा को निर्वासित या जलावतन कर दिया था, और जो बाद में तुर्की का प्रधान मंत्री हुआ, अपनी ग्रैरहाजिरी में ही दण्डित हुआ। बहत-से दूसरे महत्वपूर्ण नेता और सिपहसालार, जो आजादी की लडाई में बहादूरी के साथ लडे थे, बेइज्जत किये गये और उनको सजा दी गई और कुछ फांसी पर चढा दिये गये। उनके ख़िलाफ़ इलजाम यह लगाया गया कि उन्होंने राज्य की रक्षा के विरुद्ध कुर्दों के साथ और शायद पुराने दुश्मन इंग्लैण्ड के साथ भी षड्यंत्र किया था।

सब विरोध को खत्म कर देने के बाद मुस्तफ़ा कमाल अब एकमात्र डिक्टेटर या और इस्मतपाशा उसका दाहिना हाथ था। अब उसने अपने कई विचारों को, जो अभीतक उसके दिमाग्र में भरे हुए थे, अमली शक्ल देना शुरू किया। उसने बहुत छोटी बात से सुधार शुरू किया पर वह एक नमूने की बात थी। उसने 'फ़ेंच' यानी तुर्की टोपी पर हमला किया, जो तुर्कों और कुछ हद तक मुसलमानों का प्रतीक या निशान हो गई थी। उसने फ़ौज के साथ बहुत सम्हलते हुए शुरुआत की। फिर भी वह खुद हैट लगाकर जनता के सामने उपस्थित हुआ, जिससे भीड़ को बडी हैरत हुई और उसने 'फ़ेंच' पहनने को अपराध करार देकर उसका खात्मा किया। टोपी को इतना ज्यादा महत्व देना महज्ज एक पागलपन मालूम होता है। ज्यादा महत्व की बात यह है कि सिर के अन्दर क्या है, न कि वह जो सिर के अपर है। पर कभी-कभी छोटी-छोटी बातें बडी बातों का प्रतीक या निशान बन जाती हैं और कमालपाशा ने ग़रीब 'फेंच' के रूप में पुराने रिवाज और कट्टरता पर हमला किया। इस सवाल पर बंगे हुए। उन्हें दबा दिया गया और विरोधियों और दंगाइयों को सख्त सज्जायें दी गईं।

पहले पैंतरे में फतह पाने के बाद मुस्तफ़ा कमाल ने आगे एक क़दम और रक्खा। उसने सब मठ और धर्मस्थान बन्द कर दिये या तोड़ दिये और उनका सारा धन राज्य के लिए जब्त कर लिया। जो दरवेश इन स्थानों या मठों में रहते थे उन्हें अपनी रोजी के लिए काम और मेहनत करने को कहा गया। यहाँतक कि उनका खास तरह की पोशाक पहनना भी बन्द कर दिया गया।

इसके भी पहले मुसलमानी मजहबी स्कूल तोड़ दिये गये और उनकी जगह राज्य के ग्रैरमजहबी स्कूल क़ायम कर दिये गये थे। तुर्की में बहुत-से विदेशी स्कूल-कालेज थे। उनको भी अपनी मज़हबी तालीम बन्द करने को मजबूर होना पड़ा। अगर वे इनकार करते तो उन्हें एकदम से बन्द कर दिया जाता। इन विदेशी स्कूलों में तुर्की विषय अनिवार्य कर दिये गये।

कानून में भी ऊपर से नीचे तक तब्दीली हुई। अभीतक बहुतेरी बातों में क़ानून कुरान की शिक्षाओं पर, जिसे 'शरियत' कहते हैं, आश्रित था। अब स्विस सिविल कोड (स्वीजरलंड का दीवानी क़ानून), इटालियन पेनल कोड (इटली का दण्ड-विधान) और जर्मन कमशंल कोड (जर्मनी का व्यापारिक विधान) का ज्यावातर हिस्सा लेकर कानून बनाया गया। इसका मतलब व्यक्तिगत क़ानून (Personal law), जिसके मुताबिक शादी, विरासत वग्रैरा का काम चलता था, में पूरी तब्दीली हो जाना था। इन बातों के बारे में पुराना इस्लामी क़ानून बदल दिया गया। एकसाथ कई औरतों से शादी करने का रिवाज उठा दिया गया।

दूसरा परिवर्तन, जो पुराने मजहबी रिवाजों के ख़िलाफ़ गया, इनसान की शक्ल-सूरत को लेकर ड्राइंग, चित्रकला और मूर्तिकला को बढ़ाना या उत्साहित करना था। इस्लाम इस चीज को नहीं मानता। मुस्तफ़ा कमाल ने इस काम के लिए, लड़के-लड़-कियों को कला सिखानेवाले स्कूल खोले।

'नौजवान तुर्क' आन्दोलन के जमाने से ही तुर्की स्त्रियों ने आजादी की लडाई में बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा लिया था। कमालपाशा उनको हर तरह के बन्धनों से छुड़ाकर आजाद करने के लिए बडे उत्सुक थे। एक 'नारी-अधिकार रक्षण सभा' यानी स्त्रियों के हक्क़ को महफ्ज रखनेवाली सभा खोली गई और उनके लिए कई कामों या पेशों के दरवाजे खोल दिये गये। पहले परदा और घुंघट पर जोरदार हमला किया गया और दोनों बडी तेजी के साथ ग़ाायब होगये। स्त्रियों को घुंघट फाड फेंकने के लिए सिर्फ मौक्रा और सहलियत देने की जरूरत है। कमालपाशा ने उनको यह मौक्ना दिया और वे बाहर निकल आईं। उसने यूरोपियन नाच को बडा उत्तेजन दिया। वह न सिर्फ खुद इसका शौक़ीन था बल्कि उसकी समझ से यह औरतों की आजादी और पाश्चात्य सभ्यता का प्रतिनिधित्व था। हैट और नृत्य प्रगति और सभ्यता के नारे बन गये। ये पश्चिम के मामुली प्रतीक थे, पर कम से कम उन्होंने, सतहपर तो ख़ब काम किया और तुर्की ने अपनी टोपी, अपनी पोशाक और अपनी जिन्दगी का तरीक्ना बदल दिया। परदानशीन औरतों की पीढ़ी-की-पीड़ी चन्द सालों के बीच वकीलों, मास्टरों, डाक्टरों और जजों में तब्दील होगई। यहाँतक कि इस्तम्बोल की सडकों पर पुलिस औरतें भी है। यह देखने में बडा मजा आता है कि एक चीज दूसरे पर कैसे असर डालती है। लैटिन वर्णमाला को मंजूर कर लेने से तुर्की में टाइपराइ-टरों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया और इसका मतलब यह हुआ कि ज्यादा शार्टहैड टाइपिस्टों की जरूरत हुई, जिससे स्त्रियों को भी ज्यादा नौकरियाँ मिलने लगीं।

जहां लडकों को मजहबी मदरसों में रटकर सब कुछ याद कर लेने का पुराना तरीका सिखाया जाता था वहाँ उनको मुख्तलिफ तरीकों पर अपना विकास करके आत्मविश्वासी और योग्य नागरिक बनाने पर जोर दिया जाने लगा। एक उल्लेखनीय संस्था 'शिशु-सप्ताह' थी। कहा जाता है कि हर साल, एक हफ्ते तक, हरेक सरकारी अधिकारी हटा दिये जाते और उनको जगह लडके काम करते और सारे राज्य का इन्तजाम लडकों के जरिये चलाया जाता। में नहीं जानता कि वह व्यवस्था किस तरीकों पर की जाती है, पर यह आकर्षक धारणा यानी अपनी तरफ खींचनेवाला ख़याल है और मुझे विश्वास है कि कुछ लडके चाहे कितने ही बेवकूफ और अनुभव-हीन हों, वे उससे ज्यादा बेवकूफ़ी नहीं कर सकते जितनी हमारे बडी उन्म के मनहूस

और बड़े गंभीर तथा पवित्र दिखाई देनेवाले शासक और अधिकारी करते हैं।
एक छोटी-सी, पर तुर्की के शासकों के नये दृष्टिकोण को जाहिर करनेवाली,
तब्दीली यह हुई कि सलाम करने के रिवाज को धीरे-धीरे हटा दिया गया। यह कहा
गया कि 'हैण्ड शोंकिंग' (हाथ मिलाना) स्वागत का ज्यादा सभ्य तरीक़ा है और आगे
से उसीको अपनाना चाहिए।

इसके बाद कमालपाशा ने तुर्की भाषा, या जैसा कि वह कहता था उसमें आये हुए विदेशी तत्वों पर एक जबरदस्त हमला किया। तुर्की जबान अरबी लिपि में लिखी जाती थी, जो ऊई या फ़ारसी लिपि हे मिलती-जलती थी। कमालपाशा ने इन दोनों को विदेशी और मुक्किल बताया । ऐसे ही सवाल मध्यएशिया में सोवियट युनियन के सामने भी पेश हए थे, क्योंकि कई तातारी क्रौभों की लिपि अरबी या फ़ारसी से ली हुई लिपि थी। १९२४ में सोवियट ने इस सवाल पर विचार करने के लिए बाक में एक कान्क्रेंस की और यह तय हुआ कि मध्यएशिया की मुख्तलिक तातारी जबानों कि लिए लैटिन लिपि ग्रहण की जाय। इसका मतलब यह कि जबानें तो वही रहीं पर वे लैटिन या रोमन लिपि में लिखी जाने लगीं। चिन्हों की एक खास प्रणाली निकाली गई, जिससे इन जबानों के खास स्वरों या शब्दों को ठीक तौर से जाहिर किया जा सके। मुस्तफा कमाल का भी ध्यान इस तरीके की तरफ़ गया और उसने इसे सीखा। उसने इसका प्रयोग तुर्की जबान पर किया और इसके पक्ष में व्यक्तिगत रूप से एक जबरदस्त आन्दोलन शुरू कर दिया। कई वर्षों के प्रचार और तालीम के बाद कानुन के जरिये एक तारील मुक़र्रर करदी गई जिसके बाद अरबी लिपि का इस्ते-माल क्रानुनन बन्द कर दिया गया और उसकी जगह लैटिन लिपि लाजियी या अनि-वार्य कर दी गई। अलबार, किताबों और दूसरी सब चीजों का लैटिन लिपि में छपना जरूरी होगया। १६ से ४० वर्ष की उन्न के हर व्यक्ति को स्कूल में जाकर लैटिन लिपि सीखनी पड़ी। जो अधिकारी इसे नहीं जानते थे उन्हें बर्खास्त किया जा सकता था। अपनी सजा पूरी करने के बाद भी कैदी तब तक न छोडे जाते जबतक बह नई लिपि सीख न लेते। एक डिक्टेटर, फिर अगर लोकप्रिय हुआ तो, कहीं निकलने का रास्ता नहीं देता। शायद थोडी ही सरकारें यों जनता की जिन्दगी में इतना ज्यादा दखल देने की हिम्मत करेंगी।

इस तरह तुर्की में लैटिन लिपि क़ायम होगई, पर जल्दी ही दूसरी तब्दीली आई। पता चला कि अरबी और फ़ारसी शब्द इस लिपि में आसानी से नहीं लिखे जा सकते। उनके खास स्वर या 'नुत्र्यांग्स' (nuances) यानी भावों के सूक्ष्म अन्तर इसमें जाहिर नहीं किये जा सकते। शुद्ध तुर्की शब्द इतने अच्छे या संस्कृत नहीं थे; वे ज्यावा रूखे, कर्णकटु, सीधे और जोरदार थे और नई लिपि में आसानी से लिखे जा सकते थे। इसलिए यह तय हुआ कि तुर्की जवान से अरबी फ़ारसी के शब्द निकाल बिये जायें और उनकी जगह पर शुद्ध तुर्की शब्द रक्खे जायें। इस फ़ैसले के पीछे एक राष्ट्रीय कारण भी था। जैसा में तुम्हें बता चुका हूँ, कमालपाशा जहाँ तक मुमकिन हो, तुर्की को अरबी और पूर्वी प्रभावों से अलग रखना चाहता था। अरबी और फ़ारसी शब्दों और जुमलों और मुहावरों से भरी हुई पुरानी तुर्की जबान शाही उस्मानी बरबार की शानशौकत से भरी जिन्दगी के लिए ठीक हो सकती थी, पर नये जोरदार तुर्की प्रजातंत्र के लिए वह ठीक नहीं समझी गई। इस तरह अच्छे और मंजे हुए शब्द छोड़ विये गये और विद्वान प्रोफेसर और दूसरे लोग किसानों की जबान सीखने और पुरानी तुर्की जबान से शब्दों की तलाश करने के लिए गांवों में गये। अभीतक तब्दीली हो रही है। उत्तरी हिन्दुस्तान में हमारे लिए ऐसी तब्दीली का मतिलब पुराने दरबारी जीवन की एक यादगार-सी लखनऊ और दिल्ली की अलंकृत पर बनावटी हिन्दुस्तानी को छोड़कर बहुतेरे ग्रामीण या 'गँवारू' शब्दों को ग्रहण, करना होगा।

भाषा की इन तब्बीलियों की वजह से शहरों और आदिमयों के नामों में भी तब्बीली हुई। जैसा तुम जानती हो, अब कुस्तुनतुनिया इस्तम्बोल हो गया है, अंगोरा अंकारा बन गया है और स्मर्ना अब इस्मीर है। तुर्की में आदिमयों के नाम ज्यादातर अरबी से लिये होते हैं। मुस्तफ़ा कमाल ख़ुद एक अरबी नाम है। नई प्रवृत्ति शुद्ध तुर्की नाम रखने की चल पडी है।

पूक और तब्बीली, जिससे आफ़त और मुसीबत आई, यह थी कि नमाज और अर्जा भी तुर्की जबान में होने का क़ानून बना दिया गया। मुसलमान सदा से नमाज मूल अरबी में ही पढ़ते रहे हैं; आज भी हिन्दुस्तान में उसकी यही सूरत है। इसलिए कितने ही मौलवियों और मिस्जिदों के मुहाफ़िजों ने कहा कि यह अनुचित है और उन्होंने अरबी में ही नमाज पढ़ना जारी रक्खा। इस सवाल पर कई दंगे हुए और अब भी होते रहते हैं, पर कमालपाशा की मातहती में तुर्की सरकार ने दूसरे विरोधों की तरह इसे भी कुचल दिया है।

पिछले दस वर्षों की इन महान् सामाजिक उथल-पुथल ने जनता की जिन्दगी को बिलकुल बदल दिया है और पुराने रिवाजों और मजहबी बातों से अलग, एक नई पीढ़ी का विकास हो रहा है। गोकि ये तब्दीलियों काफ़ी बड़ी और महत्वपूर्ण हैं, पर उनसे देश के आर्थिक जीवन में कुछ ज्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। सिरे पर की चंद तब्दीलियों के अलावा उसका आधार वही है जो पहले था। कमालपाशा अथंशास्त्री नहीं है और न वह उन बड़ी तब्बीलियों के पक्ष में है जो सोवियट रूस में हुई हैं। इसिलए यद्यपि उसकी सोवियट रूस से राजनैतिक बोस्ती है, पर आधिक दृष्टि से वह साम्यवाब से दूर रहता है। ऐसा जान पड़ता है कि उसके राजनैतिक और सामाजिक विचार महान् फ़्रेंच राज्यकान्ति के अध्ययन से बने हैं।

पेशेवर वर्ग को छोड़ कर अभीतक तुर्की में कोई जोरवार मध्यमवर्ग नहीं है। यूनानियों और दूसरे विदेशी वर्गों के देश के बाहर भेज दिये जाने से व्यापारिक जीवन कमजोर पड़ गया है। पर तुर्की सरकार अपनी आधिक आजादी को क़ुरबान करने की जगह राष्ट्रीय गरीबी और घीरे-धीरे होनेवाले औद्योगिक विकास को कहीं ज्यादा पसंव करती है। चूंकि उसे डर है कि ज्यादा तावाद में विदेशी पूंजी देश में आने से आधिक आजादी को क़ुरबान करना पड़ेगा और बाद में उसकी वजह से विदेशों की लूट जारी हो जायगी, इसलिए उसने विदेशियों को उद्योग-व्यवसाय खोलने के मामले में अनुत्साहित किया है। विदेशी माल पर भारी चुंगी लगाई गई है। कई उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होगया है, यानी जनता की तरफ़ से सरकार उनपर क़ब्जा रखती और उन्हें चलाती है। रेलवे तेजी से बन रही है।

खेती में कमालपाशा की खासतोर पर विलचस्पी है, क्योंकि तुर्की किसान तुर्की राष्ट्र और फ़ीज की रोढ़-सा रहा है। नमूने के खेत (माडल फार्म) बनाये गये हैं; ट्रैक्टरों (इंजिन से चलनेवाले बडे हलों) का प्रचार किया गया है और किसानों की सहयोग-सिमितियों को उत्तेजन दिया गया है।

आज, बाक़ी दुनिया की तरह, तुर्की भी महान् मंदी के चच्कर में फँसा हुआ है और अपनी गुजर करना उसके लिए मुक्किल होरहा है। ग्राजीमुस्तफ़ा कमाल पाशा देश का सर्वेसर्वा बना हुआ है, और यद्यपि कभी-कभी जहाँ-तहाँ बलवे और दंगे हो जाते हैं पर कोई ज्यादा जोरदार विरोध नहीं दिखाई देता है। कमाल १८८० में पैदा हुआ था और इस वक्त भी जीवन के मध्यान्ह में है और उसके सामने कई वर्षों का काम फैला हुआ है।

#### : १६० :

# हिन्दुस्तान गाँधीजी का अनुसरण करता है

११ मई, १९३३

अब में तुम्हें हिन्दुस्तान की हाल की घटनाओं के बारे में कुछ बताऊँगा। स्वभावतः दूसरे मुल्कों में होनेवाली घटनाओं की बनिस्बत इनमें हमारी ज्यादा दिल-चस्पी है, और इसलिए मुझे अपने ऊपर नियंत्रण रखना पडेगा कि कहीं मैं बहुत ज्यादा ब्यौरे की बातों में न चला जाऊँ। हमारी निजी विलचस्पी के अलावा, जैसा में तुम्हें बता चुका हूँ, आज हिन्दुस्तान दुनिया की बडी समस्याओं या सवालों में से एक है। यह साम्प्राज्यवादी हुकूमत का एक नमूनेदार (Typical) और ऊँचे दर्जे का पुराना देश है। ब्रिटिश साम्प्राज्यवाद का सारा ढाँचा इसपर खड़ा रहा है और इस सफल ब्रिटिश उदाहरण से दूसरे देश भी साम्प्राज्यवादी दुस्साहसिकता यानी कमजोर देशों को गुलाम बनाने और उनका शोषण करने के रास्ते पर चलने को ललचे हैं।

मैंने हिन्दुस्तान पर लिखे अपने पिछले खत में तुमसे उन तब्बीलियों का जिक किया है जो युद्ध के जमाने में यहाँ हुईं। उसमें मैंने हिन्दुस्तानी उद्योगों और हिन्दुस्तानी पूंजीपति-वर्ग की बढ़ती और हिन्दुस्तानी उद्योगों के प्रति ब्रिटिशनीति के परिवर्तन की बात भी लिखी थी। हिन्दुस्तान से इंग्लैण्ड पर पड़नेवाला औद्योगिक और क्यापारिक दबाव बढ़ रहा था और राजनैतिक दबाव में भी बढ़ती हो रही थी। सारे पूर्व में एक राजनैतिक जागरण हो रहा था और युद्ध के बाद सारी दुनिया में क्षोभ और बेवैनी फैली हुई थी। हिन्दुस्तान में कभी-कभी हिसात्मक क्रान्तिकारी घटनायें हो जाती थीं। जनता को बड़ी-बड़ी उम्मीदें थीं। ब्रिटिश सरकार ख़ुद समझ रही थी कि कुछ-न-कुछ करना चाहिए। उसने जांच के बाद राजनैतिक क्षेत्र में कुछ तब्दीली करने की तजवी के बीं, जो माण्टेगू-चेल्म्सफोर्ड रिपोर्ट में बताई गई थीं। आधिक क्षेत्र में उसने बढ़ते हुए मध्यमवर्ग के सामने कुछ टुकड़े फेंक दिये थे, पर इस बात की होशयारी रक्खी थी कि सत्ता और शोषण के क्रिले उसीके हाथ में रहें।

युद्ध के बाव कुछ दिनों तक व्यापार फूलता-फलता रहा और बडी भारी समृद्धि का जमाना आया जिसमें लोगों ने, खासकर बंगाल के जूटवालों ने, खूब मुनाफ़ा उठाया। इसमें तो सालाना मुनाफ़े की दर (Dividend) अक्सर सौ फ़ी सबी से भी ऊँबी हो जाती थी। चीजों के दाम चढ़ गये और कुछ सीमा तक, पर चीजों के दाम की बढ़ती के मुकाबिले कम, मजदूरी की दर भी बढ़ गई। दाम चढ़ जाने से वह मालगुजारी भी बढ़ गई जो काश्तकार जमींदार को देता था। इसके बाद मन्दी आई और व्यापार बिगड़ने लगा। उद्योगों में लगे मजदूरों और काश्तकारों की हालत बहुत खराब होगई और असन्तोष जोरों से बढ़ने लगा। इस दिन-दिन बिगड़ती हुई हालत की वजह से कारखानों में बहुतेरी हड़तालें हुई। अवध में, जहाँ ताल्लुक़ेदारी प्रणाली में खासतौर से काश्तकारों की हालत बहुत खराब थी, क़रीब-क़रीब अपने-आप एक जोरदार किसान-आन्दोलन उठ खड़ा हुआ। पढ़े-लिखे छोटे मध्यमदर्गी में बेकारी बढ़ गई और उनको बढी मुसीबत का सामना करना पड़ा।

युद्ध के बाद के जमाने के शुरू दिनों की यह आर्थिक पार्व्वभूमि थी, और

अगर तुम इसका ख़याल रक्खो तो बाद की राजनैतिक घटनाओं के समझने में तुम्हें मदद देगी। देश में एक उग्र या सैनिक 'स्पिरिट' थी जो मुख्तिलफ़ सूरतों में अपनेको जाहिर कर रही थी। उद्योग-धंधों में लगे हुए मजूर अपने मजदूर-संघ बना रहे थे और बाद में उन्होंने अखिल-भारतीय मजूर संघ काँग्रेस (All India Trade Union Congress) का संगठन किया। छोटे-छोटे जमींदार और अपनी जमीन पर मिल्कियत रखनेवाले किसान सरकार से असन्तुष्ट थे और राजनैतिक कार्रवाई की तरफ़ मुक रहे थे। काश्तकार भी, चोट खाये हुए की बे की तरह, उलटने की कोशिश कर रहे थे और मध्यमवर्ग, खासतौर से उनमें वे लोग जो बेकार थे, निश्चित रूप में राजनीति की तरफ़ और उनमें से मुट्ठीभर क्रान्तिकारी कार्यों की तरफ़ मुक रहे थे। इन हालतों से हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख और दूसरे सब एकसमान प्रभावित हुए थे, क्योंकि आधिक स्थितियाँ मजहबी तफ़ावत की तरफ़ बहुत कम ध्यान देती हैं। पर इन बातों के अलावा मुसलमान तुर्की के ख़िलाफ़ होनेवाली लड़ाई और इस शंका से ज्यादा उत्तेजित हो रहे थे कि कहीं ब्रिटिश सरकार 'जजीरत—उल—अरब' और उसके मक्का, मदीना और जरूसलम वर्गरा पवित्र शहरों पर क़ब्जा न करले। याद रक्खों कि जरूसलम यह दियों, ईसाइयों और मुसलमानों—तीनों का तीथंस्थान है।

हिन्द्स्तान यद्ध के बाद इन्तजार कर रहा था। वह खोझ से भराहआ बल्कि उप था। उसे ज्यादा उम्मीद तो न थी, फिर भी कुछ आस लगी थी। कुछ ही महीनों के अन्दर नई ब्रिटिश नीति के पहले फल, जिनकी तरफ लोग बडी आस लगाय हुए थे. कान्तिकारी आन्दोलन को दबाने के लिए ख़ास क़ानन बनाने की तजवीज की सरत में सामने आगये। ज्यादा आजादी की जगह ज्यादा दमन आया। ये बिल एक कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बनाये गये थे और रालउट बिल के नाम से मज़हर हैं। पर बहुत जल्द वे सारे देश में 'काले बिल' ( Black Bills ) के नाम से पुकारे गये; हर जगह हर हिन्दुस्तानी, यहाँतक कि बहुत ज्यादा माडरेट लोगों द्वारा भी उनकी निन्दा की गई। उनमें सरकार और पुलिस को बहुत ज्यादा अख़्तियारात दे दिये गये थे। उनके मताबिक पुलिस को अस्तियार था कि जिससे वह नाराज हो या जिसपर उसका शुबहा हो उसे गिरफ्तार कर सकती, बिना मुकदमा चलाये जेल में रख सकती और लिफ़िया मुकदमा चला सकती थी। उस वक्त इन बिलों के बारे में एक मशहर बयान यह था-- ''न वकील, न श्रपील, न दलील।'' उधर बिजों की मुखालफ़त बढ़ती और जोरदार होती गई, इधर राजनैतिक क्षितिज पर एक नई चीज, एक छोटा-सा बादल प्रकट हुआ और तेजी से बढ़ने और फैलने लगा—यहाँतक कि उसने सारे } भारतीय आकाश को दक लिया।

यह नया तत्त्व—यह बावल मोहनवास करमचन्द गांधी था। वह युद्ध-काल में विक्षण अफ़रीका से हिन्दुस्तान लौटा था और अपने साथियों के साथ साबरमती में एक आश्रम बनाकर रहता था। वह राजनीति से दूर रहता था। यहाँतक कि उसने युद्ध के लिए सिपाहियों की भरती करने में सरकार की मदद की थी। दक्षिण अफ़रीका के अपने सत्याप्रह-युद्ध के कारण वह हिन्दुस्तान में अच्छी तरह महाहूर हो चुका था। १९१७ में (मैं यह सब याददाहत के सहारे लिख रहा हूँ और मुमकिन है कि तारी खें गलत भी हो जायें) उसने बिहार के चम्पारन जिले के निलहे गोरों के जुल्म के खिलाफ़ बड़ी कामयाबी के साथ दुखिया और पीड़ित काइतकारों का नेतृत्व किया था। बाद में उसने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों का साथ दिया था। १९१९ ई० के शुरू में वह बड़े जोर से बीमार पड़ा। वह इस बीमारी से उठा ही था कि देश में राउलट बिल से कोहराम मच गया। उसने भी इस आम मुखालफ़त में अपनी आवाज मिलादी।

लेकिन उसकी आवाज दूसरों से कुछ जुदा थी। यह ज्ञान्त और घीमी थी, फिर भी सर्वसाधारण के शोर के ऊपर सुनाई देती थी। यह मुलायम और नम्प्र थी, फिर भी इसमें कहीं फौलाद ( यानी फौलाद जैसा कड़ापन ) छिपा हुआ था। यह मीठी और अपील से भरी हुई थी, फिर भी इसमें कोई दृढ़ और डरावनी चीज थी। उसमें इस्तेमाल किया हुआ हरेक लफ़्ज अर्थ से भरा हुआ था और उसके पीछे एक जबर-दस्त सचाई मालूम पड़ती थी। शान्ति और मित्रता यानी मुलह और दोस्ती की जबान के पीछे शक्ति और किया की कांपती हुई छाया थी और ग़लती के आगे न झुकने का निक्चय था। अब तो हम इस आवाज से परिचित होगये हैं; हमने पिछले चौवह वर्षों में कितनी ही बार इसे मुना। पर फरवरी और मार्च १९१९ में यह आवाज हमारे लिए नई थी। हम ठीक तरह नहीं जानते थे कि इसका क्या करना चाहिए, पर हम पुलकित हो उठे। निन्दा की हमारी शोरगुल-भरी राजनीति से यह कुछ एक बिलकुल जुदी चीज थी—उस राजनीति से जो सदा विरोध के किजूल और बेअसर प्रस्तावों में, जिनपर कोई ज्यादा ध्यान न देता था, ख़त्म होती थी। पर यह उससे जुदा चीज थी। यह किया की लड़ाई की राजनीति थी, बातचीत और बहस-मुवाहसे की राजनीति नहीं।

बापू ने उन लोगों की एक सत्याग्रह-सभा बनाई जो चुने हुए क़ानून को तोड़ने और उसके लिए जेल जानें को तैयार थे। उस वक्त यह बिलकुल नया खयाल था और हममें से बहुत-से इससे जोश में भर उठे और कितने ही सहमकर पीछे हट गये। आज तो यह (जेल) घटनाओं के लिए मामूली और सामान्य स्थान बन गया है और हममें से बहुतों के लिए हमारी जिन्दगी का एक निश्चित और नियमित हिस्सा बन गया है। जैसा उनका क्रायवा है, बापू ने वाइसराय को एक नम्प्रतापूर्ण अपील और चेता-वनी भेजी। जब उहोंने देखा कि सारे हिन्दुस्तान के विरोध के बावजूद ब्रिटिश सरकार क्रानून पास करने पर तुली हुई है, तो उन्होंने सारे हिन्दुस्तान में एक शोक-विवस या मातम का दिन मनाने को कहा। तय हुआ कि उस दिन हड़ताल की जाय; सारे कारबार बंद रहें और सभायें की जायें। बिलों के क्रानून बन जाने के बाद का पहला रिववार इसके लिए चुना गया। इस दिन सत्याप्रह आन्वोलन की शुरुआत होने बाली थी और यों ६ अप्रैल १९१९ का रिववार सारे देश, शहरों और गांवों में सत्यायह-दिवस के रूप में मनाया गया। यह अपने ढंग का पहला अखिल-भारतीय यानी सारे हिन्दुस्तान में होनेवाला प्रदर्शन था और यह बडा शानदार और प्रभाव-शाली रहा, जिसमें सब तरह के लोगों और जातियों ने हिस्सा लिया। हममें से जिन लोगों ने इस हड़ताल के लिए काम किया था वे इसकी कामयाबी पर हैरत में आ गये। हम लोग सिर्फ शहर के थोडे लोगों तक पहुँच सके थे. पर हवा में एक नई 'स्पिरिट' आ गई थी और किसी तरह से वह संदेश हमारे विशाल देश के दूर-दूर के गांवों तक पहुँच गया। पहली मर्तबा गांववालों और शहरातियों ने बहुत बडे पैमाने पर एक राजनैतिक प्रदर्शन में हिस्सा लिया।

६ अप्रैल के एक हफ्ते पहले, तारीख़ के बारे में ग़लतफ़हमी होजाने से, बिल्ली में ३१ मार्च को पड़नेवाले रिववार के दिन ही हड़ताल मनाई थी। वे दिन बिल्ली के हिन्दुओं और मुसलमानों में भाईचारे की मुहुब्बत के दिन थे और आयंसमाज के मशहूर निता स्वामी श्रद्धानन्द के जामा मस्जिद में बड़ी-बड़ी सभाओं के सामने भाषण देने का पित्र दृश्य विलाई पड़ा। ३१ मार्च को पुलिस और फौज ने सड़कों पर जमा जबरदस्त भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की और उसपर गोलियाँ भी चलावीं, जिससे कई आदमी मारे गये। अपने संन्यासी के वेश में लम्बे और महान स्वामी श्रद्धानन्द ने, बांदनी चौक में, खुले हुए सीने और न मपकनेवाली आंखों से गुरखों की किरचों का सामना किया। उन्होंने उन गुरखों की किरचों पर फतह हासिल की और इस घटना से सारा हिन्दुस्तान पुलकित हो उठा। पर इसकी 'ट्रेजेडी'— दुःख से भरी बात—यह है कि आठ से कम ही वर्षों बाद अपनी बीमारी में चारपाई पर पड़े-पड़े वह एक धर्मान्ध मुसलमान के हाथों, छुरा भोंककर, मार डाले गये!

६ अप्रैल के उस सत्याप्रह-विवस के बाद घटनायें तेजी से घटीं। जब अमृतसर में १० तारीख़ को निरस्त्र और नंगे सिर भीड़ पर, जो अपने नेताओं डॉ० किचलू और डॉ० सत्यपाल की गिरफ़्तारी पर दुःख प्रकट करने के लिए इकट्ठी हुई थी, फीज ने गोली चलावी और कई आदमी मारे गये, तो एक वंगा होगया। भीड़ ने पांच

या छः निर्दोष अंग्रेजों को, जो अपने दफ्तरों में बैठे हुए थे, मारकर और उनके बैंकों के मकानों को जलाकर इसका पागलपन से भरा हुआ बदला लिया । उसके बाद तो जैसे पंजाब पर एक परदा छा गया। वह बाक़ी हिन्दुस्तान से जबरदस्त सेंसर के जिर्पे अलग कर दिया गया; मुक्किल से वहांकी कोई ख़बर आती थी और लोगों का इस सूबे में जाना या वहां से बाहर आना बड़ा मुक्किल था। वहां मार्जलला यानी फ़ौजी क़ानून जारी कर दिया गया था और उसका हाहाकार कई महीनों तक जारी रहा। हक्तों और महीनों की हाहाकार-भरी चुप्पो के बाद धीरे-धीरे परदा उठा और उन ख़ौफ्नाक घटनाओं की सच्ची बातें लोगों को मालूम पड़ीं।

में यहां तुमसे पंजाब के फ़ौजी क़ानून की भयंकरताओं का जिक न करूँगा। अभूतसर के जिल्पांवाला बाग्न में १३ अप्रैल को जो क़त्लेआम हुआ उसे सारी दुनिया जानती है। वहाँ उस मौत के पिजडे में, जिससे भागने या बचने का कोई रास्ता न था, हजारों आदमी मारे गये और जलमी हुए। अमृतसर लफ्ज ही 'क़त्लेआम' का समा-नार्थवाची होगया है। यह हत्याकाण्ड तो बुरा था ही, पर सारे पंजाब में ऐसी और भी, और इससे भी अधिक लज्जाजनक, बातें हुई।

इतने वर्यों के बाद भी इस सब बर्बरता और भयंकरता को क्षमा कर देना मुश्किल है, फिर भी इसे समझने में कोई मुश्किल नहीं है। अपनी हुकुमत के तरीके या स्वभाव के कारण हिन्दुस्तान में अंग्रेज सदा यह महसूस करते हैं कि वे किसी ज्वालामुखी के किनारे पर बैठे हुए हैं। उन्होंने हिन्दुस्तान के दिल व दिमाग्र को बहुत कम समझा है और समझने की कोशिश भी शायव ही कभी की है। वे अपने लम्बे-चौडे और जटिल संगठन और उसके पीछे की फ़ौजी ताक़त पर विश्वास रखकर अपनी जिन्दगी अलग बसर करते रहे हैं। पर उनके सारे विश्वास के पीछे सदा किसी अज्ञात चीज का भय है और डेढ़ सौ वर्षों की हरुमत के बाद भी हिन्द्रस्तान उनके लिए एक अज्ञात प्रदेश है। उनके मन में १८५७ के ग्रदर की स्मृतियाँ ताजा हैं और वे महसूस करते हैं कि जैसे वे एक अजीब, अपिरचित और विरोधी देश में रहते हैं जो किसी भी वक्त उनपर टूट सकता और उनके ट्कडे-ट्कडे कर दे सकता है। उनके खुपालात की यह आम बुनियाद है। जब उन्होंने एक ऐसा बड़ा आन्दोलन देश में उठते हुए देखा जो उनके खिलाफ़ था, तो उनकी शंका बढ़ गई। जब १० अप्रैल को अमृतसर में हुए खुनी कारनामों की खुबर पंजाब के बडे-बडे अधिकारियों के पास लाहौर पहुँची तो वे स्थिर न रह सके। उन्होंने समझा कि १८५७ के ग्रवर की तरह यह भी बडे पैमाने पर होनेवाली खुनी बग्रावत है और सब अंग्रेजों की जान खतरे में है। उन्हें खुन दिखाई दिया और इतिलए उन्होंने जनता पर आतंक पैदा करना चाहा । जालियाँवाल:-

बाग्र का हत्याकाण्ड, फ़ौजी कानून और बाद की घटनायें उनकी इसी मानसिक स्थिति रुख का परिणाम थीं।

कोई एक डरे हुए आदमी के बुरे बर्ताव को, फिर चाहे उसके डर का कोई वास्तिविक कारण न भी हो, समझ सकता है, यद्यिप उसे माफ़ नहीं कर सकता। पर इससे भी ज्यादा हैरत और गुस्सा हिम्दुस्तान को इस बात पर हुआ कि जनरल डायर ने, जो अमृतसर में हुई गोलीबारी और हजारों जल्मी आदिमयों के प्रति जंगली उपेक्षा या लापरवाही के लिए जिम्मेदार था, कई महीने बाद भी बड़े अपमानजनक ढंग से अपने किये हुए कामों को ठीक बताया। जल्मी आदिमयों के प्रति उसने अपनी उपेक्षा के बारे में कहा—''यह मेरा काम नहीं था।'' इंग्लेण्ड में कुछ आदिमयों और सरकार ने डायर की बड़ी हलकी आलोचना की थी। पर ब्रिटिश शासक-वर्ग का सामान्य दल हाउस माँ. त लाड्में (पालंमेण्ट की सरदार सभा) की बहस में दिखाई पड़ा, जिसमें जनरल डायर की प्रशंसा की झड़ी लगा दी गई। इन सब बातों ने हिम्दुस्तान में गुस्से की आग को तेज रक्खा और पंजाब के जुल्मों को लेकर सारे देश में कटुता छा गई। सरकार और कांग्रेस दोनों ने जांच-कमेटियां बैठाई कि वे पता लगावें कि पंजाब में असल में क्या घटनायें हुई। देश ने उनकी रिपोर्ट का इन्तजार किया।

उस साल से १३ अप्रैल हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय दिवस रहा है और ६ अप्रैल से १३ अप्रैल, यानी आठ दिन तक, राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है। अब जालियाँ-बाला बाग़ एक राजनैतिक तीर्थ बन गया है। इस वक्त यह बड़ी ख़बसूरती के साथ बनाया गया बाग़ है और इसकी ज्यादातर पुरानी भयंकरता दूर हो गई है, पर स्मृतियाँ बहाँकी हवा में अब भी छा रही हैं।

विचित्र संयोग से उस साल, दिसम्बर १९१९ में, कांग्रेस अमृतसर में हुई। वादू इसके सभापित थे और इसके सबसे नन्हे दर्शकों में से एक इन्दिरा प्रियर्वाज्ञानी भी थी! इस कांग्रेस में कोई महत्वपूर्ण निश्चय नहीं हुआ, क्योंकि जांच-कमेटियों की रिपोर्ट और नतीजे का इन्तजार था। पर यह साफ़ जाहिर था कि कांग्रेस बवल गई है। अब उसका एक सार्वजनिक रूप होगया था और इसमें एक नई और कुछ पुराने कांग्रेसमैनों के लिए ख़तरनाक या चिन्ता-जनक ताक़त आगई थी। उसमें लोकमान्य तिलक भी आये थे, जो सदा की तरह किसी तरह का समझौता करने या झुकने के ख़िलाफ़ थे। यह कांग्रेस में उनका आख़िरी आना था, क्योंकि दूसरी कांग्रेस के पहले ही उनकी मृत्यु होनेवाली थी। उसमें बापू थे, जो सर्वसाधारण में लोकप्रिय थे और कांग्रेस और भारतीय राजनीति पर अपने प्रभुत्व के लम्बे युग की शुरुआत कर रहे थे। इस कांग्रेस में जेलों से छूटे हुए वे बहुतेरे नेता आये थे, जिन्हें

क्रौजी क्रानून के दिनों में षड्यंत्र के भयंकर मुक्तवमों में फँसाकर लम्बी सजायें दी गई थीं पर क्षमादान मिलने से छोड़ दिये गये थे। इनमें मशहूर अलीवन्थ (स्व० मौलाना मुहुम्मदअली और शौक्रतअली) भी थे जो कई वर्षों की नजरबन्दी के बाद हाल में ही छोड़े गये थे।

दूसरे साल कांग्रेस ने ग्रोता मारा और बापू का असहयोग का कार्यक्रम मंजूर किया । कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ, जिसमें यह पास हुआ और बाद में नागपूर के सालाना जलसे में पक्के तौर पर स्वीकार किया गया। यह कार्यक्रम पंजाब और ख़िलाफ़त के जुल्मों को दूर करने के आधार पर बनाया गया था और बाद में उनके साथ स्वराज्य का प्रश्न भी जोड़ दिया गया। पंजाब के जुल्मों को दूर करने का मतलब वहाँके क़सूरवार अफ़सरों को सजा देना था। लड़ाई का तरीक़ा बिलकूल शान्तिपूर्ण--या जैसाकि उसे कहते थे आहिसात्मक--था और सरकार को उसके शासन और हिन्द्स्तान के शोषण में मदद देने से इनकार करना इसका आधार था। विदेशी सरकार से मिले हुए ख़िताबों, सरकारी उत्सवों अदालतों, सरकारी स्कुलों और कालेजों और माण्टेगु-चेम्सफोर्ड सुधारों के मुताबिक बनी नई कौंसिलों का बायकाट इसमें शामिल था। वकीलों को भी अदालतों का बायकाट करना था। यह तजवीज की गई थी कि बाद में दीवानी और फीजी नौकरियों का भी बायकाट किया जायगा और टंक्स देने से इनकार कर दिया जायगा। रचनात्मक काम की दिशा में चर्खा और खादी का प्रचार और सरकारी अदालतों की जगह पंचायतें क्रायम करना रक्खा गया। और बडी महत्वपूर्ण बातें, जिनपर जोर दिया गया, हिन्दू-मुस्लिम एकता और हिन्दुओं के बीच से छुआछुत को दूर करना था।

कांग्रेस ने अपना विधान भी बदल बिया और कुछ काम करनेलायक संस्था बन गई। उसने सर्वसाधारण के लिए अपनी सबस्यता का दरवाजा भी खोल विया।

अभीतक कांग्रेस जो कुछ करती रही थी उससे यह कार्यकम बिलकुल ही जुदा था। बिल्क सारी दुनिया के लिए यह एक नई बात थी, क्योंकि दक्षिण अफरीका में जो सत्याग्रह हुआ था उसका द्रष्टिकोण और क्षेत्र बहुत छोटा था। अब इस कार्यक्रम का मतलब कुछ लोगों के लिए——जैसे वकीलों, जिन्हें वकालत छोड़ने को कहा गया था, और विद्यार्थियों, जिन्हें अपने कालेजों का बायकाट करना था, के लिए——तुरन्त बहुत बडी क़ुरबानी करना था। इसकी जाँच करना भी मुश्किल था, क्योंकि तुलना के लिए कोई पैमाना न था। इसमें ताज्जुब की बात नहीं कि पुराने और अनुभवी कांग्रेस-नेता इसमें शामिल होने से हिवकिचाये और शंकित होउठे। उनमें सबसे बढ़े नेता लोकमान्य तिलक थे, जिनकी मृत्यु कुछ ही पहले हो चुकी थी। दूसरे ६डे

कांग्रेस-नेताओं में से सिऊं बादू ने आन्बोलन की शुरुआत में गांधीजी का समर्थन किया। पर औसत कांग्रेसमैन, मामूली आवमी या सर्वसाधारण जनता के उत्साह के बारे में कोई सन्वेह न था। बापू जैसे उन्हें बहा या उड़ा ले गये या उनपर कोई जादू कर विया। सर्वसाधारण ने 'गांधीजी की जय' के नारे से आसमान गुंजाकर अहिसात्मक असहयोग के नये सिद्धान्त के प्रति अपनी मंजूरी जाहिर की। मुसलमान भी औरों की तरह उत्साह से भर रहे थे। अलीबन्धुओं के नेतृत्व में खिलाफ़त कमेटी ने इस प्रोग्राम को कांग्रेस के भी पहले मान लिया था। जल्ब ही सर्वसाधारण के उत्साह और आन्बोलन की शुरू की कामयाबियों को वेखकर ज्यादातर पुराने कांग्रेस-नेता इसमें आ गये।

में इन ख़तों में, इस आन्वोलन के गुण-वोष अर्थात् अच्छाइयों और ख़राबियों, या इसके पीछे के तत्त्वज्ञान की जाँच नहीं कर सकता। यह एक बड़ा पेचीवा सवाल होगा। और शायव इसके जन्मवाता गाँधीजी के सिवा बूसरा कोई अच्छी तरह या संतोष-जनक रीति से इसे नहीं कर सकता। फिर भी हमें बाहरी आवमी की निगाह से इसे वेखना चाहिए और यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि यह इतनी तेखी और कामयाबी के साथ क्यों फैल गया।

विदेशी शोषण में सर्वसाधारण जनता पर पडनेवाले आर्थिक बोझ या दबाव और दिन-पर-दिन उनकी बिगड्ती हुई हालत और मध्यम वर्गों में बढ़ती हुई बेकारी की चर्चा में तुमसे कर चुका हैं। इसके लिए उपाय क्या था ? राष्ट्रीयता के बढ़ने से लोगों का ध्यान राजनैतिक स्वतंत्रता की तरफ़ गया। लोगों ने समझा कि आजादी की सिफ़ं इसीलिए जरूरत नहीं है कि आश्रित और गुलाम होना बेइज्जती और शर्म की बात है; वह सिर्फ़ इसीलिए जरूरी नहीं है कि तिलक के लफ्जों में 'वह हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है और हमें उसे हासिल करना चाहिए', बल्कि अपनी क़ौम या राष्ट्र पर ग्ररीबी का जो बोझ है उसको कम करने के लिए भी उसकी जरूरत है। जाहिर था कि चपचाप बैठकर इस उम्मीव के साथ उसका इन्तजार करने से कि वह अपने-आप आ जायगी, वह नहीं मिल सकती। इसके साथ यह बात भी साफ़ जाहिर थी कि सिर्फ़ विरोध और प्रार्थना करने के तरीक़े, जिसपर कभी कम कभी जरा ज्यादा जोश से कांग्रेस अभीतक चल रही थी, एक क़ौम के लिए न सिर्फ़ उसकी मर्यादा या इज्खत के प्रतिकुल थे बल्कि फ़िजूल और बेअसर भी थे। इतिहास में ऐसे तरीक़ों से काम-याबी हासिल करने या शासन और सुविधा-प्राप्त वर्ग को अपनी सत्ता छोड्ने पर मजबूर करने की कोई मिसाल न थी। इतिहास ने तो हमें बताया कि गुलाम क्रौमों या वर्गों को उनकी आजादी हिंसात्मक विद्रोह यानी खुनी बलवों और बग्रावत से ही हासिल हुई है।

पर सशस्त्र विद्रोह का हिन्दुस्तानी क्रौम के लिए कोई सवाल ही न था। हम निरस्त्र थे और हममें से ज्यादातर लोग हिथायों का इस्तेमाल करना भी नहीं जानते थे। इसके अलावा, हिंसात्मक संघर्ष या लड़ाई में ब्रिटिश सरकार या किसी भी राज्य की संगठित शक्ति उससे कहीं ज्यादा थी जितनी उसके खिलाफ़ खड़ी की गई कोई ताक़त होती। फ्रौजों में बलवा हो सकता था। पर निरस्त्र क्रौम बग़ावत नहीं कर सकती थी और न हथियारबन्द दलों और ताक़तों का सामना कर सकती थी। दूसरी तरफ़ व्यक्तिगत आतंकवाद यानी कुछ अफ़सरों को बम या पिस्तौल से मार डालना एक दिवालिये का कार्यक्रम था। यह जनता को नैतिक दृष्टि से गिरानेवाला था और यह सोचना महज्ज ख़ामख़याली था कि यह एक जवरदस्त संगठित सरकार को हिला सकता है—फिर व्यक्तियों को वह चाहे कितन। ही भयभीत क्यों न कर दे। जैसा कि मेंने नुम्हें बताया है, इस तरह व्यक्तिगत हिसा रूसी कान्तिकारियों को भी छोड़ देनी पड़ी थी।

तब क्या बचता था ? रूस अपनी क्रान्ति में कामयाब हो चुका था और उसने मजदूरों का एक प्रजातंत्र क्रायम कर लिया था। उसका तरीक्रा फ़ौज की मदद से सर्वसाधारण की लड़ाई का तरीक्रा था। पर रूस में भी सोवियटों को कामयाबी उस वक्त हासिल हुई थी जब महायुद्ध के कारण देश और पुरानी सरकार तहस-नहस हो रही थी और मुखालफ़त के लिए कुछ बचा न था। इसके अलावा उस जमाने में हिन्दुस्तान में बहुत थोडे लोग रूस या मार्क्सवाद के बारे में कुछ जानते या मजदूरों और किसानों के दृष्टिकोण से कुछ सोचते थे।

इसलिए इन सब तरीक़ों से हम कहीं न पहुँचते थे और इस बेइज्जती की गुलामी की असह्य हालत से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता था। जो लोग भावुक थे वे बडी जबरदस्त बेचारगी और मायूसी महसूस करते थे। यह वक्त था जब गांधीजी ने अपना असहयोग का कार्यक्रम पेश किया! आयर्लेण्ड के सिनफीन की तरह इसने हमें अपने पैरों खड़ा होना और अपनी ताक़त का निर्माण करना सिखाया और जाहिर था कि सरकार पर बबाव डालने का यह एक बड़ा प्रभावशाली तरीक़ा है। सरकार हिन्दु-स्तानियों के सहयोग, फिर चाहे वह सहयोग अपनी इच्छा से हो या अनिच्छा से हो, पर ही ज्यादातर खड़ी थी और अगर वह सहयोग हटा लिया जाय और बायकाट पर अमल किया जाय तो सैद्धान्तिक दृष्टि से यह बिलकुल मुमकिन था कि सरकार का सारा ढाँचा बैठ जाय। मगर असहयोग वहाँतक न पहुँचे तो भी इसमें कोई शुबहा न था कि वह सरकार पर जबरदस्त बबाव डाल सकता और साथ-साथ जनता की ताकृत बढ़ा सकता है। यह पूरे तौर पर शान्तिपूर्ण था। फिर भी यह सिर्फ़ एक अप्रतिरोध (Non-Resistance)

नहीं था। सत्याप्रह अन्याय या जुल्म के प्रतिरोध का एक निश्चित, यद्यपि अहिंसासमक, तरीक़ा था। असल में यह एक शान्तिपूर्ण बगावत थी, युद्ध-कला का एक सबसे
सभ्य तरीका था, और फिर भी राज्य के लिए खतरनाक था। यह सर्व-साधारण
के लिए अपनी ताक़त पहचानने और अपने अस्तित्व की रक्षा करने का एक
प्रभावशाली रास्ता था और हिन्दुस्तानी जनता या क़ौम की विशेष प्रतिभा के
अनुकूल था। यह हमारी स्थिति या बर्ताव को बहुत अच्छा रखता था और विरोधी या
बुश्मन को ग़लती में डाल देता था। इसने हमारा वह भय दूर कर दिया था जो हमें
कुचल रहा था और हम शासकों से इतनी निडरता से आंखें मिलाकर देखने लगे जैसा
हमने कभी न देखा था और उनसे अपने दिल की बातें पूरे तौर पर और साफ़-साफ़
करने लगे। हमारे मन से एक बड़ा बोझ उठ गया और बोलने और काम करने की
आजादी ने हमें आत्मिवश्वास और शक्ति से भर दिया। फिर शान्तिपूर्ण तरीक़ के
कारण वह भयंकर रूप से कटु जातीय और राष्ट्रीय घृणा कंफी हद तक रक गई जो
ऐसी लड़ाइयों के साथ हमेशा पैदा होती और बढ़ती है, और इससे आख़री निबटारा
आसान होगया।

इसलिए इसर्ने ताज्जुब की कोई बात नहीं कि असहयोग के इस कार्यक्रम ने, जिसके साथ गाँधीजी का महान् व्यक्तित्व था, देश की कल्पना को ही जगा दिया और उसे आशा से भर दिया। यह फैलता गया और इसके स्पर्श से पुरानी कमजोरियाँ दूर होगईं। नई काँग्रेस ने देश के ज्यादातर शक्तिमान तत्त्वों को अपनी तरफ खींच लिया और उसकी ताकृत और मर्यादा बढ़ गई।

इस दरिमयान नये माण्टेगू-चेम्सफोर्ड सुधारों के मृताबिक नई कौंसिलें और असेम्बलियां बन चुकी थीं। माडरेटों ने, जो अब लिबरल नाम से पुकारे जाते हैं, उनका स्वागत किया था और उनमें मिनिस्टरी और दूसरे अधिकार के ओहवों को मंजूर कर लिया था। वे अमली तौर पर क्रीब-क्रीब सरकार में ही घुल-मिल गये थे और उनके पीछे जनता का बल न था। काँग्रेस ने इन कौंसिलों का बायकाट किया था, इसलिए देश में उनकी तरफ बहुत कम ध्यान दिया गया। सबकी आँखें बाहर गाँवों और शहरों में होनेवाली लड़ाई की तरफ लगी हुई थीं। पहलीबार बहुत बडी तावाब में कांग्रेस-कार्यकर्ता गाँवों में पहुँचे थे। वहां कांग्रेस कमेटियां क्रायम की थीं, और गाँव वालों की राजनैतिक जागृति में मबब कर रहे थे।

मामला तूल पकड़ गया था और लाजिमी तौर पर विसम्बर १९२१ में भिड़न्त होगई। यह मौक्रा प्रिंस ऑफ़ वेल्स के हिन्दुस्तान आने का था। इस आगमन का काँग्रेस ने बायकाट किया था। सारे हिन्दुस्तान में बहुत बडी तावाद में गिरफ्तारियाँ हुई और

हजारों राजनैतिक क्रींदियों से जेलें भर गईं। हममें से ज्यादातर लोगों को जेल के अस्दर का पहला अनुभव उसी वक्त हुआ। यहाँतक कि कांग्रेस के निर्वाचित अध्यक्ष देशबन्ध चित्तरंजन वास भी गिरफ्तार कर लिये गये और अहमबाबाद का कांग्रेस-अधिवेदान उनकी जगह हकीम अजुमलखाँ की सदारत में हुआ। पर गाँथीजी उस वक्त गिरफ्तार नहीं किये गये और आन्दोलन बढ़ता गया । उन लोगों की तादाद जो अपनेकी गिर-फ्तारी और जेल के लिए पेश कर रहे थे, उससे हमेशा ज्यादा रही जितने कि गिरफ्तार किये जाते थे। चूंकि मशहूर नेता और कार्यकर्ता जेल भेज दिये गये, इसलिए नये, अनुभव-होन और कभी-कभी अवांछनीय आदिमयों ने (यहाँतक कि खुकिया पुलिस के आदिमियों ने भी ! ) उनका स्थान ग्रहण किया; इससे कुछ अव्यवस्था और हिंसा भी हुई। १९२२ के शुरू में, युक्तप्रान्त में गोरखपुर के नजबीक चौरी-चौरा में किसानों की एक भीड़ और पुलिस के बीच भिड़न्त होगई। किसानों ने पुलिस चौकी को, जिसके भीतर कुछ पुलिस सिपाही भी थे, जला दिया । बापू को इस और दूसरी चन्द घटनाओं से बहत दू:ख हुआ, क्योंकि इनसे मालुम होता था कि आन्दोलन हिंसात्मक होता जा रहा है। इसलिए, उनकी राय मानकर, काँग्रेस-कार्यसमिति ने असहयोग का क्रानुन तोडनेवाला कार्यक्रम स्थगित कर विया। इसके थोडे ही विनों बाद खुद बापू भी गिरफ्तार कर लिये गये, उनपर मुकदमा चला और उन्हें ६ वर्ष की सजा दी गई। यों असहयोग-आन्दोलन की पहली अवस्था खत्म हुई।

### : १६१ :

## उन्नीस सौ बोस के बाद का भारत

१४ मई, १९३३

जब १९२२ ई० में सिवनय अवज्ञा स्थिगित कर वी गई तब असहयोग-आन्वो-लन की पहली अवस्था ख़त्म हुई; पर, उसके स्थिगित कर विए जाने से, बहुत-से कांग्रेस-मैनों को बड़ा असन्तोष हुआ। बहुत बड़ी जागृति होगई थी और क़रीब-क़रीब तीस-हजार आवमी क़ानून तोड़ कर जेल गये थे। क्या इन सब बातों का कुछ विचार नहीं करना था और क्या आन्वोलन को एकाएक, बिलकुल बीच में, उद्देश्य पूरा होने के पहले, सिर्फ इसलिए स्थिगत कर वेना था कि कुछ जोशीले किसानों ने चौरीचौरा में बुरा बर्ताव किया था? आन्वोलन का उद्देश्य ख़िलाफ़त और पंजाब के जुल्मों और अन्यायों को ठीक करवाना और स्वराज्य हासिल करना था। ख़िलाफ़त का सवाल कुर्की में होनेवाली बटनाओं और कमालपाशा की कारगुजारियों से अपने आप ख़स्म होगया था। पंजाब का सवाल स्वराज्य के बड़े सवाल में मिल गया था; पर स्वराज्य अब भी बहुत हूर था। दिल्ली और मुक्तिलिफ़ सुबों में खिलीने-सी काँसिलें थीं, जिनका काँग्रेस ने बायकाट किया था। इन काँसिलों के पास बहुत कम असली ताक़त थी; उनके कुछ सदस्य सरकारी अधिकारी थें, कुछ सरकार के नामजद किये हुए थें, और चुने हुए सदस्य भी सीमित मताधिकार यानी थोड़े वोटरों की राय से चुने गये थे। तब क्या किया जाता? उस वक्त गाँधीजी भी जेल में थे।

काँग्रेस ने इस सवाल पर गौर करने के लिए 'सिविल डिसओबिडियंस इनक्यायरी कमेटी' यानी 'सिवनय अवन्ना जाँच सिमिति' नाम की एक कमेटी नियुक्त की ।
सारे हिन्दुस्तान का दौरा करने और लम्बे बहस-मुबाहसे के बाद कमेटी ने जो रिपोर्ट
पेश की उसकी वजह से काँग्रेस एक-दूसरे का विरोध करनेवाले दो दलों में बॅट गई ।
एक दल जिसे परिवर्तनवादी दल कहा जाता था, असहयोग के बायकाट वाले कार्यकम में तब्दीली करने का तरफ़दार था और चाहता था कि कोंसिलों का बायकाट उठा
लिया जाय; यानी वे कांग्रेसवालों के नई असेम्बिलियों और कोंसिलों में जाने के तरफ़दार थे। उनका कहना था कि कांग्रेसवालों को वहाँ सरकार से सहयोग करने के लिए
नहीं बिल्क कोंसिलों के अन्दर से सरकार के काम में अडंगा डालने के लिए जाना चाहिए।
दूसरा यानी अपरिवर्तनवादी दल इस तब्दीली के ख़िलाफ़ था। चूकि शुरू में कांग्रेस में
अपरिवर्तनवादियों का बहुमत था, इसिलए कोंसिलों पर कब्जा करने के तरफ़दार दूसरे
दल ने कांग्रेस के अन्दर दूसरी एक पार्टी कायम की। इसका नाम 'स्वराज्य दल'
रक्खा गया और इसके मुख्य जन्म दाता देशबन्ध चित्तरजन दास और दादू थे। समय
पाकर इस दल का प्रभाव बढ़ गया और उसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया।

इस स्वराज्य वल को १९२३ के चुनाव में काफ़ी कामयाबी हासिल हुई और सभी कौंसिलों में स्वराजी बडी तादाव में चुने गये। पर सरकारी और नामजब सवस्यों की भारी तादाव के कारण बहुत ही कम कौंसिलों में उनका स्पष्ट बहुमत हो सका। इसलिए उन्होंने कौंसिल के अन्वर अपने काम के लिए और वलों से बोस्ती करनी शुरू की। इसका मतलब उन वलों के साथ समझौता और राजनैतिक सौंदा हुआ जो ज्यादा नरम थे और उतनी दूर तक जाने को तैयार न थे। इसका मतलब अरुचिकर समझौता और आदशों का झुकाना था। इसका मतलब उन स्वराजी सबस्यों का, जो कौंसिलों में गये थे, सर्वसाधारण जनता की आवाज से बिछुड़ना भी था, क्योंकि वे अपनी नकली पार्लमेंण्टों के तौर-तरीकों और छोटी-मोटी चालों में ज्यादा फँसते गये। उन्होंने कुछ जोरदार प्रस्ताव पास किये और साल का बजट पास करने से इन्कार कर दिया। सरकार ने उनके प्रस्तावों की उपेक्षा की और वाइसराय ने

बजट को सर्टीफाई यानी मंजूर कर लिया। ताकृत प्रस्तावों और वोटों का विषय नहीं थी, वह दूसरी बातों पर आश्रित थी। स्वराजी प्रस्तावों ने बडी हलचल पैदा की; पर यह चाहिर होगया कि उन पर जोर डालने या उन्हें पास कराने के लिए कुछ और भी करना पडेगा।

१९२० के बाद के जमाने में हिन्दुस्तान को जो मुख्तलिफ़ ताकतें और आन्दोलन हिला रहे थे, उन्हें समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल हिन्दू-मुस्लिम सवाल था। तनातनी बढ़ रही थी और उत्तरी हिन्दुस्तान में मस्जिदों के आगे बाजा बजाने के हक जैसे छोटे सवालों पर कई जगह दंगे हो चुके थे। असह-योग के जमाने की उस दर्शनीय एकता के बाद यह एक अजीब और आकस्मिक परि-वर्तन था। यह कैसे होगया और उस एकता का आधार क्या था?

राष्ट्रीय आन्दोलन का आधार मुख्यतः आर्थिक मुसीबत और बेकारी था। इस-की वजह से सभी वर्गों में ब्रिटिश सरकार के ख़िलाफ़ एक सामान्य भावना और स्व-राज्य की स्पष्ट इच्छा पैदा होगई थी। यह विरोधी भाव ही जुदा-जुदा वर्गी के बीच एक मिलानेवाली कडी था। इसलिए सबने मिलकर आन्दोलन किया। पर इन विविध वर्गों का उद्देश्य अलग-अलग था। हर जमात के लिए स्वराज्य का एक जुदा अर्थ था--बेकार मध्यम वर्ग नौकरी या धन्धा चाहता था, किसान जमींदार द्वारा थोपे हुए अपने अनेक बोझों से राहत चाहता था, इसी तरह अलग-अलग जमातें अलग-अलग बातें चाहती थीं। मुसलमान इन सवालों पर एक मजहबी जमात की नजर से देखते हुए शामिल हुए थे। खास तौर पर ख़िलाफ़त के लिए उनकी जमात-की-जमात आन्दोलन में आ गई थी। यह एक शुद्ध मजहबी सवाल था, जिससे सिर्फ़ मुसलमानों पर असर पड़ता था। जो मुसलमान नहीं थे उनका इससे कुछ मतलब न था। पर बापू ने इसको ग्रहण किया और दूसरों को भी इसके ग्रहण करने को उत्साहित किया, क्योंकि वह मुसीबत में पडे भाई की मदद करना अपना फ़र्ज समझते थे। इससे उन्होंने हिन्दू-मुसलमानों को नजदीक लाने की भी उम्मीद की थी। इस तरह आम तौर पर मुसलमानों का दृष्टिकोण मुस्लिम राष्ट्रीयता या मुस्लिम अन्तर्राष्ट्रीयता का वृष्टिकोण था, सच्ची राष्ट्रीयता का नहीं । हाँ, उस वक्त इन दोनों तरह की राष्ट्रीयताओं के बीच की कशमकश जाहिर नहीं थी।

दूसरी तरफ़ राष्ट्रीयता की हिन्दू धारणा निश्चितरूप से हिन्दू राष्ट्रीयता की भावना थी। इस मामले में हिन्दू राष्ट्रीयता और सच्ची राष्ट्रीयता के बीच ठीक-ठीक रेखा खींचना आसान नहीं था। बोनों एक-दूसरे से घुल-मिल गई थीं, क्योंकि सिफ्नं हिन्दुस्तान ही हिन्दुओं का एक देश है और यहाँ उनका बहुमब है। ईसलिए हिन्दुओं

के लिए मुसलमानों की बनिस्बत पूर्ण राष्ट्रवादी की शक्ल में जाहिर होना ज्यादा मुमकिन था, हालांकि हरेक अपनी खास तरह की राष्ट्रीयता का हामी था।

तीसरे वह चीज थी जिसे सच्ची या भारतीय राष्ट्रीयता कहा जा सकता है और जो उत्पर बताई हुई बोनों मजहबी और साम्प्रवायिक राष्ट्रीयताओं से बिलकुल एक जुवा चीज थी। यह उस तरह की राष्ट्रीयता थी जो पिश्चमी देशों में दिखाई पड़ती है और ठीक-ठीक कहें तो यही एक रूप है जिसे आजकल के अर्थ में राष्ट्रीयता कहा जा सकता है। इस तीसरी जमात में हिन्दू, मुसलमान और दूसरे लोग भी थे। १९२० से १९२२ तक, असहयोग आन्दोलन के जमाने में ये तीनों जमातें या तीनों तरह की राष्ट्रीयतायें एकसाथ मिल गई थीं। तीनों रास्ते अलग-अलग थे, पर थोडी देर के लिए समानान्तर बौड़ रहे थे।

१९२१ के सामूहिक आन्दोलन से ब्रिटिश सरकार हैरत में आगई। उसे इसका नोटिस काफ़ी पहले मिल चुका था, पर वह यह नहीं सोच सकी कि इसके साथ क्या सलूक करना चाहिए या इसे कैसे सम्हालना चाहिए। उसने देखा कि वह अपनी गिरफ्तारी और सजा के पुराने सीधे तरीक़े से इसे दबा नहीं सकती, क्योंकि कांग्रेस खुद यही बात (गिरफ्तारी या सजा) चाहती थी। इसलिए उसके ख़ुफिया विभाग ने अन्दर से कांग्रेस को कमजोर करने का तरीक़ा निकाला। पुलिस एजेण्ट और ख़ुफिया विभाग के आदमो कांग्रेस कमेटियों में पहुँचे और झगड़ा पैदा कर दिया। उन्होंने हिसा को उत्तेजना दी, जिससे असहयोग के शान्तिपूर्ण उपायों में बाधा पड़ी और अध्यवस्था पैदा होगई। इस विचित्र तरह की शान्तिपूर्ण लड़ाई और हिसा को साथ-साथ चलाना साफ़-साफ़ नामुमिकन था। हरेक दूसरे में दखल डालती थी या दूसरे के काम में दिकक़त पेश करती थी। सरकारी अधिकारियों और ख़ुफ़िया विभाग का दूसरा तरीक़ा यह था कि वे साधुओं और फ़क़ीरों के वेश में अपने ख़ुफ़िया एजेण्टों को साम्प्रदायिक झगड़े और दंगे खड़े करने को भेजते थे।

ऐसे उपाय सदा ही उन सरकारों द्वारा किये जाते हैं जो जनता की स्वीकृति के बग्रेर खबरदस्ती उसपर हुकूमत करती हैं। साम्प्राज्यवादी सरकारों का कार-बार उन्हींके भरोसे चलता है। ऐसे उपायों को कामयाबी हासिल होती है, इससे जनता की कमजोरी और पिछडे होने का ही ज्यादा सबूत मिलता है, सरकार की गुनहगारी का उतना नहीं। दूसरे देश की जनता में भेद पैदा कर देना और उन्हें एक-दूसरे से लड़ाकर और यों कमजोर करके उनका शोषण करना खुद ही बड़प्पन और श्रेष्ठतर या बेहतर संगठन की निशानी है। यह नीति तभी कामयाब हो सकती है जब दूसरे पक्ष में फूट और झगडे हों। यह कहना कि ब्रिटिश सरकार ने हिन्दुस्तान में हिन्दू-मुस्लिम सवाल पैदा किया, साफ़तौर पर झूठ होगा; पर उसने इसे क्रायम रखने या दोनों जातियों के मेल को अनुत्साहित करनें की जो लगातार कोशिश की है, उसकी उपेक्षा करना भी ग़लत होगा।

असहयोग-आन्दोलन के स्थिगित कर विये जाने के बाद, १९२२ ई० में, ऐसी साजिशों के लिए जमीन अनुकूल थी। एक सख्त लड़ाई के बाद, जो बिना किसी नतीजे के एकाएक खत्म होगई, उसकी प्रतिक्रिया हो रही थी। तब वे मुख्तलिफ सड़कें, जो एक-दूसरे के समानान्तर चल रही थीं, एक-दूसरे से दूर होने और भिन्न दिशाओं में जाने लगीं। खिलाफ़त का सवाल अब था ही नहीं। हिन्दू और मुसलमान साम्प्र-वायिक नेता, जो असहयोग के जमाने में जनता के सामूहिक उत्साह से दब गये थे, अब मौक़ा देखकर फिर उठ खड़े हुए और सार्वजिनक जीवन में हिस्सा लेने लगे। मध्यमवर्ग के बेकार मुसलमानों ने महसूस किया कि हिन्दुओं ने सब नौकरियों पर क्रक्जा जमा रक्खा है और हमारे रास्ते में काँटें हैं। इसलिए उन्होंने अपने बारे में जुदा बर्ताव करने और हर चीज में अलग हिस्सा दिये जाने की माँग की। राजनैतिक दृष्टि से हिन्दू-मुस्लिम सवाल में नौकरियों का झगड़ा और मध्यम श्रेणी का सवाल था। पर इसका असर सर्वसाधारण पर पड़ा।

सब मिलाकर हिन्दू कुछ अच्छी हालत में थे। अंग्रेजी तालीम को जल्दी इिल्तियार करने की वजह से ज्यादातर सरकारी ओहदों और कामों पर वही नियुक्त हुए। वे मुसलमानों की बनिस्बत मालदार भी थे। गाँव का बेंकर या साहकार विनया था जो छोटे जमींदारों और काइतकारों का शोषण करता था और धीरे-धीरे उन्हें बिलकुल बेहाल या भिखमंगा कर देता था और तब ख़ुद उनकी जमीन पर क़ब्जा कर लेता था। बनिया हिन्दू और मुसलमान काइतकारों और जमीन वालों में कोई भेद नहीं करता और उनका एक-सा ही शोषण करता है, पर उसके मुसलमानों के शोषण ने, ख़ासकर उन सूबों में जिनमें किसान ज्यादातर मुसलमान थे, साम्प्रदायिक रुख इिल्तियार किया। मशीन की बनी चीजों ने संभवतः हिन्दुओं की बनिस्बत मुसलमानों पर ज्यादा चोट की, क्योंकि मुसलमानों में कारीगर ज्यादा थे। इन सब बातों ने हिन्दु-स्तान की दोनों बडी जातियों में कटुता बढ़ाने और उस मुस्लिम राष्ट्रीयता को मजबूत बनाने में मदद की जो देश की बनिस्बत जाति की तरफ़ देखती थी।

साम्प्रवायिक नेताओं की माँगें ऐसी थीं कि सच्ची राष्ट्रीय एकता की सारी उम्मीदों की जड़ पर चोट करती थीं। उन्हींके साम्प्रवायिक तरीक़े पर उनका मुकाबिला करने के लिए हिन्दू साम्प्रवायिक संस्था सामने आई। यद्यपि वे अपनेको सच्चे राष्ट्र-वादी—नेशनलिस्ट—कहते थे, पर दरअसल वे उतने ही संकीणं और साम्प्रवायिक

ये जितने कि दूसरे । उनकी राष्ट्रीयता हिन्दू छाप की थी । कुछ हद तक मालिक या खुशहाल (Haves) होने के कारण उन्होंने 'सर्वहारा' या साधनहीन (Have-nots) लोगों के साथ अपनी चीजों की शिरकत यानी बँटवारा करना नापसन्द किया । इसमें शक नहीं कि असल में मालदारों (Haves) की तो एक तीसरी ही पार्टी थी और वह शासक शक्ति यानी हुकूमत करनेवाली ताक़त थी । वह टुकडों पर की इस लड़ाई का मजा लेती और फ़ायदा उठाती थी और असली खाना उसीके हाथ रहता था।

र्सस्या की हैसियत से और सामूहिकरूप में कांग्रेस साम्प्रदायिक संस्थाओं से अलग रही, पर कांग्रेसमैनों में से बहुतों को उनकी छूत लग गई। असली राष्ट्रवादियों—नेशन-लिस्टों—ने इस साम्प्रदायिक पागलपन को रोकने की कोशिश की, पर उनको बहुत कम कामयाबी हुई और बडे-बडे दंगे हुए।

इस अंधाधंधी को बढ़ाने के लिए एक तीसरी तरह की वर्गीय राष्ट्रीयता या फिरक़ेवाराना क्रोमियत उठ खडी हुई। यह सिक्ख राष्ट्रीयता थी। गुजरे हुए जमाने में सिक्लों और हिन्दुओं के बीच का फ़र्क़ बहुत धुँथला था। राष्ट्रीय जागृति ने जानदार सिक्खों को हिला दिया और वे अपनी एक ख़ास और जुदा हस्तीके लिए कोशिश करने लगे। उनमें एक बहुत बडी तादाद भूतपूर्व सिपाहियों की थी और इन लोगों ने एक छोटी पर बहुत अच्छी तरह संगठित जाति को, जो हिन्दुस्तान की ज्यादातर जमातों की तरह बातुनी न थी बल्कि ऋियाशील थी, कटोर बना दिया। उनमें से ज्यादातर पंजाब में अपनी जमीन के मालिक किसान (जमींदार) थे और क़स्बों के बैकरों और शहरी स्वार्थों की वजह से उनपर मसीबत आती थी। अलग वर्ग की सरत में स्वीकार किये जाने की उनकी माँग के पीछे असली उद्देश्य यह था। शुरू में 'अकाली' आन्दोलन ने मजहबी सवालों या गुरुद्वारों की जायदाद पर क़ब्जा करने में दिलचस्पी लेनी शरू की । अकाली-आन्दोलन नाम इसलिए पड़ा कि सिखों में अकाली सबसे कियाशील और जोरवार थे। इस सवाल पर सरकार से उनकी भिडन्त होगई और अमतसर के नज़दीक 'गुरु-का-बाग्र' में उन्होंने साहस और सहनशीलता का अद्भुत दृश्य उपस्थित किया। पुलिस ने अकाली जत्थों को बडी बुरी तरह मारा, पर उन्होंने एक क्रदम पीछे न हटाया और न पुलिस पर हाथ चलाया। आखिरकार अकालियों की विजय हुई और गरुद्वारों और मठों पर उनका क़ब्जा होगया। तब वे राजनै-तिक क्षेत्र में आये और अपने लिए बडी-बडी मांगें करने में दूसरे साम्प्रदायिक वर्गों से होड़ करने लगे।

मुक्तिलिफ् जातियों या, जैसा मैंने कहा है, जातीय या वर्गीय राष्ट्रीयताओं की ये संकुचित साम्प्रदायिक भावनाएँ बडी दुःखद मालूम पड़ती थीं और सचमुच ही वैसी

थीं। फिर भी वे काफ़ी स्वाभाविक थीं। असहयोग ने हिन्दुस्तान को पूरी तरह से हिला दिया था और इन जातियों या वगों की जागृति और हिन्दू, मुसलमान और सिख राष्ट्रीयतायें उसका पहला नतीजा थीं। और भी बहुत-सी छोटी जमातें थीं जिनमें वेतना पैदा हुई। इनमें 'दिलतवगें' नाम से पुकारे जानेवाले लोग भी थे। ये लोग एक जमाने से ऊँचे दर्जे के हिन्दुओं के जिरये दबा दिये गये थे और ज्यादातर खेतों में काम करनेवाले बेजमीन मजदूर थे। यह स्वाभाविक था कि जब उनमें चेतना आई तब अपनी बहुतेरी वाधाओं या असमर्थताओं से छुटकारा पाने की जबरदस्त इच्छा भी उनमें पैदा हुई और उन हिन्दुओं के प्रति कट्तापूर्ण कोध उनमें भर गया जिन्होंने सिंदियों से उनको दबा रक्खा था।

हरेक जागृतवर्ग राष्ट्रीयता और देश-भिक्त की तरफ अपने ही स्वार्थों की रोशनी में देखता था। एक वर्ग या जाति हमेशा खुदगर्ज होती है, जैसे एक राष्ट्र भी स्वार्थी होता है, यद्यपि जाति या क्रौम में व्यक्ति निःस्वार्थ दृष्टिकोण रख सकते हैं। इस तरह हर वर्ग अपने हिस्से से बहुत ज्यादा चाहता था और संघर्ष का होना लाजिमी था। एक रुपबे को पच्चीस या तीस आनों में तक्रसीम करना मुमिकन नहीं है। ज्यों-ज्यों अन्तर्साम्प्रदा-यिक कटुता बढ़ी, हर वर्ग के ज्यादा जोशीले साम्प्रदायिक नेता आगे आते गये, क्योंकि गुस्से के वक्त हरेक वर्ग अपना प्रतिनिधि उसी आदमी को चुनता है जो अपने वर्ग की माँगों को सबसे आगे और ऊँची रखता है और दूसरे वर्गों को सबसे ज्यादा गाली दे सकता है। इससे मामला और ख़राब होजाता है। सरकार ने इस कशमकश को बहुत-से तरीक्रों से, ख़ास तौरपर उप्र साम्प्रदायिक नेताओं को उत्साहित करके, बढ़ाया। इस तरह जहर फैलता गया और हम ऐसे शैतानी घेरे में फँस गये जिससे निकलने का कोई रास्ता दिखाई न देता था। इसे हिन्दुस्तान में अल्पमत का सवाल कहा जाता था और यह स्वराज्य के लिए एक जबरदस्त बाड़ होगया था।

जब ये शक्तियाँ और विनाशक प्रवृत्तियाँ हिन्दुस्तान में बढ़ रही थीं, गांधीजी यरवडा-जेल में बढ़े खोर से बीमार पड़ गये और अपेंडिसाइटीज के लिए उनका आपरेशन हुआ। १९२४ के शुरू में वह जेल से छोड़ विये गये। साम्प्रवायिक झगडों से वह बढ़े दुखी थे और कई महीनों बाद होनेवाले एक दंगे से उनको इतना धक्का लगा कि उन्होंने इक्कीस बिन का अनशन किया। तुम उनके इस अनशन के बक्त बिल्ली में मौजूद थीं और शायद तुम्हें उसकी याद होगी। शान्ति क्रायम करने के लिए कई एकता-सम्मेलन हुए, पर उनका कोई ख़ास नतीजा न निकला।

इन साम्प्रदायिक झगडों और वर्गीय या जातीय राष्ट्रीयताओं का असर यह हुआ कि कांग्रेस और कौँसिलों की स्वराजपार्टी दोनों कमजोर होगई । स्वराज्य का आदर्श अंधेरे में पड़ गया, क्यों कि ज्यादातर लोग अपने-अपने वर्ग की भाषा में सोचते और बोलते थे। चूं कि काँग्रेस किसी भी वर्ग की तरफ़दारी करने से अपनेको बचा रही थी, इसलिए उसपर सम्प्रदायवादियों द्वारा हर तरफ़ से हमला हो रहा था। यहाँ-तक कि अख़ीर में कांग्रेस के कितने ही मशहूर कार्यकर्ता भी साम्प्रदायिक राजनीति में फँस गये। इन दिनों कांग्रेस का ख़ास कार्यक्रम शान्ति के साथ संगठन करना और खादी का था और इसने उसे किसान जनता के सम्पर्क में रक्खा।

असेम्बली और कॉंसिलों के स्वराजी या कांग्रेस बल और भी ज्यादा गिर गये। क्योंकि आम जनता का जीवनदायी स्पर्श उनसे छूट गया था। साम्प्रदायिक झगडे ने उन्हें कमचोर कर बिया, पर कौंसिलों के सवस्यों के सामने सरकार जो बहुत तरह के प्रलोभन बराबर रख रही थी वे उनके लिए इससे भी ज्यादा ख़तरनाक साबित हुए। उनके सामने न सिर्फ़ मिनिस्टरी और ओहदे थे, बिल्क बेशुमार कमेटियों और कमीशनों की मेम्बरी और सरकारी ख़र्चे से कभी-कभी योरप की सैर कर आने का प्रलोभन भी था। काँग्रेस ने मिनिस्टरी और बूसरे पदों का बायकाट किया था और वह आख़ीर तक इस नीति पर उटी रही। पर दूसरे मामलों में इसमें भी कमजोरी आगई और एक क़दम के बाद दूसरा क़दम बढ़ता गया। कौंसिलों के बहुत-से काँग्रेसी सदस्यों ने अपनी स्थित का, जिसे उन्होंने काँग्रेस की मदद के जिरये हासिल किया था, अपने निजी फ़ायदे के लिए नाजायज इस्तेमाल किया। कुछ ने, योरप के मजदूर नेताओं की तरह, उन ऊंचे सरकारी ओहदों तक पहुँचने के लिए इससे सीढी का काम लिया जहां से वे काँग्रेस-आन्दोलन को कुचलने में सरकार की मदद करते!

राबर्ट ब्रार्जीनग की 'खोया हुआ नेता' (The Lost Leader) नाम की एक छोटी-सी भावपूर्ण कविता है, उसमें से चन्द लाइनें में यहाँ दूंगा:---

Just for a handful of silver he left us,

Just for a riband to stick in his coat—

Found the one gift of which fortune bereft us,

Lost all the others she lets us devote;

They, with the gold to give, doled him out silver,

So much was theirs who so little allowed:

How all our copper had gone for his service!

अर्थात् — ''सिर्फ़ चाँदी के चन्द टुकड़ों के लिए उसने हमें छोड़ दिया— बस अपने कोट पर (उपाधि या तमग़े का) एक फ़ीता लगाने के लिए। उसने सिर्फ़ एक चीज पाई, जिससे किस्मत ने हमें महरूम रक्खा था, और उन सबको खो दिया जो उसने (किस्मत ने) हमें उसे अपित करने को दी थीं। जिनके पास देने के लिए सोना था उन्होंने उसे चाँदी के टुकड़े दियें; उनके पास बहुत था, पर इतना थोड़ा दिया। उसकी सेवा के लिए किस तरह सारा ताँबा—सारे पैसे—हमने दे दिया था!"

ऊपर मैंने अपनी साम्प्रदायिक मुसीबतों के बारे में तुमको जरा विस्तार से लिखा है, क्योंकि १९२० के बाद की हमारी राजनैतिक जिन्दगी में उनका महत्वपूर्ण भाग रहा है। फिर भी हमें उनके बारे में अतिशयोक्ति या ज्यादा बढ़ाकर बात नहीं करनी चाहिए। आजकल उनको उससे ज्यादा महत्व देने की प्रवित्त दिखाई देती है जितना कि देना चाहिए और एक मुसलमान लड़के और हिन्दू लड़के में होनेवाला हरेक झगडा साम्प्रदायिक समझ लिया जाता है और हरेक छोटे दंगे का बडा प्रचार किया जाता है। हमें याद रखना चाहिए कि हिन्दुस्तान एक बहुत बड़ा देश है और हजारों कस्बों और गाँवों में हिन्दू-मुसलमान एक-दूसरे के साथ बड़ी शान्तिपूर्वक रहते है और उनके बीच कोई साम्प्रदायिक झगडा नहीं है। आमतौर पर इस तरह के अगडे थोडे-से शहरों में ही होते हैं, यद्यपि कभी-कभी वे गाँवों में भी फैल जाते हैं। यह भी याद रखना चाहिए कि हिन्दुस्तान में साम्प्रदायिक सवाल असल में मध्यम श्रेणी का सवाल है. और चुंकि हमारी राजनीति पर मध्यम वर्ग--काँग्रेस में, कौंसिलों में, अख़बारों में, और दूसरे सब तरः के कामों में-- हावी है, इसलिए इसको ज्यादा और अनुचित महत्व मिल जाता है। किसान बोलना--अपने को व्यक्त या जाहिर करना--नहीं जानते, अभी हाल के चन्द सालों से ही वे गाँवों की काँग्रेस कमेटियों और किसान-सभाओं और इस तरह की दूसरी संस्थाओं में हिस्सा लेने लगे हैं और यों उनकी राज-नैतिक हस्ती शुरू ही हुई है । शहरों के, खास तौर पर बडे-बडे कारखानों के, मजदूर ज्यादा जागृत हैं और उन्होंने मजदूर-संघ की शक्ल में अपना संगठन भी कर लिया है। पर कारखानों के ये मजदूर, और उनसे भी ज्यादा किसान, मध्यम श्रेणी से आये हुए व्यक्तियों की तरफ़ ही अपने नेतृत्व और पथ-प्रदर्शन के लिए देखते है। अब हमें यह देखना है कि उस जमाने में सर्वसाधारण जनता, किसानों और कारखानों के मज-दूरों की क्या हालत थी।

महायुद्ध के कारण भारतीय उद्योगों में जो तेजी की तरक्क़ी हुई थी वह शान्ति के बाद भी कुछ वर्षों तक जारी रही। हिन्दुस्तान में बिटिश पूंजी भरने लगी और नये कारखानों और उद्योगों को चलाने के लिए बहुत-सी नई कम्पनियों की रिजस्ट्री हुई। खास तौर पर बडी औद्योगिक पेढ़ियों और कारखानों में विदेशी पूंजी लगी थी। इस तरह बडे उद्योगों पर अमली तौर पर बिटिश पूंजीवादियों का नियंत्रण क़ायम हो गया था। कुछ साल हुए तब अन्दाज लगाया गया था कि हिन्दुस्तान में व्यवसाय करने-वाली कम्पनियों की ८७ प्रतिशत पूंजी बिटिश थी, और संभवतः यह अन्दाज भी कम ही है। इस तरह हिन्दुस्तान पर ब्रिटेश का वास्तिविक आर्थिक प्रभुत्व या नियंत्रण

बढ़ गया । बडे-बडे शहर गाँवों के बल पर नहीं, छोटे शहरों के बल पर, यानी उनकी हानि करके, खडे होगये । कपडे का उद्योग ख़ास तौर पर बढ़ गया और इसी तरह खाने-पीने की चीजों के दामों में भी बढ़ती हुई ।

बढ़ते हुए औद्योगीकरण यानी बड़े-बड़े कल-कारखाने की बढ़ती के नये सवालों पर गौर करने के लिए सरकार ने बहुतेरी कमेटियाँ और कमीशन बैठाये। इन कमेटियों और कमीशनों ने सिफ़ारिश की कि विदेशी पूंजी को उत्साहित करना चाहिए। इन्होंने आम तौर पर हिन्दुस्तान में ब्रिटिश औद्योगिक स्वार्थों के प्रति पक्षपात किया। हिन्दुस्तानी उद्योगों की रक्षा के लिए एक टैरिफ़ बोर्ड बनाया गया। पर, जैसा कि मैंने कहा है, इस संरक्षण का मतलब बहुत-से मामलों में हिन्दुस्तान में लगी हुई ब्रिटिश पूंजी का संरक्षण है। इन संरक्षित चीजों का दाम स्वभावतः बाजार में बढ़ गया, क्योंकि उनको चुंगी (Duty) देनी पड़ती थी और इससे उस हद तक गुजर-बसर का खर्च बढ़ गया। इस तरह संरक्षण का बोझ असल में सर्वसाधारण जनता या इन चीजों के खरीबारों पर पड़ा और कारखानेदारों को एक संरक्षित बाजार मिल गया जिससे प्रतिद्वन्द्विता हटाली गई थी या कम हो गई थी।

कारसानों के बढ़ने से, कूदरती तौर पर, उद्योग-धंधों से मजदूरी कमानेवाले लोगों की तादाद भी बढी। बहुत पहले, १९२२ में, सरकार के अन्दाज से हिन्दू-स्तान में इस वर्ग मे दो करोड आदमी थे। गाँवों के आदमी, जिनके पास जमीन नहीं थी और जो बेकार थे, इस वर्ग में शामिल होने के लिए खिचते गये और उनको शोषण की शर्मनाफ हालत को बरदाश्त करना पडा। सौ वर्ष पहले, बडे कारखानों की प्रणाली की शुरुआत के जमाने में, इंग्लैण्ड में जो हालत थी, वही अब हिन्दूस्तान में थी--रोजाना काम का भयंकर लम्बा वक्त, दः खदाई मजदूरी की दर, नीचे शिराने और तन्द्ररुती को नुकसान पहुँचानेवाली जीवन-प्रणाली। कारखानेदारों के वर्ग की निगाह सिर्फ एक ही बात पर थी और वह यह कि इस खुशहाली के जमाने में ज्यादा-से-ज्यादा मुनाका उठाकर दौलत जमा करली जाय। कुछ साल तक उन्हें इस काम में खब कामयाबी भी हुई । वे बड़ा ऊँचा मुनाफ़ा उठाते रहे; उधर मजदूरों की हालत वैसी ही ख़राब बनी रही। मजदूरों को इन ऊँचे मुनाफ़ों में, जिन्हें उन्होंने पैदा किया था, कोई हिस्सा न मिलता था; पर बाद में जब खुशहाली और चढ़ती के जमाने के बाद मन्दी आई और व्यापार ढीला पड़ गया, तब मज़दूरों से मज़दूरी कम करके इस बदिकस्मती और घाटे में हिस्सा लेने को कहा गया, क्योंकि मज़दूरी में कटौती हुए बिना धंधे और उद्योग को मुनाफ़े पर नहीं चलाया जा सकता था और मालिकों के मुनाफ़ा उठाये बिना कोई उद्योग कैसे चल सकता था ?

ज्यों-ज्यों मज़दूरों के संगठन यानी मज़दूर-संघ बढ़े, मज़्री की अच्छी हालतों, काम के कम घण्टों और ज्यादा मजदूरी की मांगें भी उनके साथ बढ़ीं। कुछ इससे और कुछ सारी दुनिया की इस मांग के कारण कि मजदूरों के साथ अच्छा सलूक किया जाना चाहिए, सरकार ने कारखाने के मज़दूरों की हालत सुधारने के लिए बहुत-से का़नून पास किये। मैं किसी पिछले ख़त में तुमको फैक्टरी का़नून के पास होने की बात बता चुका हूँ। इस क़ानून में यह तजवीज़ रक्खी गई कि १२ से १५ वर्ष तक के लड़के एक दिन में ६ घण्टे से ज्यादा काम न करें। इसी तरह से स्त्रियों और लड़कों के लिए रात को काम करने की भी मनाई थी। बालिंग मदौं और स्त्रियों के लिए ज्यादा-से-ज्यादा ग्यारह घण्टे का दिन या ६० घण्टे का सप्ताह (एक काम का हफ़्ता जो ६ दिनों का होता है) की तजवीज़ थी। बाद की थोडी-बहुत तब्दीलियों के साथ यह फैक्टरी क़ानून अभीतक जारी है।

उन दुखिया मज़दूरों के संरक्षण के लिए जो खानों में, ख़ास तौर पर कोयले की स्नानों में, जुमीन के नीचे काम करते हैं, १९२३ में एक इंडियन माइंस ऐक्ट या 'हिन्दुस्तानी खान क़ानून' पास हुआ । १३ वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ज़मीन के नीचे काम करने की मनाई करवी गई, पर स्त्रियां काम करती रहीं--यहांतक कि कुल मजूरों में आधी स्त्रियाँ ही थीं। बालिंग लोगों के लिए ६ दिन के हफ़्ते का ज्यादा-से-ज्यादा काम यों निश्चित किया गया था--जुमीन के ऊपर ६० घण्टे और जमीन के नीचे काम करने के लिए ५४ घण्टे। मैं समझता हूँ कि एक दिन काम लेने का ज्यादा-से-ज्यादा समय १२ घण्टे है। मैं काम के इन घण्टों की चर्चा इसलिए कर रहा हं कि तुमको मजुदूरों की हालत का कुछ इल्म होजाय। इसकी मदद से भी तुम्हें उन की हालत का बहुत थोड़ा ही इत्म हो सकता है, क्योंकि उनके बारे में ठीक और पूरे तौर पर विचार बनाने के पहले तुम्हें इसके अलावा मजदूरी की दर, रहन-सहन की हालत वग्रैरा की जानकारी भी होनी चाहिए। यहाँ हम इन बातों में नहीं जा सकते, पर यह महसूस करने की बात है कि किस तरह लड़कों और लड़कियों, स्त्री और पुरुषों को महज् थोडी मज़्दूरी के लिए, जो किसी तरह सिर्फ उनको जिन्दा रखती है, इन कारस्तानों में ग्यारह-ग्यारह घण्टे रोज़ काम करना पड़ता है। कारस्तानों में जिस तरह का मनहूस और उबा देनेवाला काम वे करते हैं वह भयंकर रूप से थका देनेवाला या दिल को गिरा देने वाला होता है। उसमें कोई आनन्द नहीं और जब वे बिलकुल थके हुए चूर-चूर होकर घर जाते हैं तो सारे कूट्रम्ब को छोटी कोठरी, बल्कि माँब में, सफ़ाई और टट्टी-पेशाब की सहलियतों बग्नैर रहना पड़ता है।

कुछ और भी क़ानून पास हुए, जिनसे मज़दूरों को कुछ मदद मिली। १९२३ में

वर्कमेन्स कम्पेनसेशन ऐक्ट (मज़दूरों के मुआवजे का कानून) पास हुआ, जिसमें दुर्घ-टनाओं के कारण मजदूर को कुछ मुआवजा देने की तजवीज की गई। १९२६ में एक 'टेड यनियन ऐक्ट' भी पास हुआ जिसमें मजदूर-संघ बनाने और उसकी स्वीकृति के नियम थे। इन दिनों हिन्दुस्तान, और ख़ासकर बम्बई में मजदूर-संघ (ट्रेड युनियन) आन्दोलन तेजी से बढ़ा। एक 'आल इंडिया ट्रेड यूनियन काँग्रेस' बनाई गई, पर चन्द सालों के बाद वह दो टुकडों में बँट गई। महायुद्ध और रूसी क्रान्ति के जुमाने से, सारी दुनिया के मजदूर वो दलों में बँट रहे थे और दो मुख्तलिफ दिशाओं में जा रहे थे। पुराने कट्टर और माडरेट मज़दूर संघ द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय संघ (सेकेण्ड इंटर-नेंशनल, जिसके बारे में में पहले तुम्हें बता चुका हैं) में शामिल थे । दूसरी तरफ नया और जोरदार आकर्षण सोवियट रूस और तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय संघ यानी 'थर्ड इंटर-नेशनल' का है। इससे हर जगह माडरेट और कारलानों के जरा अच्छी हालत वाले मजदूर मुरक्षितता और 'सेकण्ड इंटरनेशनल' की तरफ देखते हैं और जो ज्यादा कान्तिकारी हैं वे 'थर्ड इंटरनेशनल' की तरफ देखते हैं। यह खिचावट या रस्साकशी हिन्द्स्तान में भी हुई और १९२९ ई० के अखीर में अलगाव होगया । तबसे हिन्द्स्तान में मजदूर-आन्दोलन कमजोर पड गया। इन दोनों दलों को एक में मिलाने की कई बार कोशिशें हुईं, पर अभीतक उनमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है।

किसानों के बारे में अससे कुछ बहुत ज्यादा यहाँ नहीं बता सकता, जितना पिछले ख़तों में लिख चुका हूँ। उनकी हालत ख़राब होती जाती है और वे साहूकार (ऋणवाता) के कर्ज से दिन-दिन ज्यादा दबते जाते हैं। छोटे ज़मींदार, वे किसान जो अपनी ज़मीन के ख़ुद मालिक हैं, और काश्तकार सब रुपया कर्ज देनेवाले बिनये और साहूकार के जाल में फँसते जाते हैं। चूंकि कर्ज अदा करना नामुमिकन है, इसलिए धीरे-धीरे ज़मीन इस ऋण देनेवाले यानी बनिये या साहूकार के हाथ में खली जाती है और काश्तकार उसका दोहरा गुलाम होजाता है, क्योंकि वही (बिनया) अब उसका ज़मींदार और साहूकार दोनों होजाता है। आम तौर पर यह बिनया ज़मींदार शहर में रहता है और उसके और उसके काश्तकारों के बीच कोई सीधे या गहरे ताल्लुकात नहीं होते। उसकी तो सदा यह कोशिश होती है कि भूखों मरते हुए किसानों से ज्यादा-से-ज्यादा जितना रुपया मिल सके वसूल किया जाय। पुराना ज़मींदार खुद किसानों के बीच रहता था, इसलिए कभी-कभी उनपर दया भी कर देता था। साहूकार ज़मींदार, जो उनसे दूर शहर में रहता है और अपने गुमा-श्तों या कारिन्दों को रुपया उगाहने के लिए भेजता है, ऐसी कमजोरी शायद ही कभी दिखाता हो।

खेतिहरों पर कितना कुर्ज है, इसके मुख्तिलक् सरकारी तख्मीने सरकारी कमे-दियों ने लगाये हैं। १९३० में यह तख्मीना लगाया गया था कि बरमा को छोड़कर सारे हिन्दुस्तान के कृषिजीबी वर्गों पर कुल कुर्ज ८०३ करोड यानी ८ अरब३ करोड़ डिपयों का है। इसमें ज़र्मीदारों और किसानों दोनों के कुर्ज शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों की आधिक मन्दी में यह कर्ज बहुत बढ़ गया होगा।

इस तरह कृषिजीवी (खेती पर गुजर करनेवाले) वर्ग, छोटे जमीं वार और काक्ष्त-कार, एकसमान बलवल में विन-विन ज्यावा नीचे डूबते जा रहे हैं और सिवा इस क्रान्तिकारी तरीक़ के कि आजकल की भूमि-प्रणाली की जड़ को काट दिया जाय, उनके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इंग्लैण्ड से खर्चीले कमीशन हिन्दुस्तान आते हैं और स्पेशल ट्रेनों में सारे देश का चक्कर काटते हैं और ऊँची आवाज में, ऊपरी और विखाऊ सुधार के उपाय बताते हैं। हाल के सालों में इस तरह के वो 'रायल कमीशन'—कृषि-कमीशन और मजदूर-कमीशन—आ चुके हैं। टैक्सों का तरीक़ा कुछ ऐसा है कि सबसे ग्ररीब वर्ग पर सबसे ज्यावा बोझ पड़ता है, जिसे वह बर्दाश्त करने में समर्थ नहीं है। फ़ौज, सिविल सर्विस और दूसरे ब्रिटिश जिम्मेवारीवाले मह-कमों के, जिनसे सर्वसाधारण का कोई फायवा नहीं, खर्च बढ़ते जाते हैं। शिक्षा पर प्रति व्यक्ति करीब ९ पेंस (आठ आना) खर्च है, जबिक ब्रिटेन में २ पौण्ड १५ शिलिंग (क्ररीब ३६ रुपया १०ई आना) प्रति व्यक्ति है। इस तरह ब्रिटेन शिक्षा पर प्रति व्यक्ति हमसे ७३ई गुना खर्च करता है।

आबाबी पर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय क्या है, इसका अन्दाज लगाने की अकसर कोशिश की गई है। यह एक मुश्किल मामला है और अन्दाज में फ़र्क होना स्वाभाविक है। वादाभाई नौरोजी ने १८७० ई० में २० रुपया सालाना प्रति व्यक्ति का अन्दाज किया था। हाल के तल्मीने ६७ रुपया प्रति व्यक्ति तक पहुँचे हैं—यहाँ-तक कि कुछ अंग्रेजों द्वारा सबसे बढ़ाकर बनाये गये तल्मीने भी ११६ रुपये से ज्यादा नहीं जाते। दूसरे देशों से इसका मुकाबिला करना बड़ा दिलचस्प होगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में प्रति व्यक्ति औसत १,९२५ रुपये का है और तबसे यह और बढ़ गया है; ब्रिटेन में यह १,००० रुपये प्रति व्यक्ति है। कैसा जबरदस्त अन्तर है!

#### : १६२ :

# भारत में शान्तिपूर्ण विद्रोह

१७ मई, १९३३

हिन्दुस्तान और उसके भूतकाल के बारे में मैंने तुमको बहुतेरे दूसरे मुल्कों की बिनस्बत कहीं ज्यादा खत लिखे है; पर भूतकाल अब वर्तमान में मिलता जा रहा है और यह खत, जिसे में शुरू कर रहा हूँ, कहानी को आज के हिन्दुस्तान तक पहुँचा देगा। में हाल की चन्द घटनाओं का जिक करूँगा, जो हमारे मन में ताजा हैं। उनके बारे में लिखने का वक्त तो अभी नहीं आया है, क्योंकि अभी कहानी अधूरी ही है। पर सब इतिहास वर्तमान में पहुँचकर एकाएक ही खत्म होजाते हैं और कहानी के बाक़ी अध्याय भविष्य के गर्भ में छिपे रह जाते हैं। और सच पूछें तो कहानी कभी खत्म नहीं होती; वह आगे चलती ही जाती है।

१९२७ के अल्लीर में ब्रिटिश सरकार ने ऐलान किया कि वह भावी सुधारों और सरकार के ढाँचे में तब्दीलियों के बारे में जाँच करने के लिए एक कमीशन भेजेगी। सारे राजनैतिक भारत ने इस ऐलान पर गुस्सा और विरोध जाहिर किया। काँग्रेस ने इसका विरोध इसलिए किया कि वह यों समय-समय पर हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता की योग्यता की जाँच किये जाने के विचार के ही सख़्त खिलाफ थी। हिन्द्रस्तान पर जबतक हो सके अपना कृब्जा कायम रखने की अंग्रेजों की जो हार्दिक इच्छा है उसपर परदा डालने के ख़याल से वे इस वाक्य का प्रयोग करते थे। काँग्रेस ने बहुत पहुले से देश के लिए आत्म-निर्णय के अधिकार का दावा किया था—राष्टों के उसी अधिकार का जिसको लेकर मित्र-राष्ट्रों ने महायुद्ध के जमाने में इतना शोर मचाया था। उसने ब्रिटिश पार्लमेण्ट के हिन्दुस्तान के साथ मनमाना बर्ताव करने या उसके भावी भाग्य का अन्तिम निर्णायक होने के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया। इस आधार पर कांग्रेस ने नये पार्लमेण्टरी कमीशन का विरोध किया। हिन्द-स्तान के माडरेट वर्गों ने दूसरे कारणों से कमीशन का विरोध किया, जिसमें खास वजह यह थी कि उसमें कोई हिन्दुस्तानी सदस्य नहीं था। यह एक शुद्ध ब्रिटिश कमी-इान था। यद्यपि विरोध के कारण अलग-अलग थे, पर यह बात सच थी कि हिन्दू-स्तान के सब वर्गों ने, सबसे अधिक नरम माडरेटों ने भी, मिलकर इसकी निन्दा की और इसके बायकाट का समर्थन किया।

इसी वक्त के क़रीब, विसम्बर १९२७ में, मद्रास में काँग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ और उसने निश्चय किया कि हिन्दुस्तान का उद्देश्य राष्ट्रीय स्वतंत्रता है। यह पहला मौक्रा था कि काँग्रेस ने स्वतंत्रता के अपने उद्देश्य का ऐलान किया। उसने साफ़ तौर पर और दृढ़ता के साथ ऐलान किया, फिर भी शायद उस वक्त इस बात पर उसकी पूरे तौर पर विलजमई नहीं हुई थी। वो वर्ष बाद, लाहौर में, निश्चित रूप से स्वतंत्रता कांग्रेस का ध्येय हुई। यह बात कि मद्रास कांग्रेस स्वतंत्रता के बारे में साफ़-साफ़ कोई निश्चय न कर सकी थी, उसके पास किये हुए एक दूसरे प्रस्ताव से भी जाहिर थी, जिसमें उसने हिन्दुस्तान के दूसरे वर्गों और संस्थाओं को मिल-जुलकर देश के लिए एक विधान बनाने को निमंत्रित किया था। यह जाहिर था कि माडरेट वर्ग या नरम विचारवाले लोग स्वतंत्रता तक जाने को तैयार न थे। इस तरह मद्रास-कांग्रेस ने सर्वदल सम्मेलन (All Parties Conference) को जन्म दिया। यह थोडे विनों तक जिन्दा रहा, पर इसकी जिन्दगी क्रियाशील थी।

दूसरे साल, १९२८ में, हिन्दुस्तान में ब्रिटिश कमीशन आया। जैसा कि मैंने बताया है, आमतौर पर इसका बायकाट हुआ और जहाँ-जहाँ यह गया इसके ख़िलाफ़ जबरदस्त प्रदर्शन हुए। इसके अध्यक्ष के नाम से यह 'साइमन कमीशन' कहलाया और सारे हिन्दुस्तान में 'साइमन लौट जाओ' की ध्विन गूंज उठी। कई जगह प्रदर्शन करनेवालों पर पुलिस ने लाठियाँ भी चलाईं। लाहौर में लाला लाजपतराय तक को पुलिस ने मारा। चंद महीनों बाद लालाजी की मृत्यु हो गई और डाक्टरों ने संभावना बताई कि पुलिस की मार ने उनकी मृत्यु को नजदीक लाने में मदद की। इन सब बातों से कृदरती तौर पर देश में बड़ी उत्तेजना और कोध छा गया।

इस दरिमयान सर्वदल सम्मेलन एक विधान बनानें और साम्प्रदायिक गुत्त्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त हमारे राजनीतिज्ञों को विधान बनाने का काम बड़ा पसन्द था, मानों ताकत हासिल करने के लिए सिर्फ़ एक काग्नजी विधान की ही जरूरत हो! सर्वदल सम्मेलन ने विधान और साम्प्रदायिक सवाल पर अपने प्रस्ताव एक रिपोर्ट की शक्ल में पेश किये। यह रिपोर्ट नेहरू-रिपोर्ट के नाम से मशहूर है, क्योंकि जिस कमेटी ने रिपोर्ट का मस्विदा तैयार किया उसके चेयरमैन दादू थे।

इस साल की दूसरी उल्लेखनीय घटना गुजरात के बारडोली में सरकार द्वारा मालगुजारी बढ़ा विये जाने के खिलाफ़ किसानों की एक बड़ी लड़ाई थी। गुजरात में युक्तप्रान्त की तरह बड़ी जमींदारियों की प्रणाली नहीं है; वहाँ जमीन पर मिल्कियत रखनेवाले किसान (Peasant proprietors) हैं। सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में इन किसानों ने एक बड़ी जबरदस्त लड़ाई लड़ी और भारी फतह हासिल की।

दिसम्बर १९२८ की कलकत्ता-कांग्रेस एक तरह से मद्रास की स्वतंत्रता के निञ्चयवाली कांग्रेस से नीचे उतर आई। इसने नेंहरू-रिपोर्ट में बताये हुए विघान को मंजूर किया, जो कि स्वतंत्रता से बहुत कम था । अस्पष्ट रूप से यह ब्रिटिश उपिनवेशों के विधानों से मिलता-जुलता था। पर इसे भी कांग्रेस ने कुछ ही वक्त के लिए मंजूर किया था और सिर्फ़ एक साल का वक्त रक्ला था। इसके आधार पर एक साल के अन्वर ब्रिटिश सरकार से राजीनामा न होने पर कांग्रेस फिर स्वतंत्रता के ध्येय पर लीट जायगी, यह तय हुआ। इस तरह कांग्रेस और देश दोनों एक संकट की तरफ़ बढ़ते जा रहे थे।

मजदूर भी बड़े उत्तेजित हो रहे थे, और कई बड़े औद्योगिक केन्द्रों में मजदूरी घटाने की कोशिश पर वहुत उग्र बनते जा रहे थे। बम्बई में मजदूर वर्ग खास तौर पर अच्छी तरह संगठित था और वहाँ बड़ी-बड़ी हड़तालें हुई, जिनमें एक लाख या इससे भी ज्यादा मजदूरों नें हिस्सा लिया। समाजवादी, और कुछ हद तक साम्यवादी, खयाल मजदूरों में फैलने लगे और सरकार ने इन क्रान्तिकारी बातों और मजदूरों की बढ़ती हुई ताक्रत से घबराकर १९२९ के शुरू में एकाएक ३२ मजदूर नेताओं को गिरफ़्तार कर लिया और उनके खिलाफ़ एक बड़ा षड्यंत्र केस चलाया। यह मुक़दमा 'मेरठ केस' के नाम से सारी दुनिया में मशहूर होगया है। पौने चार वर्ष के लम्बे मुक़दमे के बाद इसी साल सब अभियुक्तों को लम्बी-लम्बी सजायें हुई हैं। और इसकी आश्चर्यजनक बात तो यह है कि इनमें से किसीपर विद्रोह के अमली काम, यहाँ-तक कि शान्ति-भंग करने के लिए भी, मामला नहीं चलाया गया। उनका जुर्म यह दिखाई देता है कि वे साम्यवादी खयालात रखते और उनके प्रचार की कोशिश करते थे।

आन्वोलन का एक दूसरा रूप और था, जो अन्वर-ही-अन्वर धधक रहा था और कभी-कभी अपर भी जाहिर होजाता था। यह उन लोगों की कार्रवाइयां थीं जो क्रान्ति को लाने के लिए हिंसा के तरीक़ों में विश्वास रखते थे। हिंसात्मक उपायों से क्रान्ति लाने के मार्ग में विश्वास करनेवालों का एक तरह का आन्वोलन और था, जो अन्वर-ही-अन्वर सुलग रहा था और कभी-कभी अपर भी विखाई दे जाता था। यह आन्वोलन खास तौर पर बंगाल, कुछ हदतक पंजाब और थोड़ा-बहुत संयुक्तप्रान्त में विखाई वेता था। ब्रिटिश सरकार ने इसे कई तरीक़ों से दबाने की कीशिश की और बहुत-से षड्यंत्र केस चलाये गये। 'बंगाल आर्डिनेंस' नाम का एक खास क़ानून जारी किया गया। इसके खिर्य सरकार को अधिकार विया गया कि वह जिस किसीको चाहे, सन्वेह होने पर, गिरफ़्तार कर सके और बिना कोई मुकदमा चलाये जेल म रख सके। इस आर्डिनेंस के खिरये कई सौ बंगाली युवक गिरफ़्तार किये और जेल भेजे गये; वे नजरबन्द कहलाते थे और उनके जेल की कोई अवधि निश्चत नहीं की गई थी। यह गौर

करनें के क़ाबिल मनोरञ्जक बात है कि जब यह असाधारण आर्डिनेंस जारी किया गया तब इंग्लैण्ड में शासन एक मजबूर सरकार के हाथ में था, जो इस आर्डिनेंस के लिए जिम्मेदार थी।

इन क्रान्तिकारियों द्वारा आतंक के बहुत-से काम, ज्यादातर बंगाल में, हुए। इनमें से तीन घटनाओं ने ख़ास तौर पर लोगों का ध्यान अपनी तरफ़ खींचा । एक लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अफ़सर को गोली मारने की थी। लोगों का स्नयाल था कि इसी अफ़सर ने साइमन कमीशन के ख़िलाफ़ हुए प्रदर्शन के बक्त लाला लाजपतराय को पीटा था। दूसरी घटना भगतींसह और बटुकेश्वरदत्त द्वारा दिल्ली के असेम्बली-भवन में बम फेंकने की थी। इस बम ने बहुत कम नुक़सान किया और जान पड़ता है कि शोर मचाने और देश का ध्यान अपनी तरफ़ खींचने के लिए ही यह बम फेंका गया था। तीसरी घटना १९३० में चटगांव में ठीक उस वक्त हुई जब सत्याग्रह-आन्दोलन शुरू हुआ था। यह शस्त्रागार पर बडे पैमाने पर और साहस से भरा हुआ धावा था और इसमें कुछ कामयाबी भी हुई। सरकार ने इस आन्दोलन को दबाने के लिए जितने भी उपायों की कल्पना की जा सकती थी, उन सबका प्रयोग किया। खुफ़िया पुलिस और 'मुख़बिर' रक्ले गये; बडी तादाद में लोगों को गिरफ़्तार किया गया और उनपर बड्यंत्र के मुकदमे चलाये गये; लोगों को नजरबन्द किया गया (कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो लोग अदालत में छूट जाते है वे तुरन्त फिर से गिरफ़्तार कर लिये जाते और आर्डिनेंस के मुताबिक नजरबन्द बनाकर रक्खे जाते हैं); पूर्वी बंगाल के बहुत-से हिस्सों पर अभीतक फ़ीज का क़ब्जा है और लोग बिना 'आज्ञापत्र' या परवाने के घुम-फिर नहीं सकते, न बाइसिकलों पर चढ़ सकते हैं, न अपने मन की पोशाक ही पहन सकते हैं। पुलिस को खबर न देने के जुर्म में सारे-के-सारे क़स्बों और गाँवों पर भारी जुर्माने किये गये हैं, और जिनपर आतंकवादी होने का शक होता है उनका कुत्तों की तरह पीछा किया जाता है। बहुत समय से यह सब चलता रहा है और अबभी चल रहा है।

१९२९ ई० में लाहोर में जो षड्येंत्र केस चलाया गया था उसमें एक क़ैंबी यतीन्द्रनाथ वास ने जेल के बर्ताव के खिलाफ़ विरोध-स्वरूप भूख-हड़ताल करवी। यह लड़का अखीर तक अपनी बात पर डटा रहा और इकसठवें दिन मर गया। यतीन्द्रनाथवास के आत्म-बलिदान का हिन्दुस्तान पर गहरा असर हुआ। दूसरी घटना, जिसनें देश के विल पर चोट की और उसे व्यथित किया, १९३१ के शुरू में भगतिंसह को दी जाने वाली फांसी थी।

अब मुझे काँग्रेस-राजनीति की तरफ़ लौटना चाहिए । कलकत्ता-काँग्रेस ने एक

वर्ष का जो समय दिया था, वह खत्म हो रहा था। १९२९ के अखीर में ब्रिटिश सरकार ने उन घटनाओं को बढ़ने से रोकने की कोशिश की जिनकी कि चर्चा थी। उसने भावी उन्नित के बारे में एक अस्पष्ट ऐलान किया। उस वक़्त भी कांग्रेस ने सहयोग के लिए हाथ बढ़ाया, अलबत्ता उसमें कुछ शतें जरूर थीं। चूंकि ये शतें पूरी नहीं की गईं इसलिए दिसम्बर १९२९ की लाहौर कांग्रेस ने लाजिमी तौर पर पूर्ण स्वतंत्रता के ध्येय और उसके हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ने का फैसला किया। यह निश्चय ३१ दिसम्बर की आधीरात को किया गया, जब पुराना साल और एक साल का दिया हुआ वक़्त खत्म होता था।

इस तरह १९३० का साल आगे आनेवाली घटनाओं की छाया के साथ शुरू हुआ। सत्याग्रह के लिए तैयारियां हो रही थीं। फिर असेम्बली और कौंसिलों का बायकाट किया गया और कांग्रेसी सदस्यों ने उनसे इस्तीफ़ा देदिया। २६ जनवरी को स्वाधीनता की एक ख़ास प्रतिज्ञा सारे देश में, गांवों और शहरों में होनेवाली अगणित सभाओं में ली गई और हर साल उसकी वाधिक-तिथि 'स्वाधीनता दिवस' के नाम से मनाई जाती है। मार्च में बापू की मशहूर दाँडी-यात्रा शुरू हुई। दाँडी समुद्र के किनारे पर है और वहाँ पहुंचकर उन्होंने नमक-क़ानून तोड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने अपनी लड़ाई का आरंभ करने के लिए नमक-क़ानून को इसलिए चुना था कि यह टैक्स गरीबों पर बहुत भारी पड़ता था और इस लिए एक ख़ासतौर पर बुरा टैक्स था।

अत्रैल १९३० के मध्य तक सत्याग्रह-आन्दोलन पूरे जोर पर आ गया था और न सिर्फ़ हर जगह नमक-क्रानून तोड़ा गया, बिल्क और क्रानून भी तोडे गये। सारे देश में शान्तिपूर्ण बगावत हो गई थी और उसे कुचलने के लिए नये-नये क्रानून और आिंडनेंस तेजी के साथ बनते जा रहे थे। लेकिन इन आिंडनेंसों पर भी सत्याग्रह होने लगा, यानी लोग उन्हें ही तोड़ने लगे। सामूहिक रूप से यानी मुण्ड-के-मुण्ड आदिमियों की गिरफ़्तारियाँ हो रही थीं और पशुतापूर्ण लाठियों की वर्षा एक आम बात होगई थी। इनके अलावा शन्ति भीड़ पर गोलियों का चलना, कांग्रेस कमेटियों का ग्रेरक़ानूनी ऐलान किया जाना, सेंसरिशप, अखबारों का गला दबाना, मारना और जेलों में सख्ती करना जारी था। पर में यहाँ उस जमाने के बारे में ज्यादा कहना नहीं चाहता। एक तरफ़ आिंडनेंसों का राज्य था, दूसरी तरफ़ उन आिंडनेंसों को तोड़ने का एक व्यवस्थित और निश्चित प्रयत्न था। इसके साथ विदेशी कपडे और ब्रिटिश माल का बायकाट भी चल रहा था। करीब एक लाख आदमी जेल गये और कुछ समय तक इस शान्तिपूर्ण पर दृढ़ता के साथ लडी जानेवाली लड़ाई ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ़ खींच लिया।

में तुम्हारे ध्यान में तीन बातें लाना चाहता हूँ। इनमें पहली पिश्वमोत्तर सीमाप्रान्त की ज़बरदस्त राजनैतिक जागृति थी। लड़ाई के बिलकुल शुरू में ही, ४ अप्रैल १९३० ई० को पेशावर में शान्त भीड़ पर जोरों के साथ गोली चलाई गई और सारे सालभर हमारे सीमाप्रान्त के भाइयों ने बडी बहादुरी और धीरज के साथ सरकार के पशुतापूर्ण व्यवहारों को बर्दाश्त किया। यह दुगुनी महत्त्वपूर्ण बात थी, क्योंकि सीमाप्रान्त के लोग शान्त स्वभाव के नहीं हुआ करते, जरा-सी उत्तेजना की बात पर आग-बबूला हो जाते हैं। इतने पर भी वे शान्त रहे। बंगाल या बंबई के लिए, जिनके पीछे राजनैतिक कार्य का रेकर्ड है, लड़ाई में सबसे ज्यादा हिस्सा लेना आश्वर्यजनक नहीं था, पर पठानों जैसे राजनैतिक मैदान में नये आनेवालों के लिए तुरन्त ही सामने आ जाना और ऐसा बहादुराना पार्ट अदा करना एक ताज्जुब की और साथ ही बडी ही तारीफ़ की बात थी।

दूसरी उल्लेखनीय बात, जो निश्चय ही इस महान् वर्ष की सबसे प्रधान घटना थी, भारतीय स्त्रियों की अभूतपूर्व जागृति थी। जिस तरह से उनमें से हजारों और लाखों ने अपना घूँघट हटा दिया और अपने सुरक्षित मकानों को छोड़कर अपने भाइयों के साथ-साथ लड़ने के लिए मैदान में आ गईं और अक्सर अपने देश-प्रेम और बहादुरी से अपने आदिमियों को शिंमन्दा कर दिया, वह कुछ ऐसी चीज थी कि जिन लोगों ने उसे नहीं देखा वे मुश्किल से ही उसका विश्वास कर सकते हैं।

तीसरी नोट करने लायक बात यह थी कि ज्यों-ज्यों आन्दोलन बढ़ा, किसानों के सवाल का आधिक पहलू स्पष्ट रूप से सामने आता गया। १९३० सारी दुनिया में फैली हुई एक बड़ी मन्दी का पहला साल था। यह मन्दी अभीतक जारी है। १९३० में खेती से पैदा होनेवाली चीजों का दाम बहुत गिर गया। किसानों पर गाज गिर गया, क्योंकि उनकी आमदनी इन चीजों की बिकी और उससे मिलनेवाले दाम पर ही निर्भर है। इसलिए उनकी इस मुसीबत के साथ करबन्दी का मेल बैठ गया और उनके लिए स्वराज्य कोई दूर का राजनैतिक ध्येय नहीं बिल्क तुरन्त का एक आधिक सवाल बन गया। इस तरह उनके लिए आन्दोलन एक नया और ज्यादा परिचित अर्थ लेकर सामने आया और, उसमें जमींदार और-काश्तकार के बीच, वर्ग-संघर्ष का एक तत्त्व पैदा हो गया। यह बात स्नास तौर पर युक्तप्रान्त और पश्चिमी हिन्दुस्तान में थी।

जब हिन्दुस्तान में सत्याग्रह-आन्दोलन फूल-फल रहा था, तब समुद्र के उसपार लग्दन में, ब्रिटिश सरकार बडी शान-शौक़त के साथ एक 'राउण्ड टेबुल कांफ्रेंस (गोल मेज परिषद) कर रही थी। कांग्रेस को इससे कोई सरोकार न था। जितनें हिन्दुस्तानी इसमें गये, सबके सब सरकार के नामजब किये हुए थे। कठपुतिलयों या बेजान छायामूर्तियों (परछाई की शक्लों) की तरह वे लंदन के रंगमंच पर कूदते-फाँदते थे और अच्छी तरह महसूस करते थे कि असली लड़ाई हिन्दुस्तान में चल रही है। सरकार ने हिन्दुस्तानियों की कमजोरी दिखाने के लिए बहस में साम्प्रदायिक मसले को सबसे आगे रख दिया; उसने कट्टर साम्प्रदायिक और पश्चाद्गामी लोगों को इस कान्फ्रेन्स के लिए नामजद करने की होशियारी पहले ही करली थी, जिससे समझौते की कोई संभावना ही न थी।

मार्च १९३१ ई० में कांग्रेस और सरकार के बीच एक 'ट्रूस' या चंदरोजा सुलह इसलिए हुई कि आगे बात-चीत हो सके। सत्याग्रह-आन्दोलन स्थगित कर दिया गया, सत्याग्रह के हजारों क़ैदी छूटे और आडिनेंस उठा लिये गये। फिर भी राजनैतिक क़ैदियों की एक बडी तादाद जेलों में ही रह गई और अब भी है। इनमें १९१४ के षड्यन्त्र, पंजाब के फ़ौजी क़ानून, मेरठ के और दूसरे बहुतेरे षड्यंत्र के मामलों के क़ैदी थे और बंगाल के नजरबन्द लोग थे। हिन्दुस्तानी जेलों में इनकी एक स्थायी राजनै-तिक आबादी या बस्ती ही बस गई है। जबिक सत्याग्रही क़ैदी बहुत बडी तादाद में एकसाथ आते और जाते हैं, तहाँ दूसरे क़ेदी बिना किसी विश्राम या भंग के जेल की जिन्दगी बिता रहे है।

यह देखकर बड़ा मजा आता था कि देहली की मुलह के बाद किस तरह आदमी कांग्रेस की दोस्ती का दम भरता था, यहाँतक कि इनमें वे लोग भी थे जो सदा उस-पर हमला किया करते और उसे गाली दिया करते थे। सत्याग्रह-आन्दोलन ने उनपर असर डाला था और कांग्रेस की ताक़त देखकर वे सोचने लगे कि भविष्य में कांग्रेस के हाथ में ज्यादातर सत्ता होगी। इसलिए वे, जो सदा से ही अवसरवादी थे, कांग्रेस की तरफ़ बोंडे और उसकी खुशामद करने और उसकी तारीफ़ के पुल बाँधने लगे। यह एक दु:खवायी पर सच्ची बात है कि राजनैतिक लड़ाइयों में अकसर यह होता है कि जो वर्ग सबसे ज्यादा क़ुर्बानी करता है उसे सबसे कम मिलता है और जो लोग चुप-चाप आराम से अपने घर बैठे हुए होते हैं वे लड़ाई से मिले हुए माल का बेंटवारा करने में सबसे आगे आजाते हैं।

सन् १९३१ ई० में बापू कांग्रेस की तरफ़ से दूसरी गोलमेज कान्फ़ेंस में शरीक़ होने के लिए लन्दन गये। खुद हिन्दुस्तान में तीन महत्वपूर्ण सवाल उठ खडे हुए, जिनकी तरफ़ सरकार और कांग्रेस दोनों का ध्यान गया। पहला सवाल बंगाल का था, जहां सरकार ने आतंकवाद को मिटाने की आड़ में राजनैतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ़ बड़ा ही सख्त दमन जारी कर रक्खा था। एक नया और पहले से बहुत ज्यादा सख्त आर्डिनेस जारी कर दिया गया और देहली की सुलह के होते हुए भी बंगाल ने नहीं जाना कि शान्ति कैसी होती है।

दूसरा सवाल सीमाप्रान्त में था, जहाँ राजनैतिक जागृति के कारण लोग अब भी कुछ कार्यक्रम चला रहे थे। खान अब्दुलगएफ़ारखां के नेतृत्व में एक बड़ा, अनुशासन से भरा हुआ पर शान्तिपूर्ण संगठन बनता और फैलता जा रहा था। इनको 'खुदाई खिदमतगार' और कभी-कभी 'रेडशर्ट' या लाल कुर्ती दल कहा जाता था। 'रेडशर्ट' इसलिए कि ये एक लाल 'यूनिफ़ामें' (वर्दी) पहनते थे। किसी समाजवादी या साम्यवादी संस्था से उनका ताल्लुक न था। सरकार इस आन्दोलन को बिलकुल पसंद न करती थी। वह इससे भयभीत थी, क्योंकि वह एक अच्छे पठान सिपाही या योद्धा की कीमत जानती थी।

तीसरा सवाल संयुक्तप्रान्त में पैदा हुआ। विश्ववयापी मंदी और चीजों के दाम गिर जाने से ग़रीब काश्तकार पर बड़ी मुसीबत आपड़ी। वह अपना लगान नहीं अदा कर सकता था। उसे कुछ छूट दी गई, पर वह काफ़ी न थी। कांग्रेस ने उसकी तरफ़ से मध्यस्थता की कोशिश की पर उसका कुछ ज्यादा नतीजा न निकला। जब नवम्बर १९३१ ई० में लगान-वसूली का वक़्त आया तो झगड़ा पैदा होगया। कांग्रेस ने काश्तकारों और जमींदारों को राय दी कि जबतक छूट का सवाल तय न होजाय, तब तक लगान और मालगुजारी मत दो। यह सत्याग्रह पहले इलाहाबाद से शुरू हुआ। बस, सरकार ने संयुक्तप्रान्त के लिए एक आर्डिनेंस निकाल दिया। यह एक बड़ा ही सस्त और ब्यापक आर्डिनेंस था। इसमें जिले के अधिकारियों को हर तरह के काम को कुचल देने, यहाँ तक कि व्यक्तियों की आमदरफ़्त को भी बंद करने का पूरा अस्तियार दिया गया था।

इस आर्डिनेंस के बाद ही तुरंत सीमाप्रान्त में दो नये विचित्र आर्डिनेंस जारी किये गये और सीमाप्रान्त एवं संयुक्तप्रान्त में प्रमुख कांग्रेसमैनों को गिरफ्तार कर लिया गया।

जब बापू साल के आख़िरी हफ़्ते में, लंदन से बिना किसी कामयाबी के, लौटे तो उनके सामने यह स्थिति थी। तीन प्रान्तों में आडिनेंस राज्य था और उनके कई साथी जेलों में पहुँच चुके थे। एक हफ़्ते के अन्दर फिर कांग्रेस ने सत्याग्रह का ऐलान कर दिया। सरकार ने कांग्रेस कमेटियों और कांग्रेस से हमदर्दी रखनेवाली संस्थाओं को ग्रैरक़ानूनी करार दे दिया।

यह लड़ाई डेढ़ वर्ष तक चलती रही है और अब भी चल रही है। और इस बक्त में मैंने जो ये खत तुम्हें लिखे हैं, इसी लड़ाई का एक छोटा और अप्रत्यक्ष परि-

णाम है। यह लड़ाई १९३० की लड़ाई से कहीं ज्यादा सस्त रही है। इसके लिए सरकार ने, पहले के अनुभवों से फ़ायदा उठाकर, अपनेको बडी सावधानी से तैयार कर लिया था। क़ानुनी नकाब और क़ानुनी ढांचा ख़त्म कर दिया गया और सर्वव्यापी एवं सर्वभक्षी आर्डिनेंसों के जरिये, मुल्की अफ़सरों के सहारे, देश में ऐसा दमन किया गया जिसे एक तरह का 'मार्शल ला' (फ़ौजी क़ानून) कह सकते हैं। राज्य की असली पाशिवक सत्ता खुब साफ़ तौर पर दिखाई पडी है। यह बात लाजिमी थी, क्योंकि ज्यों-ज्यों राष्ट्रीय आन्दोलन जोरदार और ताक़तवर बनता जायगा और विदेशी सरकार के आधार के लिए ज्यों-ज्यों खतरनाक बनता जायगा त्यों-त्यों सरकारी प्रतिरोध और दमन जबरदस्त और भयंकर होता जायगा। ऐसी हालत में घरोहर (Trusteeship) और सद्भावना के पवित्र और नरम वाक्य अलग रख दिये गये और उनकी जगह विदेशी शासन के सच्चे स्तम्भ या रक्षक के रूप में लाठियाँ और किरचें सामने आईं। क्रानुन न सिर्फ़ सिर पर बैठे हुए वाइसराय की इच्छा बन गया बल्कि हर छोटा अफ़सर मनमानी करने लगा; क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि वह जो कुछ करेगा उसका उसके ऊपर के अफ़सर समर्थन करेंगे। ख़ासकर जार के जमाने के रूस की तरह ख़ुफ़िया विभाग और सी० आई० डी० के आदमी सब जगह फैल गये और उनकी ताक़त बढ़ गई। कोई बंधन या रोक नहीं थी और अनियंत्रित सत्ता की भख सदा उसके इस्तेमाल से बढ़ती जाती है--यहाँ भी बढ़ती गई। एक सरकार जो मुख्यतः अपने ख़ुफिया विभाग के सहारे हुकूमत करती है और एक देश जो ऐसी हक्सत में होता है, दोनों बहुत जल्द भाष्ट या पतित होजाते हैं; क्योंकि हरेक ख़ुफिया विभाग साजिश, भेवियों, झूठ, आतंकवाद, उत्तेजक बनावटी बातों, धोखेबाजी और दूसरी ऐसी ही बातों पर फुलता-फलता है। पिछले तीन वर्षों में हिन्दूस्तान में छोटे अफ़सरों, पुलिस और सी० आई० डी० को जो बहुत ज्यादा अख़्तियारात दे दिये गये थे और उन्होंने उनका जैसा इस्तेमाल किया था उससे धीरे-धीरे इन महक्मों के आदिमियों में पशुता आती गई और उनका पतन होता गया। लोगों को जेल जाने से रोकने के लिए तरह-तरह की कोशिशों की गई और जेल भेजने की जगह उनपर बेरहमी के साथ गहरी मार मारी गई। कोशिश यह थी कि लोग भयभीत होजायं ।

मुझे क्योरे की बातों में नहीं जाना चाहिए। इस मौक़े पर सरकार की नीति का एक मनोरंजक पहलू यह रहा है कि संस्थाओं और व्यक्तियों की जायबाद, मकान, मोटरें और बैंक में जमा रुपये जब्त कर लिये जायें। यह कांप्रेस के मध्यमवर्ग के समर्थकों पर चोट करने और उन्हें डरा देने के लिए किया गया। अब व्यक्तिगत धन या जायदाद की पवित्रता की बात ख़त्म होगई है। सरकार एक-न-एक बहाने से इसे जब्त कर रही है। इसी तरह हिंसा उसी वक्त बुरी और अनैतिक बताई जाती है जब कोई वर्तमान स्थित को बदलने के लिए उसका इस्तेमाल करता है; पर ख़ुद सरकार वर्तमान क्यवस्था की हिफ़ाजत के लिए सब तरह की बेरहमी से भरी हुई और व्यापक हिंसा से काम लेने में अपनेको बिलकुल उचित और न्यायपूर्ण समझती है!

इन आर्डिनेंसों में से एक का एक मामूली पर ध्यान देने लायक पहलू यह रहा है कि अपने या अपने साये में पलनेवाले बच्चों के जुर्मी के लिए माँ-बाप और अभिभावक जिम्मेदार हैं।

जब हिन्दुस्तान में ये सब बातें हो रही हैं, तब ब्रिटिश प्रचार की मशीनरी, जो बहुत दिनों से अपनी क़ाबलियत के लिए मशहूर है, हिन्दुस्तान की खुशहाली और शान्ति की एक सुन्दर तस्वीर दुनिया के सामने खींचने में मशगूल है। ख़ुद हिन्दुस्तान में कोई अख़बार परिणाम के डर से सच्ची बातों को छापने की हिम्मत नहीं करता—यहाँतक कि गिरफ़्तार हुए लोगों के नाम तक छापना एक जुमें है!

पर हिन्दुस्तान में ब्रिटिश नीति का परदा फाश करनेवाली सबसे खास बात यह रही है कि ब्रिटिश सरकार ने हिन्दुस्तान के सब कट्टर पश्चादगामी या प्रतिक्रिया-वादी वर्गों से मेल करने की कोशिश की। आज ब्रिटिश साम्प्रज्य उन्नतिशील शक्तियों से लड़ने के लिए सामन्तशाही और प्रतिकिया की दूसरी ताकतों पर निर्भर करता है। उसने स्थापित स्वार्थों ( Vested Interests ) को अपनी मदद के लिए खडा करने की कोशिश की है। इस मदद को पाने के लिए उसने इनको (स्थापित स्वार्थ-वालों को) यह बताकर डराया कि अगर हिन्दुस्तान से ब्रिटिश सत्ता हटाली जायगी तो सामाजिक क्रान्ति होजायगी और तुम्हारा स्नात्मा हो जायगा । सामन्तशाही तौर-तरीक़े वाले राजा लोग हिन्दुस्तान में ब्रिटिश हकुमत की पहली रक्षणात्मक मोर्चाबन्दी (First line of defence) हैं; उसके बाद बड़े-बड़े जमींदारों का वर्ग आता है। चतराई-भरी चालबाजियों से और कट्टर सम्प्रदायवादियों को धकेलकर आगे खडा करके अल्पमत के मसले को हिन्दुस्तान की आजादी के रास्ते में एक बडा रोडा बना दिया गया है। अभी हाल में वह गौर करने के क़ाबिल दृश्य दिखाई पड़ा जब मन्दिर-प्रवेश के सवाल पर बिटिश सरकार ने कट्टर मजहबी प्रतिक्रियावादियों के प्रति हर तरह की हमदर्दी और दोस्ती जाहिर की । हर जगह ब्रिटिश सरकार प्रतिक्रिया, संकृचित धर्मोत्माद और भ्रमपूर्ण खुदराजीं में अपनी मदद ढुँढती है।

सामूहिक आन्वोलन या लड़ाई में एक बडी सुविधा होती है। आम जनता को सियासी तालीम देने का यह सबसे अच्छा और तेजी का, गो दुखवाई, तरीक्रा है; क्योंकि आम जनता को 'बडी घटनाओं' के लिए तालीम देकर तैयार करना पड़ता है। शान्ति के समय की मामूली राजनैतिक कार्रवाइयाँ——जैसे प्रजासत्तात्मक देशों में होने-वाले चुनाव वर्षेरा——अक्सर औसत आदमी को भ्रम में डाल देती हैं। उसके सामने भाषणों की धार बहती होती है और हरेक उम्मीदवार हर तरह की अच्छी बातों के करने का वादा करता है जिससे गरीब वोटर या खेत, कारखाने या दुकान में काम करनेवाला आदमी घबरा जाता और भ्रम में पड़ जाता है। उसे एक दल से दूसरे में कोई बहुत ज्यादा और साफ़ फ़र्क़ दिखाई नहीं देता। पर जब एक सामूहिक लड़ाई आती है, या जब क्रान्ति होती है, तब असली स्थित यों साफ़ दीखती है जैसे बिजलों से रोशनी हो उठी हो। ऐसी मुसीबत की घड़ियों में समुदाय, वर्ग या व्यक्ति अपनी वास्तिवक अनुभूति या प्रकृति को छिपा नहीं सकते। सत्य बाहर आ जाता है। क्रान्ति का समय न सिर्फ चरित्र ( Character ), साहस, सहनशक्ति, आत्मत्याग और वर्ग-अनुभूति को कसौटी होता है बल्कि वह मुख्तलिफ़ वर्गों और समुदायों के बीच के उस असली संघर्ष को जाहिर कर देता है जो सुन्दर और अस्पष्ट जुमलों के नीचे ढका हुआ होता है।

हिन्दुस्तान में सत्याग्रह की लड़ाई एक राष्ट्रीय या क़ौमी लड़ाई रही है, वर्ग-संघर्ष नहीं। यह निश्चित रूप से मध्यम वर्ग का एक आन्दोलन रहा है जिसके पीछे किसानों का बल है। इसलिए यह वर्गों को उस तरह अलग और स्पष्ट नहीं कर सका जिस तरह कोई वर्गीय आन्दोलन करता। फिर भी, इस राष्ट्रीय आन्दोलन में भी, कुछ हद तक वर्गों की मोर्चाबन्दी हुई है। इनमें से कुछ——जैसे सामन्तशाही खयाल के राजा लोग, ताल्लुकेदार और बड़े जमींदार——पूरे तौर पर सरकार के साथ बँधे हुए हैं। वे साफ़-साफ़ और जोर से पुकारकर कहते हैं कि वे कौमी आजादी पर अपने वर्ग के हितों को तरजीह देते हैं, या कौमी आजादी तभी चाहिए जब उनके खास अख्तियारात को महफूज रखनेवाले सब तरह के संरक्षणों का बंदोबस्त कर दिया जाय। इससे यह साफ़ हो जाता है कि किसी राष्ट्रीय या क्रौमी लड़ाई में इनसे किसी तरह मदद की उम्मीद नहीं की जा सकती, हाँ राष्ट्रीय आन्दोलन की मुखालफ़त की उम्मीद जरूर की जा सकती है। इन्होंने निश्चित रूप से अपनेको विदेशी सरकार के साथ मिला दिया है।

कुछ हद तक सभी मालिक वर्ग (Possessing Classes), यानी वे सभी वर्ग जिनके स्थापित स्वार्थ (Vested Interest) होते हैं, किसी भी बड़ी तब्दीली से डरते हैं कि कहीं वह उनके खास अख्तियारात या सुविधाओं में दस्तंदाजी न करे। बड़े-बड़े बोर्जुआ लोग यानी ऊँचे दर्जे का मध्यमवर्ग विदेशी सरकार को नापसंद

करता है और खुद उसकी जगह लेना चाहता है। कुछ हद तक वह सरकार के प्रित कांग्रेस की चुनौती के साथ हमदर्दी रखता है, क्योंकि इससे उसके फायदे के अनुकूल राजनैतिक परिवर्तन होने की सम्भावना उसे मालूम पड़ती है। पर इसके साथ ही वह सामूहिक जनता और मध्यम वर्ग के छोटे लोगों से भी भय करता है। इसके अलावा उसको यह डर भी है कि कहीं कांग्रेस की विजय से ऐसा सामाजिक परिवर्तन न होजाय जो उसको पसन्द न हो। इसलिए ये लोग आम तौर पर मेंड या हद पर रहते हैं, साफ़-साफ़ किसी तरफ़ शरीक नहीं होते, सरकार और कांग्रेस दोनों की हलकी आलोचना करते हैं और धीरज के साथ उस वक्त का इन्तजार करते हैं जब ये सत्ता के बँटवारे में बड़ा हिस्सा ले सकेंगे। लेकिन सामाजिक कान्ति का कोई इशारा किया जाता है, या उनके स्थापित स्वार्थों पर कोई हमला होता है, तब वे गुस्से से लाल होजाते हैं। यह एक गैरमामूली बात है कि लोग अपने खास अख्तियारात और सहिल्यतों के बचाव के लिए कितने आग-बबूला हो उठते हैं। इन अख्तियारात पर उनका नैतिक दावा या हक जितना ही कमजोर होता है, उतना ही वे उनमें दखल दिये जाने पर गुस्सा होते हैं।

अल्पमतों का मसला भी ज्यादातर विशेष समुदायों के स्थापित स्वार्थों का ही सवाल है। बहुतसे लोग हमेशा हिन्दू-मुस्लिम एकता के बारे में राग अलापा करते हैं। यह बात काफी तौर पर साफ है कि ऐसा मेल वाञ्छनीय है। पर यह बात भी उतनी ही जाहिर है कि सिर्फ इस जुमले को जादू के मन्त्र की तरह दोहराने से कोई फायदा नहीं हो सकता; न किसी तरह जोड़-तोड़ के जरिये किये जाने वाले पैक्टों और समझौते से ही कोई मदद मिल सकती है। बदिक स्मती से सामने के असली सवालों पर 'हिन्दू-मुस्लिम एकता' जैसे जुमलों से परदा पड़ जाता है। कुछ समुदायों के स्थापित स्वार्थों को अलग छोड़ दें तो गहराई में सवाल असल में आर्थिक है। स्वार्थों के संघर्ष, फिर चाहे वे मुख्तिलफ़ जातियों के बीच हों या प्रजासत्तावाद और सामन्तशाही के बीच हों, मुस्कराहटों, आलिंगनों और एक-दूसरे की सचाई के वादों या ऐलानों से दूर नहीं किये जा सकते। अंकगणित या अलजबरा का कोई मसला उसपर मुस्कराने से हल नहीं होता; न एक-दूसरे के खिलाफ़ दो चीजों को उनकी परिक्रमा करने से ही एक में मिलाया जा सकता है।

हाल में काँग्रेस-आन्दोलन नीचे के दर्जे के मध्यम वर्ग के ऐसे आन्दोलन में तब-दील होगया है जिसके पीछे छोटे जमींदारों और किसानों की जोरदार मदद है। अब इसमें आम जनता के स्वार्थों का प्रतिनिधित्व करने की प्रवृत्ति पहले से ज्यादा बढ़ गई है और मौलिक और आर्थिक अधिकारों पर एक दिलचस्प प्रस्ताव १९३१ में कराँची- काँग्रेस ने पास किया था। ज्यों-ज्यों काँग्रेस सामूहिक या आम जनता की तरफ़ झुकती जाती है त्यों-त्यों बडे मालिक वर्गों की शंका बढ़ती जाती है और वे इससे दूर हटते जाते हैं, यद्यपि इसका आधार अब भी राष्ट्रीय है।

हिन्दुस्तान में बहुत-से लोगों ने बार-बार जेल जाने की आवत डाल ली है, और कुछ तो जेलों में लगातार कई वर्षों तक बने रहते हैं। दूसरे लोगों के एक समुवाय ने दूसरी आवत पैवा करली है—मेरा मतलब जनता के यानी सरकारी खर्च से गोलमेज कान्फ़ोंस की बैठकों में शामिल होने के लिए हर साल लन्दन जाने की आवत से है। साल-दर-साल वे जाते हैं और बातें ही बातें करते हैं तथा बिटिश सरकार को एक ऐसा विधान बनाने में मदद देते हैं जिसका खास मतलब पीढ़ियों तक हिन्दुस्तान में बिटिश हकूमत को कायम रखना और हरेक स्थापित स्वार्थ की रक्षा करना है। संघ-राज्य का खयाल ही इसलिए आया कि बिटिश भारत को क़ब्जे में रखने के लिए सामन्त-प्रथा वाले राजाओं की मदद की जरूरत थी। आर० एच० टाने नाम के एक जहीन अंग्रेज लेखक ने बिटिश मजदूर दल के लिए कार्यक्रम सुझाते हुए लिखा है कि 'गधों की सबसे ज्यादा मुमिकन तादाद को सबसे ज्यादा संभव संख्या में गाजर देना' ("to offer the largest possible number of carrots to the largest possible number of donkeys") दल (मजदूर दल) का काम नहीं है। कोई कल्पना कर सकता है कि लन्दन के विधान-निर्माताओं ने इसे ही अपना खास काम ख़याल किया होगा ?

हाल में ही ब्रिटिश सरकार ने हिन्दुस्तान के विधान के लिए अपने प्रस्तावों को एक छोटी किताब की शक्ल में प्रकाशित किया है, जिसका नाम 'व्हाइटपेपर' है। उसने अपना काम पूरी तरह किया है और उसमें हरेक कल्पना किये जा सकने लायक संरक्षण को शामिल कर लिया गया है जिसे कि आदमी की सूझ सोच और बना सकती है। ये संरक्षण न सिर्फ़ उसके स्वार्थों की रक्षा के लिए हैं बिल्क हिन्दुस्तान पर उसके सैनिक शासन सम्बन्धी और व्यापारिक (Military, Civil and Commercial) यानी त्रिविध नियंत्रण को और मजबूत करने के लिए हैं। हरेक स्थापित स्वार्थ को महफूज रक्खा गया है और इंग्लैण्ड का स्थापित स्वार्थ सबसे बड़ा होने की वजह से उसको सुरक्षित रखने की सबसे खोरदार तजवीज की गई है। यही बात राजाओं, जायवाद पर मालिकी रखनेवाले वगों, नौकरियों और ब्रिटिश सरकार के पिछलग्गुओं के बारे में भी है। हरेक स्थापित स्वार्थ के लिए बड़ी वरियादिली से इन्तजाम किया गया है। बदकिस्मती इतनी ही है कि दूसरे के माल पर दिखाई जानेवाली इस उदारता ने हिन्दुस्तान के कमोबेश तैंतीस करोड़ बाशिन्दों के लिए बहुत कम छोड़ा है। पर उन बेचारों के कोई स्थापित स्वार्थ न थे—सिवाय उनकी जिन्दगी के, जिसकी कोई कीमत नहीं।

ब्रिटिश प्रस्तावों को देखकर इलाहाबाद के एक शायर अकबर का, जो कई साल हुए मर गये, एक उर्दू शेर याद आता है। यह शेर उन्होंने १९०३ में लार्ड कर्जन के दिल्ली दरबार के वक्त लिखा था:

> महफ़िल उनकी, साक़ी उनका, आँखें अपनी, बाक़ी उनका।

असली सवाल जन-समूह का शोषण बन्द करने का है और जबतक यह नहीं किया जाता तबतक हिन्दुस्तान में शान्ति कैसे हो सकती है, या हमारी आजादी की लड़ाई कैसे खत्म हो सकती है?

इस तरह कहानी चली जारही है। आज (१७ मई) बापू के अनशन का दसवाँ दिन है। अभीतक वह निबाह लेगये हैं और जान पड़ता है आगे भी बर्दाश्त करलेंगे। वह जेल से छोड़ दिये गये हैं और अनशन के कारण उन्होंने छः हफ्तों के लिए सत्याग्रह-आन्दोलन को स्थगित कर दिया है। उसके बाद ? कौन जानता है?

मैंने बरमा की उपेक्षा की है और मुझे उसके बारे में तुम्हें कुछ जरूर बताना चाहिए। उसने १९३० या १९३२ के सत्याग्रह-आन्दोलन में हिस्सा नहीं लिया। पर महान् आधिक संकट के कारण १९३० और १९३१ में उत्तरी बरमा में किसानों की एक बड़ी बगावत होगई। यह बगावत अंग्रेजों ने बड़ी बबंरता के साथ दबा दी। इस बक़्त ब्रिटिश सरकार बरमा को हिन्दुस्तान से अलग करने की बड़ी जोरों से कोशिश कर रही है और बरमा में इससे बड़ा तहलका मच गया है। ऐसा जान पड़ता है कि वहांक ज्यादातर लोग हिन्दुस्तान से अलग होना नहीं चाहते।

और ख़ैरबाद हिन्द्स्तान ! --फिर मिलेंगे ।

### : १६३ :

## मिस्र की आज़ादों के लिए लड़ाई

२० मई, १९३३

आओ, अब हम मिस्र चलें और बढ़ती हुई राष्ट्रीयता और एक साम्प्राज्यवाबी ताक्षत के बीच होनेवाली दूसरी लड़ाई का मुलाहिजा करें। हिन्दुस्तान की तरह वहाँ भी यह साम्प्राज्यवादी शक्ति बिटेन है। मिस्र कई बातों में हिन्दुस्तान से बिलकुल मुक्तिलफ़ है और वहाँ ब्रिटेन हिन्दुस्तान की बिनस्बत बहुत थोडे वक्त से रहा है, फिर भी बोनों वेशों में बहुत-सी बातें एक-सी हैं। हिन्दुस्तान और मिस्र के राष्ट्रीय आन्दोलनों ने अलग-अलग तरीक़ इहितयार किये, पर मूल में क़ौमी आजाबी

की प्रेरणा एक ही है और उद्देश्य भी एक ही है। और इन राष्ट्रीय आन्दोलनों को दबाने में साम्प्राज्यवाद जो ढंग इिस्तियार करता है वह भी दोनों देशों में बहुत-कुछ एक है। इसलिए हम दोनों एक-दूसरे के अनुभवों से बहुत-कुछ सीख सकते हैं। हम हिन्दुस्तान वालों के लिए तो एक ख़ास नसीहत है, क्योंकि हम मिस्र के उदाहरण में देख सकते हैं कि 'स्वतंत्रता' की ब्रिटिश देनों का क्या मतलब होता है और वे कहाँ-तक लेजाती हैं।

सब अरब देशों (अरबस्तान, इराक़, सीरिया, फिलस्तीन) में मिस्र सबसे आग बढ़ा हुआ है। यह पूर्व और पिश्चम के बीच का राजमार्ग—स्वेज नहर बनने के बाद से जहाजों के लिए तिजारत का महान् समुद्री रास्ता—रहा है। पिश्चमी एशिया के किसी देश की बिनस्बत इसका उन्नीसवीं सदी के नये योरप के साथ सबसे ज्यादा सम्पर्क रहा है। दूसरे अरब देशों से बिलकुल जुदा इसकी एक अलग राष्ट्रीय इकाई है, पर उनके साथ इसका घनिष्ट सांस्कृतिक सम्बन्ध भी है, क्योंकि इन सबकी जबान, परम्परा और मजहब एक ही हैं। क़ाहरा (करों) के रोजाना अख़बार सब अरब देशों को जाते हैं और वहाँ उनका बड़ा प्रभाव है। इन सब देशों में से सबसे पहले राष्ट्रीय आन्दोलन मिस्र में ही शुरू हुआ, इसलिए दूसरे अरब देशों के लिए मिस्री राष्ट्रीयता का एक नमूना बन जाना लाजिमी था।

मिस्न की बाबत लिखे हुए अपने पिछले खत में मैंने अरबीपाशा के नेंतृत्व में होनेवाले १८८१-८२ के राष्ट्रीय आन्दोलन का जिक्र किया था और यह भी बताया था कि वह ब्रिटेन के जरिये किस तरह कुचल दिया गया। मैंने तुमको शुरू के सुधारकों, जमालउद्दीन अफ़गानी और कट्टर इस्लाम पर पश्चिम के नये ख़यालात के असर की बाबत भी बताया है। इन सुधारकों ने पुराने उसूलों की तरफ़ लौटकर और धर्म की फ़िजूलियात यानी सदियों के बीच उसमें मिल गई बहुतेरी बातों को अलग हटाकर जमाना हाल की तरकक़ी से इस्लाम का मेल बैठाने की कोशिश की। उन्नितशील विचार के लोगों ने दूसरा क़दम यह रक्खा कि धर्म को सामाजिक संस्थाओं से अलग कर दिया। पुराने धर्मों का क़ायदा यह है कि वे हमारी रोजमर्रा की जिन्दगी के हर पहलू को घेर लेते और उसे चलाते हैं। इस तरह हिन्दूधर्म और इस्लाम, अपनी शुद्ध धार्मिक शिक्षाओं से बिलकुल अलग भी, समाज का विधान बनाते और शादी, विरासत, दीवानी और फ़ौजदारी क़ानून, राजनैतिक संगठन, और दूसरी सब चीजों के नियम निर्धारित करते हैं। दूसरे लफ़्जों में वे समाज का एक पूरा ढांचा निर्धारित करते और उसे धार्मिक स्वीकृति और सत्ता देकर स्थायी बनाने की कोशिश करते हैं। अपनी कठोर वर्ण-ध्यवस्था से हिन्दूधर्म इस बारे में सबसे आगे निकल जाता

है। एक सामाजिक ढांचे को यों धर्म के जरिये स्थायी बना देने से किसी तब्बीली का होना मुश्किल होजाता है। इसलिए दूसरे देशों की तरह मिस्र में भी उन्नतिशील आदिमियों ने धर्म को सामाजिक ढांचे और सामाजिक संस्थाओं से अलग करने की कोशिश की। उन्होंने वजह यह बताई कि पुरानी संस्थायें, जिन्हें धर्म या रिवाज ने पुराने जमाने में लोगों पर लाद दिया था, उस जमाने की हालत में मुनासिब थीं। पर अब हालत बहुत बदल गई है और पुरानी संस्थायें या प्रथायें अब उनके साथ ठीक नहीं बैठतीं। मामूली विवेक से हम समझ सकते है कि बैलगाडी के लिए बनाया गया एक नियम मोटरकार या रेलगाडी के लिए मुनासिब नहीं होसकता।

इन उन्नतिशील आदिमियों और सुधारकों ने इस तरह की दलींलें पेश कीं। इस वजह से राज्य और बहुतेरे रिवाजों ने ज्यादा लौकिक या दुनियावी शक्ल इस्तियार की, यानी वे धर्म से अलग कर लिये गये। जैसा हम देख चुके हैं, यह सिलसिला तुर्की में सबसे ज्यादा दूर तक गया। तुर्की प्रजातंत्र का अध्यक्ष या राष्ट्रपति खुदा के नाम पर ग्रहण की जानेवाली शपथ भी नहीं लेता; वह इसे अपनी इज्जत के नाम पर लेता है। मिस्र में मामला इस हद तक नहीं पहुँचा है, पर दूसरे इस्लामी देशों में यही प्रवृत्ति काम कर रही है। तुर्क, मिस्री, सीरियन, फारसी वग़ैरा आज धर्म की पुरानी जबान की बनिस्बत राष्ट्रीयता की भाषा में कहीं ज्यादा बोलते हैं। सम्भवतः हिन्द्स्तान के मुसलमानों ने दूनिया के मुसलमानों के किसी बडे समुदाय की बनिस्बत राष्ट्रीयकरण के इस सिलसिले का सबसे ज्यादा प्रतिरोध किया है और यों वे इस्लामी देशों के अपने धर्मंबन्धुओं की बनिस्बत कहीं ज्यादा अनुदार, कट्टर और मजहबी रंग के हैं। यह एक अजीब पर ग़ौर-तलब बात है। नई राष्ट्रीयता और पूंजी-वादी आर्थिक प्रणाली के नीचे पैदा हुए मध्यम वर्गो का विकास अक्सर साथ-साथ हुआ है। हिन्दुस्तान के मुसलमान इस बोर्जुआ या मध्यम वर्ग का विकास करने में बहुत सुस्त रहे हैं और इस कमी ने राष्ट्रीयता की तरक्क़ी में वाधा डाली है। यह भी मुमिकन है कि हिन्दुस्तान में उनके अल्पमत में होनें के ख्रयाल ने उनको इतना भयभीत कर दिया कि वे ज्यादा अनुदार और कट्टर होगये और अपनी पुरानी परम्परा से जकड़कर रह गये और नये स्नयालात की तरफ़ से शंकित होगये। इसी तरह की किसी मानसिक अवस्था में वे हिन्दू भी रहे होंगे जो क़रीब हजार वर्ष पहले, शुरू के इस्लामी हमलों के वक्त अपने खोलों में घुस गये और एक बडी सख़्त, जातियों में बँटी हुई क्रौम बन गये।

उन्नोसवीं सदी के आख़री चौथाई हिस्से में और उसके बाद, विदेशी व्यापार बढ़ने के साथ, मिस्र में नई मध्यम श्रेणी पैदा हुई और बढ़ी। इस वर्ग के एक आदमी सैव जालूल थे जो 'फेल्लाह' या किसान कुटुम्ब से इस वर्जे तक बढ़े थे। जब अरबी-पाज्ञा ने १८८१-८२ में अंग्रेजों को चुनौती दी, तब वह एक युवक थे और उन्होंने अरबीपाज्ञा के नेतृत्व में काम किया। तबसे आगे १९२७ में अपनी मौत के वक्त तक, यानी पैतालीस वर्षों तक, उन्होंने मिस्र की आजादी के लिए काम किया और मिस्री स्वतंत्रता-आन्दोलन के नेता होगये। वह मिस्र के सर्वमान्य नेता थे; किसान, जिनमें से वह उठे थे, उनसे मुहब्बत करते थे और मध्यम श्रेणी, जिसमें वह ख़ुव थे, उन्हें पूजती थी। लेकिन रईस लोगों यानी पुरानी सामन्ती जमींदार श्रेणी ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। वे उस बढ़ते हुए मध्यम वर्ग को पसन्द नहीं करते थे जो उनको धीरे-धीरे देश में उनके ऊँचे स्थान से दूर धकेल रहा था। उनकी निगाह में जगलूल एक मामूली ख़ानदान का था, और जगलूल को अपने वर्ग के नेता और प्रति-निधि की हैसियत से उनके ख़िलाफ़ लड़ना पड़ा। हिन्दुस्तान की तरह वहाँ भी अंग्रेजों ने सामन्ती जमींदार वर्ग से अपने लिए मदद लेने की कोशिश की। वहाँ यह वर्ग मिस्री की बनिस्बत तुर्की ही ज्यादा था और पुराने शासक सरदारों का नुमाइन्दा था।

इस तरह बिटिश सरकार ने, साम्प्राज्यवाद के अच्छी तरह परखे हुए और मंजूरशुदा फैशन के ढंग पर, अपने साथ किसी सामाजिक समुदाय या राजनैतिक दल को
मिला रखने की कोशिश की और एक वर्ग या दल को दूसरे वर्ग या दल के खिलाफ़
खड़ा करके एक राष्ट्रीयता की वृद्धि को रोक दिया। हिन्दुस्तान की तरह वहाँ भी
उन्होंने अल्पमत का मसला उठाने की कोशिश की। ईसाई काप्ट लोग मिस्र में थोडी
तादाद में हैं। पर इस कोशिश में वे नाकामयाब रहे। और यह सब भी उन्होंने अपने
उसी प्रचलित फैशन में अपने ओठों से पवित्र वाक्यों का उच्चारण करते हुए किया।
वे कहते रहे कि जो कुछ हम करते हैं सब तुम्हारे ही फ़ायदे के लिए हैं; हम तो 'गूंगी
जनता' के 'दूस्टी' है और अगर 'झगड़ा पैदा करनेवाले' और दूसरे लोग, जिनका देश
में कुछ भी जोखिम उठाने लायक नहीं है, शान्त रहें तो सब कुछ ठीक होजायगा।
मजा तो यह है कि जनता का उपकार करने के इस सिलसिले में अकसर उन्हीं फायदा
उठानेवाले लोगों को बडी तादाद में गोलियों से भून दिया गया। शायद ऐसा उन्हें
दुनिया के दुखों से छुटकारा दिलाने और स्वर्ग की तरफ़ उनके सफ़र को नजदीक लाने
के लिए किया गया होगा!

सारे युद्ध के जमाने में और उसके बाद भी बहुत दिनों तक मिस्न में फ़ौजी शासन था। युद्ध के जमाने में वहाँ 'डिसार्मामेण्ट ऐक्ट' और 'कांसिकिप्शन ऐक्ट' नामी दो क़ानून पास हुए थे। देश ब्रिटिश फौजों से भरा हुआ था। महायुद्ध के शुरू में ही उसपर ब्रिटिश संरक्षण का ऐलान कर दिया गया था। १९१८ में शान्ति होने के बाद, मिस्र के राष्ट्रवादियों ने फिर आन्दोलन शुरू किया और मिस्र की आजादी का 'केस' तैयार किया। वे इसे ब्रिटिश सरकार और पेरिस के शान्ति-सम्मेलन के सामने रखना चाहते थे। उस वक्त मिस्र में कोई वास्तिवक वल न थे। 'वतनी' (स्वदेशवादी) नामका एक दल था, पर इसके सदस्यों की तावाद भी बहुत कम थी। प्रस्ताव यह था कि जग़लूलपाशा के नेतृत्व में एक बड़ा डेपुटेशन मिस्र की स्वाधीनता की वकालत करने के लिए लंदन और पेरिस जाय और इस डेपुटेशन को राष्ट्रीय रूप देने और उसके पीछे कुछ जोर पैदा करने के लिए एक बड़ी संस्था खोली गई। मिस्र की मशहूर 'वपद' पार्टी का जन्म इसी तरह हुआ। 'वपद' का मतलब ही 'डेपुटेशन' है। ब्रिटिश सरकार ने इस डेपुटेशन को लंदन जाने की मंजूरी देने से इन्कार कर विया और मार्च १९१९ में जग़लूल और दूसरे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया।

इसका नतीजा यह हुआ कि एक ख्नी क्रान्ति शुरू होगई। कुछ अंग्रेज मारे गये और क़ाहरा ( कैरो ) के शहर और दूसरे केन्द्रों पर क्रान्तिकारी दल का क़ब्जा होगया । बहत-सी जगहों में 'सार्वजनिक रक्षा' की 'राष्ट्रीय कमेटियाँ' क्रायम की गईं। इस बगावत में विश्वविद्यालय (युनिवर्सिटी) के विद्यार्थियों ने बड़ा हिस्सा लिया। शुरू की इन कामयाबियों के बाद बगावत बहुत-कुछ दबा दी गई, हालांकि बीच-बीच में अंग्रेज अफ़सर मारे जाते रहे। मगर खुली बग़ावत दबा दी जाने पर भी आन्दोलन को कुचला न जा सका। आन्दोलन ने लड़ाई का ढंग बदल दिया और 'पैसिव रेसिस्टेंस' या 'शान्त-प्रतिरोध' ( यानी एक तरह के सत्याप्रह ) का एक दूसरा पहलु इस्तियार किया। इसमें इतनी कामयाबी हुई कि ब्रिटिश सरकार को मिस्र की माँग पर ग़ौर करने को मजबुर होना पड़ा। लार्ड मिलनर की अध्यक्षता में इंग्लैण्ड से एक कमीशन भेजा गया । मिस्री राष्ट्रवादियों या नेशनलिस्टों ने इसका बायकाट करने का फ़ैसला किया और इस बायकाट में वे खुब कामयाब हुए। मिलनर-कमीशन के बायकाट में भी युनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने खुब हिस्सा लिया। कमीशन इस राष्ट्रीय विरोध से इतना प्रभावित हुआ कि उसने कुछ बहुत बडी सिफारिशें कीं। ब्रिटिश सरकार ने इन सिफारिशों की परवा न की और मिल्ल में आजादी की लड़ाई जारी रही। १९१९ के शुरू से १९२२ के शुरू यानी तीन वर्ष तक यह लड़ाई चलती रही और मिस्री स्वतंत्रता 'इस्तक़लाल श्रल-तश्राम' या पूर्ण से कम पर राजी होने को तैयार न थे।

१९१९ में अपनी गिरफ़्तारी के कुछ दिनों बाद जग़लूलपाशा छोड़ दिये गये थे। दिसम्बर १९२१ में वह फिर गिरफ़्तार करके जलावतन कर दिये गये। पर अंग्रेजों के लिए इससे मिस्र की स्थिति कुछ नहीं सुधरी और उन्हें मिस्रियों को शान्त करने के लिए कुछ करने को मजबूर होना पड़ा। यद्यपि जगलूल समझौता न करनेवाले उग्र लोगों में से न थे, फिर भी समझौते की सारी कोशिशों बेकार हुई। जगलूल उग्र न थे, इसका एक सब्त यह भी है कि एक बार कुछ लोगों ने उनका खून तक करने की कोशिश की। उनका कहना था कि तुम अंग्रेजों के साथ कमजोर समझौता करके अपने देश को धोखा दे रहे हो। पर ब्रिटिश सरकार और मिस्री राष्ट्रवादियों के बीच उस वक्त या बाद में भी समझौता न हो सकने के मौलिक कारण थे। ये बही कारण हैं जो हिन्दुस्तान में भी समझौता होने में बाधक हैं। मिस्री राष्ट्रवादि मिस्र के ब्रिटिश स्वायों की उपेक्षा करना नहीं चाहते थे। वे इसपर बातचीत करने और ब्रिटेन के साम्प्राज्य-व्यापार और सैनिक रास्तों सम्बन्धी विशेष स्वायों को एक हद तक मंजूर करने को तैयार थे। पर वे इन सवालों पर तबतक विचार करने को तैयार नहीं थे जबतक कि उनके देश की पूर्ण स्वतंत्रता स्वीकार न करली जाय। फिर इन मसलों पर भी वे उसी हद तक विचार करने को तैयार थे जिस हद तक जाने में उनकी स्वतंत्रता बनी रहे। पर दूसरी तरफ इंग्लैण्ड समझता था कि यह तय करना हमारा काम है कि तुमको कितनी आजादी दी जाय और यह आजादी हमारे स्वायों के मुआफ़िक होगी, क्योंकि उनकी रक्षा करना हमारा पहला फर्ज है।

इस तरह दोनों के बीच समझौते का कोई सामान्य आधार न था। लेकिन ब्रिटिश सरकार महसूस करती थी कि कुछ-न-कुछ जल्द किया जाना चाहिए इसलिए किसी समझौते या राजीनामे के बग्रंर ही, उसने २८ फरवरी १९२२ को एक ऐलान किया। उसमें उसने कहा कि भविष्य में वह मिस्र को एक 'आज़ाद खुदमुख्तार राज्य' ("Independent Sovereign State") मानेगी, परन्तु—और यह एक बडा परन्तु था—नीचे लिखे चार विषय आगे विचार करने के लिए सुरक्षित रक्खे गये:—

- १. मिस्र में ब्रिटिश साम्प्राज्य के आमदरफ्त के मार्गों की रक्षा।
- २. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विदेशी हमलों या दस्तंदाजियों के खिलाफ मिस्न की रक्षा।
- ३. मिस्र में फैले हुए विदेशी स्वार्थी और अल्पमत वाली जातियों की रक्षा।
- ४. सूडान के भविष्य का सवाल।

ये संरक्षण अपने हिन्दुस्तान के संरक्षण-बन्धुओं के साथ कितने एक-से मालूम पड़ते हैं। हम इन्हें यहाँ, अपने देश में, 'सेफगार्ड्स' (संरक्षण) कहते हैं और उनके अण्डे-बच्चे हमारे देश में कहीं ज्यादा हैं। मिस्र में उस वक्त इन संरक्षणों को मंजूर नहीं किया गया और अभीतक मिस्रियों ने इन्हें मंजूर नहीं किया है, क्योंकि यों देखने में तो ये सीधे-सादे और निर्दोष मालूम पड़ते थे पर इनका मतलब यह था कि न घरेलू और न वैदेशिक मामलों में मिस्र को कोई वास्तविक स्वतंत्रता मिलेगी। इस तरह २८ फ़रवरी १९२२

का मिस्र की स्वतंत्रता का ऐलान ब्रिटिश सरकार का एकांगी काम था, जिसे मिस्र ने कभी मंजूर नहीं किया। पिछले ग्यारह वर्षों में मिस्र में यह बात अच्छी तरह जाहिर होगई है कि संरक्षणों के साथ स्वतंत्रता का भी क्या मतलब हो सकता है।

इस 'स्वतंत्रता' के बावजूद ब्रिटिश अफ़सरों की देखरेख में और भी डेढ़ साल तक 'मार्शल ला'—फ़ौजी कानून—जारी रहा। यह तब ख़त्म हुआ जब मिल्ल की सरकार ने 'ऐक्ट ऑफ इनडेमिनटी' यानी ऐसा क़ानून पास किया जिसके खरिये फ़ौजी शासन के जमाने में अफ़सरों द्वारा किये गये ग़ैरक़ानूनी कामों की जिम्मेवारी से उन्हें मुक्त कर दिया गया, यानी उन्हें पनाह दीगई।

नये 'स्वतंत्र' मिस्र को एक बहुत ही प्रतिक्रियात्मक विधान दिया गया, जिसमें बादशाह के हाथ में बडे अख़्तियारात थे। यह बादशाह— किंग फुआद— भी बेचारे मिस्रियों पर जबरदस्ती लाद दिया गया। बादशाह फुआद और ब्रिटिश अधिकारियों में खूब मेलजोल था, दोनों राष्ट्रवादियों को नापसन्द करते थे और दोनों जनता की आजादी के ख़याल, यहाँतक कि असली पार्लमेण्टरी हुकूमत का भी विरोध करते थे। फुआद खुद अपनेको सरकार समझता था और जो उसके मन में आता वह करता था। उसने पार्लमेण्ट को बर्खास्त कर दिया और अपनी हिफाजत करने के लिए सदा तैयार ब्रिटिश संगीनों पर विश्वास करके डिक्टेटर की तरह हुकूमत करने लगा।

मिस्न की स्वतंत्रता के अपने ऐलान के बाद पहला परोपकार का काम जो ब्रिटिश सरकार ने किया वह यह था कि उसने उन अधिकारियों के लिए मुआब जे की बडी-बडी रक्तमें माँगीं जो नई हुकूमत के कारण 'रिटायर' (अलग) हो रहे थें! इस वक्त बादशाह फुआद ही मिस्न की सरकार था और उसने क़ौरन माँग स्वीकार कर ली और यों पैंसठ लाख पौंड की बडी रक्तम चुकाई गई—एक बडे अधिकारी को तो आठ हजार पाँच सौ पौण्ड मिले! फिर मजेदार बात तो यह हुई कि इन अधिकारियों में से कई, जो अलग होने के लिए गहरा मुआवजा ले चुके थे, खास कण्ट्राक्ट पर फिर रख लिये गये। याद रक्खों कि मिस्न बड़ा देश नहीं है और उसकी आबादी संयुक्तप्रान्त की आबादी की तिहाई से भी कम है।

मिस्री विधान बडी बहादुरी से कहता है कि "सारी सत्ता राष्ट्र से उद्भूत (Emanate) होती है," पर व्यवहार में बात यह है कि जबसे नया विधान जारी किया गया तबसे मिस्री पालंमेण्ट के लिए बड़ा बुरा जमाना आगया है। जहाँतक में जानता हूँ (हाल की घटनाओं के बारे में मुझे बिलकुल ठीक इल्म नहीं है), एक भी पालंमेण्ट अपनी सामान्य अवधि तक जिन्दा नहीं रही। बार-बार बादशाह फ़ुआद के

हायों उसकी एकाएक मौत होती रही है और यह बादशाह विधान को मुल्तवी करके निरंकुश राजा की तरह हुकूमत करता रहा है।

नई पार्लमेण्ट का पहला चुनाव १९२३ में हुआ और जरालूलपाशा और उनके दल ने, जो अब वपद दल के नाम से मशहूर है, सारे देश में हलचल पैदा करदी। उनको ९० प्रतिशत बोट मिले और २१४ स्थानों में से १७७ पर उन्होंने क्रब्जा कर लिया। इंग्लैण्ड के साथ समझौता करने की एकबार फिर कोशिश की गई और इसके लिए जरालूल लंदन गये। पर दोनों दृष्टिकोणों में मेल नहीं हो सका और कुछ सवालों पर समझौते की बातचीत टूट गई। इन सवालों में से एक सवाल सुडान का था। सुडान मिल्र के दक्षिण में एक देश है। यह मिल्र से बिलकुल जुदा ढंग का है; यहाँ के बाशिन्दे जुदा हैं और जबान भी जुदी है। इसके ऊँचे क्षेत्रों से नील नदी बहती है। यह नील नदी मिल्र के लिखित इतिहास के शुरू से यानी सात-आठ हजार वर्षों से मिल्र का जीवन-रक्त या सहारा रही है। मिल्र की सारी कृषि और जिन्दगी नील नदी में आनेवाले सालाना सैलाबों—बाढ़ों—के इर्द-गिर्द पनपी है, क्योंकि ये सैलाब अबिसीनिया के ऊँचे प्रदेश से कीमती मिट्टी लाते हैं और मिल्र की ऊजड़ जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। लार्ड मिल्रनर (मिल्रनर कमीशन के—जिसका बायकाट हुआ था—अध्यक्ष) ने नील नदी के बारे में लिखा था:—

"यह खयाल दु:खटाई है कि इस महानद से पानी की नियमित आमदनी, जो मिस्र के लिए सुविधा और खुशहाली का नहीं बल्कि जिन्दगी का सवाल है, सदा खतरे में रहे; और यह तबतक सदा खतरे में रहेगी जबतक कि नदी की उँचाई के स्थान मिस्र के क़ब्जे में नहीं रहेंगे।"

नदी की धारा के ये ऊँचे स्थान सुडान में हैं, इसलिए सुडान मिस्र के लिए बडे महत्व का है।

पिछले जमाने में सुडान इंग्लंण्ड और मिस्र के संयुक्त नियंत्रण में समझा जाता था। इसे 'एंग्लो-इजीप्शियन सूडान' (अंग्रेजी-मिस्री सूडान) के नाम से पुकारा जाता था और अब भी बहुत-से नकशों और एटलसों में यही नाम है। चूंकि मिस्र पर अमली तौर पर ब्रिटेन की हुकूमत थी, इसलिए स्वार्थों का कोई संघर्ष नहीं था और मिस्र का बहुत-सा रुपया सूडान में खर्च किया गया। यहाँतक कि १९२४ में लार्ड कर्जन ने ब्रिटिश पार्लमेण्ट में कहा था कि अगर मिस्र खर्च के लिए धन न दे तो सूडान का दिवाला निकल जाय। लेकिन जब मिस्र छोड़ने के सवाल पर गौर करने के लिए ब्रिटेन को मजबूर होना पड़ा तब उसने सूडान को पकड़ रखना चाहा; दूसरी तरफ़ मिस्रियों ने महसूस किया कि उनकी सारी हस्ती सूडान से बहने वाली नील नदी की धारा की रक्षा पर निर्भर है; इसलिए स्वार्थों में संघर्ष हुआ।

१९२४ ई० में जब ब्रिटिश सरकार और सैद जरालूलपाशा के बीच सूडान के मसले पर बातचीत हो रही थी, तब कई तरह से सूडान के लोगों ने मिस्र के साथ अपनी मुहब्बत जाहिर की। इसके लिए ब्रिटिश सरकार उनकी छाती पर चढ़ बैठी और मिस्र की सरकार से सलाह-मशिवरा किये बिना जो मन में आया किया। मजा यह कि सूडान पर इंग्लैण्ड और मिस्र दोनों का संयुक्त नियन्त्रण था और इसके लिए मिस्र को काफ़ी खर्च करना पड़ता था।

अपनी मिस्री स्वाधीनता की कथित घोषणा में ब्रिटेन ने दूसरी छट विदेशी स्वार्थों के संरक्षण की रक्खी थी। ये विदेशी स्वार्थ क्या थे ? में उनके बारे में किसी पिछले खत में तुम्हें बता चुका हैं। जब तुर्की साम्प्राज्य कमजोर पड रहा था, तब महाशक्तियों ने उसपर कई नियम जबरदस्ती लाद दिये थे, जिनके मृताबिक तुर्की में उनके नागरिकों के साथ विशेष व्यवहार किये जाने की तजवीज की गई थी। ये यूरो-पियन विदेशी चाहे जो जुर्म करें पर तुर्की अदालतों में उनपर मुक़दमा नहीं चलाया जा सकता था। उनका मक़दमा उनके अपने देशों के राजदतों या राष्ट्रीय प्रतिनिधियों यानी विदेशियों से बनी हुई खास अदालत में होता था। उनको कितने ही टैक्सों से छूट वग्रैरा की और भी बहतेरी सहलियतें दी गई थीं। विदेशियों की ये खास और क्रीमती सहलियतें कैपिच्लेशंस कहलाती थीं। कैपिच्लेशन का मतलब शत्रु के प्रति आत्म-समर्पण होता है और यह भी मिस्र राष्ट्र का, कुछ हद तक, अपनी स्वाधीनता से मुकना या आत्म-समर्पण करना ही था। चुंकि तुर्की को उन्हें मानना पडा, इसलिए तुर्की साम्प्राज्य के उपनिवेश भी उन्हें मानने को मजबर हुए । मिस्र तो पुरी तरह ब्रिटेन के क़ब्जे में था और वहाँ तुर्की की सत्ता नाम मात्र को भी नहीं रह गई थी; पर इस मामले में उसे तुर्की साम्प्राज्य का हिस्सा समझा गया और उसपर भी 'कैपिचलेशंस' लादे गये। ऐसी अनुकुल स्थिति में शहरों में विदेशी व्यापारियों और पंजीपितयों की बस्तियाँ बस गई। यह लाजिमी था कि वे एक ऐसी प्रथा के तोडने का विरोध करते जो हर तरह से उनकी हिफ़ाजत करती और बिना टैक्स दिये उनके मोटे और मालदार होने में मदद देती थी। मिस्र में विदेशी स्थापित स्वार्थ भी थे जिनकी रक्षा की जिम्मे-दारी ब्रिटिश सरकार ने ली थी। मिस्र के लिए ऐसी प्रणाली को मानना मुमकिन न था जो न सिर्फ़ स्वाधीनता की विरोधी थी बल्कि जिससे उसकी एक बहुत बडी आमदनी मारी जाती थी। अगर सबसे मालबार आदमी टैक्स से बरी होजायँ तो फिर सामा-जिक अवस्था में किसी तरह के सुधार का कोई काम बडे पैमाने पर नहीं किया जा सकता । सीधी ब्रिटिश हुकुमत के लम्बे जमाने में अंग्रेजों ने प्रारम्भिक शिक्षा या गाँवों के सुधार और सफ़ाई के लिए कुछ नहीं किया था।

घटनायें इस ढंग पर हुईं कि तुर्की, जो 'कैंपिचुलेशन' का असली कारण था, कमालपाशा की फ़तह के बाद उनसे छूट गया, पर मिस्र ब्रिटिश संरक्षण में अभीतक उनसे लदा हुआ है। यहां मैं यह भी कहदूं कि चीन भी अभीतक इसी तरह के 'कैंपि-चुलेशनों' के ख़िलाफ़ लड़ रहा है। उन्नीसवीं सदी में, कुछ वक्त तक, जापान भी इनका मजा चख चुका था, पर ज्योंहीं वह ताक़तवर होगया, उसने उन्हें ख़त्म कर दिया।

इस तरह विदेशी स्थापित स्वार्थों का सवाल ब्रिटेन और मिस्र के तस्फ्रिये के बीच दूसरा रोड़ा था । स्थापित स्वार्थ सदा ही आजादी के रास्ते में रोडा अटकाते हैं। अपनी सदा की उदारता के साथ ब्रिटिश सरकार ने अल्पमत वाली जातियों की रक्षा करने का भी निश्चय किया था और यह भी फरवरी १९२२ के स्वाधीनता वाले ऐलान में एक संरक्षण था। अल्पमत वाली मुख्य जाति काप्टों की थी। ऐसा स्नयाल किया जाता है कि ये लोग पुराने मिलियों के वंशज है और इस तरह सब तरह के मिस्त्रियों में से मिस्त्र के ज्यादा असली बाशिन्दे है। वे ईसाई है और ईसाई धर्म के शुरू के दिनों से, योरप के ईसाई होने के भी पहले से, ईसाई ही चले आ रहे हैं। अल्पमत वाली जातियों के प्रति ब्रिटेन की इस कृपालुता पर उसका अहसान मानने की जगह काप्टों ने यह अहसानफरामोशी दिखाई कि ब्रिटिश सरकार से साफ़ कह दिया कि हमारे लिए आप तकलीफ़ न करें। फरवरी १९२२ के ब्रिटिश ऐलान के <mark>बाद एक</mark> बडी मीटिंग में काप्ट लोग इकट्ठे हुए और प्रस्ताव किया कि "राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति और क़ौमी एकता के लिए हम सब तरह के अल्पमत के प्रतिनिधित्व और संरक्षणों का त्याग करते है।" काप्टों के इस निर्णय की अंग्रेजों ने 'मर्खतापुर्ण' कहकर . आलोचना की । पर बुद्धिमानी या मूर्खता कुछ भी कहो, इसने उनकी रक्षा करने के ब्रिटिश दावे का खात्मा कर दिया और अल्पमत वाली जातियों का सवाल बहस-मुबाहिसे की चीज नहीं रह गया। बल्कि सच पूछें तो काप्टों ने आजादी की लडाई में जबरदस्त हिस्सा लिया और वपद दल में जगलूलपाशा के कुछ बहुत ही विश्वासपात्र साथी काप्ट थे।

इन विरोधी दृष्टिकोणों और स्वार्थों के असली संघर्ष के कारण मिस्न, जिसके प्रिनिनिधि ज्ञालूलपाशा और उनके साथी थे, और ब्रिटिश सरकार के बीच हो रही १९२४ की समझौते की बातचीत टूट गई थी। इसपर ब्रिटिश सरकार बडी नाराज हुई। अभीतक वह मिस्र में मनमानी करते रहने की अभ्यस्त होगई थी, इसिलिए उसे कैरो की नई पालंमेण्ट और खासकर वण्द नेताओं के अडंगे और मुखालफ़त पर बडी खीझ हुई। बस उन्होंने वण्द लोगों और मिस्री पालंमेण्ट को अपने साम्प्राज्यवादी ढंग पर सबक सिखाने का इरादा कर लिया। बहुत जल्द उन्हें मौका भी मिल गया

और जिस ग्रैरमामूली तरीके पर उन्होंने इसका इस्तेमाल किया और इससे फायदा उठाया, उसकी बाबत में अगले ख़त में लिखूंगा। वह महत्वपूर्ण घटना आजकल के साम्प्राज्यवाद की कारगुजारियों के लिए आईने की तरह है, इसलिए उसपर अलग ख़त लिखने की जरूरत है।

### : १६४ :

### अंग्रेजों की छत्रछाया में आज़ादी का तात्पर्य

२२ मई, १९३३

अपने पिछले स्नत में मैंने तुम्हें बताया था कि १९२४ में मिस्री सरकार, जिसके प्रतिनिध राष्ट्रवादी थे, और अंग्रेजों के बीच मुलह की बातचीत शुरू होकर टूट गई थी और इससे ब्रिटिश सरकार बडी नाराज होगई थी। इसके बाद जो उल्लेखनीय घटनायें हुई उनका बयान करने से पहले में तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ कि कहने के लिए आजाद होते हुए भी मिस्र पर अंग्रेजों का फ़ौजी कब्जा क़ायम रहा। वहाँ सिफ़्रं अंग्रेजी फ़ौज रक्खी ही नहीं गई थी, बिल्क मिस्र की फ़ौज भी अंग्रेजों के ही नियंत्रण में थी। उसका अध्यक्ष 'फ़ौज के सरदार' के ख़िताबवाला एक अंग्रेज था। पुलिस के बडे-बडे अफ़सर भी अंग्रेज ही थे, और मिस्र में विदेशियों की रक्षा करने का बहाना बताकर ब्रिटिश सरकार अर्थ, न्याय और आन्तरिक महकमों पर भी नियंत्रण रखती थी। ग्रज यह कि, मिस्री शासन के हरेक महत्वपूर्ण काम पर अंग्रेजों का ही नियंत्रण था। स्वभावतः ही, मिस्रवासी इस बात पर जोर देते थे कि अंग्रेजों को यह नियंत्रण हटा लेना चाहिए।

१९ नवम्बर १९२४ ई० को एक अंग्रेज सर ली स्टाक, जो 'मिस्री फ़ौज के सरदार' के पद पर था और जो सूडान का भी गवर्नर-जनरल था, कुछ मिस्रियों द्वारा करल कर दिया गया। कुदरती तौर पर इससे मिस्र के और इंग्लंण्ड के अंग्रेजों को बड़ा रंज पहुँचा। इससे मिस्र के राष्ट्रवादी दल वफ़्द के नेताओं को तो और भी ज्यादा रंज हुआ, क्योंकि वे जानते थे कि इसके फलस्वरूप उनपर हमला किया जायगा। और यह हमला काफ़ी जल्दी सामने आगया। तीन ही दिन के अन्दर, २२ नवम्बर को, मिस्र के ब्रिटिश हाई कमिश्नर लार्ड एलेनबी ने मिस्री सरकार को एक चुनौती दी, जिसमें नीचे लिखी मांगें फौरन पूरी करने को कहा गया:—

- १. माफ़ी मांगी जाय,
- २. मुजरिमों को सजा दी जाय,
- ३. सब राजनैतिक प्रदर्शन बन्द कर दिये जायँ,

- ४. ५ लाख पौण्ड हर्जाना दिया जाय,
- ५. सूडान से २४ घंटे में तमाम मिस्री फ़ौजें हटा ली जायें,
- ६. मिस्र के हित की दृष्टि से सूडान में आबपाशी के रकबे पर जो प्रतिबन्ध लगाया गया था वह हटा दिया जाय,
- ७. मिस्र में सब विदेशियों की रक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो अधिकार हासिल कर लिया है, उसका आगे कोई विरोध न किया जाय। (इसमें इस बात का खास तौर से इशारा था कि अर्थ, न्याय और आन्तरिक महकमों में ब्रिटिश सत्ता क़ायम रक्खी जाय।)

इन सात माँगों पर कुछ गौर किया जाना चाहिए। चूंकि कुछ लोगों नें सर ली स्टाक को क़त्ल कर दिया था, ब्रिटिश सरकार फ़ौरन, जाँच की सम्भावना के बिना ही, कुल मिस्री सरकार यानी कुल मिस्री कौम के साथ मुजरिम का-सा बर्ताव करने लगी। इसके अलावा इस सारे मामले से उसने ख़ासा आर्थिक लाभ भी उठाया, और सबसे ज्यादा गौर करने की बात यह है कि उसने इस मौक़े का फ़ायदा उठाकर उन सब बातों का जबरन तसिकया करना चाहा जिनकी बाबत उसमें और मिस्री सरकार में मतभेद था और जिनके बारे में कुछ ही महीने पहले लन्दन में सुलह की बातचीत शुरू होकर टूट चुकी थी। फिर उसने इतना ही काफ़ी न समझकर यह भी कहा कि सब राजनैतिक प्रदर्शन निषिद्ध कर दिये जायें तािक मुक्क के सामान्य सार्वजनिक जीवन का प्रवाह ही बन्द होजाय।

उस करल के कारण इतनी मांगों का पेश किया जाना तो एक बडी असाधारण बात थी और एक करल से ब्रिटिश लोगों के लिए इतना फ़ायदा उठाना तो एक बडे तेज और उपजाऊ दिमाग का ही काम था। और इसमें ज्यादा ताज्जुब की बात एक यह भी थी कि अपराध और करल को रोकने के लिए ख़ास तौर पर जिम्मेदार समझ जाने लायक वो बडे अफ़सर (जो नाममात्र को मिल्री सरकार के मातहत थे), यानी काहिरा की पुलिस का अध्यक्ष और सार्वजनिक रक्षा के यूरोपीय विभाग (European Department of Public Safety) का डायरेक्टरजेनरल, अंग्रेज ही थे। करल के लिए उनको किसी ने जिम्मेदार नहीं समझा। लेकिन बेचारे मिल्री शासक-मण्डल पर, जिसने कि करल के बाद फौरन सख्त रंज और अफसोस जाहिर कर दिया था, ब्रिटिश सरकार का भारी लेकिन बेरहमी से सोचा हुआ और फायदेमन्द गुस्सा दिखाया गया।

मिस्री सरकार ने हद दर्जे की नम्प्रता प्रकट की। जग्नलूलपाशा ने चुनौती की करीब-क़रीब सभी शर्ते मानलीं, और २४ घण्टे में ५ लाख पौण्ड का हर्जाना भी अदा कर दिया। सिर्फ़ सूडान के बारे में मिस्री सरकार ने कहा कि वह अपना हक नहीं छोड़ सकती। लेकिन इतनी नम्प्रता और मुआफ़ी भी लाई एलेनबी के लिए काफ़ी न

थी, और चूंकि सूडान-संबंधी शर्तें मानी नहीं गई थीं, इसिलए अंग्रेजों की तरफ़ से उसने सिकन्वरिया (एलेग्जेण्ड्रिया) के कस्टम्स हाउस यानी चुंगीघर पर जबरन क्रब्जा कर लिया, और इस तरह चुंगी की आमदनी पर नियन्त्रण प्राप्त कर लिया। फिर, मिल्रवासियों के विरोध करने पर भी, उसने सूडान में इन शर्तों को लागू कर दिया और सूडान को ब्रिटिश बस्ती बना डाला। सूडान में फ़ौज की बग्रावतें भी हुई, लेकिन उन्हें बेहद सस्ती के साथ दबा दिया गया।

अंग्रेजों की इस कार्रवाई के खिलाफ़ जरालूलपाशा और उनकी सरकार ने फ़ौरन इस्तीफ़ा देदिया, और नवम्बर १९२४ के उसी महीने में शाह फ़ुआद ने पार्लमेण्ट तोड़ दी। इस तरह अंग्रेज लोग जरालूल और उसके दल 'वफ़्द' को उसके पद से निकाल बाहर करने और, कम-से-कम उस वक़्त के लिए ही सही, पार्लमेण्ट को खत्म कर देने में कामयाब होगये। उन्होंने सूडान को अपने राज्य में मिला लिया, और इस तरह सूडान में नील नदी के पानी के नियन्त्रण द्वारा मिस्र का सरलता से गला घोंटने की ताक़त हासिल करली।

मिस्र की दुिखया पालंमेण्ट ने एक खेदजनक घटना का साम्राज्यवादी लाभ के लिए दुरुपयोग करने के खिलाफ़ राष्ट्र-संघ में अपील की । लेकिन बडी शक्तियों के खिलाफ़ शिकायतों के बारे में तो राष्ट्रसंघ न कुछ सुन सकता है, न देख सकता है।

उस वक्त से आजतक मिस्न में एक तरफ़ वण्ददल, जो कि लगभग सारे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, और दूसरी तरफ़ शाह फ़ुआद और ब्रिटिश हाई किमिश्नर के गुट्ट के बीच, जिनका समर्थन अन्य विदेशी स्वार्थों और राज-दरबार के पिछलग्गू करते हैं, लगातार एक कशमकश चली आ रही है। ज्यादातर देश का शासन, राज्य-विधान के विरुद्ध भी डिक्टेटरशाहियों द्वारा चलता रहा है, जिसमें शाह फ़ुआद स्वेच्छाचारी बादशाह की तरह काम करता रहा है। जब कभी पार्लमेण्ट की बैठक होजाने दी गई, तभी फौरन उससे यह जाहिर होगया कि वण्ददल के साथ क़रीब-क़रीब सारा राष्ट्र है, और इसीलिए वह तोड़ दीगई। फ़ुआद की मदद पर अगर अंग्रेज और उनके नियन्त्रण में फ़ौज और पुलिस न होती, तो शायद वह इस तरह का अमल न कर सकता। 'आजाद' मिस्र के साथ लगभग वैसा ही बर्ताव किया जाता है जैसा कि हिन्दुस्तान में किसी देशी रियासत के साथ, जहाँकि असली सत्ता यानी अंग्रेज रेजीडेन्ट के इशारों के मुताबिक़ कार्य चलता है।

नवम्बर १९२४ ई० में पार्लमेण्ट तोड़ दी गई। मार्च १९२५ में नई पार्लमेण्ट की बैठक हुई। इसमें वम्बदल का भारी बहुमत था, और उसने फ़ौरन जगलूलपाशा को चैम्बर आफ़ डेप्युटीज के प्रधान-पद के लिए चुन लिया। यह बात न तो अंग्रेजों को और न शाह फ़ुआद को अच्छी लगी, और इसलिए उसी दिन इस एक दिन की बिलकुल नई पालंमेण्ट को तोड़ दिया गया। इसके पूरे एक साल बाद तक, विधान के खिलाफ़ भी, पालंमेण्ट नहीं बनाई गई और फुआद डिक्टेटर की तरह हुकूमत करता रहा। हाँ, उसके पीछे असली ताक़त थी ब्रिटिश किमश्तर। सारे देश ने इसपर नाराजगी जाहिर की, और शाह फ़ुआद और अंग्रेजों के इस गुट्ट का विरोध करने के लिए सैंद जग़लूल सब दलों को एक करलेने में कामयाब हुए। नवम्बर १९२५ में सरकारी निषेधाला की परवा न करते हुए पालंमेण्ट के मेम्बरों की एक बैठक भी हुई। पालंमेण्ट-भवन पर तो सैनिकों का क़ब्जा था, इसलिए मेम्बरों को अपनी मीटिंग दूसरी जगह करनी पडी।

इस पर फुआद ने अपने महल से एक हक्मनामा जारी करके सारे विधान को ही बदल डालने की कोशिश की। उसकी मंशा यह थी कि विघान को अधिक अनु-बार बना दिया जाय, ताकि पार्लमेण्टों पर ज्यादा आसानी से नियन्त्रण रक्ला जा सके और अधिकांश जरालुली लोगों का आना बन्द हो जाय। लेकिन इसके खिलाफ़ जबरदस्त पुकार उठी, और यह जाहिर होगया कि नये तरीक़े के चुनावों का पूरा बहिष्कार किया जायगा । इसपर शाह फुआद को झुकना पड़ा, और पूराने तरीक़े के मुताबिक ही चुनाव हुए। नतीजा था जगलूल के दल का भारी बहुमत, १४ के विरुद्ध २००। इससे ज्यादा इस बात का क्या सबूत हो सकता था कि राष्ट्र पर जग्नलूल का कितना असर है और मिस्र क्या चाहता है ? इतना होने पर भी ब्रिटिश कमिश्नर ने ( जो कि हिन्दुस्तान के एक भूतपूर्व गवर्नर लार्ड लायड थे ) कहा कि उसे जग्नलूल के प्रधान मंत्री बनने पर ऐतराज् है; और इसलिए दूसरा व्यक्ति मुक़र्रर किया गया। यह समझना जुरा मुश्किल है कि अंग्रेजों को इस मामले में दल्लल देने से क्या सरोकार था। फिर भी नई सरकार पर ज्यादातर जुग़लूल के दल का ही नियन्त्रण था और बहुत नरम होने की कोशिश करने पर भी वे लोग अक्सर लार्ड लायड के संघर्ष में आजाते थे, जो कि बड़ा सख़्त और जालिम आदमी या और अक्सर उन्ह अंग्रेजी जंगी जहाजों की धमकी दिया करता था।

ब्रिटेन से समझौता करने की दूसरी कोशिश १९२७ ई० में की गई, लेकिन शाह फुआद का नरम-से-नरम प्रधान मन्त्री भी ब्रिटेन की शर्तों को देखकर ताज्जुब में पड़ गया। सिर्फ़ कागजी आजादी के दिखाने के अन्दर उनका असली मक्कसद था मिल्ल को अंग्रेजी संरक्षण में रखना। इसलिए सुलह की बातचीत फिर नाकामयाब रही।

जब ये समझौते की बातें चल रही थीं, तब, २३ अगस्त १९२७ को, सत्तर वर्ष की उम्प्रमें, मिस्र के महान नेता सैव जरालूलपाशा की मृत्यु होगई। वह तो मर गये; परन्तु उनकी स्मृति मिस्र में एक शानदार और क़ीमती विरासत की तरह अब भी ज़िन्दा है और जनता को स्फूर्ति प्रदान करती रहती है। उनकी पत्नी श्रीमती सिफ़या ज़ग़लूल अब भी जीवित हैं। राष्ट्र उनसे प्रेम और उनका आदर करता है। उसने उन्हें 'राष्ट्र की माता' की पदवी देदी है और उनका मकान, जो 'पीपल्स हाउस' (ज़नता का मकान) कहलाता है, एक असें से मिस्र के राष्ट्रवादियों का प्रधान केन्द्र है।

जगलूल के बाद मुस्तफ़ा नहसपाशा 'वएद' का नेता बना। बाद में मार्च १९२८ में वह प्रधान मन्त्री बना। उसने नागरिक स्वतन्त्रता और जनता के शस्त्र रखने के अधिकार के बारे में कुछ सीधे-सादे आन्तरिक सुधार करने की कोशिश की। मार्शलला के जमाने में इन अधिकारों को अंग्रेजों ने कम कर दिया था। ज्योंही मिस्र की पार्लमेण्ट ने इस सवाल पर गौर करना शुरू किया त्योंही इंग्लेण्ड से धमिकयां आईं कि ऐसा न किया जाय। यह अजीब बात है कि एक बिलकुल घरेलू मामले में इंग्लेण्ड इस तरह दखल दे। लेकिन अपने पुराने तरीक़ के अनुसार लार्ड लायड ने एक चुनौती पेश कर दी, और माल्टा से ब्रिटिश जंगी जहाज सनसनाते हुए एलेग्जेण्ड्रिया (सिकन्वरिया) के बन्दरगाह में चले आये। नहसपाशा कुछ झुक गया, और उसने इन कानूनों पर विचार कुछ महीने बाद अगले अधिवेशन के लिए स्थिगत करना मंजूर कर लिया।

लेकिन अगला अधिवेशन तो होना ही न था। प्रतिक्रिया और साम्प्राज्यवाद के प्रतिनिधि ने, शाह फुआद और ब्रिटिश किमश्नर ने, ऐसी योजना की कि आगे पार्लमेण्ट को शरारत करने का मौका ही न मिले। एक अजीब ढंग की साजिश की गई। नहस-पाशा अपने उच्च चरित्र और रिश्वत न लेने के लिए खास तौर पर मशहूर था। अचानक एक पत्र के आधार पर, जो बाद में जाली साबित हुआ, नहसपाशा और वप्रद के एक काप्टिक ' नेता पर रिश्वतलोरी का इलजाम लगाया गया। अदालती क्षेत्रों और अंग्रेजों द्वारा जबरदस्त प्रचार किया गया। मिस्र में ही नहीं बिल्क विदेशों में और ब्रिटिश एजेंसियों और अख़बारों के संवाददाताओं ने इस झूठे इलजाम को फंलाया। इस इलजाम की आड़ लेकर शाह फुआद ने नहसपाशा से प्रधानमंत्रित्व से इस्तीफ़ा दे देने को कहा। लेकिन उसने ऐसा करने से इन्कार कर दिया, और इसपर उसे फुआद ने बरखास्त कर दिया। लायड-फुआद साजिश की अगली योजना अब अमल में लाई गई। 'सहसा राजनैतिक परिवर्तन' किया गया, और एक खास हुक्मनामा निकालकर शाह ने पार्लमेन्ट को मौकूफ़ कर दिया और विधान को बदल दिया। विधान में जो धारायें अख़बारों की आजादी और दूसरी नागरिक स्वतन्त्रताओं के बारे

१. प्राचीन मिस्रियों के ईसाई वंशजों को 'काप्ट' कहते हैं।

में थीं, उन्हें हटा दिया गया और डिक्टेटरशाही घोषित करवी गई । अंग्रेजी अल्बारों और मिस्र के यूरोपियनों ने बडी खुशियाँ मनाई ।

डिक्टेटरशाही के होते हुए भी पार्लमेण्ट के मेम्बरों ने अपनी बैठक की और नई सरकार को ग्रैरक़ानूनी ऐलान कर विया। लेकिन लायड और फुआब ने इन मामलों की कोई चिन्ता न की। 'इन्साफ़ और अमन' का काम इतना ही होता है कि वह प्रति-क्रिया और साम्प्राज्यवाद का समर्थन करे, यह नहीं कि उनके विरुद्ध हथियार बन सके।

सरकारी दबाव के बावजूद, नहसपाशा के खिलाफ़ सरकार का मुक्कदमा बुरी तरह गिर गया। उसपर लगाये हुए इलजाम झूठे साबित हुए और सरकार ने (उसकी ईमानदारी और उदारता कितनी आश्चर्यजनक थी!) हुक्म जारी कर दिया कि इस मुक्कदमे का फ़ैसला कोई अख़बार न छापे! लेकिन ख़बर तो फ़ौरन फैल ही गई, और हर जगह लोगों को बडी ख़ुशी हुई।

इस डिक्टेटरशाही ने, जिसकी पीठ पर लायड और ब्रिटिश फ़ौज थी, 'वफ़्व' बल यानी मिस्री राष्ट्रीयता को कुचल देने और तबाह कर देने की सख़्त कोशिश की। एक नियमित आतंकवाद और समाचारों पर पूरा सेंसर क़ायम होगया। इसके बावजूद राष्ट्रीयता के बड़े-बड़े प्रदर्शन हुए, जिनमें स्त्रियों ने ख़ास हिस्सा लिया। एक हफ़्ते तक हड़ताल हुई, जिसमें वकीलों वग्नरा ने भी हिस्सा लिया, लेकिन सेंसर के कारण अखबार उसकी ख़बर भी न छाप सके।

इस तरह १९२८ का वर्ष तूफ़ान और मुसीबत में ही गुजरा। वर्ष के अख़ीर हिस्से में इंग्लैण्ड में राजनैतिक परिवर्तन हुआ और उसका असर फ़ौरन मिस्र पर भी पड़ा। वहां मजदूर-दल की सरकार क़ायम होगई थी, और उसने शुरू में ही एक काम यह भी किया कि लायड को वापस बुला लिया, जो कि ब्रिटिश सरकार के लिए भी असह्य बन गया था। लायड के हटजाने से कुछ वक़्त के लिए फ़ुआद-अंग्रेज गृष्ट टूट गया। अंग्रेजों की मदद के बग़ैर फ़ुआद कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने दिसम्बर १९२८ में पालंमेण्ट के नये चुनाव होने दिये। फिर भी 'वफ़्द' दल का क़रीब-क़रीब सब जगहों पर क़ब्जा होगया।

अंग्रेजों की मजदूर-सरकार ने मिस्र से मुलह की बातचीत फिर शुरू की, और इस काम के लिए १९२९ में नहसपाशा लन्दन गया। इस बार मजदूर-सरकार अपनी पहले की सरकारों से कुछ क़दम आगे बढ़ी और तीनों प्रतिबन्धों पर नहसपाशा का दृष्टि-कोण मंजूर कर लिया गया। लेकिन चौथी बात—सूडान—की बाबत एकमत न हो सका। मुलह की बातचीत टूट गई। मगर इस बार पहले की बिनस्बत ज्यादा एक-मत हो सका, और दोनों पक्ष एक-दूसरे के प्रति अधिक मित्रतापूर्ण रहे, और दोनों

ने आगे फिर बहस करने का वादा किया। नहसपाशा और 'वप्द' के लिए तो कुल मिलाकर यह एक कामयाबी ही थी, लेकिन मिल्र के ब्रिटिश और दूसरे विदेशी व्यापारियों और पूंजी लगानेवालों ने इस बात को बिलकुल पसन्द नहीं किया। शाह फ़ुआद को भी यह बात अच्छी न लगी। कुछ महीने बाद, जून १९३० में, शाह और पार्लमेण्ट में झगड़ा होगया, और नहसपाशा ने प्रधानमंत्रित्व से इस्तीफ़ा दे दिया।

इस झगडे के अर्से में फ़ुआद ने फिर अपने शासन-काल में तीसरी बार डिक्टेटरशाही चलाई। पालंमेण्ट तोड़ दी गई, 'वप्द'दल के अख़बार बन्द कर दिये गये, और आसतौर पर बडी सख़ती शुरू होगई। पालंमेण्ट की दोनों उप-सभाओं, चंम्बर और सिनेट, के सभी सदस्यों ने सरकार की परवा न की, और पालंमेण्ट-भवन में जबरदस्ती घुसकर वहां एक अधिवेशन कर डाला। वहां, २३ जून १९३० को, उन्होंने विधान के प्रति वफ़ादार रहने की शपथ गंभीरतापूर्वक ली, और क़सम खाई कि हम अपनी सारी ताक़त लगाकर भी उसकी रक्षा करेंगे। देशभर में बड़े-बड़े प्रवंशन किये गये। इन प्रवश्ंनों को फ़ौजों द्वारा भंग किया गया, और बहुत-सा खून बहाया गया। ख़ुद नहसपाशा के भी चोटें आईं। इस तरह कुछ मुट्ठीभर बड़े और मालवार लोगों को छोड़कर, जो शाह के पिछलग्गू थे, सारा राष्ट्र जिस डिक्टेटरशाही के खिलाफ़ था, उसकी हिफ़ाजत फ़ौज और पुलिस और उसके अंग्रेज अफ़सरों ने की। विप्वयों के अलावा दूसरे नरम और लिबरल लोगों ने भी, जोकि हिन्दुस्तान की तरह जनता की तरफ़ से होनेवाले हर तेज काम से अपना विरोध जाहिर करते रहते थे, इस डिक्टेटरशाही के खिलाफ़ अपनी आवाज बुलंद की।

.बाद में, उसी साल, सन् १९३० में, शाह ने एक हुक्मनामा निकाला जिसके जिरये एक नये विधान का ऐलान किया गया, जिसमें उसने पार्लमेण्ट के अधिकार कम कर दिये और अपने बढ़ा लिये। ऐसा काम कर लेना कितना आसान था! सिर्फ़ एक ऐलान कर दिया गया और काम होगया, क्योंकि शाह के पीछे एक साम्प्राज्यवादी ताक़त की कठोर मूर्ति छिपो हुई थी।

मेंने मिस्र के १९२२ से १९३० तक के इन नौ वर्षों की कहानी तुमसे कुछ विस्तार में कही है, क्योंकि मुझे यह एक बडी रौर-मामूली कहानी मालूम हुई है। अंग्रेजों के फरवरी १९२२ के ऐलान के मुताबिक, ये वर्ष मिस्र की 'आजादी' के वर्ष थे। मिस्री लोग क्या चाहते थे इसमें भी कोई शंका नहीं हो सकती थी। जब कभी उन्हें अवसर विया गया तभी उन्होंने मुस्लिम और काष्ट, इन दोनों धर्म के लोगों ने, भारी बहुमत से विषयों को ही चुना। लेकिन चूंकि वे यही चाहते थे कि राष्ट्र का अर्थ- झोषण करने की विवेशियों की, लासकर ब्रिटिश लोगों की, ताक़त कम करवी जाय,

इसिल्ए इन सब विदेशी स्थापित स्वार्थों ने हर तरह से, जोर और खबरदस्ती से, जालसाजी और षड्यन्त्र से, उनका विरोध किया, और अपने हुक्मों को पूरा करने के लिए अपना एक आज्ञाकारी शाह खड़ा कर दिया।

वपृद-आन्दोलन एक विशुद्ध राष्ट्रवादी मध्यमवर्गीय आन्दोलन रहा है। बहु क्रौमी आजादी के लिए लड़ा, लेकिन उसने सामाजिक समस्याओं में दल्लल नहीं दिया। जब कभी पार्लमेण्ट ने कुछ भी कार्य किया, तब-तब उसने तालीम व दूसरे महकमों में कुछ अच्छा ही काम कर विखाया। दरहक़ीक़त, राष्ट्रीय लड़ाई चलते हुए भी, इस थोड़े-से असे में पार्लमेण्ट ने इतना काम किया जितना कि पिछले चालीस सालों में ब्रिटिश हुकूमत ने नहीं किया था। वप्द-दल सानों में भी लोकप्रिय है, जैसा कि चुनावों और बड़े-बड़े प्रदर्शनों से जाहिर होजाता के लेकिन फिर भी, चूंकि यह आन्दोलन खास तौर पर मध्यम-वर्गीय आन्दोलन है, उसने आम जनता को इतना नहीं उठाया है जितना कि सामाजिक परिवर्त्तन का उद्देश्य रखनेवाला कोई आन्दोलन उठा सकता था।

मेंने यह कहानी १९३० के अलीर तक पहुँचा दी है। बाद में भी राष्ट्रवादियों और शाह में कशमकश चलती रही, लेकिन ठीक तौर पर मुझे मालूम नहीं है कि पिछले वर्षों में क्या-क्या हुआ। जबसे में जेल में हूँ तबसे अलाबारों में तो मिल्ल का शायद ही कहीं खिल्ल आता हो। शायद इसका मतलब यही है कि डिक्टेटरशाही चल रही है, और उसके साथ उसका लँगोटिया यार सेन्सर भी। इस बात का कि इंग्लैण्ड में अनुदार-दल की हुकूमत है, जो कि अपने साम्प्राज्यवाद पर अभिमान करता है, अर्थ यही है कि मिल्ल में अंग्रेजों की दमन करने की सख्त नीति होनी चाहिए। इस हालत में शाह फ़ुआद दु:खी मिल्ली लोगों की परवा न करते हुए फ़िलहाल तो काम जारी रख सकता है।

इस प्रकार खत को खत्म करने से पहले में स्त्रियों के आग्वोलन के बारे में भी कुछ कहना जरूरी समझता हूँ। सारे अरब देशों में, शायद खुद अरब को छोड़कर, स्त्रियों में बड़ी भारी जागृति होगई है। दूसरे कई मामलों की तरह इस मामले में भी मिल्र इराक़ या सीरिया या फिलस्तीन से आगे बढ़ा हुआ है। लेकिन इन सब देशों में स्त्रियों का एक संगठित आग्वोलन है, और जुलाई १९३० में अरब स्त्रियों की पहली कांग्रेस दिनदक में हुई। उन्होंने राजनैतिक मामलों की बिनस्बत संस्कृतिक और सामाजिक प्रगति पर ज्यादा जोर दिया। उन्होंने अरबी स्वदेशीवाद की घोषणा की है। मिल्र में स्त्रियां राजनीति की तरफ़ ज्यादा झुकी है। वे राजनैतिक प्रदर्शनों में हिस्सा लेती हैं और उनका एक मजबूत स्त्री-मताधिकार-संघ ी है। वे विवाह-

क्रानून का अपने हक्त में सुधार और व्यवसाय आदि में समान अवसर चाहती हैं।
मुस्लिम और ईसाई स्त्रियाँ एक-दूसरे से पूरी तरह सहयोग करती हैं। बुरके की
आदत सब जगह, ख़ासकर मिस्र में, घट रही है। तुर्की की तरह बुर्क़ा बिलकुल ग्रायब
तो नहीं होगया है, लेकिन टूटता जा रहा है।

#### : १६५ :

### पश्चिमी एशिया का विश्व-राजनीति में पुनः प्रवेश

२५ मई, १९३३

एक छोटी-सी जलधारा ही मिस्र और अफ़रीका को पश्चिमी एशिया से अलग करती है। अब इस स्वेज नहर को हम पार करें और अरब, फिलस्तीन, सीरिया और इराक़—जो कि सभी अरब-देश हैं—और उनसे जरा आगे ईरान पर एक नजर डालें। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, इतिहास में पश्चिमी एशिया का एक जबरदस्त हिस्सा रहा है और अकसर यह दुनिया की घटनाओं की धुरी रहा है। इसके बाद कई सौ वर्षों का एक ऐसा जमाना आया, जब यह प्रदेश महत्वपूर्ण नहीं रहा। यह एक खाई या गड़िह्या-सा बन गया; जीवन की धारा इसके पास से हरहराती हुई निकल गई, लेकिन इसकी शान्त सतह पर उससे कोई हलकी-सी लहर तक पैदान हुई। और अब हम एक दूसरी तब्दीली देख रहे हैं जो 'मध्य-पूर्व' के देशों को फिर संसार की रंगभूमि पर लाती है। पूर्व और पश्चिम को जोड़नेवाला राजमार्ग अब फिर इन्हीं देशों में से होकर गुजरने लगा है। इस बात की तरफ़ हमारा ध्यान जाना चाहिए।

जब कभी में पश्चिमी एशिया का विचार करने लगता हूँ तो मुझे भूतकाल में इब जाने का अंदेशा रहता है। मेरे दिमाग्त में प्राचीन काल के इतने चित्र भर जाते हैं कि में उनके आकर्षण को रोक नहीं सकता। लेकिन अब में अपने आप को इन आकर्षणों में न फँसने बूंगा। फिर भी में तुम्हें यह याद दिलाना जरूरी समझता हूँ, ताकि तुम भूल न जाओ कि इतिहास के बिलकुल प्रारम्भ से ही कई हजार वर्षों तक दुनिया के इस हिस्से का बड़ा भारी महत्व रहा है। इतिहास में सात हजार वर्ष पहले प्राचीन चैल्डिया का धुंधला चित्र दिखाई देता है। यहाँ आजकल का इराक है। इसके बाद बेबीलोन का चित्र आता है और बेबीलोन वालों के बाद कूर असीरियन नजर आते हैं जिनकी महान् राजधानी निनेवा में थी। फिर असीरियन लोगों की भी हटने की बारी आजाती है, और ईरान से एक नया राजवंश और नई जाति आजाती है, जो हिन्दुस्तान की सरहद से मिस्र तक सारे 'मध्य-पूर्व' को अपनी मर्जी के मुताबिक का हिन्दुस्तान की सरहद से मिस्र तक सारे 'मध्य-पूर्व' को अपनी मर्जी के मुताबिक का

नचाती है। ये लोग ईरान के अकेमेनीद थे, जिनकी राजधानी परसीपोलिस थी। इन्होंनें से 'महान्नरेश' माइरस, डेरियस (दारा) और जरक्सीज पैदा हुए, जिन्होंने छोटे यूनान पर हावी होने की कोशिश की, लेकिन उसे जीत न सके। बाद में इन्हें यूनान बिल्क मेसीडोनिया के एक लाल सिकन्दर के हाथों शिकस्त खानी पडी। सिकन्दर की जिन्दगी में एक अजीब घटना यह हुई कि इस एशिया और योरप की सिन्ध-भूमि में उसने वह योजना की, जिसे इन दोनों महाद्वीपों का 'विवाह' कहा जाता है। उसने खुद ईरानी बादशाह की लड़की से विवाह किया (हालांकि उसकी कुछ पित्नयाँ पहले से मौजूद थीं) और उसके हजारों अफ़सरों और सिपाहियों ने भी ईरानी कन्याओं से विवाह किये।

सिकन्वर के बाद मध्य-पूर्व में, हिन्दुस्तानी सरहद से लेकर मिस्र तक, कई सिंदयों तक यूनानी संस्कृति प्रधान रही। इसी जमाने में रोम की शिक्त का उदय हुआ और वह एशिया की तरफ़ फैलने लगी। सासानियों के नये ईरानी साम्प्राज्य नें उसकी बढ़ती को रोक दिया। पूर्वी साम्प्राज्य के भी दो टुकडे होगये, पश्चिमी साम्प्राज्य और पूर्वीय साम्प्राज्य और पूर्वीय साम्प्राज्य और पूर्वीय साम्प्राज्य और पूर्वीय साम्प्राज्य, और पूर्वी साम्प्राज्य की राजधानी कुस्तुन्तुनिया होगई। पश्चिमी एशिया के इन मैदानों पर पूर्व और पश्चिम की पुरानी कशमकश चलती रही, और इसमें खास हिस्सा लेनेवाले थे एक तो कुस्तुनतुनिया का बिजेण्टाइन साम्प्राज्य और दूसरा ईरानी सासानी साम्प्राज्य। और इसी सारे जमाने में जनता के बड़े-बड़े कारवान ऊँटों पर व्यापारिक चीजें लाद कर इन मैदानों में पूर्व से पश्चिम को और पश्चिम से पूर्व को आया-जाया करते थे, क्योंकि 'मध्य-पूर्व' उस युग में संसार का एक बड़ा भारी राजमार्ग था।

पश्चिमी एशिया के इन प्रदेशों में तीन महान् धर्मों का जन्म हुआ था—यहूबी-धर्म, जरथुस्त्रधर्म (जो मौजूदा पारिसयों का धर्म है), और ईसाई-धर्म। अब अरब के रेगिस्तान में एक चौथा धर्म और पैदा हुआ, जो जल्दी ही दुनिया के इस हिस्से में इन सब धर्मों पर हावी होगया। इसके बाद हमें बाग्रदाद का अरब साम्राज्य और पुराने संघर्ष का एक नया रूप, बिजेण्टाइन के विरुद्ध अरब लोगों का युद्ध, नजर आता है। फिर लम्बे और शानदार कारनामों के बाद अरब-संस्कृति भी मन्द पड़ जाती है। और सेलजूक तुर्क आगे आजाते हैं, और अन्त में मंगोल चंगेजालां के बारिसों द्वारा वह बिलकुल दबा दी जाती है।

लेकिन मंगोलों के पश्चिम में आने से पहले ही, एशिया के पश्चिमी किनारों पर ईसाई पश्चिम और मुस्लिम पूर्व के दरिमयान खौफ़नाक लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी थीं। ये क्रूसेड के युद्धों के नाम से मशहूर हैं, जो बीच-बीच में बन्द होकर ढाई सौ वर्ष तक, यानी क़रीब तेरहवीं सवी के मध्य तक, जारी रहे। ये युद्ध धर्म-युद्ध समझे जाते हैं, और असल में थे भी। लेकिन इन युद्धों के लिए धर्म कारण की बिनस्बत बहाना ही ज्यादा था। उस जमाने में योरप के लोग पूर्व की बिनस्बत पिछडे हुए थे। वह योरप का अन्धकारयुग था। लेकिन योरप जागता जा रहा था, और आगे बढ़ा हुआ और सभ्य पूर्व उसे चुम्बक की तरह खींचता जा रहा था। पूर्व की तरफ़ की इस खिचावट ने कई शक्लें इितयार कीं, और इसमें कूसेड की लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण थी। इन युद्धों के फलस्वरूप योरप ने पिश्चमी एशियाई देशों से बहुत बातें सीखीं। उसने बहुत-सी लिलत कलायें, कारीगरियां और विचार की बैज्ञानिक पद्धतियां।

कूसेड की लड़ाइयां अभी ख़त्म भी न होने पाई थीं कि पिश्चमी एशिया पर मंगोल लोग आ टूटे, जो अपने साथ विनाश और बरबादी लेकर आये। लेकिन हमें मंगोलों को बिलकुल विनाशक ही नहीं समझना चाहिए। चीन से रूस तक भारी ताबाद में जाने की उनकी हलचल ने दूर-दूर की जातियों में आपसी ताल्लुकात क़ायम कर दिये और व्यापार और समागम को प्रोत्साहित किया। उनके महान् साम्प्राज्य में कारबानों के पुराने रास्ते मुसाफ़िरी के लिए महफ़्ज़ होगये, और सिर्फ़ व्यापारी ही नहीं बिल्क राजनीतिज्ञ, धर्म-प्रचारक और दूसरे लोग भी बडी लम्बी यात्राओं पर आने-जाने लगे। 'मध्य-पूर्व' संसार के इन प्राचीन राजमार्गों की सीध में पड़ता था। यही एशिया और योरप को जोड़नेवाली कडी थी।

तुम्हें शायद याद होगा कि मंगोलों के जमाने में ही मार्कोपोलो अपने निवास-स्थान वेनिस से बडी लम्बी यात्रा करके एशिया में से गुजरता हुआ चीन पहुँचा था। हमें उसकी लिखी हुई, या यों कहो कि लिखाई हुई, एक किताब मिलती है, जिसमें उसने अपनी यात्रा का हाल बताया है और इसीलिए हम उसका नाम जानते हैं। और भी कई लोगों ने ऐसी ही लम्बी यात्रायें की होंगी, लेकिन उन्होंने उनके बारे में कुछ लिखा नहीं, और अगर लिखा भी होगा तो उनकी किताबें नष्ट होगई होंगी, क्योंकि उस जमाने में किताबें हाथ से लिखी जाती थीं। उस युग में एक देश से दूसरे देश में कारवान हमेशा आते-जाते रहते थे, और हालांकि उनका खास काम व्यापार था, लेकिन उनके साथ कई लोग बौलत पैदा करने या साहसी काम करने के लिए भी चले जाते थे। पुराने जमाने का एक और यात्री है जो मार्कोपोलो जैसा ही है। इसका नाम था इब्न-बत्ता। यह एक अरब था, जिसका जन्म चौदहवीं सदी के शुरू में मोरक्को के टैंन्जियर नामक स्थान पर हुआ था। इस तरह वह मार्कोपोलो से

एक ही पीढ़ी बाद हुआ। मेरा खयाल है कि मैने इसका जिक्र अपने पिछले खतों में कहीं किया है। उस वक्त मैंने उसकी यात्राओं की पुस्तक नहीं पढ़ी थीं। हाल में ही मैंने यह किताब पढ़ली है, और पढ़ते वक्त में उसके भ्रमण-प्रेम को, जिसे जर्मन लोग भ्रमण-पिपासा यानी सैलानीपन कहते हैं, देखकर दंग रह गया। इक्कीस वर्ष की छोटी-सी उम्म में वह इस विस्तृत दुनिया के लम्बे सफ़र के लिए निकल पड़ा, और उसके पास सिवा अपनी बुद्धिमत्ता और एक मुसलमान काजी से पाई हुई तालीम के और कुछ न था। मोरक्को से सारा उत्तरी अफ्रीका पार करके वह मिस्र पहेंचा, और फिर अरब, सीरिया और ईरान को गया। फिर उसने अनातोलिया (तुर्की), दक्षिणी रूस ( जो 'सुनहरे कबीलों' के मंगील खानों के अधीन था ), और कृस्तुन्तुनिया ( जो उस समय भी बिजेण्टियम की राजधानी थी ) और एशिया और हिन्दुस्तान के सफ़र किये। उसने हिन्दुस्तान को उत्तर से दक्षिण तक पार किया, मलाबार और लंका गया, और वहाँ से चीन पहुँचा । लौटने पर वह अफ़-रीका के आसपास सफ़र करता रहा, और सहारा का रेगिस्तान भी पार किया ! यह भ्रमण का इतना बड़ा रिकार्ड है कि आजकल की हमारी तमाम सहलियतें होते हुए भी इस जमाने में काफ़ी दूर्लभ है। चौदहवीं सदी के पहले आधे हिस्से के बारे में तो यह आश्चर्यजनक रूप से हमारी आँखें खोल देता है। इससे पता लगता है कि उस जमाने में सफ़र करने का कैसा आम रिवाज था। कुछ भी हो, इब्न-बतूता सभी युगों के महान यात्रियों में गिना जाना चाहिए।

इन्न-बत्ता को किताब में जहाँ-जहाँ वह गया वहाँ-वहाँके लोगों और देशों के बारे में बड़े दिलचस्प बयान हैं। उस जमाने में मिस्र दौलतमन्द था, क्योंकि पित्रचम के साथ होनेवाली सारी हिन्दुस्तानी तिजारत उसके अन्दर से गुजरती थी, और यह बड़े मुनाफ़े का व्यापार था। इन्हों मुनाफ़ों से काहिरा एक बड़ा शहर बना हुआ था, जिसमें सुन्दर-सुन्दर स्मारक थे। इन्न-बत्ता कहता है कि हिन्दुस्तान में जातियाँ थीं, 'सती-प्रथा' थी, और 'पान-सुपारी' देने का रिवाज था। वह बताता है कि हिन्दुस्तानी व्यापारी विदेशी बन्दरगाहों में जाकर भारी व्यापार करते थे, और समुद्रों पर हिन्दुस्तानी जहाज आया-जाया करते थे। वह खास तौर पर देखता है और बयान करता है कि सुन्दर स्त्रियाँ कहाँ-कहाँ हैं, और उनकी वेश-भूषा, उनके गंध और उनके आभू-षण कैसे हैं। वह दिल्ली के बारे में लिखता है कि यह "हिन्दुस्तान की राजधानी है; बड़ा भारी और शानदार शहर है, जहाँ सुन्दरता और शक्ति आकर इकट्ठी होगई है।" यह पागल सुलतान मुहम्मद तुग़लक का जमाना था, जिसने कि गुस्से में आकर अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण के बौलताबाद को तब्दील कर दी थी, और इस

तरह इस ''बडे भारी और शानदार शहर'' को एक रेगिस्तान—''थोडेसे निवासियों के सिवा, सारा ख़ाली और वीरान"— बना दिया था, और ये थोडे-से निवासी भी बहुत बाद में चुपचाप आकर रहने लगे थे।

मेंने इब्न-बत्ता का सरसरी तौर पर ही बयान करने की कोशिश की है। पूराने जमाने की ये भ्रमण-कहानियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं।

इस तरह हम देखते हैं कि चौदहवीं सदी तक 'मध्य-पूर्वीं' या पिश्चमी एशिया का बुनिया के मामलों में बड़ा हिस्सा था, और वह पूर्व और पिश्चम को जोड़नेवाली ख़ास कड़ी थी। लेकिन इसके अगले सौ वर्षों में हालत बदल गई। उस्मानी तुर्कों नें कुस्तुनतुनिया पर क़ब्बा कर लिया और वे मध्य-पूर्व के इन सारे देशों में, और मिल्ल में भी, फैल गये। उन्होंने योरप के साथ होनेवाले व्यापार की तरक्क़ी नहीं की। शायद इसका एक सबब यह भी था कि यह व्यापार उनके भूमध्यसागर के प्रतिस्पर्धी वेनिस और जिनोवा-वासियों के हाथ में था। व्यापार का रास्ता भी बदल गया, क्योंकि अब नये समुद्री रास्ते खोज निकाले गये थे और उन्होंने कारवान के पुराने खुक्की रास्तों की जगह लेली थी। इस तरह पश्चिमी एशिया में से गुजरनेवाले इन रास्तों का, जिन्होंने कई हजार वर्षों तक बड़ा काम दिया था, इस्तेमाल बन्द होगया, और जिन देशों में से वे गुजरते थे वे भी रंग-भूमि के केन्द्र से दूर जा पड़े।

सोलहवीं सबी के शुरू से उन्नीसवीं सबी के अख़ीर यानी क़रीब चार सौ वर्ष तक, समुद्री रास्ते बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहे और वे ख़ुक्की के रास्तों पर हावी होगये—खासकर वहाँ जहाँ रेलें नहीं थीं। और पिक्चमी एिशया में तो रेलें थीं ही कहाँ? महायुद्ध से कुछ पहले कुस्तुन्तुनिया से बग्रवाद तक रेल बनाने की एक योजना बनाई गई थी, जिसका समर्थन जर्मन सरकार करती थी। दूसरी ताक़तें जर्मनी की इस योजना से बहुत जलती थीं, क्योंकि इससे मध्य-पूर्व में जर्मन प्रभाव बढ़ने की संभावना थी। लेकिन इसी बीच युद्ध आ गया।

१९१८ में जब महामुद्ध खत्म हुआ, तो पिश्चमी एशिया में बिटेन ही सबसे जबरदस्त ताक़त थी और, जैसा कि में बता चुका हूँ, थोडे समय तक तो बिटिश राजनीतिज्ञों की चिकत आँखों के आगे हिन्दुस्तान से लेकर तुर्की तक एक बडे मध्य-पूर्वीय साम्प्राज्य का सुन्दर सपना दिखाई देता रहा। लेकिन वह पूरा न हो सका। बोलशेविक रूस और कमालपाशा और दूसरे कारणों ने उस सपने के पूरा होनें में बाधा डालदी। फिर भी इंग्लैण्ड एक काफ़ी बडे टुकडे पर तो क़ब्जा जमाये ही रहा। इराक़ और फ़िलस्तीन बिटिश नियन्त्रण में हैं (हालांकि मिस्र की तरह इराक़ भी आजाद समझा जाता है); सीरिया फ़ांसीसियों के मातहत है; ईरान

और अरब बहुत कुछ आजाव देश हैं। इस तरह हालाँकि ब्रिटिश लोग अपनी बडी महत्वाकांक्षा को पूरा न कर सके, फिर भी वे हिन्दुस्तान को जानेवाले रास्तों पर कृष्णा रखने की अपनी पुरानी नीति पर जमे रहनें में कामयाब रहे। इसी उद्देश्य से ब्रिटिश फ़ौजों ने महायुद्ध के जमाने में मेसोपोटामिया और फ़िलस्तीन में लड़ाइयाँ लड़ी थीं और तुर्की के ख़िलाफ़ अरबी बगावत को प्रोत्साहन और मदद दी थी। इसी कारण इंग्लैण्ड और तुर्की में युद्ध के बाद मोसल की बाबत बड़ा झगड़ा खड़ा हो गया था। और इंग्लैण्ड और सोवियट रूस के मन-मुटाव का भी यही ख़ास कारण है, क्योंकि इंग्लैण्ड इस ख़याल से नफ़रत करता है कि रूस जैसी बड़ी ताक़त हिन्दुस्तान के रास्ते के पड़ौस में ही रहे।

महायुद्ध से पहले जिन दो रेलवे लाइनों बग्रदाद-रेलवे और हेजाज-रेलवे-की बाबत इतना झगड़ा था, वे अब बन चुकी हैं—बग़दाद-रेलवे भूमध्यसागर और योरप को बग़दाद से जोड़ती है। हेजाज-रेलवे अरब के मदीना शहर को बग़दाद-रेलवे से अलप्पो पर मिलाती है ।(हेजाज, जिसमें इस्लाम के पवित्र नगर मक्का और मदीना हैं, अरबस्तान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।) इस तरह पश्चिमी एशिया के कई महत्वपूर्ण शहर रेल के जरिये योरप और मिस्र से जुड़ गये हैं और उन तक पहुँचना आसान होगया है। अलप्पो का शहर एक महत्वपूर्ण रेलवे-जंकशन बनता जा रहा है, क्योंकि तीन महाद्वीपों की रेलें—योरप से आने वाली लाइन, एशिया से बग्रदाद होकर आनेवाली लाइन और अफ़रीका से क़ाहिरा होकर आनेवाली लाइन--वहीं आकर इकट्ठी होनेवाली हैं। ब्रिटिश नीति का उद्देश्य बडे अरसे से एशिया और अफ़रीका के इन रास्तों पर नियन्त्रण करना रहा है। एशियाई मार्ग अगर बग़दाद से आगे बढ़ा दिया जाय तो हिन्द्स्तान तक पहुँच सकता है। अफ़रीकन मार्ग अफरीका महाद्वीप के आर-पार कैरो से दक्षिण में केपटाउन तक जायगा ही । केपटाउन से काहिरा तक खिंची हुई रेलवे की पूर्ण लाल रेखा का स्वप्न ब्रिटिश साम्प्राज्यवादी बहुत समय से देख रहे हैं, और अब वह पूर्ण होने के क़रीब आ पहुँचा है—'पूर्णलाल' का अर्थ यह है कि वह सारे रास्ते भर अंग्रेजी इलाक़े में से गुजरती हुई जाय, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य ने नकशे में लाल रंग पर अपना एकाधिकार कर लिया है।

लेकिन, पता नहीं भविष्य में ये बातें पूरी हों या न हों, क्योंकि अब मोटर-कारों और हवाईजहाजों के रूप में रेलवे के जबरदस्त दुश्मन खडे होगये हैं। यह भी मुमकिन है कि इन स्वप्नों के पूरे होने से पहले ही खुद ब्रिटिश साम्प्राज्य ही खतम होजाय। इस बीच, यह याद रखने लायक है कि पश्चिमी एशिया में बग्रवाद और हैजाज की इन दोनों, नई रेलों पर ज्यादातर अंग्रेजों का ही नियन्त्रण है, और

वे अपने नियन्त्रण के अधीन, हिन्दुस्तान के लिए नया और छोटा रास्ता खोलने की बिटिश नीति का उद्देश्य पूरा करती हैं। बग्नदाद-रेलवे का एक हिस्सा सीरिया में से गुजरता है, जो फ़्रांसीसियों के नियंत्रण में है। फ्रांस की इस अधीनता को बुरा समझ-कर, बिटिश अब उसकी जगह एक नई लाइन फ़िलस्तीन में से बनाना चाहते हैं। एक और छोटी-सी रेलवे अरबिस्तान में लालसागर के बन्दरगाह, जद्दाह और मक्का के बीच बन रही है। इससे हर साल लाखों की तादाद में मक्का जानेवाले यात्रियों को बड़ा आराम होजायगा।

इन रेलों के बारे में, जोिक पश्चिमी एशिया को संसार के लिए खोल रही हैं, इतना बयान किया गया। लेिकन अपने उद्देश्य को पूरा करने से पहले ही इन रेलों का महत्व कुछ कम हो रहा है, क्योंकि उनकी जगह मोटरकारें और हवाईजहाज आ रहे हैं। मोटरकार बहुत जल्बी रेगिस्तान के अनुकूल बन गई है, और जिन कारवानी रास्तों से पहले हजारों वर्ष तक धैर्यशाली ऊँट धीरे-धीरे चलते रहे हैं उन्हींपर वह अब सरपट बौडी जाती ह। रेल बडी खर्चीली चीज है और उसके बनाने में बक्त लगता है। लेिकन मोटर में खर्च कम लगता है, और जब जरूरत हो तभी वह चलाई जा सकती है। लेिकन मोटर-कारें और लारियां आम तौर पर ज्यादा दूरी तक काम नहीं देतीं। वे अपेक्षाकृत छोटे रक्तबों में, ज्यादा-से-ज्यादा एक सौ मील तक, आती-जाती है।

ज्यादा दूरी के लिए तो हवाई जहाज है ही। इसमें भी रेल से कम खर्च पड़ता है और उससे कहीं ज्यादा तेज चलता है। इसके लिए सड़क या रास्ता बनाना नहीं पड़ता। इसमें संदेह नहीं हो सकता कि सवारियां या माल लाने-लेजाने के लिए अब वायुयानों का उपयोग तेजी से बढ़ता जायगा। अबतक भी बहुत भारी तरक्क़ी होचुकी है, और एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक बड़े-बड़े जहाज नियमित रूप से जाते रहते हैं। पिश्चमी एशिया फिर इन महान् वायु-मार्गों का सम्मेलन-स्थान बन रहा है, और बग्रदाद खासतौर पर इन सब का केन्द्र है। अब तो ब्रिटिश इम्पीरियल एयरवेज नामक कम्पनी के नियमित साप्ताहिक हवाई जहाज योरप को पार करते हुए बग्रदाद आया करते हैं और वहाँसे हिन्दुस्तान आते हैं। आजकल वे कराची पर रक जाते हैं, लेकिन उनका सम्बन्ध दिल्ली और बम्बई और मद्रास को जानेवाली हवाई सर्विसों से हैं। यह तजवीज भी की जारही है कि इन हवाई जहाजों के सिलसिले को कलकत्ता, रंगून और सिंगापुर तक बढ़ाया जाय, और वहाँसे एक शाखा हांगकांग जाय और दूसरी फूटकर आस्ट्रेलिया चली जाय।

बिटिश हवाई मार्ग की एक दूसरी योजना है लंदन से काहिरा तक, और वहाँ

से आगे पूर्वी अफ़रीका होते हुए केपटाउन तक ( मुझे मालूम नहीं कि आजकल यह मार्ग जारी होगया है या नहीं )। यह सारा रास्ता भी क़रीब-क़रीब बिटिश इलाक़े में से होकर ही जायगा। इस तरह तुम्हें मालूम होगा कि अंग्रेजों की हवाई योजनाएँ कल्पना में बहुत बडी-बडी हैं। उनका फैलाव योरप, एशिया और अफरीका तीनों महाद्वीपों में और आस्ट्रेलिया तक है। यह सब उनके साम्प्राज्य के कारण जरूरी होगया है। पहले जमाने में उनके लिए समुद्री ताक़त जरूरी थी, और उन्होंने समुद्रों पर बहुत अर्सेतक क्रब्जा रक्ला। लेकिन अब तो समुद्री ताक्रत का महत्व बहुत कम होगया है। आजकल इंग्लैण्ड के टापू की रक्षा समृद्री ताक़त से भी निश्चित नहीं रही। क्योंकि हवाई जहाजों के लिए तो समुद्रों को पार करना और बमों से शहरों और कारलानों को बरबाद कर देना बड़ा ही आसान है। अगर खुद इंग्लैंड पर हवाई हमले का क़तरा रहता है, तो बड़े भारी फैले हुए साम्प्राज्य पर तो और भी खतरा होना चाहिए। इसीलिए हवाई ताक़त का महत्व होगया है। हर बडी ताक़त अब हवा में प्रबल बनने की इच्छा कर रही है, और पुरानी समुद्री प्रतिस्पर्धा के स्थान पर अब हवाई प्रतिस्पर्धा होने लगी है। हर देश शान्ति-कालीन हवाई सफ़र को प्रोत्साहन और सहायता दे रहा है, क्योंकि इससे सुशिक्षित हवाई जहाज-चालकों का एक दल तैयार हो-जाता है, जो युद्ध के वक्त में भी काम दे सकेगा। इसे फ़ौजी वायु-यात्रा, जिसका ताल्लुक़ सिर्फ़ लड़ाई करने और बम फेंकने से ही होता है, न कहकर मुल्की या 'सिविल' वायु-यात्रा कहते है। सच तो यह है कि जब भी संकट आये, शान्तिकालीन सफ़री हवाई जहाजों में युद्ध-सम्बन्धी चीजें जोड़कर उन्हें बडी आसानी से लड़ाई के लायक बनाया जासकता है।

'सिविल' या मुल्की वायु-यात्रा की तरक्क़ी के लिए जिस तरह ब्रिटेन की बडी-बडी योजनायें है, उसी तरह दूसरी साम्प्राज्यवादी शक्तियों की भी हैं। फ्रांसीसी हवाई जहाज पेरिस-मासंलीज या मर्साई-बेरत से जाते हैं, बग्रदाद पहुँचते हैं, और वहाँसे हिन्दुस्तान और इंडो-चाइना के सैगोन नगर को जाते हैं। फ्रांस की दूसरी हवाई सरविसें भूमध्यसागर और सहारा रेगिस्तान के उसपार भी जाती हैं। हालेण्ड की भी एक नियमित सरविस एम्सटर्डम से जावा के बटेविया शहर जाती है, जो बग्रदाद और हिन्दुस्तान में से गुजरती है। मेरा ख़याल है कि शायद नुमने इलाहाबाद के पास बमरौली में उनके बडे-बडे हवाई जहाज देखे होंगे, क्योंकि हिन्दुस्तान में से गुजरतेवाली ये बडी-बडी सरविसें ज्यादातर सभी इलाहाबाद होकर जाती है।

मुझे इस स्नत में इस वक्त दुनिया में चलनेवाली तमाम हवाई सरविसों की फ़ेहरिस्त नहीं देना है। आजकल तो ऐसी सैकडों सरविसें चल रही हैं, और योरप

और उत्तरी अमेरिका में तो कोई भी क़रीब-क़रीब सभी जगह हवाई जहाज से जा सकता है। में यहाँ तुम्हारा ध्यान इस बात की तरफ़ खींच रहा हूँ कि पश्चिमी एशिया, जहाँ कि कई लम्बी-लम्बी हवाई लाइनें आकर मिलती हैं, अचानक हवाई यात्रा के क्षेत्र के रूप में कितना महत्वपूर्ण बन गया है। तुम देखोगी कि कितने हवाई मार्ग आकर बग्रवाद में मिलते हैं। और भी कई लाइनें हैं जिनका मैने जिक्र नहीं किया है, मसलन, मास्को से एक लाइन बाकू जाती है, वहांसे बग़दाद जाती है, और फिर ईरान के तेहरान नगर को जाती है। इन सब बातों के सबब से, पश्चिमी एशिया फिर संसार की राजनीति में निश्चित रूप से दाख़िल होजाता है, और अन्तर्महाद्वीपीय मामलों की एक धुरी बन जाता है। इसका यह भी अर्थ है कि वह बडी-बडी शक्तियों के झगडे और संघर्ष का स्थान बन गया है, क्योंकि उनके स्वार्थ एक-दूसरे से टकराते है और हरेक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। हवा में भी वे 'न अपने काम में लें, न पराये काम आने दें' वाली नीति पर चलते हैं, और अपने प्रदेशों पर से अपने प्रतिस्पिधयों को उडने से रोकते हैं। राष्ट्रीयता का यह रूप कभी-कभी हवाई राष्ट्रीयता कहलाता है। इस तरह ईराक़ सरकार, जिसका अर्थ है ईराक़ का नियन्त्रण करनेवाले अंग्रेज, मशहूर जर्मन हवाई कम्पनी, जंकर्स को अपने हवाई जहाज इराक पर से नहीं लेजाने देती । और, इस कारण ईरानी सरकार, जो जंकर्स के प्रति अधिक मित्रता रखती है, ब्रिटिश इम्पीरियल एयरवेज को अपने प्रदेश पर से उड्ने की इजा-जत नहीं देती। कहीं-कहीं ये दिक्क़तें आपस में समझौते करके हल होजाती हैं, लेकिन इनकी तह में जो प्रतियोगिता है वह चलती रहती है।

हवाई ताक़त और आमदरफ़्त के बढ़ते हुए महत्व और साथ ही समुद्री ताक़त के घटते हुए महत्व के कारण देश-रक्षा के पुराने तरीक़ों में बड़ा भारी फ़र्क़ पड़ गया है। जैसा कि में पहले कह चुका हूँ, जिस बात की इंग्लैण्ड को हमेशा चिन्ता रही है और जिसको लक्ष्य में रखकर उसकी सारी नीति बनती बिगड़ती रही है, वह है अपने हिन्दुस्तानी साम्राज्य की रक्षा की समस्या। इसके लिए उसने समुद्री ताक़त का सहारा लिया, और इसीलिए ठीक-ठीक जगहों पर स्थित बन्दरगाह और कोयला लेने के स्थान उसके लिए महत्वपूर्ण रहे, तािक उसका समुद्री बेड़ा आसानी से सब जगह आ-जा सके। लेकिन अगर अब हवाई मार्गों पर ज्यादा दारोमदार रखना है तो इन कोयला लेने के स्थानों का अब ज्यादा उपयोग नहीं है। इस तरह अदन जैसे बन्दरगाह का, जो समुद्री महत्व के जमाने में हिन्दुस्तान की रक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, हवाई जहाज के आजाने के सबब से अब वह महत्व नहीं रहा। अब जिस बात की खकरत है, वह है हवाई बन्दरगाह, अर्थात् बड़े-बड़े हवाईस्टेशन और हवाईजहाजों के

लिए तेल की प्रचुर मात्रा। अगर हम इस बात को याद रक्खेंगे तो मध्य-पूर्व आदि में अंग्रेजों और दूसरी शक्तियों की कार्रवाइयों की आधारभूत नीति को भी बहुत कुछ समझ सकेंगे।

मोसल में, हिन्दुस्तान को जानेवाले इस नये राज-मार्ग पर उसके स्थित होने के अलावा, तेल भी है। इराक्ष में भी तेल हैं और, जैसा कि हम वेख चुके हैं, वह हवाई लाइनों का मानों हवय-स्थान है। इस तरह यह आसानी से समझा जा सकता है कि अंग्रेजों के लिए इराक्ष पर नियन्त्रण रखना कितना जरूरी है। ईरान में भी तेल के कई क्षेत्र हैं, और इनमें 'एंग्लो-पिंग्यन ऑयल कम्पनी' नाम की एक अंग्रेजी कम्पनी बहुत असें से काम करती रही हैं, जिसमें ब्रिटिश सरकार के भी कई हिस्से हैं। ईरान में इस कम्पनी का कारोबार ही सबसे बड़ा कारोबार है, और उसी का देश पर प्रभुत्व है। मेरा ख़याल है कि एक पिछले ख़त में मेने तुम्हें ईरान की नई तथा उग्र राष्ट्रीयता और इस ऑयल-कम्पनी, जिसका अर्थ है ब्रिटिश-सरकार, के बीच होनेवाले संघर्ष का हाल लिखा था। ईरानी सरकार ने पुराने इजाजतनामे को, इस आधार पर कि वह उसके हक्ष में न्यायोचित नहीं है, रद कर दिया। यह मामला राष्ट्रसंघ के सामने लाया गया, और हाल में ही एक समझौता होगय। है, जिसके अनुसार कम्पनी को ईरान एक नया ठेका दे रहा है। इस ठेके के मुताबिक्ष ईरान को मुनाफ़े में से ज्यावा बडा और निश्चित हिस्सा मिलेगा।

तेल या पेट्रोल का महत्व बढ़ रहा है, क्योंकि वह सिर्फ़ हवाई जहाजों और मोटर-गाड़ियों में ही काम नहीं आता बित्क उसे कई समुद्री-जहाज भी इस्तेमाल करते हैं। इसिलए साम्प्राज्यवादी नीतियों के निर्माण में उसका बड़ा हिस्सा रहता है, जो बड़ा चिपकनेवाला, फिसलनेवाला और मिलनतापूर्ण होता है। वास्तव में आजकल के साम्प्राज्याद को कभी-कभी 'तेल साम्प्राज्यवाद' भी कहते हैं।

इस स्नत में हमने कुछ ऐसे कारणों पर गौर किया है जिन्होंने 'मध्य-पूर्व' को एक नया महत्व दे दिया है, और उसे संसार की राजनीति के भँवर में लाकर डाल दिया है। लेकिन इन सब बातों की तह में है सारे एशिया की राष्ट्रीय जागृति, और इसका जहांतक पश्चिमी एशिया से सम्बन्ध है वहाँतक इसपर हम अगले पत्र में विचार करेंगे। हमने तुर्की का भी अध्ययन कर लिया और मिस्र का भी। पश्चिमी एशिया में इन दो देशों ने अपने पडोसियों के लिए मिसाल क़ायम करदी है।

में उम्मीद करता हूँ कि इस स्नत को पढ़ते वक्त तुम एक नक्शा या एटलस अपने पास रख लोगी, जिससे तुम्हें नई रेलवे-लाइन और हवाई मार्ग मालूम हो सकेंगे। हमारे लिए इनमें एक स्नास विलचस्पी भी है, क्योंकि ये हमारे हिन्दुस्तान से योरप जानेवाले रास्ते पर पड़ते हैं, और बहुत मुमिकन है कि किसी दिन हमें भी उनपर से गुजरना पड़े। पुरानी समुद्री यात्रा तो बहुत ही धीमी और गुजरे जमाने की मालूम होती है, अब तो हवाई यात्रायें ही दिल को लुभा रही हैं।

#### : १६६ :

## अरब देश—सीरिया

२८ मई, १९३३

क (हम देख चुके हैं कि जिन देशों में प्रायः एक ही सामान्य भाषा और परम्परा होती है, वहाँके लोगों के समूहों को आपस में मिलाने और मजबूत बनाने की राष्ट्रीयता में बडी ताक़त होती है। यह राष्ट्रीयता जहाँ किसी एक वर्ग को मिलाकर एक करती है, वहाँ उसे दूसरे समूहों से अलग करके और दूर भी कर देती है। राष्ट्रीयता ने फ़ान्स को एक मजबूत ठोस अलग राष्ट्र बना दिया है, जो ख़ुद तो बहुत अच्छी तरह संगठित है लेकिन बाक़ी दुनिया को अपनेसे बिलकुल अलहदा समझता है। इसी तरह राष्ट्रीयता के कारण भिन्न-भिन्न जर्मन देश मिलकर एक जबरदस्त जर्मन-राष्ट्र बन गये हैं। लेकिन फ्रान्स और जर्मनी के इसी तरह अलग-अलग संगठित होने के कारण ही वे एक-दूसरे से और भी ज्यादा दूर होगये है।)

किसी ऐसे देश में तो जहाँ कई जुदा-जुदा जातीय दल रहते हैं, राष्ट्रीयता देश को मजबूत और सुसंगठित करने के बजाय प्रायः असंगठित कर देती है, उसे दरअसल कमजोर और उसके टुकडे-टुकडे कर देती है। महायुद्ध से पहले आस्ट्रो-हंगेरियन साम्प्राज्य कई जातीयताओं का एक ऐसा ही देश था, जहाँ जर्मन-आस्ट्रियन और हंगेरियन ये दो जातियाँ तो प्रधान थीं और बाक़ी सब इनके अधीन थीं। इसलिए जब राष्ट्रीयता ने इन सब क़ौमों में अलग-अलग नया जीवन डाला और इसके साथ उनमें आजाद होने की इच्छा पैदा हुई तो उससे आस्ट्रिया-हंगरी कमजोर होगया। महायुद्ध से मामला और भी ख़राब होगया, और जब महायुद्ध के बाद हार होगई तो सारा देश छोटे-छोटे टुकडों में बँट गया और हर क़ौमो गिरोह ने अपना छोटा-सा अलग राष्ट्र बना लिया। (यह बँटवारा कोई भला या युक्तिसंगत नहीं था, लेकिन इस विषय में अभी यहाँ हमें विचार नहीं करना है।) परन्तु करारी हार होने पर भी, जर्मनी के टुकडे नहीं हुए। वह राष्ट्रीयता की जबरदस्त प्रेरणा के कारण, मुसीबत में भी एक और संगठित बना रहा।

आस्ट्रिया-हंगरी की तरह ही, महायुद्ध के पहले तुर्की साम्प्राज्य भी कई जातीयता-

ओं का एक मजमा था। बालकन जातियों के अलावा उसमें अरब और आरमीनियन वर्षेरा जातियों भी शामिल थीं। इसलिए इस साम्राज्य में भी राष्ट्रीयता एक विशृंखलकारी शक्ति यानी टुकडे करनेवाली ताक़त साबित हुई। सबसे पहले उसका बालकन जातियों पर असर पड़ा, और उन्नीसवीं सदी में लगातार, पहले ग्रीस से और फिर एक के बाव एक दूसरी जातियों से तुर्की को हमेशा लड़ाई करनी पड़ी। 'बड़ी शक्तियों' और ख़ासकर जारशाही रूस ने इस उठती हुई राष्ट्रीयता से फ़ायदा उठाने की कोशिश की और उसके साथ साजिश की। उन्होंने उस्मानी साम्राज्य पर चोट पहुंचाने और उसे कमजोर करने के लिए आरमीनियन क्रौम को अपना हथियार भी बनाया, और इसीसे तुर्की हुकूमत और आरमीनियनों में बार-बार संघर्ष हुआ, जिसमें कई बार कत्ले-आम भी हुए। 'बड़ी शक्तियों' ने इन आरमीनियनों का दुरुपयोग किया और प्रचार-कार्य में उनका इस्तेमाल किया, लेकिन महायुद्ध के बाद जब उनका और कोई उपयोग न रहा तो उन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ दिया गया। बाद में आरमीनिया, जो तुर्की के पूर्व में है और काले सागर से लगा हुआ है, सोवियट-प्रजातन्त्र बन ग्या और रूसी सोवियट यूनियन में शामिल होगया।

तुर्की साम्प्राज्य के अरबी हिस्सों को जागृत होने में ज्यादा समय लगा, हालांकि अरबों और तुर्कों में कभी कोई महब्बत नहीं रही थी। पहले तो उनमें संस्कृति-सम्बन्धी जागृति हुई और अरबी भाषा और साहित्य का पूनरुद्धार हुआ। इस जागृति की शुरुआत सीरिया में उन्नीसवीं सदी के मध्य के लगभग हुई, और फिर यह मिस्र और अरबी बोलनेवाले दूसरी देशों में फैल गई। तुर्की की १९०८ की 'युवक तुर्क' क्रान्ति, और मुलतान अब्दलहमीद के पतन के बाद राजनैतिक आन्दोलन उठ खडे हुए। मस्लिम और ईसाई दोनों धर्म के अरबों में क़ौमी ख़यालात फैल गये, और अरब देशों को तुर्की हकुमत से आजाद करने और उन्हें एक नये राज्य के रूप में बनाने का विचार पैदा हो गया। मिस्र हालांकि अरबी-भाषी देश था, लेकिन वह राजनैतिक रूप से बहुत-कुछ अलग था, और इस नये अरब-राज्य में, जिसमें अरबिस्तान, सीरिया, फिलस्तीन और इराक़ को शामिल करने का विचार था, उसके शामिल होने की उम्मीद नहीं थी। अरब यह भी चाहते थे कि ख़िलाफ़त को उस्मानी मुलतान के पास से हटाकर किसी अरब वंश में ले आया जाय, ताकि वे इस्लाम का धार्मिक नेतृत्व भी फिर प्राप्त कर सकें। यह काम भी धार्मिक दृष्टि की बनिस्वत क़ौमी दृष्टिकोण से अधिक देखा जाता था, क्योंकि इससे अख़ीर में अरबों का महत्व और गौरव ही बढता और सीरिया के ईसाई अरब भी इसके पक्ष में थे।

ब्रिटेन ने इस अरब राष्ट्रवादी आन्दोलन के साथ महायुद्ध से भी पहले साजिश

करनी शुरू कर दी। महायुद्ध के जमाने में एक महान् अरब राज्य बनवा देने के बडे-बडे वादे किये गये और मक्का का शरीफ़ हुसैन, इस उम्मीद से कि वह एक बड़ा बादशाह बन जायगा और फिर ख़लीफ़ा भी उसकी ख़ुशामद करता फिरेगा, अंग्रेजों के साथ हो गया और उसने तुर्कों के ख़िलाफ़ अरब-विद्रोह खड़ा कर दिया। सीरिया के मुसलमान और ईसाई दोनों तरह के अरबों ने हुसैन की इस बग़ाबत का समर्थन किया और उनके कई नेताओं को इसके लिए अपनी जानें देनी पड़ीं, क्योंकि तुर्कों ने उनको फाँसी पर चढ़ा दिया। दिमश्क और बेरूत में ६ मई को उन्हें फाँसियाँ हुई, और यह दिवस सीरिया में राष्ट्रीय शहीदों की यादगार में अब भी मनाया जाता है।

अंग्रेजों की माली इमदाद से, और खासकर अंग्रेजों के ख़िफ़िया महकमे के एक प्रितिभाशाली व्यक्ति के सहयोग से, जिसका नाम कर्नल लॉरेन्स था, अरब विद्रोह कामयाब होगया। महायुद्ध के ख़त्म होने के वक्त तक तुर्कों के क़रीब-क़रीब सभी अरब-प्रदेश अंग्रेजी नियन्त्रण में आगये। तुर्की साम्प्राज्य टुकडे-टुकडे होगया। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि तुर्की की आजादी की लड़ाई में मुस्तफ़ा कमालपाशा ने कुदिस्तान के एक छोटे-से हिस्से के सिवा ग्रैर-तुर्क प्रदेशों पर क़ब्जा जमाने का उद्देश्य कभी नहीं रक्खा। बड़ी अक्लमन्दी से उसने सिर्फ़ तुर्कों की ही रक्षा की।

महायुद्ध के बाद इन अरब देशों के भविष्य का फ़ैसला होना था। विजयी मित्र-राष्ट्रों यानी अंग्रेज और फ़ांसीसियों ने ईमानदारी के साथ ऐलान किया कि इन देशों के बारे में उनका उद्देश्य यह है कि इन ''जातियों को, जो अभीतक तुकों द्वारा पीडित थीं, पूर्ण और निश्चित रूप से मुक्त किया जाय, और यहाँके बाशिन्दे ख़ूद अपनी स्वतंत्र इच्छा से जैसे राष्ट्रीय शासन और शासक-मण्डल चाहें वैसे क़ायम कर दिये जायें।" इन दोनों राष्ट्रों ने इस ऊँचे उद्देश्य की पूर्ति इस तरह शुरू की कि इन अरब देशों के ज्यादातर हिस्से को ख़द ही आपस में बाँट लिया । फ्रांस और इंग्लैण्ड को मैण्डेट ( शासनादेश ) दिये गये । मैण्डेटों का हासिल करना राष्ट्र-संघ के आशीर्वाद के साथ साम्प्राज्यवादी ताक़तों के द्वारा नया इलाक़ा हासिल करने का ही एक नया तरीक़ा था। फ़ांस को सीरिया और इंग्लेंग्ड को फ़िलस्तीन और इराक़ मिला; और हेजाज, जो अरबस्तान का सबसे महत्त्वपूर्ण हिस्सा था, अंग्रेजों के आश्रित मक्का के शरीफ़ हुसैन के अधीन रक्ला गया। इस तरह, एक ही बडा अरब-राज्य बनाने के वादों के खिलाफ़, इन अरब प्रदेशों को अलग-अलग हिस्सों में बाँटकर अलग-अलग मैण्डेंटों की शक्ल में बना दिया गया और सिर्फ़ हेजाज ही एक अलग राज्य बनाया गया जो जाहिरा आजाद रहा लेकिन दरअसल अंग्रेजों के अधीन था। अरबों को अपने सारे प्रदेश के इस तरह टुकडे किये जाने से बडी निराशा हुई, और उन्होंने इन हिस्सों

को अन्तिम मानने से इनकार कर दिया। लेकिन उनकी क़िस्मत में तो अभी और भी आइचर्य और निराशा की बातें आनेवाली थीं, क्योंकि उनपर ज्यादा आसानी से हुकूमत कर सकने के लिए साम्प्रज्यवाद की पुरानी भेद-नीति हरेक मैण्डेट के अन्दर भी बरती जाने लगी। अब इनमें से हरेक देश पर अलग-अलग विचार करना आसान होगा। इसलिए मैं पहले फ़ेंच मैण्डेट वाले सीरिया को लेता हूँ।

१९२० के शुरू में अंग्रेजों की मदद से सीरिया में हेजाज के शाह हसैन के पुत्र अमीर फ़ैसल के अधीन एक अरब सरकार खडी की गई। एक सीरियन राष्ट्रीय काँग्रेस का अधिवेशन हुआ और उसने संयुक्त सीरिया के लिए एक प्रजातंत्रीय विधान पास किया। लेकिन यह तो चन्द दिनों का दिखावा ही था। १९२० की गरमी के दिनों में फ़्रांसीसी लोग अपनी जेब में राष्ट्र-संघ की तरफ़ से सीरिया का मैण्डेट लेकर आगये, और उन्होंने फैसल को निकाल बाहर किया और देश पर जबरदस्ती क़ब्जा कर लिया। कुल मिलाकर भी सीरिया एक छोटा-सा देश है, जिसकी आबादी ३० लाख से भी कम है। लेकिन वह फ़ांसीसियों के लिए बरों का छत्ता बन गया। मसलमान और ईसाई दोनों तरह के सीरियन अरबों ने आजाद होने का पक्का इरावा कर लिया, और दुसरी ताक़त के आगे आसानी से सिर झकाने से इन्कार कर दिया। वहाँ हमेशा झगडा और मुकामी बगावतें होती ही रहीं, और फ़ांसीसी हकुमत चलाने के लिए बड़ी भारी फ़ांसीसी फ़ौज की जरूरत पड़ी। इसके बाद फ़ेंच सरकार ने साम्प्राज्यवाद की वही फुट डालने की चाल चलने की कोशिश की, और देश को और भी छोटी-छोटी रियासतों में बाँटकर और धार्मिक अल्पसंख्यक भेद-भावों को महत्त्व देकर सीरियन राष्ट्रीयता को कमजोर करना चाहा। "शासन करने के लिए अलग-अलग बाँटना" यह नीति जान-सूझकर इिस्तियार की गई, और क़रीब-क़रीब सरकारी तौर पर जाहिर करवी गई।

हालाँकि सीरिया छोटा-सा देश था, लेकिन उसे पाँच अलग-अलग राज्यों में बाँटा गया। पश्चिम के समुद्री किनारे पर और लेबेनन पहाड़ के पास लेबेनन राज्य बनाया गया। यहां के ज्यादातर बाशिन्दे मैरोनाइट नामक ईसाई सम्प्रदाय के थे, और सीरियन अरबों के खिलाफ उन्हें अपनी तरफ मिला लेने के लिए फ़ान्सीसियों ने उन्हें एक ख़ास दर्जा दे दिया।

लेबेनन के उत्तर में समुद्र के ही किनारे पहाडों के दरिमयान एक और छोटा-सा राज्य बनाया गया, जहाँ कि अलावी नाम के मुसलमान रहते थे। इससे भी उत्तर में एलेग्जेण्ड्रेटा नामक एक तीसरा राज्य बनाया गया। यह राज्य तुर्की से लगा हुआ था और इसमें तुर्की भाषा बोलनेवाले लोग ज्यादा थे। इस तरह देश के बाक़ी हिस्से, ख़ास सीरिया प्रदेश के कुछ उपजाऊ जिले, चले गये और इससे भी बुरी बात यह हुई कि उसका समृद्र से ताल्लुक बिलकुल टूट गया। हजारों वर्षों से सीरिया की गिनती भूमध्य-सागर के महान् देशों में थी, लेकिन अब वह पुराना सम्बन्ध तोड़ दिया गया और उसे कठोर मध्भूमि से अपना नाता जोड़ना पड़ा। इस ख़ास सीरिया प्रदेश में से भी एक और पहाडी टुकड़ा काटकर जबल-अद-दुज़ नामक एक अलग राज्य बना दिया गया, जहाँ कि दुज्ज फिरक़े के लोग रहते थे।

शुरू से ही सीरियन लोग फ़ेंच "मैण्डेट" के खिलाफ़ थे। पहले ही संघर्ष और बड़े-बड़े प्रदर्शन हुए थे, जिनमें अरब स्त्रियों ने भी हिस्सा लिया था और जिन्हें फ़ांसी-सियों ने बड़ी सख़्ती से कुचला था। देश के छोटे-छोटे टुकड़े करने और जान-बूझकर धार्मिक और अल्पसंख्यक समस्यायें खड़ी करने की कोशिश से तो मामला और बिगड़ गया और असन्तोष बढ़ गया। इसे दबाने के लिए जिस तरह हिन्दुस्तान में अंग्रेजों ने किया है उसी तरह फ़ान्सीसियों ने भी व्यक्तिगत और राजनैतिक आजादी छीन ली और सारे देश में खुफिया महकमे के लोग फैला दिये गये। उन्होंने ऐसे 'राजभक्त' सीरियनों को अफ़सर मुकर्रर किया, जिनका लोगों पर कुछ भी असर नहीं था और जिन्हें उनके देशवासी आमतौर पर देशदोही समझते थे। ये बातें अधिक-से-अधिक ईमानवारी की नीयत से की गईं, और फ़ांसीसियों ने ऐलान किया कि वे 'सीरियनों को राजनैतिक अनुभव और आज़ादी की तालीम देना अपना फ़र्ज़ समझते हैं'—— हिन्दुस्तान में भी तो इस तरह के वाक्यों से लोग परिचित है।

मामला स्नासकर जबल-अद-द्रुज़ के लड़ाकू और जंगली लोगों में (जो कि हमारे ऊत्तर-पिश्चमी सरहवी जाितयों जैसे ही है) बढ़ता गया। इन द्रुज लोगों के नेताओं के साथ फ़ांसीसी गवर्नर ने एक भद्दी चालाकी की। उसने उन्हें बुलाया और फिर उन्हें वहीं क़ैंद कर लिया और जािमनों की तरह पकड़ रक्खा। यह वाक्या १९२५ के गरमी के दिनों में हुआ और फौरन ही जबल-अद-द्रुज में एक बगा़वत खड़ी होगई। यह मुका़मी बगावत जल्द ही सारे देश में फैल गई और सीरियन आजादी और एकता के लिए एक ब्यापक विद्रोह बन गई।

सीरियन आजादी की यह लड़ाई एक उल्लेखनीय बात थी। एक छोटा-सा देश, जो हिन्दुस्तान के दो या तीन जिलों के बराबर था, फ्रांस के खिलाफ, जो कि उस बक्त संसार की सबसे बड़ी सैनिक शक्ति थी, लड़ने को तैयार होगया। सीरियन लोग फ़्रांस की बड़ी-बड़ी और सुसज्जित फौजों के आगे बाकायदा मुकाबिले की लड़ाई तो लड़ ही नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने उनका देहाती इलाक़ों पर कृष्जा बनाये रखना मुश्कल कर दिया। सिर्फ बड़े-बड़े कृस्बे ही फ्रांसीसियों के अधिकार में थे और उन-

पर भी अक्सर सीरियन लोग हमला कर देते थे। फ़्रांसीसियों ने बहुत लोगों को गोलियों से उड़ाकर और कितने ही गाँवों को जलाकर आम लोगों को भयभीत करने की पूरी कोशिश की। अक्तूबर १९२५ में प्रसिद्ध पुराने शहर दिमश्क पर भी बम-वर्षा की गई और उसे बहुत-कुछ बरबाद कर दिया गया। सारा सीरिया फौजी छावनी बन गया था। इतने पर भी दो साल तक विद्रोह दब न सका। आख़िर वह फ़्रांस की महान् सैनिक मशीन से कुचल दिया गया। लेकिन सीरियनों के महान् बिलदान बेकार नहीं गये। उन्होंने आज़ाद होने के अपने हक् को क़ायम किया और दुनिया को मालूम होगया कि उनमें भी कितनी दृहता मौजूद है।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि फ़ांसीसियों ने इस विद्रोह को मजहबी रंग देना और दूजों से ईसाइयों को लड़ाना चाहा, मगर सीरियनों ने यह बिलकुल साफ़ जाहिर कर दिया कि वे क़ौमी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, न कि किसी मजहबी उद्देश्य के लिए। विद्रोह के बिलकुल शुरू में द्रुज प्रदेश में एक अस्थायी सरकार क़ायम करली गई, और इस सरकार ने लोगों से आजादी की लड़ाई में शामिल होने और "एक और अखण्ड सीरिया की मुकम्मल आजादी हासिल करने का विधान बनाने के वास्ते कान्स्टीटचूएण्ट एसेम्बली का स्वतन्त्र चुनाव करने, देश पर कब्जा जमानेवाली विदेशी फ़ौजों के हटाये जाने, स्वरक्षा के लिए राष्ट्रीय फ़ौज बनाने, और फ़ान्स की क्रान्ति तथा 'मनुष्यों के अधिकार' के सिद्धान्तों को प्रयोग में लाने के लिए" अपील निकाली। इस तरह, फ्रांस की सरकार और फ़ौज ने एक ऐसी जाति को दबा देने की कोशिश की जो फ्रेंच-क्रान्ति के उसूलों और उसके ऐलान किये हुए हक्कों के लिए ही खड़ी हुई थी!

१९२८ के शुरू में सीरिया में मार्शल-ला यानी फौजी क़ानून ख़त्म होगया, और प्रेस पर से सेन्सरिशप भी हट गई। कई राजनैतिक क़ैवी छोड़ विये गये। राष्ट्रवादियों की माँग के मुताबिक़ विधान तैयार करने के लिए एक 'कान्स्टीटचूएण्ट एसेम्बली' बुलाई गई। लेकिन फ्रान्सीसियों ने (आजकल जैसा कि हिन्दुस्तान में किया गया है) अलग-अलग धार्मिक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था करके झगडे की जड़ डाल वी। मुसलमानों, ग्रीक कैथलिकों, ग्रीक ऑर्थोडाक्स मतवालों और यहूदियों के लिए बिलकुल अलग-अलग क्षेत्र बना दिये गये, और हर वोटर को अपने धर्मवालों को ही बोट देने के लिए मजबूर किया गया। दिमश्क में एक अजीब और आँखें खोल देने-वाली परिस्थित पैदा होगई। वहाँ राष्ट्रवादियों का नेता एक प्रोटेस्टेण्ट ईसाई था। प्रोटेस्टेण्ट होने के करण वह किसी भी विशेष निर्वाचन-क्षेत्र में नहीं आता था, और हालांकि वह दिमश्क का एक सबसे ज्यादा लोकप्रिय व्यक्ति था, लेकिन फिर भी चुना

न जा सका । मुसलमानों ने, जिनकी दस सीटें थीं, एक सीट छोड़ देनी चाही, ताकि वह प्रोटेस्टेण्टों को दी जासके, परन्तु फ्रांसीसी सरकार ने इसे नहीं माना ।

फ़ांसीसियों की इन तमाम कोशिशों के बावजूद, कान्स्टीटचूएण्ट एसेम्बली पर राष्ट्रवादियों का ही नियन्त्रण रहा, और उन्होंने एक आजाद और सर्वोपिर राज्य का विधान तैयार कर डाला। विधान में सीरिया को एक प्रजातन्त्र बनाया गया, जिसमें सारी सत्ता का उद्गम जनता से रक्खा गया। इस प्रस्तावित विधान में फ्रांसीसियों या उनके मैण्डेट का कहीं जिक तक नहीं था। इसपर फ्रान्सीसियों ने एतराज किया, लेकिन एसेम्बली भी बिलकुल न झुकी, और कई महीनों तक खींचा-तानी चलती रही। आख़िरकार फ़ेञ्च हाई किमश्नर ने यह तजवीज की कि विधान का सारा मिस्वदा मंजूर कर लिया जाय, सिर्फ़ उसमें एक ऐसी धारा रख दी जाय कि जबतक मैण्डेट-शासन चलेगा तबतक विधान की किसी भी धारा का ऐसा प्रयोग न किया जायगा जो मैण्डेट के अनुसार फ़ान्स की जिम्मेदारियों के खिलाफ पड़े। यह बड़ी गोलमोल बात थी, फिर भी इसमें फ्रांस को बहुत झुकना पड़ा। लेकिन कान्स्टीटचएण्ट एसेम्बली ने इसको भी मंजूर नहीं किया। इसपर मई १९३० में फ़ोन्च सरकार ने इस एसेम्बली को ही बरख़ास्त कर दिया, और साथ ही संक्रमण-काल (बीच का समय) सम्बन्धी अपनी प्रस्तावित धारा जोड़कर उसके बनाये हुए विधान का ऐलान कर दिया।

इस तरह सीरिया प्रदेश जो कुछ चाहता था वह अधिकांश उसे मिल गया, फिर भी उसने अपनी किसी भी माँग को न तो कम किया, न उसपर समझौता किया। हो बातें बाक़ी रहीं: एक तो मैण्डेट-शासन का अन्त होना, जिसके साथ संक्रमण-कालीन धारा भी चली जायगी, और दूसरे सारे सीरिया के एकीकरण का बड़ा सवाल। इसके सिवा, आजकल जो विधान चल रहा है, वह बड़ा प्रगतिशील है और पूरी तौर पर आजाद देश के लायक बनाया गया है। महान् विद्रोह के समय नें सीरियनों ने अपने को बहादुर और मजबूत लड़ाका साबित कर दिया। उसके बाद सिन्ध-चर्चा में भी उन्होंने अपनेको दृढ़ और निश्चित माँगें रखनेवाला साबित किया, और उन्होंने पूरी आजादी की माँग को जरा भी संशोधित या कम करने से इन्कार कर दिया। अलबारों की लबरों से मालूम होता है कि सीरियन राष्ट्रवादियों और फांसोसी सरकार के बीच जल्द ही कोई समझौता होनेवाला है। अलबारों की बयान की हुई बातों पर यकीन तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मे तुम पर ही छोड़ता हूँ कि तुम इस समझौते का जितना मुनासिब हो उतना ही महत्व समझना । यह उचित भी मालूम होता है । १९३४ के अल्लोर में सीरिया प्रदेश तथा अलावियों और दुन्नों पर से

फ्रान्सीसी मैण्डेट के ख़त्म होने और इन तीनों हिस्से के एकीकरण के आधार पर यह समझौता होनेवाला है। इस तरह अब तीनों हिस्सों को मिलाकर एक ही राज्य बन जायगा, लेकिन अलावियों और द्रुजों को भी बहुत ज्यादा आजादी रहेगी। इस राज्य में अभी लेबेनन शामिल न होगा। वह बीस वर्ष के लिए और भी फ्रान्स के संरक्षण में रहेगा। उसके बाद लेबेनीज प्रजातन्त्र के लोग वोटों द्वारा सीरिया के साथ मिल जाने के सवाल का फ़ैसला करेंगे।

#### : १६७ :

# फ़िलस्तीन और ट्रान्स-जोर्डन

२९ मई, १९३३

सीरिया से लगा हुआ ही फ़िलस्तीन है, जिसकी बाबत ब्रिटिश सरकार के पास राष्ट्र-संघ का मण्डेट (शासनादेश) है। यह और भी छोटा देश है। इसकी आबादी दस लाख से भी कम है, लेकिन इसके पुराने इतिहास और ताल्लुकात की वजह से इसकी तरफ़ लोगों का ध्यान बहुत जाता है; क्योंकि यह यहदियों के लिए, ईसाइयों के लिए, और किसी हद तक मुसलमानों तक के लिए भी एक पवित्र भिम है। यहाँके बाशिन्दे ज्यादातर मुसलमान अरब हैं, और वे आजादी की और सीरिया के अपने अरब-बन्धुओं के साथ मिल जाने की माँग करते हैं। लेकिन ब्रिटिश नीति ने यहाँ एक स्नास-यहदियों की-अल्पसंख्यक समस्या पैदा करदी है। यहदी लोग अंग्रेजों का साथ देते हैं और फिलस्तीन की आजादी का विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें अंदेशा है कि इसका अर्थ होगा अरबों का शासन। ये दोनों एक-दूसरे के ख़िलाफ़ जाने-वाले रास्ते हैं और, जैसा होना लाजिमी है, संघर्ष होते ही रहते हैं। अरबों की तादाद ज्यादा है; यही उनकी ताक़त है। दूसरी तरफ यहूदी बहुत मालदार है और सारी दूनिया में उनका अच्छा संगठन है । इसलिए इंग्लैण्ड अरब राष्ट्रीयता के मक्नाबिले में यहूदी धार्मिक राष्ट्रीयता को बढ़ावा देता है और दिखाता है कि दोनों का बीच-बचाव करने और शान्ति क़ायम रखने के लिए उसका वहाँ बना रहना जरूरी है। यह वही पूराना तमाशा है जो साम्प्राज्यवाद के अधीन दूसरे देशों में हम देख चुके है । कितना आक्चर्य है कि बार-बार वही दोहराया जाता है !

यहूदी बडे ग्रजब के लोग हैं। मूलतः फिलस्तीन में वे एक छोटी-सी जाति अथवा कई छोटी-छोटी जातियों के रूप में रहते थे, और उनकी गुरू की कहानी बाइ-बिल के ओल्ड टेस्टानेण्ट यानी प्राचीन धर्मपुस्तक में लिखी हुई है। वे बडे मग़रूर थे, अपने आपको परमात्मा के स्नास पसन्द किये हुए लोग मानते थे। लेकिन ऐसी झूठी मान्यतायें दुनिया की क़रीब-क़रीब सभी जातियों में रही हैं। वे बार-बार हराये गये, दबाये गये, और गुलाम बनाये गये। अंग्रेजी की कुछ सबसे सुन्दर और दिल हिला देनेवाली कवितायें तो यहूदियों के गानें और रोने की हैं। ये कवितायें बाइबिल के प्रमाणित अनुवाद में दी हुई हैं। मेरा स्नयाल है कि मूल हिब्नू भाषा में तो वे इतनी ही या इससे भी सुन्दर होंगी। में ओल्ड टेस्टामेन्ट के एक भजन की कुछ पंक्तियों का अनुवाद यहाँ देता हूँ:—

By the waters of Babylon we sat down and wept: when we remembered thee, O Sion!

As for our harps we hanged them up: upon the trees that are therein.

For they that led us away captive required of us then a song, and melody, in our heaviness:

Sing us one of the songs of Sion.

How shall we sing the Lord's song: in a strange land? If I forget thee, O Jerusalem:

let my right hand forget her cunning.

If I do not remember thee, let my tongue cleave to the roof of my mouth: yea, if I prefer not Jerusalem in my mirth.

अर्थात्, ''ऐ जियोन ! जब हमें तेरा स्मरण आया, तो हम बेबीलोन नदी के तट पर बैंट गये और खूब रोये।

अपनी वीणाओं को तो हम वहीं के वृक्षों पर लटका आये।

क्योंकि, जो हमें बन्दी बनाकर ले गये वे हमारे शोक में हमसे कहते थे कि हमें कोई गीत, कोई राग, सुनाओ। हमें जियोन का गाना सुनाओ।

हम प्रभु का गीत, एक बिराने देश में, कैसे गावें ?

ऐ जेरूसलम ! यदि में तुझे भुलाऊँ तो अपने दाहिने हाथ की सारी कुशलता को भूल जाऊँ।

यदि मैं तेरा नाम लेना भुलाऊँ तो मेरी जिह्वा तालु से चिपकी रह जाय, यदि मैं अपने आनन्द में सबसे अधिक जेरूसेलम को न चाहूँ।"

ये यहूदी अन्त में सारी दुनिया में जहां-तहां बिखर गये। उनका कोई देश या राष्ट्र न था, और जहां कहीं वे जाते वहीं उनके साथ परदेशियों का-सा बुरा बर्ताव किया जाता था। उन्हें सबसे अलग शहर के ख़ास हिस्सों में, जो 'घेटो' लहलाते थे, बसाया जाता था, ताकि वे दूसरे लोगों को अपवित्र न करदें। कहीं-कहीं उनके लिए ख़ास पोशाक मुक़र्रर करदी जाती थी। उनका अपमान किया जाता था, उन्हें अपशब्द

कहे जाते थे, यातनायें दी जाती थीं, और सरे-आम क्रास्ट कर दिया जाता था। 'यहूदी' शब्द ही एक गाली बन गई थी, जिसका अर्थ था कंजूस और मक्खी-चूस साहूकार। इतना होने पर भी यह अद्भुत जाति न सिर्फ़ जिन्दा रही, बल्कि अपनी जातीय और सांस्कृतिक विशेषताओं की भी रक्षा की, खूब फूली-फली और अपने अन्दर से अनेक महान् पुरुषों को पैदा किया। आज वैज्ञानिकों, राजनीतिज्ञों, साहित्य-कारों, धनपितयों और व्यापारियों में वे सबसे आगे बढ़े हुए माने जाते हैं। और सबसे बड़े साम्यवादी और कम्यूनिस्ट तक यहूदी हुए हैं। लेकिन ज्यादातर यहूदी तो मालदार नहीं हैं। पूर्वी योरप के शहरों में उनकी तादाद ज्यादा है, और समय-समय पर उनको 'पोग्नो' यानी क्रत्लेआम भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं। वतन या राष्ट्र से महरूम इस जाति ने, ख़ासकर गरीब यहूदियों ने, पुराने जेरूसलेम के, जो उन्हें किसी समय की वास्तविकता से महान् और वैभव-पूर्ण दिखाई देता है, स्वप्न देखना कभी न छोड़ा। जेरूसलेम को वे 'जियोन' कहते हैं, जो एक प्रकार का स्वर्ग है, और 'जियोनिज्म' वह भूतकाल की प्रेरणा है जो उन्हें जेरूसलम और फ़िलस्तीन की तरफ़ आर्कावन करती रहती है।

उन्नीसवीं सदी के अन्त के लगभग इस 'जियोनिस्ट' आन्दोलन ने धीरे-धीरे उपनिवेश बनने की शकल इल्लियार की और कई यहूदी फ़िलस्तीन में बसने पहुँच गये। हिब्रू भाषा का पुनरुद्धार भी शुरू हुआ। महायुद्ध के जमाने में अंग्रेजी फ़ौजों ने फ़िलस्तीन पर हमला किया, और जब वे जेरूसलम की तरफ़ बढ रही थीं तब ब्रिटिश सरकार ने नवम्बर १९१७ में बालफ़ोर-घोषणा नाम की एक घोषणा प्रकाशित की। उन्होंने जाहिर किया कि उनका इरादा है कि फिलस्तीन में एक 'यहदी वतन' (ज्युइश नेशनल होम) क़ायम किया जाय। शायद यह ऐलान अन्तर्राष्ट्रीय यहदी समाज की सद्भावना हासिल करने के लिए निकाला गया, और आर्थिक दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण था। यहदियों ने इसका स्वागत किया। लेकिन इसमें एक छोटी-सी बाधा थी। एक बात की तरफ, जो ग़ैर-जरूरी न थी, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। फ़िल-स्तीन कोई वीरान या ग़ैरआबाद प्रदेश न था। यह तो पहले ही किसी-न-किसी का वतन था। इसलिए ब्रिटिश सरकार का यह उदारतापूर्ण प्रयत्न फिलस्तीन में पहले से बसे हुए लोगों को नुकसान पहुँचानेवाला था और इन लोगों ने, जिनमें अरब, ग़ैर-अरब, मुसलमान, ईसाई, असल में हर तरह के गैर-यहूदी शामिल थे, इस ऐलान का जोरदार विरोध किया। इन लोगों ने महसूस किया कि हर काम में यहूदी उनका मुकाबिला करेंगे और अपनी बेशुमार दौलत के बल से देश के आर्थिक स्वामी बन जायेंगे। उन्हें अन्देशा था कि यहूदी उनके मुंह की रोटी और किसानों की जमीन छीन लेंगे।

पिछले बारह वर्ष की फ़िलस्तीन की कहानी अरबों और यहिवयों के कशमकश की कहानी है, जिसमें बिटिश सरकार ने मौक के मुताबिक कभी इधर और कभी उधर हिस्सा लिया, लेकिन वह आम तौर पर यहिवयों का ही साथ देती रही। इस देश के साथ ऐसा बर्ताव किया मानों यह स्वशासन-हीन अंग्रेजी बस्ती हो। अरब, जिनके साथ ईसाई और दूसरे गैर-यहूदी लोग भी हैं, आत्म-निर्णय और पूर्ण स्वाधीनता की माँग हमेशा करते रहे। उन्होंने बडे जोर से मैण्डेट का और नये प्रकार से बसनेवालों का इस सबब से विरोध किया है कि वहां अब और लोगों की गुंजाइश नहीं है। ज्यों-ज्यों बाहर से यहूदी आते गये, त्यों-त्यों उनका अन्वेशा और ग़ुस्सा बढ़ता गया। उन्होंने (अरबों ने) बताया कि "जियोनिज्म में ब्रिटिश साम्प्राज्यवाद का स्वार्थ भी मिला हुआ है। जियोनिस्ट आन्दोलन के जिम्मेदार नेतओं ने हमेशा कहा है कि एक मज़बूत 'यहूदी वतन' बन जाने पर वह हिन्दुस्तान के मार्ग की हिफ़ाज़त करने के लिए अंग्रेजों के वास्ते बड़ा लाभप्रद होगा, क्योंकि वह अरब राष्ट्रीय आकांकाओं का विरोध करने-वाली एक ताक़त होगी।" कैसी अजीब-अजीब जगहों में भी हिन्दुस्तान आ खड़ा होता है!

अरब कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग करने और एक लेजिस्लेटिय कौंसिल का, जिसे अंग्रेज़ खडी कर रहे थे, बहिष्कार करने का फैसला किया। यह बहिष्कार बहुत कामयाब हुआ और कौंसिल न बन सकी। एक खास तरह के असहयोग की नीति कई साल तक चलती रही। फिर वह किसी हद तक कमजोर पड़ गई और कुछ दल अंग्रेजों को आँशिक सहयोग देने लगे। फिर भी अंग्रेज चुनी हुई कौंसिल न बना सके, और हाईकिमिश्नर ही सर्वशिक्तमान सुलतान की तरह हुकूमत करता रहा।

१९२८ में अरब कांग्रेस में भिन्न-भिन्न दल फिर मिलकर एक होगये और उन्होंने 'अधिकार के रूप में' प्रजातंत्रीय तरीक़े की हुकूमत की माँग की। उन्होंने बडी बहा-बुरी से यह भी कह दिया कि "फिलस्तीन के लोग मौजूदा एकतन्त्री कालोनियल शासन-प्रणाली को न तो मान सकते हैं और न मानेंगे।" अरबी राष्ट्रीयता की इस नई लहर में एक मजेदार बात यह भी थी कि आर्थिक सवालों पर जोर दिया गया। स्थिति की असलियत के ज्यादा-से-ज्यादा ठीक तौर पर समझे जाने का यह हमेशा एक चिन्ह होता है।

अगस्त १९२९ में अरबों और यहूदियों के कई बड़े-बड़े दंगे हुए। असली सबब तो था यहूदियों की बढ़ती हुई दौलत और तादाद के कारण अरबों की कटुता और भय तथा अरबों की आजादी की माँग का यहूदियों द्वारा विरोध किया जाना। लेकिन तात्कालिक कारण था एक दीवार की, जिसे 'वींलग वाल' (रोने की दीवार) कहते हैं, बाबत झगड़ा । यह उस दीवार का हिस्सा है जो पुरानें जमाने में हेरोड के मन्दिर के चारों ओर बनी हुई थी और इसलिए इसे यहूवी पित्रत्र मानते हैं, क्योंकि यह उस समय की यादगार है जब उनकी जाति महान् थी । बाद में यहीं एक मस्जिद बना ली गई और यह दीवार उसका एक हिस्सा बन गई । यहूदी इस दीवार के पास अपनी प्रार्थना करते हैं, खासकर अपने रोदनों को ऊँची आवाज से पढ़ते हैं, इसलिए इसका नाम 'रोने की दीवार' पड़ गया । मुसलमान अपनी एक सबसे प्रसिद्ध मस्जिद के हिस्से पर इस प्रकार रोने पर एतराज करते हैं।

दंगे के दबा दिये जाने के बाद झगड़ा दूसरी शक्लों में चलता रहा, और अजीब बात यह थी कि अरबों को फ़िलस्तीन के सब ईसाई सम्प्रदायों का पूरा समर्थन प्राप्त था। हड़तालों और बड़े-बड़े प्रदंशनों में मुसलमान और ईसाई दोनों शामिल हुए। स्त्रियों तक ने इसमें बड़ा हिस्सा लिया। इससे जाहिर होता है कि असली झगड़ा धार्मिक नहीं था, बिल्क नये आनेवालों और पुराने रहनेवालों के बीच एक आर्थिक संघर्ष था। अपने मैण्डेट-सम्बन्धी कर्त्तव्यों को पूरा न कर सकने और ख़ासकर १९२९ के दंगों को न रोक सकने के कारण राष्ट्र-संघ ने बिटिश हक्मत की बड़ी आलोचना की।

इस तरह फ़िलस्तीन अब भी क़रीब-क़रीब एक अंग्रेज कालोनी यानी बस्ती है, और कई बातों में तो कालोनी से भी खराब है, और अंग्रेज लोग अरबों से यहूदियों को लड़ाकर इस हालत को जारी रख रहे हैं। उसमें ब्रिटिश अफ़सर ही भरे हुए हैं, सारे ऊँचे ओहवों पर वही हैं। अंग्रेजों के मातहत मुल्कों की आम हालत के मुआफ़िक वहाँ भी तालीम की बहुत कम कोशिश की गई है, हालाँकि अरबों को तालीम की जबरवस्त ख्वाहिश है। यहूदियों के बड़े-बड़े आधिक साधन होने के कारण, उनके पास अच्छे-अच्छे स्कूल और कालेज हैं। यहूदी आबादी मुसलिम आबादी के चौथाई हिस्से के क़रीब तो होचुकी है, और उनकी माली ताक़त तो इससे भी कहीं ज्यादा है। वे उस दिन के इन्तजार में है जब फ़िलस्तीन में उनकी ही तूती बोलेगी। क़ौमी आजादी और प्रजातांत्रिक शासन की लड़ाई में अरबों ने उनका सहयोग पाने की कोशिश की, लेकिन इन बातों से उन्होंने इन्कार कर दिया। उन्होंने हुकूमत करनेवाली विदेशी ताक़त का साथ देना पसन्द किया है, और उसे अधिकांश जनता को आजादी न देने में मदद पहुँचाई है। फिर आश्चर्य नहीं कि यह अधिकांश जनता, जिसमें खासकर अरब हैं और ईसाई भी शामिल हैं, यहदियों के इस रख़ पर बुरी तरह नाराज है।

फ़िलस्तीन से लगा हुआ, ट्रान्स-जोर्डन नदी के उसपार एक और छोटा-सा राज्य है जिसको अंग्रेजों ने महायुद्ध के बाद पैदा किया है। इसे ट्रान्स-जोर्डन कहते हैं। यह एक छोटा-सा रक्तवा है, जो रेगिस्तान की हद से मिला हुआ और सीरिया और अरब के बीच में स्थित है। इस राज्य की पूरी आबादी क़रीब तीन लाख है, जो कि आजकल के किसी शहर के भी मुश्किल से बराबर है! ब्रिटिश सरकार इसको आसानी से फिलस्तिन के साथ मिला सकती थी, लेकिन साम्प्राज्यवादी नीति मिलाने के बजाय जुदा करना ज्यादा पसन्द करती है। यह राज्य हिन्दुस्तान को जानेवाले जमीन कें और हवाई मार्ग के लिए महत्वपूर्ण है। यह रेगिस्तान और उपजाऊ प्रदेशों के बीच में एक लाभदायक सरहदी राज्य है, जो प्रविचम में समुद्र तक पहुँचने का रास्ता है।

हालांकि यह राज्य छोटा ही है, लेकिन यहाँ भी वही घटनायें हुई जो पास के बड़ देशों में हुई थीं। यहाँ भी जनता की तरफ़ से प्रजातंत्री पार्लमेण्ट की मांग हुई, जो मंजूर नहीं की गई। प्रदंशन दबा दिये गये। सेन्सरिशप, नेताओं की जलावतनी, सरकारी कार्यों का बहिष्कार वगैरा सब बातें हुई। अंग्रेजों ने अमीर अब्दुल्ला को (जो हेजाज के शाह हुसैन का एक पुत्र और फ़ैसल का भाई है) बड़ी चतुराई से द्रान्स-जोर्डन का शाह बना दिया है। यह बिलकुल अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली है। लेकिन वह जनता की आँखों से अंग्रेजों को छिपाने के लिए परदे का काम देता है। जो कुछ होता है, अधिकांश बुराई उसीके सिर पर पड़ती है, और वह बहुत ही अप्रिय है। अब्दुल्ला के हाथ में ट्रान्स-जोर्डन का राज्य असल में ऐसा ही है जैसा हमारे हिन्दुस्तान में कई छोटे-छोटे देशी राज्य है।

उसूलन तो यह राज्य आजाद है, लेकिन १९२८ के एक मुलहनामे के जिरये फ़ौजी और दूसरी सब तरह की सहूलियतें ब्रिटेन को देदी गई हैं। ट्रान्स-जोर्डन दर-असल ब्रिटिश साम्प्राज्य का हिस्सा बन गया है। यह एक नई क़िस्म की आजादी का छोटे पैमाने पर नमूना है, जो अंग्रेजों की छत्रछाया में रहती है। इस मुलहनामे और आमतौर पर इस सारी स्थित को मुसलिम और ईसाई जनता बिलकुल नापसन्व करती है। मुलहनामे के खिलाफ होनेवाले आन्दोलन को दबा दिया गया, जिन अख-बारों ने उसका समर्थन किया उनतक का निषेध कर दिया गया, और, जैसा कि में ऊपर कह चुका हूँ, नेताओं को जलावतन कर दिया गया। इसपर विरोध और भी बढ़ा, और एक राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और उसने एक राष्ट्रीय इक़रार-नामा मंजूर किया और मुलहनामे की निन्दा की। जब नये चुनाव के लिए बोटरों यानी मतदाताओं की फेहरिस्त तैयार की जा रही थी तो जनता के भारी बहुमत ने उसका बहिष्कार किया। लेकिन अब्दुल्ला और अंग्रेजों ने फिर भी मुलहनामे की दिखाबटी ताईद के लिए कुछ समर्थंक इकट्ठे कर ही लिये।

१९२९ के फ़िलस्तीन के झगडों के दिनों में अंग्रेजों और बालफ़ोर-घोषणा के खिलाफ़ ट्रान्स-जोर्डन में भी बडे-बडे प्रदर्शन हुए।

में तुम्हें मुख्तिलिफ़ देशों की घटनाओं की महत्वपूर्ण बातों को विस्तार से लिखता जाता हूँ, और ऐसा मालूम होता है कि एक ही कहानी बार-बार दोहराई जारही है। में यह इसलिए लिखता हूँ कि तुम अनुभव करलो कि यह बात नहीं है कि हम सब लोगों को अपने-अपने देश में अपनी अलग-अलग समस्याओं को निपटाना है, जैसा कि हम कभी-कभी सोचने लगते हैं। बिल्क हम सबको दुनिया के बड़े सवालों को हल करना है और शक्तियों का सामना करना है। हमें उस संघर्ष में से गुजरना है, जिसमें एक तरफ़ तो पूर्व के सभी देशों की उठती हुई राष्ट्रीयता है और दूसरी ओर उसे दबानेवाले साम्राज्यवाद की वही बार-बार दुहराई जानेवाली चालें हैं। जैसे-जैसे राष्ट्रीयता पैदा होती और बढ़ती जाती है वैसे-ही-वैसे साम्राज्यवाद की चालों में हलकी-सी तब्बीलियाँ होती जाती हैं; लोगों को संतुष्ट करने और बाहरी ढाँचे के मामलों में मुक जाने की थोडी-सी दिखावटी कोशिशों की जाती हैं। इस बीच भिन्न-भिन्न देशों में जैसे-जैसे यह राष्ट्रीय लट्राई आगे बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे हर देश में सामाजिक लड़ाई यानी भिन्न-भिन्न वर्गों की आपसी कशमकश भी साफ़ जाहिर होती जाती है, और सामन्त और किसी हद तक सम्पत्तिशाली वर्ग भी साम्राज्यवादी शक्ति की तरफ़ ज्यादा-ज्यादा मिलते जाते हैं।

### : १६८ :

# अरब---मध्य-युग से सहसा प्रगति

३ जून, १९३३

में तुम्हें अरब देशों का हाल लिखता रहा हूँ, लेकिन अभीतक मैंने तुम्हें खास अरब यानी अरिवस्तान के बारे में कुछ नहीं लिखा, जोिक अरबी भाषा और संस्कृति का उद्गम है और इस्लाम की जन्मभूमि है। हालाँकि वह अरब सभ्यता का उद्गम-स्थान था, लेकिन वह पिछड़ा हुआ और मध्ययुगीन ही बना रहा, और हमारी आधुनिक सभ्यता की कसौटियों के मुताबिक नजवीक़ के अरब देश—मिस्न, सीरिया फिलस्तीन और इराक़—इससे बहुत ज्यादा आगे बढ़ गये। अरब एक बड़ा भारी देश है। फैलाव और रक़बे में वह हिन्दुस्तान के दो-तिहाई के क़रीब है। लेकिन उसकी आबादी सिर्फ़ ४० या ५० लाख ही है जो हिन्दुस्तान की आबादी का ७०वां या ८०वां हिस्सा है। इससे जाहिर होता है कि वहाँ आबादी घनी नहीं है। दरअसल

उसके ज्यावातर हिस्से में तो रेगिस्तान है, और इसी सबब से पुराने जमाने के लालची बहादुरों की निगाह उसपर नहीं पड़ी और वह तब्दील होते हुए जमाने में बग्नेर रेल, तार और टेलीफोन के मध्ययुग के निशान-सा बना रहा। उसमें ज्यादातर घूमने-फिरने वाले खानाबदोश फिरके, जिन्हें बदाऊन कहते हैं, बसते थे। ये लोग रेगिस्तान में एक सिरे से दूसरे सिरे तक 'रेगिस्तान के जहाजों' यानी अपने तेज ऊँटों और अपने खूबसूरत अरबी घोडों पर, जो दुनियाभर में मशहूर हैं, सफ़र किया करते थे। उनकी जिन्दगी का वही पुराना ढंग था जिसमें कुटुम्ब का बड़ा-बूढ़ा अगुआ होता था और सब उसका कहना मानकर चलते थे। हजार वर्ष में भी उनकी हालत में कोई खास तब्दीली नहीं हुई थी। लेकिन महायुद्ध ने जिस तरह और भी कई चीजों को तब्दील कर दिया इसी तरह इस सबको भी बदल दिया।

अगर तुम नक्शे को देखोगी तो तुम्हें मालूम होगा कि अरब यानी अरबिस्तान का महान् प्रायद्वीप लाल समुद्र और ईरान की खाडी के बीच में हैं। उसके दक्षिण में अरब सागर है, और उत्तर में फ़िलस्तीन और ट्रान्स-जोर्डन और सीरिया का रेगिस्तान है, और उत्तर-पूर्व की तरफ़ इराक़ की हरी और उपजाऊ तराई है। पित्वमी किनारे पर लाल समुद्र से लगा हुआ हेजाज का प्रदेश है, जो इस्लाम का जन्म-स्थान है और जिसमें मक्का और मदीना के पित्रत्र नगर हैं और जद्दाह का बन्दरगाह है, जहाँ हर साल मक्का को जानेवाले हजारों यात्री उतरा करते हैं। अरब के बीच में और पूर्व में ईरान की खाडी तक फैला हुआ नज्द प्रदेश हैं। हेजाज और नज्द यही दोनों अरबिस्तान के खास हिस्से हैं। दक्षिण-पित्वम में यमन है, जिसे पुराने रोमन जमाने से अरेबिया फ़ेलिक्स यानी खुशिकस्मत अरबिस्तान कहा जाता है, क्योंकि दूसरे रेगिस्तान और बंजर हिस्से के मुक़ाबिले में यह उपजाऊ रहा है। कुदरती तौर पर इस हिस्से में आबादी घनी होनी चाहिए। अरब के दक्षिण-पित्वमी सिरे के ऊपर अदन है, जो अंग्रेजों के क़ब्जे में है और जहाँ पूर्व और पित्वम के बीच आने-जाने वाले जहाज ठहरा करते हैं।

महायुद्ध से पहले क़रीब-क़रीब सारा ही देश तुर्की शासन में था या तुर्की हुकूमत को तस्लीम करता था। लेकिन नज्द में अमीर इब्नसऊद धीरे-धीरे आजाद बनता जा रहा था और इलाक़े पर इलाक़ा सर करता हुआ ईरान की खाडी की तरफ़ बढ़ रहा था। यह बात महायुद्ध के पहले के कुछ वर्षों की है। इब्नसऊद मुसलमानों की एक खास क़ौम या फ़िरक़े का, जिसे वहाबी कहते हैं और जिसको अठारहवीं सदी में अब्बुलबहाब ने क़ायम किया था, सरदार था। वहाबी असल में इस्लाम का एक मुधारक दल था, जैसाकि ईसाइयों में प्यूरिटन मत है। वहाबी लोग कई रीति-रिवाजों के और पीर-पूजा के खिलाफ़ थे, जो मुसलमानों में मक़बरों और धार्मिक लोगों के स्मारकों की पूजा के रूप में बहुत फैल गई थी। वहाबी लोग इसे बुतपरस्ती कहा करते थे, जैसे कि योरप के प्यूरिटन लोग रोमन कैयलिकों को, जो सन्तों की मूर्तियों और स्मारकों को पूजते थे, मूर्तियूजक कहा करते थे। इस तरह राजनैतिक विरोध के अलावा, वहाबियों और अरब के दूसरे मुस्लिम फ़िरक़ों में मजहबी झगड़ा भी था।

महायुद्ध के जमाने में अरब में ब्रिटिश साजिशों ने जोर पकड़ा, और मुख्त-लिफ़ अरब सरवारों को मदद और रिश्वत देने के लिए ब्रिटेन और हिन्दुस्तान का रुपया पानी की तरह बहाया गया। उनसे जितने किस्म के भी वादे हो सकते हैं सभी किये गये, और उन्हें तुर्की के खिलाफ़ बगावत करने के लिए भड़काया गया। कभी-कभी सरदार एक-दूसरे से लड़ते थे और दोनों को अंग्रेंजों से मदद मिलती थी! अंग्रेंज लोग मक्का के शरीफ़ हुसैन के जरिये अरब-विद्रोह का झंडा उठवाने में कामयाब होगये। हुसैन का महत्व इस बात से था कि वह पैग्नम्बर मुहम्मद साहब के खानदान में था, और इसलिए उसकी बड़ी इज्जत थी। अंग्रेंजों ने हुसैन से वादा किया कि वे उसे सारे अरब के संयुक्त राज्य का बादशाह बना देंगे।

लेकिन इब्नसऊद ज्यादा होशियार था। उसने अंग्रेजों से अपने-आपको खुदमुख्तार बादशाह तसलीम करवा लिया। उसने ५,००० पौण्ड या ७०,००० रुपया
माहवार की रक्रम लेना मंजूर कर लिया और तटस्थ रहने का वादा कर दिया। इस
तरह जबकि दूसरे लोग लड़ते रहे, वह अपनी स्थिति को मजबूत और संगठित बनाता
रहा, और उसमें किसी हद तक अंग्रेजों के रुपये की भी मदद रही। इस्लामी मुल्कों
में, हिन्दुस्तान में भी, शरीफ़ हुसैन अप्रिय होता जा रहा था, क्योंकि उसने तुर्की के
मुलतान के खिलाफ़, जो कि उस वक्त खलीफ़ा भी था, बग़ावत की थी। इब्नसऊद ने
तटस्थ रहकर बदलती हुई परिस्थितियों का पूरा फ़ायदा उठाया, और धीरे-धीरे इस्लाम
का एक ताक्रतवर आदमी होने का नाम पा लिया।

दक्षिण में यमन था। यमन का इमाम या शासक युद्ध के जमाने में हमेशा
तुकों का बफ़ादार रहा। लेकिन वह लड़ाई की जगह से अलग जा पड़ा था और कोई
ज्यादा मदद न पहुँचा सकता था। तुर्की की हार के बाद वह ख़ुदमुख़्तार होगया।
यमन भी एक स्वतन्त्र राज्य है।

महायुद्ध के अस्तीर में अरब इंग्लैण्ड के ही हाथों में था, और इंग्लैण्ड हुसैन और इस्नसऊन दोनों को अपने हिथार की तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस्नसऊन में इतनी होशियारी थी कि वह उनकी कठपुतली न बना। परन्तु शरीफ़ हुसैन के स्नानदान की शान अचानक ही बहुत बढ़ गई, क्योंकि उसकी पीठ पर अंग्रेजों की ताक़त थी। ख़ुद हुसैन हेजाज का बादशाह बना; उसका एक लड़का फ़ुँजल सीरिया का शासक बना; और दूसरे लड़के अब्दुल्ला को अंग्रेजों ने ट्रान्स-जोर्डन नामक नये राज्य का शासक बना दिया। मगर यह शान चन्द दिन ही क़ायम रही, क्योंकि, जैसाकि पहले बयान किया जा चुका है, फ़्रेंजल को सीरिया से फ़्रांसीसियों ने भगा दिया, और हुसैन की बादशाहत इब्नसऊद के वहा-बियों की चढ़ाई के सामने ख़त्म होगई। फ़्रेंजल फिर बेकारों में शामिल होगया और उसे अंग्रेजों ने इराक़ की हुकूमत दे दी, जहाँकि वह अब भी अंग्रेजों की मेहरबानी से शाह बना हुआ शासन कर रहा है।

उस थोडे-से असें में, जबिक हुसैन हेक्षाज का बादशाह था, अंगोरा की तुर्की पार्लमेण्ट ने १९२४ में खिलाफ़त को मिटा दिया। अब कोई ख़लीफ़ा न रहा। इसिलए हुसैन बडी भारी हिम्मत करके खाली तस्त पर ख़ुद जा कूदा, और उसने अपनेआपको इस्लाम का ख़लीफ़ा ऐलान कर दिया। इब्नसऊद ने देखा कि बस उसके लिए यही अच्छा मौक़ा है और उसने अरब राष्ट्रीयता और मुस्लिम अन्तर्राष्ट्रीयता के सामने हुसैन की मुख़ालफ़त की। वह एक महत्वाकांक्षी अनिधकारी के मुक़ाबिले में इस्लाम का हिमायती बन गया, और बडे कुशलतापूर्ण प्रचार की मदद से उसने दूसरे देशों के मुसलमानों की सद्भावना प्राप्त करली। हिन्दुस्तान की ख़िलाफ़त कमेटी ने भी उसके पास अपनी सदिच्छायें भेजीं। अंग्रेजों ने भी हवा का रुख देखकर, यह महसूस करके कि जिस व्यक्ति की वे अबतक हिमायत करते रहे वह कामयाब न होगा, चुपचाप हुसैन का साथ छोड़ दिया। उन्होंने रुपया देना बन्द कर दिया और एक मज़-बूत और चढ़ाई करते हुए दुश्मन के सामने बेचारा हुसैन, जिसके साथ इतने वादे किये गये थे, अकेला लाचार और असहाय छोड़ दिया गया।

कुछ ही महीनों में, अक्तूबर १९२४ में, वहाबी मक्का में वाख़िल होगये, और उन्होंने अपने कट्टरमत के अनुसार कुछ मक्रबरों को बर्बाद कर दिया। इस बर्बादी की वजह से मुसलमानी मुल्कों में बहुत अंदेशा फैल गया। हिन्दुस्तान में भी इसका बड़ा विरोध किया गया। दूसरे साल मदीना और जद्दाह भी इब्न-सऊद के हाथ में आगये, और हुसैन और उसका खानदान हेजाज से निकाल दिया गया। १९२६ के शुरू में इब्नसऊद ने अपनेको हेजाज का बादशाह घोषित कर दिया। अपनी नई स्थित को मजबूत बनाने और बाहर के मुसलमानों की सद्भावना बनाये रखने के लिए उसने जून १९२६ में मक्का में सारे दुनिया के मुसलमानों की काँग्रेस बुलाई, जिसमें उसने दूसरे देशों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया। उसे खलीफ़ा बनने की कोई इच्छा न थी और उसके बहाबी-मत के बहुत-से मुसलमान उसे किसी तरह भी खलीफ़ा नहीं मान

सकते थे। मिस्र का शाह फुआद, जिसके राष्ट्र-विरोधी और स्वेच्छाचारी कारनामों पर हम पहले ग़ौर कर चुके हैं, ख़लीफ़ा बननें को बहुत इच्छुक था, लेकिन उसे कोई नहीं चाहता था——ख़ुद मिस्र-वासी भी नहीं चाहते थे। शिकस्त खाने के बाद, हुसैन ने भी ख़लीफ़ा होने का अपना दावा छोड़ दिया।

मक्का की इस्लामी काँग्रेस ने कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं किये, और शायब उसकी गरज भी यह नहीं थी कि उसमें कोई महत्वपूर्ण बात हो। वह तो इब्नसऊब की अपनी स्थिति को, ख़ासकर बाहरी ताक़तों के सामने, मज़बूत बनाने की तरकीब थी। ख़िलाफ़त कमेटी के हिन्दुस्तानी प्रतिनिधि, जिनमें मेरे ख़याल से मौलाना मुहम्मद-अली भी शामिल थे, इब्नसऊद से निराश और नाराज होकर लौटे। लेकिन उसपर इसका कोई असर न पड़ा। उसने हिन्दुस्तान की ख़िलाफ़त कमेटी का उपयोग कर लिया था, जब कि उसे उसकी ज़रूरत थी। अब तो उसकी सद्भावना के बग़ैर भी उसका काम चल सकता भा।

इब्नसऊद सिपाही और योद्धा की हैसियत से तो कामयाब हो ही गया था; अब वह उससे भी मुश्किल काम में यानी अपनेको आजकल के हालात के मुताबिक बनाने में लग गया। यह तरक्क़ी पुराने ढंग के खानदानी समाज से एकाएक आजकल की दुनिया में छलाँग मारकर आजाने के बराबर हुई। मालूम होता ह कि इस काम में भी इब्नसऊद को काफ़ी कामयाबी मिली है, और उसने इस तरह साबित कर दिया है कि वह दूरदर्शी राजनीतिज्ञ है।

उसकी पहली कामयाबी खानाजंगी यानी अन्वरूनी झगडों में हुई। बहुत ही थोडे अर्से में कारवान और सफ़र के रास्ते बिलकुल सुरक्षित होगये। यह एक बडी फ़तहयाबी थी, और कुदरती तौर पर बहुत-से यात्रियों ने, जिन्हें कि अभीतक रास्तों में राहजनी और लूट का अकसर सामना करना पड़ता था, इसे बहुत पसन्व किया।

इससे भी आश्चर्यजनक सफलता थी——घूमते-फिरते रहनेवाले बदायूनों को बसा देना। उसने इनका बसाना हेजाज जीतने से भी पहले शुरू कर रक्खा था, और इस तरह उसने एक आधुनिक राज्य की नींव डाल दी। इन न टिकनेवाले घुमक्कड़ और आजादी-पसन्द बदायूनों को बसाना आसान काम नहीं है, लेकिन इसमें इन्नसऊद को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। राज्य का इन्तजाम कई बातों में सुधरा है, और हवाई जहाज और मोटरें और टेलीफ़ोन और आधुनिक सभ्यता के कई दूसरे निशान दिखाई देने लगे हैं। लेकिन मध्ययुग से आधुनिक युग में छलाँग मारना आसान काम नहीं है, और सबसे ज्यादा कठिनाई लोगों के ख़्यालात बदलने में आती है।

यह नई तरक्क़ी और तब्बीली बहुत-से अरबों को पसन्व नहीं आई; पश्चिम की नई गढ़ी हुई मशीनें, उनके एंजिन और मोटरें और हवाई-जहाज उन्हें शैतान के आविष्कार मालूम हुए। उन्होंने इन नई बातों का विरोध किया, और १९२९ में उन्होंने इम्न-सऊद के खिलाफ़ बगावत भी करदी। इम्नसऊद ने उन्हें चतुराई और दलीलों से अपनी तरफ़ मिलाने की कोशिश की, और कइयों को मिलाने में कामयाब भी हुआ। कुछ लोगों ने बगावत जारी रक्खी और इम्नसऊद के जरिये पस्त कर दिये गये।

इसके बाद इब्नसऊद के सामने एक दिक्क़त और आई. लेकिन यह दिक्क़त तो सारी दूनिया के ही सामने आई थी। १९३० से सभी जगह व्यापार में भारी मन्दी आगई है। पश्चिम के बड़े-बड़े औद्योगिक देशों ने इसकी सबसे ज्यादा महसूस किया है, और इसके बढ़ते हुए जाल से निकलने के लिए अब भी पैर पीट रहे हैं। संसार के व्यापार से अरब का कोई वास्ता नहीं है, लेकिन वहां मन्दी का अनुभव दूसरी तरह से हुआ । इब्तसऊद की आमदनी का ख़ास जरिया हर साल मक्का आनेवाले यात्रियों की तादाद थी। विदेशों से हर साल करीब एक लाख यात्री मक्का आया करते थे। १९३० में यह तादाद घटकर चालीस हजार रह गई, और घटती अब भी जारी है। इसका नतीजा यह हुआ कि राज्य की आर्थिक व्यवस्था बिलकुल उलट-पुलट होगई, और अरब के कई हिस्सों में बडी ही दुर्दशा पैदा होगई। कहा जाता है कि कई प्रदेशों की हालत तो इतनी बुरी है कि तुर्की हुकूमत के ख़राब-से-ख़राब जमाने में भी वैसी नहीं हुई थी। रुपये की कमी से इब्नसऊद का हाथ तंग होगया और उसकी कई सुधार-योजनायें बन्द होगईं। वह विदेशियों को उद्योग और व्यापार-सम्बन्धी सुविधायें नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसका यह अन्देशा सही था कि अगर विदेशी लोग देश के औद्योगिक साधनों को काम में लायेंगे तो उससे विदेशी असर बढ़ेगा, और फिर इससे विदेशी दस्तन्दाजी होगी और अपनी आजादी में कमी आयगी। उसका अन्देशा बिल-कूल ठीक था, क्योंकि ज्यादातर जिन तकलीफों को औपनिवेशिक और गुलाम देशों ने बर्दास्त किया है वे विदेशी उद्योग-विस्तार से ही पैदा हुई हैं। इब्न सऊद ने कुछ तरक्क़ी और खुशहाली होने लेकिन आजादी के मिटने की बनिस्बत आजादी को ज्यादा पसन्द किया।

फिर भी मन्दी की मजबूरी से इब्नसऊद को अपनी नीति में थोड़ा सुधार करना पड़ा है, और अब वह विदेशियों को कुछ सहूलियतें देने को तैयार है। लेकिन इस स्थिति में भी वह अपनी आजादी को महफूज रखने का खयाल रखता है, और इसके लिए शर्ते तय करदी गई हैं। इस तरह पहली सहूलियत जद्दाह बन्दरगाह और मक्का के बीच रेल बनानें के लिए एक हिन्दुस्तानी मुस्लिम पूँजीपित दल को दी जाने बाली है। अरब में यह रेल एक बडी भारी चीज होगी, क्योंकि इससे वार्षिक यात्राओं में कान्ति होजायगी। इससे सिर्फ़ यात्रियों को ही फ़ायदा न पहुँचेगा, बल्कि अरब लोगों के टृष्टिकोण को आधुनिक बनाने में भी मदद मिलेगी। उम्मीद है कि रेल दो साल में यानी १९३५ की वसन्त ऋतु से चलने लगेगी।

किसी पिछले स्नत में में लिख चुका हूँ कि अरब में एक रेलवे तो पहले से ही मौजूद है, जो हेजाज रेलवे कहलाती है और मदीना को सीरिया के अलप्पो नामक स्थान पर बग़दाद रेलवे से जोड़ती है।

इस ख़त के शुरू के हिस्से में मेने जिन्न किया है कि दक्षिण-पिश्चम में यमन का नाम 'अरेबिया फ़ेलिक्स' था। वास्तव में यह नाम तो दक्षिणी अरब के एक बड़े हिस्से को भी दिया गया था, जो करीब-करीब ईरान की खाड़ी तक फैला हुआ था। लेकिन इस प्रदेश के लिए यह नाम बिलकुल गैरमौजूं है, क्योंकि यह तो एक भद्दा-सा रेगि-स्तान है। शायद पुराने जमाने में इसे लोग काफ़ी तौर पर जानते नहीं थे और इस-लिए यह ग़लती होगई। हालतक तो यह एक अज्ञात प्रदेश था, दुनिया की सतह पर की उन थोड़ी-सी जगहों में से एक था जिनकी नाप होकर नक्शा भी नहीं बना है। सिर्फ़ तीन साल पहले, पहली मर्तबा, एक अंग्रेज अन्वेषणकारी ने इसको पार किया है।

#### : १६६ :

# इराक़ और आसमान से बम-वर्षा

७ जून, १९३३

अब एक अरब देश और रहता है, जिसपर हमें विचार करना है। यह देश है हराक या मेसोपोटामिया—टाइग्रीस (बजला) और यूफेटीज (फुरात) निवयों के बीच का सम्पन्न और उपजाऊ प्रदेश; पुराने किस्से-कहानियों, बग्रवाद, और हारूंनल-रशीद और अलिफ़ लेला की भूमि। यह ईरान और अरबी रेगिस्तान के बीच में स्थित है। दक्षिण में इसका खास बन्दरगाह बसरा है, जो कि ईरान की खाडी से कुछ-दूर नदी के ऊपर है। उत्तर में यह तुर्की की हद से लगा हुआ है। इराक्न और तुर्की दोनों कुर्विस्तान में आ मिले हैं, जहाँ कि कुर्व जाति बसती है। अधिकांश कुर्व लोग तो अब तुर्की में हैं, और में तुर्न्हें पहले बता चुका हूँ कि वे तुर्की से अपनी आजादी के लिए लड़े थे। लेकिन ईरान में भी कुछ कुर्व लोग हैं और उनका वहाँ भी एक छोटी तादाबवाला पर महत्वपूर्ण समाज है। मोसल, जिसकी बाबत बहुत असें तक तुर्की

और इंग्लैण्ड में झगड़ा चलता रहा था, अब इराक़ के इस उत्तरी कुर्विश प्रदेश में ही है। इसका अर्थ है कि वह अंग्रेजों के नियन्त्रण में है। मोसल के नजदीक ही असीरियनों के प्राचीन नगर निनेव के खंडहर हैं।

इराक़ उन देशों में से एक था जिनके लिए इंग्लैण्ड को राष्ट्र-संघ से 'मैण्डेट' मिला था। 'मैण्डेट' का अर्थ राष्ट्र-संघ की पवित्र भाषा में है: राष्ट्र-संघ की तरफ़ से सभ्यता की 'पवित्र धरोहर' ( ट्रस्ट ) । मूल उद्देश्य यह था कि 'मैण्डेट' वाले देशों के बाजिन्दे अभी इतने बढ़े हुए नहीं है, या इस लायक नहीं है. कि वे अपने हितों को ख़द सम्हाल सकें, इसलिए बडी शिवतयां इस काम में उनको मदद दें। शायद इसकी मिसाल यह होसकेगी कि कुछ गायों या हिरनों के हितों की हिफाजत के लिए किसी शेर को मुकर्रर किया जाय। यह मान लिया गया था कि ये 'मैण्डेट' वहाँके निवासियों के कहने से दिये गये है। पिश्चमी एशिया में तुर्की हकुमत से आजाद किये हए मुल्कों के मैण्डेट इंग्लैण्ड और फ्रान्स के हिस्से में आये। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हुँ, इन दोनों देशों की सरकारों ने ऐलान किया कि उनका एकमात्र यही उद्देश्य है कि "वहाँकी जातियों को मुकम्मल और यक्तीनी तौर पर सभ्य बनाना ..... और वहाँ ऐसी राष्ट्रीय सरकारें और व्यवस्थापक-मण्डल क़ायम करना जिनकी हस्ती वहां के असली बाशिन्दों की अपनी इच्छा और पसन्द पर मुनहसर या निर्भर हो।" इस उच्च उद्देश्य को हासिल करने के लिए पिछले बारह वर्षों में जो-जो काम किये गये वे हम सीरिया, फिलस्तीन और ट्रान्स-जोर्डन के विषय में मुख्तसर तौर पर देख ही चुके हैं। वहाँ बार-बार गड़बड़ी हुई, असहयोग हुआ और बहिष्कार हुआ। उस वक्त लोगों की प्रेरणा और बिना किसी दबाव की उनकी पसंदगी को बढ़ावा देने के लिए उन्हें गोलियों से मारा गया, उनके नेताओं को सजायें दी गई और जलावतन किया गया, उनके अलाबारों का दमन किया गया, उनके शहरों और गाँवों को बर्बाद किया गया और अक्सर फौजी कानून तक जारी किया गया। इन घटनाओं में नई बात कोई नहीं है। इतिहास के बिलकुल शुरू से ही साम्प्राज्यवादी शक्तियाँ जबरदस्ती से काम लेती और विनाश और आतंक फैलाती रही हैं। नये ढंग के साम्प्राज्यवाद में नई बात यह है कि वह अपने आतंक और लूट को 'ट्रस्टीशिप', 'जनता का हित', 'पिछडी हुई जातियों को स्वायत्त-शासन की तालीम देन।' वग्नैरा बडे-बडे जुमलों के परदे में छिपाने की कोशिश करता है। वे लोगों पर गोली चलाते हैं, मारते हैं और बर्बादी करते हैं---सिर्फ़ उन्हीं मरनेवाले लोगों की भलाई के लिए ! यह पाखण्ड शायद तरक्क़ी की निशानी हो, क्योंकि भलाई के लिए पाखण्ड करना ही पड़ता है; और इससे जाहिर होता है कि सचाई पसन्द नहीं की जाती और इसलिए उसे इन पसन्द आनेवाले और बहलाने वाले वाक्यों में ढक दिया जाता है, और इस तरह उसे छिपा दिया जाता है। लेकिन कभी-कभी यह साधुता-प्रदर्शक पाखण्ड नंगी सचाई से बहुत बुरा लगता है

अब हम इस बात पर ग़ौर करते हैं कि इराक में लोगों की इच्छाओं पर किस तरह अमल किया गया, और ब्रिटिश मैं पहेंट में यह देश किस तरह आजादी की तरफ़ बढ़ता चला गया। महायुद्ध के दौरान में अंग्रेजों ने इराक़ को—या, जिस नाम से वह उस वक़्त मशहूर था, मेसपाँट को—नुर्की के ख़िलाफ़ अपनी कारगुजारियों का ख़ास मुक़ाम बना लिया था। उन्होंने इस देश में अंग्रेजी और हिन्दुस्तानी फौजों की भरमार करदी थी। उन्हें १९१६ में एक बड़ी शिकस्त मिली, जबिक कुतलअमारा में जनरल टाउनशेण्ड की मातहती में एक ब्रिटिश फौज को तुर्की के सामने हार खानी और शरण लेनी पड़ी। सारे मेसोपोटामियन युद्ध में भयंकर फ़िज़ूलख़र्ची और बद्धन्तज्ञामी रही, और चूँकि भारत-सरकार इसके लिए ज्यादातर जिम्मेदार थी इसलिए उसे अपनी नालायक़ी और बेवकूफ़ी के बारे में बहुत सख़्त बातें बर्दाश्त करनी पड़ीं। फिर भी, अख़ीर में अंग्रेजों के बढ़े हुए साधनों का नतीजा निकला ही और उन्होंने तुर्कों को उत्तर में ख़देड़ दिया और बाद में वे क़रीब-क़रीब मोसल तक जा पहुँचे। महायुद्ध के अख़ीर में सारा इराक अंग्रेजों के फ़ौजी कब्जे में था।

इंग्लैण्ड को इराक का मैण्डेट मिलने का पहला असर १९२० के शुरू में जाहिर हुआ। इसके खिलाफ़ जबरदस्त विरोध किया गया, जो बढ़ते-बढ़ते दंगे-फसाद की शक्ल में जाहिर हुआ, और दंगों ने बग़ावत की शक्ल इिल्तयार करली, जोकि सारे देश में फैल गई। यह एक अजीब और मजेदार बात है कि १९२० के इस पहले आधे हिस्से में क़रीब-क़रीब एकसाथ ही तुर्की, मिल्ल, सीरिया, फिलस्तीन, इराक और ईरान में गड़बड़ी हुई थी। हिन्दुस्तान में भी उन्हीं दिनों असहयोग की चर्चा थी। इराक़ की बग़ावत को अन्त में, खासकर हिन्दुस्तान की फ़ौज की मदद से, दबा दिया गया। बहुत असें से हिन्दुस्तान की फ़ौजों का यह काम रहा है कि वे ब्रिटिश साम्प्राज्यवाद का गन्दा काम किया करती हैं, और इस कारण मध्य-पूर्व और दूसरे मुल्कों में हमारे देश की काफ़ी बदनामी होगई है।

अंग्रेजों ने इराक़ की बगावत को कुछ तो जोर-जबरदस्ती से और कुछ भविष्य में आजादी देने के वादों से दबा दिया। उन्होंने अरब मन्त्रियों की एक अस्थायी सर-कार क़ायम की, लेकिन हर मन्त्री के साथ एक अंग्रेज सलाहकार था जोकि असली ताक़त रखता था। मगर ये फालतू और नामजद मन्त्री भी इतने तेज थे कि अंग्रेजों को पसन्द न आये। अंग्रेजों की योजना यह थी कि इराक़ बिलकुल उनके हुक्म के

मुताबिक अमल करे, पर कुछ मन्त्रियों ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। इसलिए अप्रैल १९२१ में अंग्रेजों ने मुख्य मंत्री सैयद तालिबशाह को, जो कि उनमें सबसे ज्यादा लायक था, गिरफ्तार करके जलावतन कर दिया, और इस तरह मुल्क को आजादी के वास्ते तैयार करने के लिए यह दूसरा क़दम उठाया गया। १९२१ की र्गीमयों में अंग्रेज हेजाज के शाह हसैन के लडके फ़ैजल को ले आये, और उसे इराकियों के सामनें उनके भावी बादशाह के रूप में पेश किया गया। तुम्हें याद होगा कि उन दिनों फ़ैंजल बेकार था, क्योंकि उसकी सीरिया वाली कारगुजारी फ़ान्सीसी हमले के आगे असफल हो चुकी थी। वह अंग्रेजों का एक अच्छा दोस्त था, और उसने महायुद्ध में तुर्की के खिलाफ़ उठनेवाले अरब विद्रोह में सबसे ज्यादा हिस्सा लिया था। इसलिए यह ममिकन था कि स्थानीय मन्त्री अंग्रेजों की योजनाओं के जितने मआफ़िक हो पाये थे, उससे वह ज्यादा मुआफ़िक होता । 'प्रतिष्ठित' लोगों यानी मध्य दर्जे के मालदार लोगों और इसरे प्रमुख व्यक्तियों ने इस शर्त पर फ़ैजल को अपना बादशाह बना लेना मंजूर कर लिया कि हुकुमत वैधानिक हो और उसके साथ प्रजातन्त्रवादी पार्ल-मेण्ट हो। उनके हाथ में कुछ था तो नहीं. लेकिन चाहते थे कि एक सच्ची पार्लमेण्ट बने, और चुँकि फ़ैजल बादशाह बनने ही वाला था इसलिए उन्होंने पार्लमेन्ट बनने की यह एक शर्त रखदी। आम तौर पर लोगों की राय नहीं ली गई। इस तरह अगस्त १९२१ में फ़्रीज़ल बादशाह बन गया।

लेकिन इससे समस्या हल नहीं होती थी, क्योंकि इराकी लोग ब्रिटिश मंण्डेण्ट के बहुत खिलाफ़ थे और मुकम्मल आजादी हासिल करके दूसरे अरब देशों के साथ मिल जाना चाहते थे। आन्दोलन और प्रदर्शन जारी रहे, और एक साल बाद अगस्त १९२२ में मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया। तब अंग्रेज अधिकारियों ने इराकियों को आजादी का एक सबक़ और पढ़ाया। ब्रिटिश हाइकिमिश्नर सर पर्सी काक्स ने बादशाह की (जो उस समय बीमार था) मंत्रि-मण्डल की, और इराक़ को जिस तरह की भी कौंसिल दो गई थी उस सबकी सत्ता का खात्मा कर दिया, और शासन के पूरे अख़ितयारात ख़ुद ले लिये। दरहक़ीक़त, वह ख़ुद-मुख़्तार डिक्टेटर बन गया, और उसने जैसा मन में आया वैसा जबरदस्ती किया और गड़बड़ी को अंग्रेजी क्रौज और खासकर ब्रिटिश हवाई फौज की मदद से दबा दिया। वही पुराना क़िस्सा जो कि थोडे-थोडे फ़र्क से हिन्दुस्तान, मिस्न, सीरिया वग्नरा में हुआ, यहां भी दोहराया गया। राष्ट्रीय अख़बार रोक दिये गये, पार्टियां तोड़ दी गईं, नेता जलावतन कर दिये गये और अंग्रेजी हवाई जहां कों ने बमों के जरिये ब्रिटिश साम्प्राज्य की ताक़त को क़ायम कर दिया।

लेकिन फिर भी इससे समस्या का हल न हुआ। कुछ महीनों के बाद सर पर्सी काक्स ने बादशाह और मंत्रि-मंडल को फिर काम करने का जाहिरा मौक्रा विया, और इन लोगों से ब्रिटेन के साथ एक सुलह मंजूर करवाली। फिर आश्वासन विये गये कि इंग्लैण्ड इराक को आजादी हासिल करने में मदद देगा और राष्ट्र-संघ का मेम्बर भी बनवा देगा। इन सुन्दर और तसल्ली देनेवाले वादों के परदे में यह ठोस वाक्रया छिपा हुआ था कि इराक्र-सरकार को इस बात के लिए राजी कर लिया गया कि वह अंग्रेज अफ़सरों या अंग्रेजों के पसन्द किये हुए अफ़सरों की मदद से हुक्सत को चलावे। अक्तूबर १९२२ की इस सुलह की, जो कि लोगों की इच्छा के खिलाफ़ हुई, जनता ने निन्दा की। जनता ने कहा कि अरब मंत्रिमण्डल तो एक घोखा है, और असली ताक्रत फिर भी अंग्रेज अफ़सरों के हाथों में है। नेताओं ने नैशनल कान्स्टीटचुएण्ट एसेम्बली का, जो कि भावी विधान तैयार करने के लिए बुलाई गई थी, बहिष्कार करने का फ़ैसला किया। यह असहयोग कामयाब हुआ और असेम्बली की बैठक न हो सकी। टैक्स वसूल करने में भी बडी गड़बडी और विक्क़तें पैदा हो गई।

एक वर्ष से भी ज्यादा असें तक, १९२३ के तमाम साल, ये झगडे चलते रहे। आख़िरकार इराक के हक में कुछ तब्दीलियां सन्धि में करदी गईं और आन्दोलन खड़ा करनेवाले ख़ास नेताओं को जलावतन कर दिया गया। फलतः आन्दोलन धीमा पड़ गया, और १९२४ के शुरू में कान्स्टीटचुएण्ट एसेम्बली का चुनाव हो सका। इस एसेम्बली ने भी ब्रिटिश सुलहनामे का विरोध किया। इसपर अंग्रेजों पर भारी दबाव डलवाया, और आखिरकार एक-तिहाई से कुछ ज्यादा मेम्बरों ने सन्धि पर मंजूरी दे दी; लेकिन बहुत-से सदस्य तो इस अधिवेशन में आये तक नहीं थे।

कान्स्टीटचुएण्ट एसेम्बली ने इराक्त के लिए एक नया विधान तैयार किया। काराज पर लिखा हुआ तो वह अच्छा ही मालूम हुआ, क्योंकि उसमें यह तय कर दिया गया कि इराक्त एक खुद-मुस्तार आजाद राज्य है जिसमें कि पुदत्नी वैधानिक बादशाहत रहेगी और पार्लमेण्टरी ढंग का शासन होगा; लेकिन पार्लमेण्ट की दो मजलिसों में से एक की, यानी सिनेट की, नामजदगी बादशाह पर रक्खी गई। इस तरह बादशाह के हाथ में बड़ी ताक्तत रही, और बादशाह की पीठ पर थे अंग्रेज अफ़सर जो कि सभी महत्व-पूर्ण ओहदों पर क़ायम थे। यह विधान मार्च १९२५ से अमल में आया, और कुछ वर्षों तक नई पार्लमेण्ट काम करती रही, लेकिन मैण्डेट की मुखालिफ़त फिर भी जारी रही। अधिकांश समय तो लोगों का ध्यान मोसल के मामले में इंग्लण्ड और तुर्की के झगड़े पर लगा रहा, क्योंकि इस प्रदेश का दावेदार इराक्र भी था। आख़िरकार जून १९२६ में इंग्लण्ड, इराक्न और तुर्की के बीच एक सिम्मिलत सन्धि होकर इस मामले

का फ़ैसला होगया। मोसल इराक़ को मिल गया, और चूँकि इराक़ ख़ुद ब्रिटिश साम्प्राज्य की छाया में था इसलिए अंग्रेजों के स्वार्थ भी सुरक्षित रहे।

जून १९३० में, ब्रिटेन और इराक्त में एक और दोस्ताना मुलह हुई। इसके जिरये भी, अन्दरूनी और बाहरी मामलों में इराक्त की मुकम्मिल आजादी को तस्लीम किया गया। लेकिन शतें और रुकावटें ऐसी रक्खी गईं जिनसे कि यह आजादी गुलामी में तब्बील हो जाती थी। मसलन हिन्दुस्तान को जानेवाले रास्तों की, जिसे सिन्ध में 'जरूरी आमद-रफ्त' कहा गया है, हिफाजत के लिए इराक्त इंग्लेण्ड को हवाई-अड्डों के लिए जगह देगा। ब्रिटेन मोसल और दूसरी जगहों पर भी अपनी फ़ौजें रक्खेगा। इराक्त फ़ौजी तालीम के लिए सिर्फ़ अंग्रेज शिक्षक ही रख सकेगा और इराक्ती फ़ौज में अंग्रेज अफ़सर सलाहकार की हैसियत से मुलाजिम रहेंगे। हथियार, गोला-बारूद, हवाई जहाज बग्नैरा सिर्फ़ इंग्लेण्ड से लिये जायेंगे। युद्ध छिड़ने पर, दुश्मन से जंगी तैयारियाँ करने के लिए, अंग्रेजों को देश में सब तरह के सुभीते कर दिये जायंगे। इस तरह मोसल के पास के मोर्चे से इंग्लेण्ड बडी आसानी से तुर्की, ईरान या आजर-बाय-जान के सोवियट पर हमला कर सकता है।

इस सन्धि के बाद १९३१ में ब्रिटेन और इराक़ के बीच एक जुडीशियल सन्धि भी हुई, जिसके जरिये इराक़ ने एक अंग्रेज जुडीशियल सलाहकार, (अपील की अदालत का अंग्रेज प्रेसीडेण्ट) और बग़दाद, बसरा, मोसल और दूसरी जगहों में अंग्रेज प्रेसीडेण्ट रखना मंजूर कर लिया।

इन शर्तों के अलावा भी मालूम होता है कि अंग्रेज अफ़सर और भी कई ऊँचे ओहदों पर हैं। नतीजा यह है कि यह 'आजाद' मुल्क दरहक़ीक़त इंग्लैण्ड का एक मातहत मुल्क बन गया है। १९३० की संधि, जिसके जरिये से यह सब हुआ है, पच्चीस साल के लिए है।

१९२५ में नये विधान के मंजूर होने के बाद हालांकि नई पार्लमेण्ट काम करने लगी, लेकिन लोग संतुष्ट नहीं थे और बाहरी प्रदेशों में कभी-कभी झगडे होजाते थे। ऐसा ख़ासकर कुर्विश इलाके में होता था, जहां कि बार-बार अशान्ति खडी हो जाती थी, और जिसे बिटिश हवाई फ़ौज ने बम-वर्षा और सारे गाँव की तबाही की कारगुजारियों के जरिये दबा दिया। १९३० की संधि के बाद इराक के ब्रिटिश सरपरस्ती में राष्ट्र-संघ में शामिल किये जाने का सवाल खड़ा हुआ। लेकिन देश में तो शान्ति नहीं थी, और झगडे होते ही रहते थे। इससे न तो मैण्डेटरी-शक्ति इंग्लैण्ड की नेकनामी होती थी, और न बादशाह फ़ंजल की हुकूमत की ही नामवरी होती थी, क्योंकि बग्नावतों से काफ़ी सबूत मिलता था कि अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती लादी हुई

सरकार से लोग संतुष्ट नहीं हैं। यह बहुत ही अवाञ्छनीय समझा गया कि राष्ट्र-संघ के सामने ये बातें आवें, इसलिए इन झगडों को बल और आतंक से खत्म कर देने की सास कोशिश की गई। इस काम के लिए अंग्रेजी हवाई फ़ौज का इस्तैमाल किया गया। शान्ति और व्यवस्था कायम करने की उसकी कोशिश का नतीजा किसी हदतक एक मशहूर अंग्रेज अफसर के बयान से समझा जा सकता है। ८ जून १९३२ को, लंदन में रायल एशियन सोसायटी की सालगिरह के जलसे पर व्याख्यान देते हुए लेफ्टिण्ट कर्नल सर आरनल्ड विल्सन ने जिक्र किया है कि किस तरह:—

"आरु ए० एफ० यानी रायल एयर फोर्स ने (जेनेवा की घोषणाओं के विरुद्ध भी) पिछले दस सालों में, और खासकर पिछले छ: महीनों में, कुर्दिश जनता पर निरन्तर बम-वर्षा की है। बरबाद किये हुए गाँव, मरे हुए पशु, अंग-भंग की हुई स्त्रियाँ और बच्चे, 'टाइम्स' के विशेष संवाद-दाता के शब्दों में, ये सब इसके सुबूत है कि सभ्यता का एक ही साँचा सब जगह फैला हुआ है।"

यह जानकर कि गाँव के लोग हवाई जहाज को आता देखकर अक्सर भाग जाते हैं और इतने वित्रोद-प्रिय नहीं है कि बमों द्वारा मारे जाने तक ठहरे रहें, एक नये किस्म का बग भी, जिसे कुछ देर बाद फूटनेवाला बम कहते हैं, इस्तेमाल किया गया। यह गिरते ही फूटता न था बिल्क इस तरह बनाया गया था कि कुछ वक्त बाद फूटा करता था। यह राक्षसी युक्ति इसिलए की गई कि गाँववाले हवाई जहाजों के जाने के बाद फिर अपनी झोंपड़ियों में लौट आयें और फिर बमों के फटने से घायल हो जायें। जो मर जाते थे वे तो खुश-किस्मत थे, लेकिन जिनके अंग-भंग हो जाते थे, जिनके हाथ पैर टूट जाते थे, या जिन्हें और किसी जगह सख्त चोटें लगती थीं, वे बहुत ज्यादा बद-किमत थे, क्योंकि उन दूर के देहातों में कोई भी डाक्टरी मदद नहीं मिल सकती थी।

इस तरह शान्ति और व्यवस्था फिर क़ायम होगई, और इराक़ की सरकार ने राष्ट्र-संघ के सामने ब्रिटिश सरपरस्ती में अपनेआपको पेश किया और उसे मेम्बर बना लिया गया। यह बिलकुल ठीक ही कहा गया है कि 'बम मार-मार कर' इराक़ को राष्ट्र-संघ में वाख़िल कर दिया गया।

इराक के राष्ट्र-संघ का सवस्य बन जाने पर ब्रिटिश मैण्डेट खत्म होगया । उसकी जगह अब १९३० की संधि आगई, जिससे कि राज्य पर अंग्रेजों का अमली दबाव क़ायम होगया है। इस स्थिति से असन्तोष अब भी जारी है, क्योंकि इराक के लोग पूरी आजादी और अरब राष्ट्रों की एकता चाहते हैं। राष्ट्र-संघ की मेम्बरी में उनकी कोई बड़ी दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि पूर्व की अधिकांश दूसरी क़ौमों की तरह

वे समझते हैं कि राष्ट्र-संघ तो बडी-बडी यूरोपियन शक्तियों के हाथ में एक हथियार है जिससे वे अपने औपनिवेशिक या दूसरे स्वार्थ सिद्ध करती रहती हैं।

अधिक अमली आजादी की माँग इतनी जबरदस्त है कि बादशाह फ़्रैंजल तक को उसपर अंग्रेजों के सामने जोर देना पड़ा है। जिस समय में यह ख़त लिख रहा हूँ, अख़बारों में यह ख़बर छपी है कि वह कुछ ही दिनों में सरकारी काम से इंग्लैण्ड जा रहा है। मुसकिन है कि इराक और इंग्लैण्ड के ताल्लुक़ात के सवाल पर फिर से बहस हो और इराक़ कुछ छोटे-मोटे फ़ायदे हासिल कर सके। जबतक कि फ़ौजी और ख़ास मोर्चेबन्दी सम्बन्धी नियन्त्रण इंग्लैण्ड के हाथ में रहते हैं तबतक वह महत्वशून्य छोटे-छोटे मामलों में झुक भी सकता है, ताकि वह उदार-हृदय मालूम हो सके और शायद उससे दूसरे पक्ष की सद्भावना भी हासिल कर सके। जब अगला महायुद्ध आयगा, तो इराक़ सम्भवतः एक महत्वपूर्ण केन्द्र बनेगा।

अब हम अरब राष्ट्रों पर सरसरी नजर डाल चुके हैं। तुमने देखा होगा कि महायुद्ध के बाद ये सब हिन्दुस्तान और पूर्व के दूसरे देशों की तरह राष्ट्रीयता की लहरों से जोरों के साथ हिल उठे थे। मानों बिजली की एक लहर इन सब में एक-साथ दौड़ गई हो। दूसरी उल्लेखनीय बात है सबका एक ही तरह के उपाय काम में लाना। इन में से कई देशों में बग़ावतें और हिंसात्मक विद्रोह हुए, लेकिन वे असहयोग और बहिष्कार की नीति की तरफ ही ज्यादा झुकते गये। इसमें शक नहीं कि मुक़ा-बिला करने के इस उपाय का रिवाज पहलेपहल १९२० में हिन्दुस्तान ने ही डाला था, जबिक काँग्रेस ने बापू का नेतृत्व प्रहण किया। मेरा यह मतलब नहीं कि ये दूसरे देश बापू की उसके पक्ष में दी हुई मुख्य दलीलों को भी मानते थे। लेकिन फिर भी असहयोग और कौन्सिलों के बहिष्कार का खयाल हिन्दुस्तान से ही पूर्व के दूसरे देशों में फैला है, और यह उपाय आजादी की लड़ाई में घर कर गया है और उसपर अक्सर अमल होता है।

साम्प्राज्यवादी नियन्त्रण असल में लाते वक्त इंग्लंण्ड और फ़ान्स किस तरह परस्पर जुदा-जुदा उपायों को काम में लाते हैं, यह जानना बड़ा दिलचस्प है और इसपर मैं तुम्हारा ध्यान खींचना चाहता हूँ। इंग्लंण्ड अपने सभी मातहत मुल्कों में जागीरदारों, जमींदारों और सबसे अनुदार और पिछडे हुए वर्गों से मेल करने की कोशिश करता है। यह बात हिन्दुस्तान में, मिस्र में और दूसरी जगहों में देखी गई है। वह अपने मातहत देशों में डगमगाती हुई राजगिंद्यों पैदा कर देता है, उनपर प्रगति-विरोधी शासकों को बिठा देता है, और अच्छी तरह जानता है कि वे उसका समर्थन करेंगे। उसने मिस्र में फुआद, इराक में फ़ैजल, ट्रान्स-जोर्डन में अब्दुल्ला को गद्दी पर बिठाया, और हेजाज में भी हुसैन को गद्दी पर बैठाने की कोशिश की। दूसरी तरफ़ फ्रांस चूँकि खुद एक नमूनेदार मध्यमवर्गीय देश है, इसलिए वह अपने मातहत देशों के कुछ मध्यमवर्गीय भागों, उठते हुए व्यापारी वर्गों, द्वारा समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करता है। मसलन, सीरिया में उसने ईसाई मध्यमवर्गों का समर्थन प्राप्त करना चाहा था। इंग्लैण्ड और फ़ान्स दोनों ही अपने सब मातहत देशों में अपना विरोध करनेवाली राष्ट्रीयता को कमजोर करने के लिए उसे टुकडे-टुकडे करने, फूट डालने, अल्पसंख्यक, जातीय और मजहबी सवालों को पैदा करने की नीति का सहारा लेते हैं। लेकिन सारे पूर्वी देशों में राष्ट्रीयता इन सब भेद-भावों को धीरे-धीरे पार कर रही है, और इस कार्य में वह 'मध्य-पूर्व' के अरब देशों में ही शायद सबसे ज्यादा कामयाब हुई है, जहाँ कि मजहबी फिरक़े अब राष्ट्रीयता के आदर्श के सामने कमजोर पड़ते जा रहे हैं।

मैंने ऊपर तुम्हें बताया है कि इराक्ष में ब्रिटिश आर० ए० एफ० (रायल एयर फ़ोर्स) से किस तरह काम लिया गया। पिछले दस-बारह साल से ब्रिटिश सरकार की यह निश्चित नीति हो गई है कि वह अपने नाम के आजाद पर असल में आधे-मातहत देशों में जिसे 'पुलिस-कार्य' कहा जाता है, वह करने के लिए हवाईजहाजों का इस्तेमाल करने लगी है। यह ख़ासकर वहीं किया जाता है जहाँ किसी हद तक स्वायत्त शासन विया जाता है, और शासक-मण्डल ज्यादातर उसी देश का होता है। इन देशों में अब क़ब्जा जमानेवाली सेनायें नहीं रक्खी जातीं, या उन्हें बहुत कम कर विया गया है। इसके कई फ़ायदे है। बहुत-सा रुपया बच जाता है, और उस देश पर फ़ौजी क़ब्जा जाहिरा कम विखाई देता है। साथ ही हवाईजहाजों और बमों के द्वारा स्थित पर उनका पूरा क़ाबू रहता है। इस तरह मातहत इलाक़ों में हवाई जहाजों से बम-वर्षा का उपयोग बहुत बढ़ गया है, और दूसरी ताक़तों की बनिस्बत शायव अंग्रेज ही इस उपाय को ज्यादा काम में लाते हैं। मैंने इराक़ का हाल तो बता ही दिया। यही कहानी हिन्दुस्तान की उत्तर-पश्चिमी सरहद के बारे में भी दोहराई जा सकती है, जहाँ कि हवाई बम-वर्षा अक्सर होनेवाली बात होगई है।

मुमिकन है, फ़ौज भेजने के पुराने तरीक़े की बिनस्बत यह तरीक़ा ज्यादा सस्ता और ज्यादा कारगर हो। लेकिन यह बहुत ही बेरहम और भयंकर तरीक़ा है। असल में पूरे-पूरे गाँवों पर बम बरसाना, ख़ासकर देर से फूटनेवाले बम बरसाना और गुनहगारों और बेगुनाहों को एक-साथ मार डालने से ज्यादा घृणित और जंगली काम की कल्पना करना भी मुश्किल है। इस तरीक़े से दूसरे देश पर हमला करना भी बड़ा आसान हो जाता है। इसलिए इसके ख़िलाफ़ खूब चीख़-पुकार उठी

है, और जिनेवा में राष्ट्र-संघ में निरस्त्र जनता पर हवाई हमला करने के ख़िलाफ़ बड़े-बड़े भाषण विये जाते हैं। पिछले साल (जुलाई १९३२ में) राष्ट्र-संघ की या राष्ट्र-संघ की निःशस्त्रीकरण कान्फ़्रेन्स की मीटिंग में अंग्रेज प्रतिनिधि सर जान साइमन भी इस आम मुखालिफ़त में शामिल होगये थे, और उन्होंने कहा था कि यह 'बिलकुल पूरी तरह से' बन्द कर दिया जाना चाहिए। लेकिन ताज्जुब है कि जो प्रस्ताव पास हुआ उसमें 'देशी गाँवों' पर बम बरसाने की छूट करदी गई!

सिर्फ़ एक हफ़्ता पहले (२९ मई १९३३ को) जिनेवा में निःशस्त्रीकरण कान्फ्रेन्स में इस मामले पर फिर बहस हुई, और रूटर के एक तार में लिखा है कि "जब अंग्रेजों ने तजवीज की कि मातहत देशों में सिर्फ़ पुलिस-कार्य के लिए ही हवाई-जहाज का इस्तेमाल किया जाय, …….तो इस पर बड़ी भारी मुखालफ़त हुई।" मालूम होता है कि दूसरे सब देशों ने, जिनमें यूनाइटेड स्टेट्स भी शामिल है, हवाई बम-वर्षा को बिलकुल बन्द कर देने पर जोर दिया। लेकिन ब्रिटिश सरकार मानने से इन्कार कर देती है और इस मामले पर निःशस्त्रीकरण कान्फ़्रेन्स के टूट जाने की नौबत लाने को भी तैयार है। इस बात पर ब्रिटेन सारी दुनिया के ख़िलाफ़ है। लेकिन इसमें शक नहीं कि किसी-न-किसी दूसरी साम्प्राज्यवादी शक्ति का गुप्त समर्थन उसे प्राप्त है।

#### : 200 :

### अफ़ग़ानिस्तान और एशिया के कुछ अन्य देश

८ जून, १९३३

इराक के पूर्व में ईरान या फ़ारस हं, और ईरान के पूर्व में अफ़ग़ानिस्तान है। ईरान और अफ़ग़ानिस्तान वोनों ही हिन्दुस्तान के पड़ोसी हं, क्योंकि ईरानी सरहद हिन्दुस्तान से बलोचिस्तान में कईसौ मील तक मिली हुई है, और अफ़ग़ानिस्तान और हिंदुस्तान की सरहद भी बलोचिस्तान की बिलकुल पश्चिमी नोक से हिन्दुकुश के उत्तरी पर्वत तक, जहांतक कि हिन्दुस्तान अपने बर्फ़ से ढके हुए मस्तक को मध्य-एशिया की छाती पर रक्खे हुए है और सोवियट के मुक्कों की तरफ झाँक रहा है, क़रीब एक हजार मील तक साथ-साथ चली गई है। ये तीनों देश पड़ोसी ही नहीं है। बिल्क इनकी नस्ल भी एक ही हैं, क्योंकि इन सब में प्राचीन आयं नस्ल की ही प्रधानता है। और संस्कृति की दृष्टि से भी, जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ, पिछले जमाने में इन सबमें एकसी बातें थीं। अभी हालतक उत्तरी हिन्दुस्तान में आलिमों की जबान फ़ारसी ही थी, और

अब भी वह स्नासकर मुसलमानों में लोकप्रिय है। अफ़ग़ानिस्तान में आज भी फ़ारसी ही सरकारी भाषा है, हालाँकि अफ़ग़ानिस्तान की आम जबान पश्तो है।

ईरान के बारे में अपने पिछले खतों में जितना लिख चुका है उससे ज्यादा लिखना नहीं चाहता । लेकिन अफ़ग़ानिस्तान में हाल में जो घटनायें हुई हैं उनका कुछ जिक करना जरूरी है। अफुग़ानिस्तान का इतिहास तो हिन्दुस्तान के इतिहास का क़रीब-क़रीब एक हिस्सा ही है। असल में बहुत असें तक अफ़ग़ानिस्तान हिन्दुस्तान का ही एक भाग था। अलहवा होने के बाद, और खासकर पिछले सौ-सवासौ साल से, वह रूस और इंग्लैण्ड इन दो बड़े साम्प्राज्यों के बीच एक मध्यवर्ती राज्य बन गया है। रूसी साम्प्राज्य मिट चुका है, और उसकी जगह सोवियट यूनियन क़ायम होगया है, लेकिन अफ़ग़ानिस्तान अब भी उसी तरह मध्यवर्ती स्थिति में है, जहाँ कि अंग्रेज और रूसी बोनों प्रधानता हासिल करने के लिए साजिश करते रहते हैं। उन्नीसवीं सदी में इन साजिशों ने बढ़कर इंग्लैण्ड और अफ्ग़ानिस्तान के बीच जंग की सुरत इस्तियार कर-ली थी, जिसमें अंग्रेजों को कई बार नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन आख़िरकार इंग्लैण्ड की प्रधानता क़ायम होगई। अफग़ानी राजघराने के कई आदमी अब भी नज़रबन्द की तरह उत्तर हिन्दुस्तान में जगह-जगह रक्खे हुए हैं, और हमें इस बात की याद दिलाते हैं कि किस तरह इंग्लैण्ड अफ़ग़ानिस्तान में दस्तंदाजी किया करता था। ऐसे अमीर जो अंग्रेजों के दोस्त थे, हुकुमत करने लगे और अफ्ज़ानिस्तान की पर-राष्ट्रीय नीति निश्चित रूप से अंग्रेजों के दबाव में होगई। लेकिन ये अमीर कितना भी दोस्ताना बर्ताव रखते हों तो भी उनपर पूरा यक़ीन नहीं किया जा सकता था, और हर साल अंग्रेज उन्हें ख़ुश करने और अपने अधीन बनाये रखने के लिए बहुत-सा रुपया दिया करते थे। अमीर अब्दर्रहमान इसी क्रिस्म का आदमी था। इसकी लम्बी हकमत १९०१ में खुत्म हुई। उसके बाद हबीबुल्ला अमीर हुआ, और वह भी अंग्रेजों से अच्छे ताल्लकात रखता था।

अफ्ग़ानिस्तान जो अंग्रेजों का मृहताज बन गया, उसकी एक वजह थी उसकी स्थित । नक़ों से तुम देख सकोगी कि बलोचिस्तान के बीच में आने से उसका समृद्र से ताल्लुक टूट गया है । कोई ऐसा मकान हो जिसमें आम सड़क पर पहुंचने के लिए किसी दूसरे की जमीन में से गुजरे बिना रास्ता न हो, तो वह कितनी तकलीफ़देह हालत होगी? ऐसी ही हालत अफ्ग़ानिस्तान की है । बाहरी दुनिया तक पहुंचने का उसका सबसे आसान रास्ता हिन्दुस्तान में से था। उन दिनों हिन्दुस्तान के उत्तर में रूसी इलाक़ में आमद-रफ़्त के कोई अच्छे साधन न थे। मेरा ख़याल है कि हाल में सोवियट सरकार ने रेल बनाकर और हवाई जहाज और मोटर-सरविसों को प्रोस्सा-

हित करके दोनों तरह से इन साधनों को उन्नत कर लिया है। इस तरह जब हिन्दुस्तान ही अफ़ग़ानिस्तान के लिए दुनिया पर निगांह डालने की सिर्फ़ एक बाहरी खिड़की थी, तो ब्रिटिश सरकार कई तरीक़ों से दबाव डालकर इसका फ़ायदा उठा सकती थी। समुद्र तक पहुँचने की अफ़ग़ानिस्तान की यह दिक्क़त अब भी उस देश के सामने एक बड़ा सवाल है।

१९१९ के शुरू में अफग़ानी राज-दरबार के अन्दरूनी झगडे और षड्यंत्र बाहर जाहिर होगये, और राजमहल में एक के बाद एक दो ऋान्तियां जल्दी-जल्दी होगईं। में ठीक नहीं जानता कि परदे की ओट में क्या-क्या घटनायें हुई, या इनके लिए कौन जिम्मेदार था। किसी ने पहले अमीर हबीबुल्ला का क़त्ल कर दिया, और उसके बाद उसका भाई नसरुल्ला अमीर हुआ। लेकिन बहुत जल्द ही नसरुल्ला हटा दिया गया और अमानुल्ला, जो कि हबीबुल्ला के छोटे लडकों में से एक था, अमीर बन गया। उसने इसके बाद ही मई १९१९ में हिन्दुस्तान पर चढ़ाई कर दी। इसके लिए उस बक्त तात्कालिक कारण क्या था, या किसने पहले झगडा शुरू किया, यह मुझे मालुम नहीं है। शायद अमानुल्ला को यह बुरा लगा कि वह किसी तरह भी अंग्रेजों के मात-हत रहे। वह अपने देश की पूरी आजादी क़ायम करना चाहता था। शायद उसने यह भी समझा कि इसके लिए मौक़ा भी अच्छा है। तुम्हें याद होगा कि उन्हीं दिनों पंजाब में फ़ौजी क़ानून जारी था, हिन्दुस्तान में आम बेचैनी थी और ख़िलाफत के सवाल पर मुसलमानों में आन्दोलन बढ़ रहा था। कारण और प्रलोभन कुछ भी रहे हों, अफग़ानियों की अंग्रेजों से लड़ाई होगई। लेकिन यह लड़ाई बहुत थोडे अर्से तक चली, और बहुत कम हुई। फ़ौजी ताक़त में तो हिन्दुस्तान के अंग्रेज अमानुल्ला से बहुत ज्यादा मजबूत थे, लेकिन उनकी तबीयत लड़ाई की नहीं थी, और कुछ घटनायें होने पर ही उन्होंने अफ़्ग़ानिस्तान से सुलह करली। नतीजा यह हुआ कि अफ़्ग़ानिस्तान पूरी तरह से आजाद मुल्क तस्लीम कर लिया गया, और विदेशों से अपने ताल्लुक्कात क्रायम करने में उसे पूरी आजाबी मिल गई। इस तरह अमानुल्ला ने अपना मक्रसद हासिल कर लिया, और योरप और एशिया में उसकी इज्जत बहुत बढ़ गई। लाजिमी तौर पर अंग्रेज उसे अच्छा नहीं समझते थे।

अपने देश में एक नई नीति जारी करने के कारण तो अमानुल्ला की तरफ़ लोगों का और भी ज्यादा ध्यान जाने लगा। यह नीति थी पिश्चमी ढंग के सुधार बड़ी तेजी से करना, जिसे अफ़ग़ानिस्तान का पिश्चमीकरण कहते हैं। इस काम में उसकी पत्नी बेगम सुरैया ने उसे बड़ी मदद दी। उसकी कुछ तालीम योरप में हुई थी, और स्त्रियों का बुरक़े में बन्द रहना उसे बड़ा खटकता था। इस तरह एक बहुत ही पिछड़े हुए देश को थोडे-से वक्त में तब्दील कर देने, अफ़ग़ानों को पुराने रास्ते से धक्का मारकर और खदेड़कर नये रास्ते पर चलाने का आदर्चजनक कार्य शुरू होगया। स्पष्टतः अमानुल्ला का आदर्श कमालपाशा ही था, और उसने कई बातों में—अफ़ग़ानों को कोट, पेण्ट और यूरोपियन हैट पहनाने और दाढ़ी साफ़ करवाने तक में—उसकी नक़ल करने की कोशिश की। लेकिन अमानुल्ला में मुस्तफ़ा कमाल की-सी दृढ़ता और योग्यता न थी। कमालपाशा ने अपने बडे-बडे सुधार करने से पहले अपने देश में और बाहर के देशों में अपनी ताक़त बिलकुल महफूज और मजबूत करली थी। उसके साथ एक जोरदार और अच्छी फ़ौज थी, और अपनी जनता में उसकी जबरदस्त इज्जत थी। अमानुल्ला इन सब बातों का ख़याल न करके आगे बढ़ गया। उसका काम ज्यादा मुश्कल भी था, क्योंकि तुकों की बनिस्बत अफ़ग़ानी लोग ज्यादा पिछडे हुए थे।

लेकिन घटना हो जाने के बाद तो समझदारी आना आसान होता ही है। अमानुल्ला के उन शुरू के वर्षों में, वह सब बातों में कामयाब ही होता नजर आता था। उसने कई अफ्गान लड़के और लड़िकयों को तालीम हासिल करने के लिए योरप भिजवाया। अपने शासन में उसने कई सुधार शुरू किये और उसने अपनी अन्तर्राष्ट्रीय स्थित अपने पड़ोसियों और तुर्की के साथ सुलह करके मजबूत करली। सोवियट रूस ने चीन से तुर्की तक सारे पूर्वी देशों के साथ उदार और दोस्ताना नीति जान-बूझकर इस्तियार कर रक्खी थी, और इस सोवियट वोस्ती और मदद की वजह से विदेशी दबाव से तुर्की और ईरान के छूटने में बड़ी मदद मिली थी। और जिस आसानी से अमानुल्ला ने १९१९ में इंग्लैण्ड के साथ अपने छोटे-से जंग में अपना मक़सद हासिल कर लिया था, उसमें भी यही एक महत्वपूर्ण कारण रहा होगा। बाद के वर्षों में सोवियट रूस, तुर्की, ईरान और अफ़गानिस्तान इन चार शक्तियों में बहुत-सी सन्धियां और सुलहनामे हुए। इन सबमें, या किसी तीन में, एकसाथ कोई सन्धि नहीं हुई। हर शक्ति ने दूसरी तीन शक्तियों से अपनी-अपनी जुदा, लेकिन क़रीब-क़रीब एक-सी, सन्धि की। इस तरह 'मध्य-पूर्व' में सन्धियों का एक जाल-सा खड़ा होगया, जिसने इन सब देशों को मजबूत कर दिया। में नीचे इन सन्धियों की सिर्फ़ तारीख़वार फ़ेहरिस्त दे देता हूं:—

| तुर्क-अफ़ग़ान सन्धि | १९ फ़रवरी १९२१  |
|---------------------|-----------------|
| सोवियट-तुर्की "     | १७ विसम्बर १९२५ |
| तुर्की-ईरानी "      | २२ अप्रैल १९२६  |
| सोवियट-अफ़्ग़ान "   | ३१ अगस्त १९२६   |
| सोवियट-ईरानी "      | १ अक्तूबर १९२७  |
| र्दराती-अफगानी "    | २८ नवम्बर १९२७  |

ये सिन्धयाँ सोवियट राजनीतिज्ञों की कामयाबी का सबूत थीं, और इनसे 'मध्य-पूर्व' में अंग्रेजों के प्रभाव को गहरा धक्का लगा। यह कहने की तो ज्ञरूरत ही नहीं कि ब्रिटिश सरकार ने इन्हें बहुत नापसन्व किया, और खासकर अमानुल्ला के सोवियट रूस की तरफ़ वोस्ती और झुकाव को तो उसने बहुत ज्यावा नापसन्व किया।

१९२८ के शुरू में अमानुल्ला और रानी सुरैया योरप का एक बड़ा बौरा करने के लिए अफ़ग़ानिस्तान से रवाना हुए। वे योरप की कई राजधानियों में—-रोम, पेरिस, लन्दन, मास्को—- गये, और सब जगह उनका बड़ा स्वागत हुआ। ये सभी देश व्यापार और राजनैतिक उद्देश्यों के लिए अमानुल्ला की सद्भावना प्राप्त करने को उत्सुक थे। उसे क़ीमती तोहफ़े भी भेंट किये गये। लेकिन उसने बड़ी राजनैतिक होशियारी से काम लिया, और किसीसे कोई लास वादा नहीं किया। लौटते वक़्त वह नुर्की और ईरान भी होता आया।

उसके लम्बे दौरे की तरफ़ बहुत लोगों का ध्यान गया । इससे अमान्त्ला की डज्जत बढ गई, और इससे दुनिया में अफ़गानिस्तान का महत्व भी बहुत बढ़ गया। लेकिन ख़ुद अफ़ग़ानिस्तान के अन्दर हाल अच्छा न था । एक ऐसे समय, जब कि पुराने तौर-तरीक़े और जिन्दगी को पलट देनेवाली बडी-बडी तब्दीलियाँ हो रही थीं, उसके बीच में अपने देश को छोड़ जाने में अमानुल्ला ने बड़ी भारी जोखिम उठाई थी। मुस्तफ़ा कमाल ने यह जोखिम कभी नहीं उठाई। अमानुल्ला की लम्बी ग्रैरहाजरी में सारे प्रगति-विरोधी लोग और शक्तियाँ, जो उसके ख़िलाफ़ थीं, धीरे-धीरे सामने आगईं। हर तरह की साजिश की गई और उसको बदनाम करने के लिए हर तरह की अफ़वाहें फैलाई गई। इस अमानुल्ला-विरोधी प्रचार के लिए, न जाने किस तरफ़ से, रुपये की बाढ़-सी आगई। मालूम होता है कि बहुत-से मुल्ला लोगों को इस काम के लिए रुपया दिया गया था और वे सारे देश में अमानुल्ला को काफ़िर, दीन का दृश्मन, घोषित करते फिरते थे। रानी सूरैया की अजीब-अजीब तस्वीरें, जिनमें वह युरोपियन ढंग की रात की पोशाक या और कोई लापरवाही में पहनी हुई पोशाक में नजर आती थी, हजारों की तादाद में देहातों में बांटी गई थीं--यह दिखाने के लिए कि वह किस अनुचित प्रकार के कपडे पहनती है। इस क्यापक और खर्चीले प्रचार का करनेवाला कौन था ? अफ़ग़ानियों के पास तो न इतना रुपया था, और न इतनी तालीम थी। उनपर इसका लूब असर हो सकता था। मध्य-पूर्व और योरप में यह आम तौर पर माना जाता था और कहा जाता था कि इस प्रचार में ब्रिटिश खुफ़िया महकमे का हाथ था। ऐसी बातों का साबित होना मुक्किल होता है, और इस काम से अंग्रेजों का ताल्लक बताने के लिए कोई खास सबत नहीं मिलता. बालांकि गर करा गया है कि अफ़ग़ान बाग़ियों के पास अंग्रेजी रायफ़लें थीं। लेकिन यह तो काफ़ी जाहिर था कि अमानुल्ला को अफ़ग़ानिस्तान में कमजोर कर देने में इंग्लैण्ड की दिलचस्पी थी।

जिस वक्त अक्षप्रानिस्तान में अमानुल्ला की जडें उखाडी जारही थीं, उस वक्त वह योरप की राजधानियों में शानदार स्वागतों का आनन्द ले रहा था। वह अपने सुधारों के प्रति नया उत्साह लेकर नये विचारों से भरा हुआ और कमालपाशा से, जिससे वह अंगोरा में मिला था, और भी ज्यादा प्रभावित होकर अपने देश को लौटा। वह इन सुधारों को और भी आगे बढ़ाने के लिए फ़ौरन जुट पड़ा। उसने सरदारों के खिताबात बन्द कर दिये, और मजहबी मुखियों के इख्तियारात भी कम करने की कोशिश की। उसने शासन चलाने के लिए मंत्रियों की एक कौंसिल बनाने की भी कोशिश की, और इस तरह से अपनी स्वेच्छातन्त्री शक्तियों को भी कम कर लिया। स्त्रियों की आजादी का काम भी धीरे-धीरे आगे बढ़ाया गया।

अचानक दबी हुई आग भड़क उठी, और १९२८ के स्तत्म होने के कुछ पहले बगावत चमकने लगी। एक मामूली भिश्ती बच्चान्य मक्का के नेतृत्व में विद्रोह फैला और १९२९ में वह कामयाब होगया। अमानुत्ला और उसकी बेगम भाग गये, और भिश्ती अमीर बन गया। पाँच महीने तक बच्चा-ए-सक्का काबुल में हुकूमत करता रहा; बाव में वह अमानुत्ला के एक सेनापित नादिरखां द्वारा हटा विया गया। नाविरखां ने खुव अपनी तरकीब से काम लिया, और जब वह कामयाब होगया तो नाविरशाह के नाम से खुव ही शासक बन बैठा। पिछले साढ़े तीन साल से नाविरशाह ही अफ़ग़ानिस्तान का बादशाह है, लेकिन इस दिमयान और झगड़े बराबर बने ही रहे, और अब भी बने हैं। जाहिर है कि वह अमानुत्ला की बनिस्बत इंग्लैण्ड से ज्यादा बोस्ताना ताल्लुक रखता है।

अफ़ग़ानिस्तान में अब भी अमनो-अमान नहीं है, और साजिश की अफ़वाहें अक्सर आती ही रहती हैं। इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है, क्योंकि दो ताक़तवर विरोधियों के बीच में मध्यवर्ती राज्य होने की सजा तो उस देश को भुगतनी ही चाहिए। इस वक्त अमानुल्ला और भूतपूर्व रानी सुरैया रोम में रह रहे हैं। बुनिया में भागे हुए राज-वंशों की भरमार होती जा रही है।

आज सुबह के अख़बार की एक ख़बर से जाहिर होता है कि अफ़ग़ानिस्तान में शान्ति नहीं है। वो दिन पहले, ६ जून १९३३ को, बीलन के अफ़ग़ान राजदूत को, एक अफ़ग़ान विद्यार्थी ने 'आजादी की ख़ातिर' का नारा लगाकर गोली से मार दिया। यह मंत्री नादिरशाह का भाई था।

मैंने अफ़ग़ानिस्तान का और पश्चिमी और दक्षिणी एशिया का भी पूरा बयान

कर दिया है। अब में एशिया के दक्षिण-पूर्वी कोने की हाल की कुछ घटनाओं का थोड़ा हाल बयान करूँगा और फिर इस खत को खत्म कर दूँगा। इस हिस्से की बाबत में तुम्हें ज्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे ख़ुद भी बहुत कम मालूम है।

बरमा के पूर्व में स्याम है, जो दुनिया के इस हिस्से में सिर्फ़ एक ही देश है जो अपनी आजादी को क़ायम रख सका है। वह एक तरफ़ बिटिश बरमा और दूसरी तरफ़ फ़ेड़-च-इंडोचायना के बीच में जकड़ा हुआ है। इस देश में पुराने भारतीय स्मारक- चिन्हों की भरमार है, और उसकी परम्पराओं और संस्कृति और रीति-रिवाजों पर आज भी हिन्दुस्तान का असर विखाई देता है। हाल तक वहाँ राजा का मनमाना शासन था, और समाज ज्यादातर सामन्तशाही की हालत में था। हाँ, साथ-ही-साथ छोटा-सा मध्यमवर्ग भी बढ़ रहा था। मेरे ख़याल से राजाओं का ख़िताब अक्सर राम होता था, जिस शब्द से कि हमें फिर हिन्दुस्तान की याद आने लगती है। इस तरह उनमें राम प्रथम, राम द्वितीय इत्यादि राजा हुए थे। महायुद्ध के जमाने में स्याम मित्र-दल के साथ होगया, जबिक मित्र-दल की जीत साफ़ जाहिर होने लगी थी, और बाद में वह राष्ट-संघ का भी सदस्य बन गया।

जुन १९३२ में बैंकोक के, जोकि स्याम की राजधानी है, राजमहल में एक कान्ति हुई, और बताया गया कि कुछ नौजवान स्यामी अफसरों और दूसरे लोगों ने, जोकि एक शासन-विधान की माँग करते थे, राजा और उसके परिवार और मुख्य मन्त्रियों को गिरफ्तार कर लिया है। राजा ने किसी तरह के एक शासन-विधान को, जिसमें उसके अस्तियारात महदूद कर दिये गये थे, मान लिया और एक पीपल्स असे-म्बली यानी जनता की कौंसिल क़ायम होगई। मुझे ठीक-ठीक मालुम नहीं है कि क्या-क्या बातें हुई, लेकिन मालूम होता है कि जिस तरह नौजवान तुकों और सुलतान अब्दलहमीद के मामले में अचानक फ़ौजी कार्रवाई की गई थी, इसी तरह की कोई अचानक फ़ौजी कार्रवाई अमल में आई होगी। बेशक इस फ़ौजी कार्रवाई के पीछे जनता की द्रदेशा छिपी हुई थी। फिर भी यह क्रान्ति जनता की आम उयल-पुथल नहीं मालूम हुई । राजा के जल्दी मान जाने से संकट-काल खत्म होगया। मालूम होता हैं कि राजा ने इस तब्दीली की मंजूरी दिल से नहीं दी थी। अप्रैल १९३३ में उसी राजा प्रजाधिपक ने इस कारण से अचानक एसेम्बली तोड़ दी कि उसके कुछ सदस्य साम्यवाद की हिमायत कर रहे हैं। इतनी दूर से अधिक समाचार के अभाव में इस बाबत कोई भी फ़ैसला करना मुक्किल है। फिर भी, मालूम होता है कि राजा सिर्फ़ किसी बहाने की तलाश में था, जिससे वह एसेम्बली को ख़त्म करदे और अपनी स्वेच्छाचारी शक्ति को फिर प्रहण कर ले। शायद उसे ऐसी हर बात जो उसके अख्ति-

यारात को महदूद करे, साम्यवाद से भरी हुई ही विखाई देती हो। यह भी बिलकुल मुमिकिन है कि स्याम में किसी हद तक साम्यवाद फैल गया हो, जैसा कि वह चीन के कुछ हिस्सों में काफ़ी मजबूत है। लेकिन ज्यादा मुमिकिन बात यह है कि स्याम में साम्यवादी रंग लिये हुए मध्यवर्गीय राष्ट्रीयता पैदा होगई हो, और वहाँकी पुरानी सामन्ती समाज-व्यवस्था पर हमला कर रही हो। सबसे ताजी खबर यह है कि एक और 'शान्तिपूर्ण क्रान्ति' होगई है, और फ़ौजी अफ़सरों के अगुआ-दल ने फिर जोर पकड़ लिया है, और एसेम्बली को फिर से क़ायम करने का आग्रह किया है।

स्याम के पूर्व फ्रेंडच्च इण्डो-चायना में भी राष्ट्रीयता फैली है, और उसकी ताक़त बढ़ती जा रही है। राष्ट्रवादी आन्दोलन को दबाने के लिए फ्रेंडच्च सरकार ने भी कई षड्यन्त्र के मुक़दमे चलाये हें और बहुत-से लोगों को लम्बी-लम्बी सजायें दी हैं। मार्च १९३३ में जिनेवा की एक निःशस्त्रीकरण कान्फरेंस में फ्रेंडच्च प्रतिनिधि मो० सारौत ने एक बड़े भेद की बात कही थी। यह प्रतिनिधि ख़ुद फ्रेंडच्च इण्डो-चायना का गवर्नर रह चुका था। उसने जिक्र किया कि "मातहत देशों में राष्ट्रीयता बढ़ रही है, और उनपर हुकूमत करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है।" उसने फ्रेंडच्च इण्डो-चायना की मिसाल दी कि जब वह वहाँका गवर्नर था तो व्यवस्था क़ायम रखने के लिए सिर्फ १,५०० आदमी थे, लेकिन अब वहाँ १०,००० आदमियों की जरूरत होती है।

अस्तीर में डच ईस्ट-इंडीज के अन्तर्गत जावा का भी जिक कर देना मुनासिब होगा, जोिक अपनी शकर और रबर के लिए मशहूर है, और साथ ही कारस्त्रानेदारों के खेतों पर काम करनेवाले लोगों का बुरी तरह स्तृन चूसने के लिए भी मशहूर है। राष्ट्रीयता की बढ़ती के साथ, हिन्दुस्तान की तरह, थोड़ा-सा राजनैतिक सुधार और और बहुत-सा दमन भी आया। १९२७ में डच सत्ता के खिलाफ़ बगावत होगई थी जो काफ़ी बेरहमी के साथ दबा दी गई थी। डच सरकार उसे साम्यवादी बगावत बताती थी, हालांकि उसके सारे बयान से वह साम्यवादी की बिनस्बत क्रौमी ही ज्यादा मालूम होती थी। इसमें शक नहीं कि पूर्व के तमाम मुन्कों में साम्यवाद भी बढ़ रहा है; लेकिन गिनती के ख़याल से अब भी वह महत्व-शून्य है। उसकी ताक़त इस बात में है कि उसकी तरफ़ लायक़ कुरबानी करनेवाले और तेज स्वभाव के नौजवान स्त्री और पुरुष खिंचते हैं।

कुछ महीने पहले जावा के नजदीक़ के समुद्री हिस्से में एक अजीब घटना हुई। एक डच जंगी जहाज के नाविकों ने वेतन-कटौती के विरोध में जहाज पर अपना क़ब्ज़ा जमा लिया और उसे लेकर चल दिये। उन्होंने किसी चीज का नुक़सान नहीं किया, और यह भी साफ़ जाहिर कर दिया कि वे सिर्फ़ अपने वेतनों की बाबत विरोध कर रहे हैं। वह एक तरह की उग्र हड़ताल थी। इसपर डच हवाई जहाजों ने इस जंगी जहाज पर बम बरसाये, कई नाधिकों को मार दिया, और इस तरह उस पर कब्जा पा लिया।

अब हम एशिया को छोड़ देते हैं, जहाँ कि राष्ट्रीयता और साम्प्राज्यवाद के बीच लगातार संघर्ष के बाद संघर्ष होते ही जाते हैं, और योरप पर आते हैं, क्योंकि योरप भी हमारा ध्यान खींच रहा है। हमने महायुद्ध के बाद के योरप पर विचार नहीं किया है, और तुम्हें याद रखना चाहिए कि अब भी योरप की परिस्थितियों में ही संसार की परिस्थितियों की चाबी है। इसलिए हमारे अगले कुछ खत योरप के बारे में ही होंगे।

एशिया के दो हिस्सों, दो बडे-बडे हिस्सों, पर ग़ौर करना अभी बाक़ी है—— एक तो चीन का प्रदेश, और दूसरा उत्तर में सोवियट प्रदेश। कुछ समय बाद हम उन-पर फिर पहुँचेंगे।

### : १७१ :

# वह क्रान्ति जो होते-होते रह गई

१३ जून, १९३३

जी० के० चेस्टरटन ने, जो कि आजकल अंग्रेजी के एक मशहूर लेखक हैं, कहीं लिखा है कि इंग्लैंड में उन्नीसवीं सदी की सबसे बडी घटना वह कान्ति है जो कि नहीं हुई या होते-होते रह गई। तुम्हें याद होगा कि उन्नीसवीं सदी में कई मौकों पर इंग्लैंण्ड कान्ति के किनारे तक आगया था, यानी ऐसी सामाजिक कान्ति होने ही वाली थी जिसे निचले वर्ग के लोग और श्रमिक मिलकर करते। लेकिन हर बार आखरी वक्त पर शासकवर्ग झुक जाते थे, पालंमेण्टरी ढाँचे के ही अन्दर वोट का अधिकार बढ़ाकर ऊपरी तौर पर कुछ हिस्सा बाँट देते थे, और बाहर की साम्प्राज्यवादी लूट के लाभों में से भी थोड़ा हिस्सा दे देते थे, और इस तरह आनेवाली कान्ति को दबा रखते थे। वे ऐसा इसलिए कर सके कि बाहर उनका साम्प्राज्य बढ़ रहा था, और उससे उन्हें धन मिल रहा था। इसलिए इंग्लैण्ड में कान्ति नहीं हुई, लेकिन उसका साया अक्सर देश पर छा जाता था, और कान्ति के भय से घटनाओं पर असर पड़ता था। इस तरह वह बात, जो असल में हुई नहीं, पिछली सदी की सबसे बडी घटना कही जाती है।

इसी तरह, शायव, यह कहा जा सकता है कि पश्चिमी योरप में महायुद्ध के

बाद सबसे बडी घटना वह क्रान्ति थी जो कि नहीं हुई। जिन परिस्थितियों ने रूस में बोलशेविक कान्ति पैदा करदी, वे, चाहे कुछ कम अंश में ही सही, मध्य और पश्चिमी योरप में भी मौजद थीं। रूस और पश्चिम के औद्योगिक देशों--इंग्लैण्ड, जर्मनी, फ़ान्स वरौरा--में फ़र्क़ यह था कि रूस में मजबूत मध्यम-वर्गीय समाज नहीं था। असल में मार्क्स के उसुल के मृताबिक़ तो उम्मीद यही थी कि श्रमिकों की क्रान्ति पहले इन्हीं उन्नत औद्योगिक देशों में होगी, न कि पिछडे हए रूस में। लेकिन महायुद्ध ने जारशाही के पुराने सडे हुए ढाँचे को चकनाचुर कर दिया, और सिर्फ़ इसलिए कि वहाँ बीच में आजाने और पिश्चमी ढंग की पार्लमेण्ट द्वारा शासन पर नियंत्रण करने के लिए कोई मजबूत मध्यम-वर्ग नहीं था, मजदूरों के सोवियटों ने सत्ता पर कब्ज़ा जमा लिया। इसलिए यह एक क़ाफ़ी आश्चर्यजनक बात हुई कि रूस का पिछडापन ही, उसकी कमजोरी का कारण ही, उसके लिए उससे भी उन्नति देशों की बनिस्बत बडा क़दम उठाने का सबब बन गया। लेनिन के नेतृत्व में बोलशेविकों ने यह क़दम उठाया, लेकिन वे किसी धोखे में नहीं थे। वे जानते थे कि रूस पिछड़ा हुआ है और उसे आगे बढ़े हुए देशों के बराबर होने में वक्त लगेगा। उन्हें उम्मीद थी कि श्रमिकों का प्रजा-तंत्र क़ायम रखने की उनकी मिसाल से योरप के दूसरे मुल्कों के मजदूर भी अपनी-अपनी मौजुदा हुकुमतों के ख़िलाफ़ बग़ावत करने में उत्साहित होंगे। उन्होंने महसुस किया कि योरप में सार्वित्रिक सामाजिक कान्ति होने से ही उनके बचे रहने की उम्मीद है। वरना, बाक़ी पूँजीवादी दुनिया तो रूस की नई सोवियट सरकार को कुचल हो देगी।

इसी आशा और विश्वास से अपनी कान्ति के शुरू में उन्होंने संसार-भर के मजदूरों के नाम अपनी अपीलें निकालों। उन्होंने दूसरे देशों को जीतकर दबा लेने की योजनाओं की निन्दा की। उन्होंने कहा कि जारशाही रूस और इंग्लैण्ड व फ़ान्स के बीच जो गुप्त सिन्धयां हुई है उनके आधार पर वे अपना कोई दावा नहीं करेंगे। और साफ़ ज़ाहिर कर दिया कि कुस्तुनतुनिया तुकों के ही पास रहना चाहिए। उन्होंने पूर्वी देशों को और जारशाही साम्प्राज्य की कितनी ही पामाल क़ौमों को उदार से उदार शतें दीं। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वे दुनियाभर के मजदूरों के हिमायती बन गये, और उन्होंने हर जगह के मजदूरों को प्रेरणा को कि वे उनकी मिसाल पर अमल करें और साम्यवादी प्रजातंत्र क़ायम करलें। राष्ट्रीयता और रूस के राष्ट्र का उनके लिए इसके सिवा और कोई अर्थ न था कि दुनिया के उस हिस्से में ही इतिहास में पहली बार श्रमिकों की सरकार क़ायम हुई थी। जर्मन और मित्र-राष्ट्रों की सरकारों ने बोलशेविक अपीलों का दमन किया, लेकिन फिर भी वे कई लड़ाई के मोचों और कार-स्नानों के प्रदेशों में पहुँच ही गई। हर जगह उनका काफ़ी असर हुआ, और फ़ान्सीसी

फ़ौज में फूट होती दिखाई दी। जर्मन फ़ौजों और मजदूरों पर तो और भी ज्यादा असर हुआ। जर्मनी और आस्ट्रिया और हंगरी—इन हारे हुए मुल्कों में बलवे और बतावतें भी हुईं, और कई महीनों या साल-दो साल तक तो योरप में एक जबरदस्त सामाजिक फ़ान्ति का अन्देशा बना ही रहा। हारे हुए मुल्कों की बनिस्बत जीते हुए मित्र-राष्ट्रों की हालत कुछ अच्छी थी, क्योंकि कामयाबों के सबब से उनमें हारी हुई शक्तियों से वसूल करके अपना कुछ नुक़सान पूरा कर लेने की हिम्मत और उम्मीदें पैदा होगई थीं (जो कि बाद की घटनाओं से काफ़ी भूठी साबित हुईं)। लेकिन मित्र-राष्ट्रों में भी क्रान्ति का वातावरण था। असल में सारे योरप और एशिया का वातावरण असन्तोष से पूरी तरह भरा हुआ था, और सतह के नीचे क्रान्ति की आग सुलग और गड़गड़ा रही थी और अक्सर भभक उठना भी चाहती थी। लेकिन योरप और एशिया में असन्तोष के और जो वर्ग कान्ति करना चाहते थे उनके प्रकारों में भेद था। एशिया में असन्तोष के और जो वर्ग कान्ति करना चाहते थे उनके प्रकारों में भेद था। एशिया में पश्चिमी साम्प्राज्यवाद के खिलाफ़ उठनेवाली क़ौमी बग्रावतों में मध्यम वर्ग आग रहा; और योरप में अमिक वर्गों ने चाहा कि मौजूदा पूंजीवादी समाज-व्यवस्था को उलट दें और मध्यम-वर्गों से सत्ता छीन लें।

इन गड़गड़ाहटों और अन्देशों के होने पर भी, मध्य या पश्चिमी योरप में रूस की तरह की कोई क्रान्ति नहीं हुई। पुरानी समाज-व्यवस्था उसपर होनेवाले हमलों की बर्दाश्त कर लेने की ताक़त रखती थी, लेकिन वह इन हमलों से इतनी काफ़ी कमजोर होगई और डर गई कि उससे सोवियट रूस बच गया। अगर पीछे की तरफ़ से यह जबरदस्त मदद न मिली होती तो यह बिलकूल ममिकन था कि १९१९ या १९२० में साम्प्राज्यवादी शक्तियों के सामने सोवियट नष्ट होजाता । पर महायुद्ध के बाद धीरे-धीरे जैसे-जैसे साल गुजरते गये, स्थिति किसी हद तक शान्त होती गई । राजवादियों और सामन्त-जमींदारों यानी प्रगति-विरोधी रूढिवादियों और नरम साम्यवादी या सोशल डिमोक्रेट लोगों के बीच एक अजीब तरह का मेल होगया, और इन्होंने मिलकर क्रान्ति-कारी तत्त्वों को दबा दिया। असल में यह एक अजीब मेल था, क्योंकि सोशल डिमोकेंट कहा करते थे कि हम मार्क्सवाद और श्रमिकों की सरकार में विश्वास रखते हैं। इस तरह जाहिरा तो उनके आदर्श वही थे जो कि सोवियटों और कम्यूनिस्टों यानी साम्य-वादियों के थे। फिर भी ये सोशल डेमोक्रेट लोग पुंजीवादियों से भी ज्यादा कम्यूनिस्टों से डरते थे, और कम्यूनिस्टों को कुचलने के लिए पुंजीवादियों से मिल गये। या यह भी मुमिकन है कि वे पुंजीवादियों से इतना डरते थे कि उनके खिलाफ़ होने की हिम्मत नहीं कर सकते थे; उन्होंने शान्तिपूर्ण और पार्लमेण्टरी पद्धति से अपनी स्थिति मजबूत करने और यों अप्रत्यक्ष रूप से साम्यवाद ले आने की उम्मीद की। उनके इरादे कुछ भी रहे

हों, उन्होंने क्रान्तिकारी भावना को कुचलने में प्रगति-विरोधी तत्त्वों को मदद पहुँचाई, और इस तरह योरप के कई देशों में असल में प्रति-क्रान्ति करवा दी । अपना दाव पड़ने पर इस प्रति-क्रान्ति ने इन्हीं सोशल डिमोक्रेटिक पार्टियों को कुचल दिया, और फिर तो नई और उग्र साम्यवाद-विरोधी शक्तियों के हाथ में सत्ता आगई । मोटे तौर पर, पिछले चोदह वर्षों में, जबसे कि महायुद्ध खत्म हुआ है, योरप की घटनायें इसी ढंग से हुई है ।

लेकिन झगड़ा अभी खत्म नहीं हुआ है, और साम्यवाव और पूंजीवाव, इन दो एक-दूसरे के खिलाफ़ ताक़तों के बीच लड़ाई चल रही है। इन दोनों में बायमी समझौता कभी नहीं हो सकता, हालांकि दोनों में अस्थायी समझौते और सन्धियां हुई हैं और आगे भी हो सकती हैं। रूस और साम्यवाद दुनिया के एक ध्रुव पर हैं, तो पिच्चमी योरप और अमेरिका के बड़े-बड़े पूंजीवादी देश दूसरे ध्रुव पर खड़े हैं। दोनों के बीच में लिबरल, माडरेट, और मध्य दल के लोग अब सभी जगह कम होते जा रहे हैं। संघर्ष और असंतोष तो असल में संसार-व्यापी सम्पूर्ण आधिक उलट-पुलट और बढ़ती हुई दुईशा के कारण पंदा हुआ है, और जबतक इसमें संतोषजनक सुव्यवस्था फिर से क़ायम न होजाय तब तक यह कशमकश जारी ही रहेगी।

महायुद्ध के बाद से जो अनेक असफल क्रान्तियाँ हुई हैं, उनमें जर्मनी की क्रान्ति सबसे ज्यादा दिलचस्प और अंदरूनी बातों पर रोशनी डालने वाली है; इसलिए उसका थोड़ा-सा जिक में करता हूँ। में तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि जब महायुद्ध आया तो सारे यूरोपियन देशों के साम्यवादी अपने आदर्शों और वादों के पक्के न रह सके। वे अपने-अपने देश की जबरदस्त राष्ट्रीयता की लहरों में बह गये, और जंग की जबरदस्त खूनी प्यास में समाजवाद के अन्तर्राष्ट्रीय आदर्श को भूल गये। महायुद्ध के शुरू होने के क़रीब ही, ३० जुलाई १९१४ को, जर्मनी की सोशल डिमोक्रटिक पार्टी के नेताओं ने ऐलान किया था कि हैप्सबर्ग खानदान की साम्प्राज्यवादी योजनाओं के खातिर वे "किसी भी जर्मन सिपाही का एक बूंद खून भी बहाये जाने के खिललाफ़ हैं।" (उस वक़्त आस्ट्रिया के आर्क डचूक फ़र्जेंज फर्डिनेण्ड के क़त्ल के मामले में आस्ट्रिया और सर्विया के बीच झगड़ा था।) पांच दिन के बाद ही उनके दल ने युद्ध का समर्थन किया, और ऐसा ही दूसरे देशों के सोशल डिमोक्रेटिक दलों ने भी किया। और आस्ट्रिया के समाजवादियों के नेता ने तो पोलैण्ड और सर्बिया को आस्ट्रियन साम्प्राज्य के मातहत कर लेने तक की बातें कह डालीं, और कहा कि इस काम की गिनती दूसरे देश को जबरदस्ती अपने राज्य में मिला लेने में नहीं की जा सकती।

१९१८ के शुरू में योरप के मजदूरों के नाम निकाली हुई बोलशेविक अपीलों

का जर्मन मजदूरों पर काफ़ी असर हुआ, और युद्ध-सामग्री तैयार करनेवाले कारस्नानों में बडी-बडी हड़तालें हुईं। इससे जर्मनी की साम्प्राज्यवादी सरकार के लिए बडी गंभीर परिस्थिति पैदा होगई, और मुमकिन था कि उसका सर्वनाश भी होजाता। इसपर समाजवादी नेताओं ने हड़ताल कमेटी में शामिल होकर, और अन्दर से हड़ताल तोड़-कर, परिस्थित को बचा लिया।

४ नवम्बर १९१८ को उत्तर-जर्मनी के कील बन्दरगाह की नौ-सेना में बग़ावत होगई। जर्मन नौ-सेना के बडे-बडे जंगी जहाजों को बाहर जाने का हुक्म दिया गया, लेकिन नाविकों और आगवालों ने बाहर जाने से इन्कार कर दिया। जो फ़ौजें उन्हें दबानें के लिए भेजी गई थीं, वे भी उनसे मिल गई और उन्हींके साथ होगई। अफ़सर अपने पदों से हटा दिये गये या गिरफ़्तार कर लिये गये, और मजदूरों और सैनिकों की कौंसिलें (सोवियटें) क़ायम करली गई। ये सब बातें रूस की सोवियट क्रान्ति के शुरू की घटनाओं की-सी ही थीं, और ऐसा मालूम होने लगा कि ये सारे जर्मन में फैल जायेंगी। फ़ौरन ही कील में सोशल डिमोकेटिक नेता जा पहुँचे और वे नाविकों और सैनिकों के ध्यान को दूसरी बातों में लगाने में कामयाब हुए। लेकिन ये नाविक अपने हथियार लेकर कील से रवाना होगये, और सारे देश में बग़ावत के बीज लेकर फैल गये।

क्रान्तिकारी आन्दोलन फैलता जा रहा था। बवेरिया (दक्षिण-जर्मनी) में एक प्रजातन्त्र की घोषणा करदी गई। फिर भी क़ैसर तो चिपटा ही रहा। ९ नवम्बर को बिलन में एक आम हड़ताल शुरू होगई। सारा काम-काज बन्द होगया, और कुछ हिंसा भी न हुई, क्योंकि शहर की सारी फ़ौज क्रान्तिकारियों की तरफ जा मिली। पुरानी क्यवस्था जाहिरा तो नष्ट होगई थी, और सवाल यह था कि अब इसकी जगह क्या होगा? कुछ साम्यवादी नेता सोवियट या प्रजातन्त्र का ऐलान करने ही बाले थे कि एक सोशल डिमोकेटिक नेता ने उनसे भी पहले पालंभेण्टरी ढंग के प्रजातन्त्र का ऐलान कर दिया।

इस तरह जर्मन प्रजातन्त्र कायम हुआ। लेकिन वह तो सिर्फ़ नाम का प्रजातन्त्र या, क्योंकि असल में किसी चीज में भी तब्दीली नहीं हुई थी। सोशल डिमोक्रेटों ने, जिनके हाथ में सारी परिस्थित थी, क़रीब-क़रीब हर बात को पहले की तरह ही रखा। उन्होंने मन्त्रित्व वर्गरा के कुछ ऊँचे ओहदे लेलिये, लेकिन फ़ौज, सिविल सीवस और अदालतों के अफ़सर और कर्मचारी वही रहे और सारा शासन उसी तरह का रहा जैसा कि क़ैसर के जमाने में था। इस तरह, जैसा कि हाल की छपी एक किताब का नाम है, "क़ैसर चला गया, लेकिन उसके जनरल बने रहे।" क्रान्तियाँ इस तरह से पैदा या मजबूत नहीं होतीं। किसी राष्ट्र की कान्ति में तो उसका राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक ढाँचा ही बदल जाना चाहिए। यह उम्मीद करना कि, जब कान्ति के दुश्मनों के हाथ में सत्ता छोड़ दी जायगी तो वह कान्ति टिकी रहेगी, बेमानी है; लेकिन जर्मन सोशल डिमोक्रेटों ने ठीक यही बात की, और उन्होंने कान्ति के विरोधियों को उसके नाश के लिए तैयारी और संगठन करने के पूरे मौक्रे दे दिये। जर्मनी में पुराने सेनावादियों और फ़ौजी अफ्सरों का दबदबा बना रहा।

नई सोशल डिमोक्रेटिक सरकार को यह पसंद न आया कि कील के नाविक सारे देश में घुम-घुमकर क्रान्तिकारी विचार फैलाते रहें। उसने इन नाविकों को बर्लिन में दबाने की कोशिश की, और जनवरी १९१९ के शुरू में बडे झगडे हुए और खून-खराबी भी हुई। इसपर जर्मन साम्यवादियों ने सोवियट सरकार क्रायम करने की कोशिश की, और शहर की आम जनता से मदद माँगी। उन्हें जनता से कुछ मदद मिली, और उन्होंने सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया—और जर्मनी में एक हफ्ते तक, जिसे बॉलन में 'लाल हफ्ता' कहा जाता है, शहर की सत्ता उन्हींके हाथों में दिखाई दी । लेकिन जनता ने काफ़ी साथ नहीं दिया, क्योंकि ज्यादातर लोग भौंचक्के-से थे, और उन्हें समझ नहीं आता था कि क्या करना चाहिए। बिलन के सिपाही भी भौंचक्के-से होगये, और तटस्थ रहे। चूंकि इन सिपाहियों पर यक्नीन नहीं किया जा सकता, इसलिए सोशल डिमोक्नेटों ने खास तौर पर कुछ विशेष स्वयंसेवक भर्ती कर लिये, और उनकी मदद से साम्यवादी बग्रावत को दबा दिया। लडाई बडी बेरहमी से हुई, और किसीको माफ़ नहीं किया गया। लड़ाई ख़त्म होने के कुछ दिन बाद दो साम्यवादी नेता कार्ल लेबकनेस्ट (Liebknecht) और रोजा लक्जेमबर्ग अपनी छिपने की जगहों पर तलाश कर लिये गये, और कुछ लोगों के जरिये बेरहमी से क़त्ल कर दिये गये। इस कृत्ल से और बाद में कृतिलों के मुक्दिमे में बरी हो जाने से, साम्यवादियों और सोशल डिमोक्रेटों के बीच बडी कट्ता पैदा हो गई। कार्ल लेबकनेस्ट विल्हेल्म लेबकनेस्ट का पुत्र था, जोकि उन्नीसवीं सबी का मशहूर साम्यवादी लड़ाका था और जिसका नाम मेरे एक पिछले ख़त में आया है। रोजा लक्जेमबर्ग भी एक पुराना काम करनेवाला था और लेनिन का बड़ा दोस्त था--और सचाई यह थी कि जिस साम्यवादी बग्रावत के कारण लेबकनेस्ट और लक्जेमबर्ग की मृत्यु हुई, उसके ये दोनों ख़िलाफ़ थे।

साम्यवादी लोग सोशल डिमोक्नेटिक प्रजातंत्र द्वारा कुचल दिये गये, और इसके बाद फौरन ही वेमर नाम के स्थान पर प्रजातन्त्र के लिए एक शासन-विधान तैयार किया गया । इसलिए उसे वेमर-विधान कहते हैं । तीन महीने के अन्दर ही प्रजातन्त्र में नई तब्बीली होने का अन्देशा हुआ। इस बार यह अन्देशा दूसरी ही तरफ़ से खड़ा हुआ। प्रगित-विरोधियों ने प्रति-कान्ति कर डालनी चाही, और उसमें पुरानें जनरल स्नास तौर पर हिस्सा ले रहे थे। यह विद्रोह 'कैप पुश' कहलाता है। कैप नेता का नाम था, और पुश जर्मन भाषा में ऐसे विद्रोह को कहते हैं। सोशल डिमोकेटिक सरकार के लोग बिलन से भाग गये, लेकिन बिलन के मजदूरों ने अचानक आम हड़ताल करके, जिससे कि शहर का सारा कामकाज बन्द होगया, इस 'पुश' का स्नात्मा कर दिया। संगठित मजदूरों केसामनें कैप और उसके दोस्तों को भाग जाना पड़ा, और सोशल डिमोकेटिक नेता फिर हुकूमत करने आगये। उन्होंने साम्यवादियों के साथ जिस तरह का बर्ताव किया था, उसके मुक़ाबिले कैप-दल के बाग्नियों के साथ सरकार ने बड़ी नरमी दिखाई। इनमें से कई लोग पेंशन पानेवाले अफ़सर थे, और विद्रोह करने पर भी उनकी पेन्शनें जारी रहीं।

इसी तरह का क्रान्ति-विरोधी 'पुश' या विद्रोह बवेरिया में भी संगठित हुआ। वह भी नाकामयाब रहा। लेकिन उसमें सबसे बडी विलचस्पी की बात यह है कि उसका संगठन करनेवाला एक छोटा-सा आस्ट्रियन अफ़सर हिटलर था, जो आज जर्मनी का डिक्टेटर है।

इस सबका नतीजा यह हुआ कि हालांकि जर्मन प्रजातन्त्र नाम के लिए चलता रहा, लेकिन वह दिन-ब-दिन कमजोर होता गया। समाजवादियों, सोशल डिमाकेटों और साम्यवादियों के बीच फूट होने से, प्रगति-विरोधी लोग, जो खुल्लम-खुल्ला प्रजातन्त्र की निन्दा करते थे, ज्यादा-ज्यादा संगठित और उग्र होते गये। बडे-बडे भूस्वामियों ने—जो जर्मनी में 'जंकर' कहलाते हैं—और बडे-बडे कारखानेदारों ने धीरे-धीरे उन थोडे-से समाजवादी तत्त्वों को भी शासक-मण्डल में से निकाल दिया जो कि उसमें बाक़ी रहे थे। वर्साई की सिन्ध से जर्मन लोगों को बड़ा धक्का लगा और प्रगति-विरोधियों ने अपने लाभ के लिए उसका दुरुपयोग किया। इस संधि के मुताबिक जर्मनी को अपने हिथार त्याग देने पडे और अपनी बडी फ़ौज छोड़नी पडी। उसे सिर्फ़ एक लाख छोटी-सी फ़ौज रखने की ही इजाजत मिली। नतीजा यह हुआ कि दिखाने के लिए तो निःशस्त्रीकरण हुआ, लेकिन बहुत-से हिथयार छिपा दिये गये। बडी-बडी खानगी फौजें यानी मुख्तलिफ़ पार्टियों के स्वयंसेवक 'स्टील हेलमेट' कहलाते थे; साम्यवादी मजदूरों के स्वयं-सेवक 'रेड-फण्ट' कहे जाते थे, और कुछ समय बाद हिटलर के अनुयाइयों ने 'नाजी सेना' के नाम से दल बनाया।

जर्मनी में महायुद्ध के बाद के कुछ वर्षों में क्या-क्या हुआ, यह मैंने तुम्हें काफ़ी बता दिया है, और इससे ज्यादा भी में तुम्हें बता सकता हूँ कि किस तरह कान्ति वाता-वरण में भर गई थी, और प्रति-कान्ति के साथ लड़ी थी। जर्मनी के मुक्तलिफ़ हिस्सों में, बबेरिया और सैक्सनी में भी, बलवे हुए थे। आस्ट्रिया में भी, जिसे कि संधि ने अपने पहले आकार से बहुत छोटा बना विया था, बहुत-कुछ ऐसी ही हालतें रहीं। यह छोदा-सा देश, जिसकी बड़ी भारी राजधानी वियेना है, भाषा और संस्कृति में बिल-कुल जर्मन था। यह १२ नवम्बर १९१८ को, अस्थायी संधि के दूसरे विन, प्रजातन्त्र बन गया था। यह जर्मनी का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन मित्र-राष्ट्रों ने इसकी सख्त मनाई कर दी, हालांकि जाहिरा तौर पर ऐसा करना बिलकुल स्वाभाविक था। आस्ट्रिया और जर्मनी की इस प्रस्तावित एकता को जर्मन भाषा में 'एन्झलस' कहते हैं और यह आजकल की समस्याओं में से एक है। आस्ट्रिया की एक समस्या टिरोल या टायरोल के बारे में भी है, जिसका एक हिस्सा, जिसमें जर्मन-आस्ट्रियन लोग रहते हैं, इटली ने दबा लिया है।

जर्मनी की तरह आस्ट्रिया में भी पहले तो सोशल डिमोक्नेटों के ही हाथ में सत्ता थी, लेकिन वे इतने डरे हुए थे और अपने अन्वर उनको इतना कम विश्वास था कि मध्यम-वर्गीय वलों से समझौते की नीति पर चलने लगे। नतीजा यह हुआ कि सोशल डिमोक्नेट बहुत कमजोर होगये और शासन दूसरों के हाथ में चला गया। जर्मनी की तरह ही यहाँ भी प्राइवेट फ़ौजें खडी हुई, और आखिरकार एक प्रगति-विरोधी डिक्टेटरशाही क़ायम होगई। बहुत वक्त तक तो वियेना के समाजवाबी शहर और देहात के विक्रयानूसी विचार के किसानों के बीच संघर्ष चलता रहा। वियेना की समाजवाबी म्युनिसिपैलिटी मजदूरों के लिए अच्छे-अच्छे मकान बनवानें और दूसरी योजनाओं के लिए मशहर होगई।

हंगरी में ३ अक्तूबर १९१८ को, महायुद्ध खत्म होने के पाँच हफ्ते पहले ही, एक कान्ति होगई थी। नवम्बर में प्रजातन्त्र की घोषणा करदी गई। चार महीने बाद, मार्च १९१९ में, एक दूसरी कान्ति होगई। यह बेलाकून नाम के एक साम्यवादी नेता के, जो पहले लेनिन का साथी रह चुका था, नेतृत्व में एक सोवियट कान्ति थी। एक सोवियट-सरकार भी क्रायम होगई और कई महीनों तक उसीकी सत्ता रही। इसपर वेश के अनुदार और प्रगति-विरोधी लोगों ने अपनी मदद के लिए एक रूमानियन फ़ौज को बुलवाया। रूमानियन लोग बड़ी खुशी से आगये। उन्होंने बेलाकून की सरकार को कुचलने में मदद वी और फिर वे देश को लूटने में लग गये। वे वहाँसे तभी गये, जब कि मित्र-राष्ट्रों ने उनके खिलाफ़ कार्रवाई करने की धमकी दी। ज्योंही रूमानियन चले गये, त्योंही हंगरी के अनुदार लोगों ने देश के तमाम उदार या उन्नत विचार के लोगों पर आतंक जमाने के लिए, ताकि वे कान्ति के लिए फिर कोशिश न करें, एक प्राइवेट फ़ौज या स्वयंसेवक-दल संगठित कर लिया। इस तरह १९१९ में हंगरी में वह जमाना शुरू

हुआ जो 'सफ़ेव आतंक' (White Terror) कहलाता है और जो महायुद्ध के बाद के इतिहास के सबसे ज्यादा ख़ूनी हिस्सों में से एक माना जाता है। हंगरी में कुछ अब भी सामन्तशाही है, और ये सामन्त जमींदार बड़े-बड़े कारखानेदारों के साथ, जिन्होंने महा-युद्ध के जमाने में बड़ी दौलत पैदा करली थी, मिल गये, और उन्होंने न सिर्फ़ साम्यवा-दियों को बल्कि आम तौर पर मजदूरों, सोशल डिमोकेटों, उदार और शान्तिवादी लोगों और यहूदियों तक को क़त्ल किया और उनपर आतंक फैला दिया। तभीसे हंगरी में एक प्रगति-विरोधी डिक्टेटरशाही क़ायम है। वहाँ दिखाने के लिए एक पार्लमेण्ट है, लेकिन चुनाव की पींचयाँ खुली हुई पड़ती हैं, यानी पार्लमेण्ट के मेम्बरों का चुनाव जाहिरा तौर पर होता है और पुलिस और फ़ौज इस बात की कोशिश करती है कि डिक्टेटरशाही जिन्हें पसन्द करती या चाहती है सिर्फ़ वे ही लोग चुने जावें। राजनै-तिक सवालों पर सार्वजनिक सभायें होने नहीं दी जातीं।

इस स्नत में मैंने मध्य-योरप की महायुद्ध के बाद की घटनाओं पर और युद्ध और हार और रूसी क्रान्ति के उन देशों पर होनेवाले परिणामों पर, जो पहले 'मध्य-योरप की शक्तियाँ कहलाते थे, विचार किया है। युद्ध के आश्चर्यजनक आर्थिक परिणाम, और उनसे पुँजीवाद मौजूदा दुर्दशा में कैसे आ गया है, इसका हाल हमें अलग ही देखना होगा। इस स्नत में मेंने जो कुछ लिखा है उसका मतलब यही है कि महायुद्ध के बाद के उन दिनों में योरप में क्रान्ति आती हुई दिखाई देती थी। इस बात से सोवियट रूस को बड़ी मदद मिली, क्योंकि किसी भी बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति को अपने मजदूर-वर्ग पर बुरा असर पैदा होने के अन्देशे से उसपर पूरे दिल से हमला करने की हिम्मत नहीं हुई। फिर भी कान्ति हुई नहीं, सिर्फ़ कहीं-कहीं छोटे-छोटे प्रयत्न हुए जो कुचल दिये गये । इस सामाजिक कान्ति के कुचलने और रोकने में सोशल डिमोक्रेटों ने सबसे ज्यादा हिस्सा लिया, हालांकि उनका सारा दल इसी तरह की सामाजिक कान्ति के उसूल पर क़ायम हुआ था। मालुम होता है कि ये सोशल डिकेमोट समझते थे या उम्मीद करते थे कि पूंजीवाद ख़ुद ही अपनी मौत मर जायगा। इसलिए जोर से उसपर हमला करने के बजाय उन्होंने उसे कम-से-कम उस बक्त तो बचे रहने में मदद दी। या यह भी मुमिकन है कि उनकी बडी भारी और मालदार पार्टी-मशीन इतने आराम में थी, या मौजूदा समाज-व्यवस्था में ही इतनी फँसी हुई थी, कि वह सामाजिक उथल-पुथल की जोखिम उठाना नहीं चाहती थी। उन्होंने बीच का रास्ता इस्तियार करने की कोशिश की । लेकिन नतीजा यह हुआ कि उन्होंने सारा काम बिगाड़ दिया और हाथ में जो कुछ था वह भी खो दिया। जर्मनी की हाल की घटनाओं ने इस बात को और भी ज्यावा साफ़ कर दिया है।

महायुद्ध के बाद एक और बात जो जोर पकड़ती गई, वह है बल-प्रयोग की मनोवृत्ति का पैदा होना। यह ताज्जुब की बात है कि जब हिन्दुस्तान में ऑहसा का सन्देश फैलाया जा रहा था, उन्हीं दिनों दुनिया में क़रीब-क़रीब सभी जगह हिसा—नग्न और निर्लंज्ज हिसा—ही अमल में आ रही थी और उसका गौरव बढ़ाया जा रहा था। इसका कारण था ज्यादातर तो महायुद्ध और बाद में मुस्तिलिफ़ वर्गों के स्वार्थों की टक्कर। ज्यों-ज्यों मुस्तिलिफ़ वर्गों के स्वार्थं ज्यादा-ज्यादा एक-दूसरे से टकराते गये और उनमें स्पष्टता और गहराई आती गई, त्यों-त्यों हिसा बढ़ती गई। उदार सिद्धान्त क़रीब-क़रीब मिट गये, और उन्नीसवीं सदी का प्रजातन्त्रवाद नापसन्द किया जाने लगा। डिक्टेटर लोग मैदान में आगये।

मैंने इस स्नत में हारी हुई शक्तियों के बारे में लिखा है। जीतनेवाली शक्तियों को भी ऐसी ही तकलीफ़ें उठानी पड़ीं, हालांकि मध्य-योरप के समान उथल-पुथल या बलवे इंग्लैण्ड और फ्रांस में नहीं हुए। इटली में एक स्नास ढंग की उथल-पुथल हुई, जिसके अजीब ही नतीजे हुए। उनका बयान भी अलग किया जाना चाहिए।

#### : १७२ :

# पुराने क़र्ज़ चुकाने की नई तरकीब

१५ जून, १९३३

इस तरह हम देखते हैं कि महायुद्ध के बाद योरप और दरअसल किसी हद तक सारा संसार एक उबलती हुई कढ़ाई की हालत में था। वर्साई की और दूसरी संधियों से मामले नहीं सुधरे। योरप के नये नक़ को से पोल और जेक और बाल्टिक जातियों को आजाद बनाकर कुछ पुरानी राष्ट्रीय समस्यायें सुलझाई गई। लेकिन इसके साथ ही आस्ट्रियन टिरोला या टायरल को इटली के मातहत करने, यूकेन के एक हिस्से को पोलंण्ड को दे देने, और पूर्वी योरप में और भी कुछ दुःखदाई मुल्की बटवारा करने के कारण कई नई-नई राष्ट्रीय समस्यायें खड़ी भी होगई। सबसे अजीब और चिढ़ पैवा करनेवाली पोलिश कॉरीडर और डेनिजिंग की व्यवस्था थी। योरप के मध्य और पूर्व में कई नये छोटे-छोटे राज्य बना दिये गये, जिसके मानी हुए सरहवों, चुंगी की हदबनिवयों और आपसी नफ़रतों में वृद्धि।

१९१९ की इन सन्धियों के अलावा भी रूमानिया ने किसी तरह बेसारेबिया प्रदेश ले लिया, जोकि पहले दक्षिण-पश्चिम रूस का हिस्सा था। तबसे लगातार इस प्रदेश की बाबत सोवियट और रूमानिया में झगड़ा और दलीलबाजी होती रही है। बेसारेबिया 'नीपर का एलसेस-लॉरैन' कहलाने लगा है।

मुल्की तब्बीलियों से भी बड़ा सवाल मुआवजे (रिपेयरेशन्स) का था, यानी उस रुपये का जो महायुद्ध के खर्चों और नुक्रसानों के बवले में हारा हुआ जर्मनी जीतने-वाले मित्र-राष्ट्रों को अवा करे। वर्साई की सन्धि में इसकी कोई निश्चित रक्तम मुक्तर्रर नहीं की गई थी, लेकिन बाद की कान्फरेन्सों में मुआवजे की रक्तम ६,६०,००,००,००० पौण्ड मुक्तर्रर की गई, जो सालाना क्रिस्तों में देनी थी। इतनी बडी रक्तम किसी देश के लिए भी देना मुश्किल था, और हारा और थका हुआ जर्मनी तो इसे देने के और भी ज्यादा नाक्ताबिल था। जर्मनी ने इसका विरोध किया, लेकिन बेकार हुआ, और फिर जब कोई चारा न रहा तो उसने यूनाइटेड स्टेट्स यानी संयुक्तराष्ट्र अमेरिका से उधार लेकर दो-तीन किस्तें अदा कीं। कुछ वक्त गुजारने और फिर सारे सवाल पर फिर से ग़ौर करवाने के लिए ही उसने ऐसा किया। उसे और ज्यादातर दूसरे मुल्कों पर भी यह जाहिर होगया था कि पीढ़ियों तक बडी-बडी रक्तमें वह देता नहीं जा सकता था।

बहुत जल्दी ही जर्मनी की आर्थिक व्यवस्था टुट गई, और सरकार के पास न तो बाहरी क़र्जें, जैसे मुआवजा वगैरा, और न अन्दरूनी देनदारियाँ तक पूरी करने के लिए काफ़ी धन रहा। दूसरे देशों को अदायगी सूवर्ण में करनी पडती थी। जब अदायिगयाँ मुक़र्रर तारीखों पर न हो सकीं, तो वादा-ख़िलाफ़ी हुई। फिर भी जर्मनी के अन्दर तो सरकार करेंसी नोटों की शक्ल में अदायगी कर सकती थी, और इसलिए उसने अधिकाधिक काग्रजी नोट छाप लेने की तरकीब चलाई। काग्रज के नोट छाप लेने से धन पैदा नहीं होता; सिर्फ साख्न या अदायगी की जिम्मेदारी का विश्वास पैदा होता है। लोग काग़ज के नोटों का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि उन्हें मालम है, अगर वे चाहें तो उनके बदले में उन्हें सोना या चाँदी मिल सकता है। इन नोटों के लिए बैंकों में हमेशा किसी क़दर सोना रक्ला रहता है, जिससे कि नोटों की क़ीमत बनी रहे। इस तरह काग्रजी रुपये से बडा उपयोगी काम निकलता है, क्योंकि इससे रोजाना लेन-देन में सोना लगने से बच जाता है और साख भी बढ़ जाती है। लेकिन अगर कोई सरकार इस बात का खयाल न करे कि बैंकों में कितना सोना है और काग़ज़ी रुपया छापती और बेहद नोट जारी करती चली जाय तो इस काग़ज़ी रुपये की क़ीमत ज़रूर गिरेगी। नोट जितना ज्यादा छपता जायगा, उतनी ही उसकी क़ीमत घटेगी और देनदारी की साख का कार्य भी वह उतना ही कम करेगा। इस व्यवस्था को 'इनफ्लेशन' कहते हैं। १९२२ और १९२३ में जर्मनी में ठीक यही बात हुई। जर्मन सरकार को अपने खर्चें के लिए जैसे-जैसे ज्यावा रुपये की जरूरत होती गई, बैसे-बैसे वह ज्यादा-से-ज्यादा नोट छापती गई। इससे हर चीज के दाम चढ़ गये, लेकिन पौण्ड, डालर

या फ्रांक के मुक़ाबिले में ख़ुद जर्मन मार्क की क़ीमत घट गई। इसिलए सरकार को और मार्क छापने पड़े, और फिर इससे मार्क की क़ीमत और भी गिरी। यह अव्यवस्था बहुत ज्यादा बढ़ गई, यहांतक कि एक डालर या पाउण्ड की क़ीमत अरबों काग्रजी मार्क होगई। असल में काग्रजी मार्क होगई। असल में काग्रजी मार्क का कोई मूल्य ही नहीं रहा। लिफ़ाफ़े पर लगाने के लिए एक टिकट की क़ीमत दस लाख काग्रजी मार्क होगई! दूसरी चीजों के दाम भी इसी हिसाब से कम या ज्यादा थे, और हमेशा बदलते भी रहते थे।

जर्मनी का यह 'इन्फ्लेशन' और मार्क की क़ीमत में आश्चर्यजनक गिरावट अपने-आप ही नहीं होगये थे। यह जर्मन सरकार ने आर्थिक कठिनाइयों में से निकलने के लिए जान-बुझकर किया था, और बहुत काफ़ी दूर तक वह कठिनाइयों में से निकल भी गई; क्योंकि सरकार ने और म्युनिसिपैलिटियों ने और दूसरे कर्जदारों ने जर्मनी के अपने अन्दरूनी कर्जे आसानी से मृत्यहीन काग्रजी मार्को द्वारा चका दिये। बेशक वे इस तरह बाहरी देशों के कर्जों को नहीं चका सकते थे, क्योंकि वहाँका कोई भी आदमी उनके कागजी रुपये को नहीं ले सकता था। जर्मनी में कतो वे कानन के जरिये भी ऐसी अदायगी को मंजूर करवा सकते थे। इस तरह सरकार और हर कर्जबार कर्जे के दृःखदायी बोझ से छट गया। लेकिन ऐसा करने में बडी जबरदस्त मुसीबतें उठानी पडीं। इन्पलेशन के इस असें में सभी लोग्रों ने तकलीफ़ें उठाई; लेकिन सबसे ज्यादा मसीबत मध्यमवर्गी को हई, क्योंकि उन्हें ज्यादातर निश्चित तनस्वाहें मिलती थीं, या दूसरी किसी तरह की आमदनी भी निश्चित ही थी। बेशक ज्यों-ज्यों मार्क गिरता गया त्यों-त्यों इनकी तनख्वाहें बढ़ती गई, लेकिन जिस रफ्तार से मार्क गिरता था उसके मुताबिक ही उनकी तनस्वाहें नहीं बढ़ पाती थीं। निचले मध्यमवर्ग तो इस इन्फ्लेशन से क़रीब-करीब मिट ही गये, और जब हम जर्मनी में बाद के वर्षों में होनेवाली खास-खास घटनाओं पर विचार करेंगे तो हमें इस बात को याद रखना होगा । क्योंकि फिर तो इन असंतुष्ट वर्गहीन (Declassed) मध्यम-वर्गों की एक जबरदस्त असन्तुष्ट सेना बन गई, जिनसे बडी-बडी ऋान्तिकारी संभावनायें थीं। वे प्रमुख दलों के साथ बननेवाली प्राइवेट फ़ौजों में दाख़िल होगये और ज्यादातर हिटलर के नये दल नैशनल सोशलिस्ट या नाजी पार्टी में चले गये।

पुराना मार्क, जो कि अब बिलकुल भी काम का न रहा था, मंसूख कर दिया गया, और नये नोट, जिन्हें 'रेण्टेन मार्क' कहते थे, चालू किये गये। इनमें 'इनफ़्लेशन' नहीं किया गया, और ये अपने सोने की क़ीमत के बराबर होते थे। इस तरह जर्मनी अपने निचले मध्यम वर्गों का सफ़ाया करके फिर स्थायी मुद्रा-प्रणाली पर लौट आया।

जर्मनी की आर्थिक मसीबतों के बडे-बडे अन्तर्राष्ट्रीय परिणाम हुए। मित्र-राष्ट्री

को दिये जानेवाले मुआवज्ञे की किस्त चुक गई। यह मुआवजा इन मित्र-राष्ट्रों के बीच बाँट लिया जाता था, और सबसे ज्यादा हिस्सा फ़ांस को मिलता था। रूस उसमें से कुछ भी नहीं लेता था। असल में, उसमें अगर उसका कोई हक रहा भी हो तो वह भी उसने छोड दिया था। जर्मनी की तरफ़ से जब क़िस्त की अदायगी न हुई तो फ़ांस और बेलजियम ने जर्मनी के रूर प्रदेश पर फ़ौजी कब्जा कर लिया। मित्र-राष्टों के पास वर्साई-सन्धि के मुताबिक राइनलैण्ड पहले से ही था । जनवरी १९२३ में फ्रांस और बेलजियम ने एक और हिस्से पर कृब्जा कर लिया ( इंग्लैण्ड ने इस काम में शरीक होने से इन्कार कर दिया )। यह रूर प्रदेश राइनलैण्ड के पास ही है और इसमें बहत अच्छी-अच्छी कोयले की लानें और कारख़ाने हैं। फ़्रांसीसी चाहते थे कि कोयला वग्रैरा जो माल वहाँ पैदा होता है उसपर कृब्जा करके वे अपनी रक्रम अदा कर लें। लेकिन इसमें एक कठिनाई आगई। जर्मन सरकार ने फ्रांस के इस कब्जे का विरोध निष्क्रिय प्रतिरोध या सत्याग्रह के जरिये करने का फ़ैसला किया, और उसने कुर के खान-मालिकों और मजदूरों से कह दिया कि वे काम बन्द करदें और फ़ांसीसियों को किसी तरह भी मदद न दें। उसने खान-मालिकों और कारखाने-दारों को उनके किये गये नुक़सान के एवज में लाखों मार्क भी दिये। नौ या दस महीनों के बाद, जिनमें फ़ांस और जर्मनी दोनों को बहत खर्चे उठाने पडे, जर्मन सरकार ने निष्क्रिय प्रतिरोध हटा लिया और उस प्रदेश में खानों और कारखानों के चलाने में फ़ांस से सहयोग करना शुरू कर दिया । १९२५ में फ़्रोञ्च ओर बेलजियनों ने रूर को छोड दिया।

रूर में जर्मनी का निष्किय प्रतिरोध टूट गया, लेकिन उसने जाहिर कर दिया कि मुआवजे के सवाल पर फिर से गौर होना चाहिए और क्रिस्तों की रक्षम ज्यादा समझदारी से मुक़र्रर की जानी चाहिए। इसलिए एक के बाद एक जल्दी-जल्दी कई कान्फ़्रेन्सें हुई और कमीशन मुक़र्रर हुए, और एक के बाद एक कई योजनायें निकाली गईं। १९२४ में डाज-योजना बनी, और पाँच साल बाद १९२९ में यंग-योजना बनी, और तीन साल बाद १९३२ में सभीने यह मान लिया कि और क्रिस्तें नहीं वी जा सकती हैं, और उसका खयाल ही छोड़ दिया गया।

१९२४ के बाद इन कुछ वर्षों तक जर्मनी ने मुआवजे की बाक्रायदा क्रिस्तें अदा की । लेकिन जब जर्मनी के पास धन नहीं था और वह दीवालिया-सा हो रहा था, तो यह बात किस तरह हो सकी ? यह अदायिगयाँ अमेरिका से उधार लेकर की गईं। मित्र-राष्ट्रों (इंग्लैण्ड, फ़ान्स, इटली वर्षारा) को अमेरिका को रुपया देना था जोकि उन्होंने महायुद्ध के जमाने में उधार लिया था; और जर्मनी को मुआवजे की

इाक्ल में रुपया मित्र-राष्ट्रों को देना था। इसलिए अमेरिका नें जमंनी को उधार दिया, और जमंनी मित्र-राष्ट्रों को दे सका, ताकि अन्त में मित्र-राष्ट्र भी अमेरिका को अदायगी कर सकें। यह एक बड़ा मजेदार फ़ैसला था, जिससे कि हरेक संतुष्ट नजर आता था! दरअसल, इसके सिवा वसूली करने की और कोई सूरत ही नहीं थी। हाँ, यह उधारी और अदायगी का सारा चक्कर एक बात पर निर्भर था—अमेरिका जमंनी को उधार देता चला जाय। अगर यह बन्द होजाता है तो सारी व्यवस्था टूट जाती है।

इन उधारियों और अदायिगयों में नक़द धन का वास्तिविक लेना और देना नहीं होता था; क़ागजी जमा-खर्च होजाता था। अमेरिका जर्मनी के नामे एक ख़ास रक़म लिख देता था, जर्मनी इसे मित्र-राष्ट्रों के नामे बदलवा देता था, और मित्र-राष्ट्र फिर उसे ही अमेरिका के नामे बदलवा देते थे। वास्तिविक धन कहीं न जाता था, न आता था, सिर्फ़ हिसाब के काग्रजों में कई इन्दराज होजाया करते थे। अमेरिका ग़रीब मुक्कों को, जो अपने पिछले कर्जों का सूद भी न चुका सकते थे, रुपया क्यों उधार देता गया? अमेरिका ने उधार इसलिए विया कि किसी तरह इनका काम चलता रहे, और वे वीवालिया न हों, क्योंकि अमेरिका को योरप के एकदम बर्बाद हो जानें का डर था, जिससे कि सारा कर्जा मारा जाता। इसलिए समझदार ऋणदाता या साहकार की तरह, अमेरिका ने अपने कर्जादारों को जिन्दा और उनका काम चालू रक्खा। लेकिन कुछ वर्षों के बाद अमेरिका इस लगातार ऋण देने की नीति से तंग आगया और उसने देना बन्द कर दिया। फ़ौरन ही मुआवजे और कर्जे की सारी इमारत गिर पड़ी, किस्तें रुक गई और योरप और अमेरिका के सारे राष्ट्र एक ऐसी दलदल में फँस गये, जिसमें पड़े वे अब भी तड़फड़ा रहे हैं। इसके बारे में में बाद में कुछ और कहाँग।

इस तरह महायुद्ध के बाद मुआवजे की समस्या ने योरप को दस-बारह साल से भी ज्यादा फँसाये रक्खा। इसके साथ ही महायुद्ध के कर्जों यानी जर्मनी के अलावा दूसरे देशों के कर्जों का भी सवाल था। जैसा कि में महायुद्ध की बाबत लिख्ने हुए खत में तुम्हें बता चुका हूँ, शुरू के दिनों में इंग्लैण्ड और फ्रांस अपने छोटे-छोटें सित्र-देशों को युद्ध के लिए क्यया उधार देते थे। इसके बाद फ्रांस के जरिये खत्म होगये, और उसने उधार देना बन्द कर दिया। लेकिन इंग्लैण्ड देता रहा। बाद में आर्थिक दृष्टि से इंग्लैण्ड भी बिगड़ गया, और ज्यादा उधार नहीं दे सका। सिर्फ़ अमेरिका ही दे सकता था, और उसने बडी फैयाजी यानी उदारता से कर्जा दिया, जिसमें उसका और इंग्लैण्ड, फ्रांस और दूसरे मित्र-राष्ट्रों का भी फ्रायदा था। इस तरह महायुद्ध खत्म

होने पर कुछ देशों पर फ़ांस का कर्जा होगया था, कई पर इंग्लैण्ड का कर्जा होगया था, और सारे मित्र-राष्ट्रों पर अमेरिका का बड़ा भारी कर्जा होगया था। अमेरिका ही एक ऐसा देश था जिसपर दूसरे किसीका ऋण न था। उस वक्त वह एक बड़ा भारी साह्रकार देश बन गया था। वह इंग्लैण्ड के पुराने स्थान पर पहुँच गया, और संसार का साह्रकार बन गया। कुछ आंकडे देने से यह बात और भी साफ़ होजायगी। महायुद्ध के पहले अमेरिका एक ऋणी देश था, उसपर दूसरे देशों का ३ अरब डालर कर्जा था, महायुद्ध के समाप्त होने के वक्त तक यह कर्जा मिट गया था, और इसके बजाय अमेरिका ने ही बहुत बड़ी-बड़ी रक्तमें उधार दे दी थीं। १९२६ में अमेरिका ऋण-दाता देश होगया, और उसका दिया हुआ कर्जा २५ अरब डालर तक पहुँच गया।

यद्ध के ये कर्जे कर्जवार मृत्कों--इंग्लैण्ड, फ्रान्स, इटली वरौरा--पर बहुत ज्यादा बोझ-से थे, क्योंकि ये सब सरकारी क़र्जे थे, जिनके लिए सरकारें जिम्मेदार थीं। उन्होंने अमेरिका से स्नास रियायती शर्ते प्राप्त करने की कोशिश की, और उन्हें कुछ सहलियतें मिल भी गई, लेकिन फिर भी बोझ तो बना ही रहा। जबतक जर्मनी मुआवजे की रक्तमें देता रहा, तबतक तो ये क़र्जदार मल्क अमेरिका को वही रक्तमें (जो असल में अमेरिका का दिया हुआ कर्ज ही था) तब्दील करके देते रहे। लेकिन जब मुआवजे मिलना अनियमित होगया या बन्द होगया, तो क़र्जा चुकाना मुश्किल होगया । योरप के क़र्जवार देशों ने कोशिश की कि मुआवजे और युद्ध के क़र्जों का ताल्लुक़ क़ायम कर दिया जाय । उन्होंने कहा कि दोनों बातों पर साथ-साथ विचार किया जाना चाहिए, और अगर यह बन्द हो जाता है तो वह भी अपनेआप बन्द होजाना चाहिए; लेकिन अमेरिका ने इन दोनों बातों को एक मानने से इन्कार कर दिया। उसने कहा कि मैंने तो रुपया दिया है, मुझे अपना वह रुपया मिलना चाहिए, और इससे मुझे कोई मतलब नहीं कि जर्मनी से मुआवजा मिलता है या नहीं, जिसका कि आधार ही दूसरा है। योरप में अमेरिका के इस रुख पर बडी नाराजगी जाहिर की गई और उसे बहुत बुरा-भला कहा गया । कहा कि वह शायलाक जैसा लोभी बनिया है, कि जिसने अपने क़र्जबार का पूरा एक पौंड मांस काटकर लेने का हठ किया था। ख़ासकर फ़ान्स में यह कहा गया कि यह युद्ध सबके साझे का काम था, जिसके लिए कि क़र्जा लिया गया था, इसलिए कर्जे को साधारण ऋण के समान न समझना चाहिए। और दूसरी तरफ़ अमेरिकन लोगों में महायुद्ध के बाद योरप में होनेवाले झगडों और साजिशों से बड़ी नफ़रत पैदा होगई थी। उन्होंने देखा कि अब भी फ़ान्स और इंग्लैण्ड और इटली अपनी-अपनी फ़ौजों और नौसेनाओं पर भारी-भारी रक़में खर्च करते जा रहे हैं, बिल्क शस्त्रास्त्रों के लिए कुछ छोटे मुल्कों को क़र्जा भी देते जा रहे हैं। अगर योरप के इन देशों के पास शस्त्रास्त्रों के लिए इतना रूपया है, तो अमेरिका उनसे अपना क़र्जा क्यों छोडे ? अगर वह अपना क़र्जा छोड़ भी दे, तो शायद वह रक़म भी शस्त्रास्त्रों पर खर्च करदी जायगी। अमेरिका की यही दलीलें थीं, और वह अपने क़र्जों का दावा करता ही रहा। इस सवाल का अबतक कोई फ़ैसला नहीं हुआ है और मेरे लिखते वक़्त इसपर दसवीं या बीसवीं बार बहस हो रही है।

मुआवर्ज की तरह ही महायुद्ध के कर्जों का किसी तरह चुकाया जाना भी काफ़ी मुक्किल था। अन्तर्राष्ट्रीय कर्जों या तो सोनें की शक्ल में, या माल की शक्ल में, या किसी कार्य ( जैसे ख़ुक्की या समुद्री मार्ग से माल लाने-लेजाने आदि ) की शक्ल में चुकाये जा सकते हैं। इतनी बड़ी रक्षमों को सोने की शक्ल में देना नामुमिकन था, क्योंकि इतना सोना मिल ही नहीं सकता था। और माल या कार्य की शक्ल में अदा-यगी करना भी, मुआवज्ञे और क्रजों दोनों के ही लिए, क्ररीब-क्ररीब नामुमिकन था। क्योंकि अमेरिका ने और योरप के देशों ने आयात-निर्यात करों की ऊँची-ऊँची दीवारें खड़ी करदी थीं, जिनसे कि विदेशी माल का आना बन्द होगया था। इतसे एक असम्भव परिस्थित पैदा होगई और यही असली कठिनाई थी। फिर भी कोई देश आयात-निर्यात करों की बाधायें कम करने को या क्रजों की रक्षम के बदले माल लेने को तैयार व था, क्योंकि इससे देश के उद्योग-धन्धों को नुक्रसान होने की सम्भावना थी। यह एक अजीब और दुःखदाई चक्कर था।

सिर्फ योरप महाद्वीप ही संयुक्तराष्ट्र अमेरिका का कर्जदार नहीं था। अमेरिका के बैंकरों और व्यापारियों ने कनाडा और लैटिन अमेरिका (यानी दक्षिणी और मध्य अमेरिका और मैक्सिको) में बहुत बडी-बडी पूंजी लगा रक्खी थी। ये लैटिन अमेरिकन देश महायुद्ध के दिमयान आधुनिक कारखानों और मशीनों की शक्ति से बडे प्रभावित हुए थे। इसलिए उन्होंने कारखानों की तरक्की पर सारा ध्यान लगा दिया, और धन तो, जो कि संयुक्तराष्ट्र अमेरिका में बहुत भरा पड़ा था, उत्तर दिशा से बहता हुआ चला आया। उन्होंने इतना कर्ज ले लिया कि वे उसका सूद भी नहीं चुका सकते थे! हर जगह डिक्टेटर पैदा होगये और जबतक कर्जा मिलता गया तबतक तो सब मामला ठीक चलता रहा—उसी तरह, जिस तरह कि जबतक अमेरिका जर्मनी को रुपया देता गया तबतक सब मामला ठीक चलता रहा। और योरप की ही तरह जब लैटिन अमेरिका को भी कर्जा मिलना बन्द होगया तो वहां भी सारा ढांचा टूट गया।

अमेरिका की बचाई हुई पूंजी का और लैटिन अमेरिका में उसका परिमाण कितनी जल्दी-जल्दी बढ़ता गया, इसका कुछ अनुमान कराने के लिए मैं तुम्हें दो आँकडे बताता हूँ। १९२६ में अमेरिका की लगी हुई पूंजी सवा चार अरब डालर थी। तीन साल बाद, १९२९ में, वह साढ़े पाँच अरब से ज्यादा होगई।

इस तरह महायुद्ध के बाद के इन वर्षों में अमेरिका बेशक सारी दुनिया का साहकार बन गया। वह धनी था, सम्पन्न था, और दौलत से फटा पड़ता था। वह सारी दुनिया पर हावी था, और उसके निवासी कुछ-कुछ घृणा के साथ योरप को, और एशिया को तो और भी ज्यादा, बूढ़ा और झगड़ालू महाद्वीप समझते थे। १९२० से १९२९ तक की जबरदस्त खुशहाली के उन दिनों में अमेरिका के धन की जरा कल्पना करो। १९१२ से १९२७ तक के पंद्रह वर्षों में अमेरिका का सारा राष्ट्रीय धन १,८७,२३,९०,००,००० डालर से बढ़कर ४,००,००,००,०००,००० डालर होगया। १९२७ में उसकी आबादी ११७० लाख के करीब थी और हर आदमी पर ३,४२८ डालर धन का औसत पड़ता था। प्रगति इतनी तेजी से हुई है कि ये आंकडे हर साल बदल जाते हैं। एक पिछले खत में, हिन्दुस्तान और दूसरे देशों की राष्ट्रीय आय का मुक़ाबिला करते हुए, मैंने अमेरिका का आंकड़ा बहुत नीचा दिया था। वह आंकड़ा सालाना आमदनी का था, न कि धन का, और शायद वह किसी पिछले साल का था। १९२७ का आंकड़ा जो ऊपर दिया गया है, वह अमेरिका के प्रेसीडेण्ट कूलिज के नवम्बर १९२६ के एक वक्तव्य पर से लिया गया है।

कुछ और आँकडे भी तुम्हें दिलचस्प मालूम होंगे । वे सब १९२७ के हैं। संयुक्तराष्ट्र अमेरिका में कुटुम्बों की तादाद २७० लाख थी। उनकी मिल्कियत में १,५९,२३,००० बिजलीदार मकान थे, और १,७७,८०,००० टेलीफ़ोन व्यवहार में आते थे। १,९२,३७,१७१ मोटर-कारें चलती थीं, और यह तादाद सारी दुनिया की तादाद का ८१ फीसदी थी। अमेरिका ने सारे संसार की ८७ फीसदी मोटर-गाड़ियाँ बनाईं, दुनिया का ७१ फ़ीसदी पेट्रोलियम तैयार किया, और दुनिया का ४३ फ़ीसदी कोयला निकाला। इसपर भी उसकी आबादी संसार की आबादी की ६ फीसदी ही थी। इस तरह आम रहन-सहन का दर्जा बहुत ऊँचा था, और फिर भी जितना ऊँचा होना मुमकिन था उतना नहीं था, क्योंकि धन तो कुछ ही अरबपतियों और खरबपतियों के हाथों में केन्द्रित था। ये 'बड़े-बड़े व्यापारी' (Big Business) ही सारी दुनिया पर हुकूमत करते थे। उन्हींकी मर्जी से प्रेसीडेण्ट यानी राष्ट्रपति चुना जाता था, वे ही क़ानूनों के बनानेवाले थे, और अक्सर वही क़ानूनों को तोड़ा भी करते थे। इन बड़े व्यापारियों में बड़ी भयंकर रिश्वतत्कोरी जारी थी, लेकिन अमेरिका में जबतक आम तौर पर सम्पन्नता या ख़ुशहाली रही तबतक उन्होंने इसकी कोई परवा नहीं की।

उन्नीस सौ बीस के बाद के दस वर्षों की अमेरिकन सम्पन्नता के आँकड़े मैंने इसलिए दिये हैं कि तुम्हें मालूम हो जाय कि आजकल की औद्योगिक सभ्यता ने एक देश को हिन्दुस्तान और चीन जैसे पिछड़े हुए अनौद्योगिक देशों के मुकाबिले में कितना ज्यादा मालदार बना दिया, और तुम यह भी देख लो कि इस सम्पन्नता के मुकाबिले में अमेरिका में बाद का संकट और सर्वनाश कितना बड़ा आया, जिसका कि मैं आगे बयान कहाँगा।

संकट-काल तो बाद में आया। ठीक १९२९ तक तो यही दिखाई दिया कि योरप और एशिया जिन बुराइयों में फँस गये हैं उनसे अमेरिका बचा हुआ है। हारी हुई शक्तियों का हाल खराब था। मैंने तुम्हें जर्मनी को तक्तलीफों का कुछ हाल बता ही दिया है। मध्य-योरप के ज्यादातर छोटे देश, खास तौर पर आस्ट्रिया, तो और भी बुरी दशा में थे। आस्ट्रिया को भी 'इन्फ़्लेशन' की मुसीबतें उठानी पडीं, और पोलैण्ड को भी। फिर इन दोनों को ही अपनी करेंसी या मुद्रा-प्रणाली बदलनी पडीं।

लेकिन ये मुसीबतें सिर्फ़ हारे हुए देशों तक ही महदूद नहीं थीं, बल्कि जीतने वाले देशों पर भी धीरे-धीरे आगईं। यह बात हमेशा मानी जाती थी कि कर्जदार होना अच्छा नहीं है। अब एक नया और अजीब ही तजुर्बा हुआ; वह यह कि ऋणदाता होना भी अच्छा नहीं है। क्योंकि विजयी शक्तियाँ, जिनका मुआवजा जर्मनी को चुकाना था, इस मुआवजे के सबब से बड़ी कठिनाइयों में पड़ गईं, और जब उसकी वसूली करने लगीं तो वे और भी ज्यादा मुसीबत में पड़ीं। इस बाबत में अगले स्नत में लिखूंगा।

### : १७३ :

## मुद्रा की गड़बड़ी

१६ जून, १९३३

महायुद्ध के बाद के जमाने में एक बड़ी उल्लेखनीय बात मुद्रा यानी सिक्कों, नोटों आदि की गड़बड़ी हुई। महायुद्ध के पहले हर देश में मुद्रा की बहुत कुछ निश्चित क्रीमत हुआ करती थी। हर मुल्क की अपनी अलग-अलग प्रचलित मुद्रा थी— जैसे हिन्दुस्तान में रुपया, इंग्लैण्ड में पौण्ड, अमेरिका में डालर, फ्रांस में फ्रांक, जर्मनी में मार्क, रूस में रूबल, इटली में लीरा, ब्यौरा; और इन मुस्तिलिफ़ सिक्कों का भी आपस में एक निश्चित सम्बन्ध होता था। वे एक-दूसरे से अन्तर्राष्ट्रीय 'गोल्ड स्टैण्डर्ड' (स्वर्ण-मान) द्वारा सम्बन्धित थे, यानी हर देश के प्रचलित सिक्के की सोने में एक

निश्चित यानी तयशुवा क्रीमत होती थी। हर देश की सीमा में उसकी प्रचिलत मुद्रा ठीक समझी जाती थी, लेकिन उसके बाहर नहीं। वो भिन्न-भिन्न प्रचिलत मुद्राओं का सम्बन्ध जोड़नेवाली चीज थी सीना, और इस तरह अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन सोने की शक्ल में हुआ करते थे। जबतक कि प्रचिलत मुद्राओं का निश्चित स्वर्ण-मूल्य रहा तबतक उनमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ सका, क्योंकि जहाँतक मूल्य या क्रीमत का ताल्लुक है वहाँतक सोना एक काफ़ी स्थायी धातु है—यानी ऐसी धातु है जिसमें मूल्य सम्बन्धी उतार-चढ़ाव बहुत कम होता है।

लेकिन महायुद्ध-काल को जरूरियात से मजबुर होकर युद्ध करनेवाली सरकारों को यह स्वर्ण-मान ( गोल्ड स्टैण्डर्ड ) छोड़ना पड़ा, और इस तरह उन्होंने अपनी प्रच-लित मद्राओं को सस्ता बना दिया। किसी हदतक 'इन्फ्लेशन' भी किया गया। इससे ब्यापार चलाने में तो मदद मिली, लेकिन मुख्तलिफ़ देशों की प्रचलित मुद्राओं या सिक्कों के बारे में उलट-फेर जरूर होगया । महायुद्ध के जमाने में दूनिया दो विरोधी पक्षों में बँट गई थी--एक मित्र-राष्ट्रों का पक्ष और दूसरा जर्मन पक्ष; और हर पक्ष के अन्दर आपसी सहयोग और संगठन था, और हरेक बात युद्ध को महेजर रखकर की जाती थी। दिक्कतें तो महायद्ध के बाद पैदा हुईं, और बदलते हुए माली हालात और क़ौमों के आपसी अविश्वासों का नतीजा यह हुआ कि मुख़्तलिफ़ प्रचलित मुद्राओं में गडबड़ी पड गई। आजकल की सारी अर्थ-व्यवस्था ज्यादातर साख ( क्रेडिट ) पर चल रही है। बंक-नोट और चेक दोनों ही वास्तविक धन नहीं, सिर्फ़ अदायगी के वादे हैं, लेकिन उन्हें वास्तविक धन के तौर पर मंजूर कर लिया जाता है। साख हमारे विश्वास पर क़ायम है, और अगर विश्वास हट जाता है तो उसके साथ साख (क्रेडिट) भी चली जाती है। पिछले दस-बारह वर्षों में मुद्रा-व्यवस्था में इतनी ज्यादा गड्बडी होने का यह भी एक कारण है। क्योंकि योरप की कठिनाई से भरी परिस्थितियों ने सारे विश्वास को हिला दिया है। आज की दूनिया परस्पराधीन भी है, हरेक हिस्से का दूसरे हिस्से से बड़ा गहरा ताल्लुक है. और हमेशा ही अनेक अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ चलती रहती है। इसका मतलब यह है कि एक देश की गडबडी का दूसरे देशों पर फ़ौरन असर पड़ता है। अगर जर्मनी का मार्क गिरता है, या जर्मन बैंक फ़ेल होजाता है, तो उससे लन्दन और पेरिस और न्युयार्क के लोग भी कई तरह से गड़बड़ी में पड़ जाते हैं।

इन और दूसरे कारणों से, जिन्हें बतलाकर में तुम्हें हैरान नहीं करूँगा, करीब-करीब तमाम मुल्कों में मुद्रा या धन के बारे में दिक्कतें पैदा होगई, और अक्सर जो मल्क उद्योग-धन्धों में जितना ज्यादा बढ़ा इक्षा था जननी ही ज्यादा जसपर ससीबत आई । क्योंकि औद्योगिक तरक्क़ी का अर्थ या बहुत ही पेचीदा और नाजुक अन्तर्राष्ट्रीय ढाँचा । जाहिर है कि तिब्बत जैसे पिछडे हुए और दुनिया से अलग रहनेवाले देश पर तो मार्क या पौण्ड के उतार-चढ़ाव का कोई असर न होगा, लेकिन डालर की क़ीमत के गिरनें से जापान में फ़ौरन गड़बडी पड़ जायगी ।

इसके अलावा, हर औद्योगिक देश में हरेक वर्ग के हित जुवा-जुवा थे। इस तरह, कुछ वर्ग तो सस्ती मुद्रा और इन्फ्लेशन (हाँ, जर्मनी की तरह इनफ्लेशन नहीं) चाहते थे, लेकिन कुछ वर्ग इससे बिलकुल उलटी बात, डिफ्लेशन यानी मुद्रा का ऊँचा स्वर्ण-मूल्य चाहते थे। मसलन, ऋणवाता बंकर वर्गरा इस राय के थे कि मुद्रा की क्रीमत ऊँची रहे, क्योंकि उन्हें लोगों से धन लेना था, और ऋणी लोग कुदरती तौर पर यह चाहते थे कि कर्जे चुकाने के लिए मुद्रा सस्ती रहे। कारखानेंदार और माल तैयार करनेवाले सस्ती मुद्रा के तरफ़दार थे। क्योंकि वह आम तौर पर बंकरों के कर्जादा थे, और उससे भी बड़ा कारण यह था कि इससे विदेश में उनके माल बिकने में मदद मिलती थी। अगर ब्रिटेन में मुद्रा सस्ती हो तो, इसका मतलब यह होगा कि विदेशियों में ब्रिटिश माल की क्रीमत जर्मन या अमेरिकन या दूसरे देशों के माल से कम होगी और इससे ब्रिटेन के कारखानेदारों को फ़ायदा होगा और उनका माल ज्यादा बिकेगा। इस तरह तुम्हें मालूम होगा कि जुदा-जुदा वर्ग अपना-अपना मतलब साधना चाहते थे, और खास रस्साकशी कारखानेदारों और बंकरों के बीच में थी। में इस बात को ज्यादा-से-ज्यादा आसान बनाकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल, इसमें बहुत-से पेचीदा कारण शामिल थे।

फ़ान्स और इटली में 'इनफ़्लेशन' हुआ, और फ़ांक और लीरा का भाव गिर गया। पहले एक पाउण्ड स्टॉलंग के (जो कि ब्रिटिश पौण्ड का नाम है) लगभग २५ फ़ांक मिला करते थे। फिर भाव के गिरने से एक पाउण्ड के २७५ फ़ांक तक हो गये। आख़िरकार उसका भाव एक पाउण्ड के १२० फ़ांक के क़रीब मुक़र्रर कर विया गया।

महायुद्ध के बाद जब अमेरिका ने इंग्लैण्ड की मदद करना बन्द कर दिया, तो पौण्ड की क्रीमत कुछ गिर गई। उस वक्त इंग्लैण्ड के सामने कठिनाई खडी हो गई। क्या उसे मुनासिब था कि वह पाउण्ड की क्रीमत की इस क्रुवरती गिराबट को मंजूर करले, और पौण्ड की यह नई क्रीमत ही मुक्ररेर करवे? इससे माल तो सस्ता होजाता और कारखानों को मदद भी पहुँचती, लेकिन बैंकरों और ऋणदाताओं को नुक्रसान होता। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे दुनिया के आधिक केन्द्र के रूप में लन्दन की जो स्थित थी वह मिट जाती। फिर तो इस स्थित में

न्यूयार्क आजाता, और ऐसा होने पर क़र्जा चाहनेवाले लोग लन्दन के बजाय न्यूयार्क ही जाते। दूसरा रास्ता यह था कि जोर लगाकर पाउण्ड को ही उसकी पहली क्रीमत पर पहुँचा दिया जाता। इससे पाउण्ड की इज्जत भी बढ़ जाती और लन्दन दुनिया का आर्थिक नेता भी बना रहता। लेकिन उद्योग-धन्धों को नुक़सान होता और, जैसा कि हुआ, और भी कई अवाञ्छनीय बातें होतीं।

बिटिश सरकार ने १९२५ में दूसरा मार्ग ही पसन्द किया, और पाउण्ड को चढ़ाकर उसकी पहली क़ीमत पर कर दिया। इस तरह उसने किसी हद तक अपने उद्योग-धन्धों को अपने बंकरों के लिए क़ुर्बान कर दिया। असली सवाल उसके सामने और भी बड़ा था, क्योंकि उससे उसके साम्प्राज्य के जारी रहने पर खास असर पड़ता था। अगर लन्दन दुनिया के आर्थिक नेंतृत्व को खो देता है, तो साम्प्राज्य के मुख़्तलिफ़ हिस्से फिर उसके नेतृत्व या मदद की ख्वाहिश न करेंगे, और धीरे-धीरे साम्प्राज्य दुकडे-दुकडे और तबाह होजायगा। इसलिए यह सवाल साम्प्राज्य की नीति का सवाल बन गया, और ब्रिटेन के कारखानों और उस वक्त के अन्दरूनी हितों की क़ुर्बानी करके भी इस व्यापक साम्प्राज्यवाद की ही जीत हुई। तुम्हें याद होगा कि इसी तरह साम्प्राज्य-सम्बन्धी कारणों से ही महायुद्ध के बाद लंकाशायर और ब्रिटिश कारखानों को कुछ नुक्सान पहुँचाकर भी ब्रिटेन ने हिन्दुस्तान में बड़े-बड़े कल-कारखानों और उद्योग-धन्धों को बढ़ाने का विचार किया था।

इस तरह ब्रिटेन ने अपना नेतृत्व और साम्प्राज्य बनाये रखने के लिए एक जबरदस्त कोशिश की, लेकिन यह कोशिश बड़ी महुँगी पड़ी और उसका नाकामयाब होना लाजिमी था। ब्रिटिश सरकार या कोई भी दूसरी सरकार आर्थिक व्यवस्था की अनिवार्य भावी घटनाओं पर क़ाबू नहीं रख सकती थी। अतः कुछ वक्त के लिए तो पाउण्ड ने अपना पुराना दबदबा फिर हासिल कर लिया, लेकिन इससे उद्योग-धन्धे धीरे-धीरे बिगड़ने लगे। बेकारी बढ़ने लगी, और ख़ासकर कोयले के धन्धे में तो बड़ी कठिनाई आई। इसकी ख़ास वजह थी पौण्ड का डिफ्लेशन (जोकि उसका स्वर्ण-मूल्य बढ़ाने का नाम था)। कुछ दूसरे कारण भी थे। मुआवजे की अदायगी में जर्मनी का कुछ कोयला भी ले लिया गया था, और इसका मतलब यह था कि ब्रिटेन के कोयले की जरूरत कम होगई, जिसका नतीजा यह हुआ कि कोयले की खरूरत कम होगई, जिसका नतीजा यह हुआ कि कोयले की ख्राने होगई। इस तरह ऋणदाता और विजयी देशों ने भी महसूस कर लिया कि हारे हुए देश से इस तरह का ख़िराज हासिल करना भी कोई बिलकुल सुख-ही-मुख की बात नहीं है। ब्रिटेन के कोयले के उद्योग की व्यवस्था भी बहुत ख़राब थी। यह उद्योग सैकडों छोटी-छोटी कम्पनियों में बँटा हुआ था, और योरप

महाद्वीप और अमेरिका के बडे-बडे और ज्यादा अच्छी तरह संगठित गिरोहों का आसानी से मुक़ाबिला नहीं कर सकता था।

चूंकि कोयले के उद्योग की हालत बिन-ब-बिन गिरती गई, इसिलए खानों के मालिकों ने मजदूरों की मजदूरी घटाने का फैसला किया। खानों के मजदूरों ने इसकी सख्त मुखालफ़त की, और इसमें उन्हें दूसरे उद्योगों के मजदूरों का समर्थन भी प्राप्त होगया। खान के मजदूरों के वास्ते ब्रिटेन का सारा मजदूर-संगठन लड़ाई लड़ने को तैयार होगया, और एक 'युद्ध-सिनित' बन गई। इससे पहले तीन बडे-बडे मजदूर-संघों-—खान मजदूरों, रेलवें मजदूरों और ट्रान्सपोर्ट मजदूरों—के बीच एक मजदूर तिगुट या संगठन बना था, जिसमें कि कई लाख सुसंगठित और सीखे हुए मजदूर शामिल थे। मजदूरों के इस तेज रुख़ से सरकार डर-सी गई, और उसने खान-मालिकों को धन की मदद देकर उस संकट को आगे के लिए टाल दिया। यह मदद इसलिए दी गई कि वे एक साल तक पुराने दर से मजदूरों को मजदूरी दे सकें। एक जांच-कमीशन भी मुकर्रर किया गया। लेकिन इस सारी कार्रवाई का भी कोई नतीजा न निकला, और दूसरे साल १९२६ में जब मालिकों ने फिर मजदूरी घटानी चाही तो संकट-काल आ खड़ा हुआ। इस बार सरकार मजदूरों से लड़ने को तैयार थी; क्योंक उसने पिछले महीनों में इसके लिए हर तरह की तैयारी करली थी।

कोयले की खानों के मालिकों ने मजदूरों के लिए काम बन्द कर देने का निरुचय किया, क्योंकि मजदूरों ने मजदूरी में कमी करना मंजूर नहीं किया। इससे इंग्लैण्ड में औरन एक आम हड़ताल होगई, जो कि ट्रेड-यूनियन कांग्रेस की तरफ़ से की गई थी। ट्रेड-यूनियन कांग्रेस की इस आज्ञा का खूब अच्छी तरह पालन किया गया, और देशभर के तमाम संगठित मजदूरों ने काम बन्द कर दिया। देश का करीब-करीब सब काम-काज बन्द होगया। रेलें नहीं चलती थीं, अखबार नहीं छपते थे, और बहुत-से दूसरे कार्य बन्द होगया। रेलें नहीं चलती थीं, अखबार नहीं छपते थे, और बहुत-से दूसरे कार्य बन्द होगया। सरकार ने स्वयंसेवकों की मदद से कुछ जरूरी कारोबार जारी रक्खे। आम हड़ताल ठीक आधी रात यानी ३-४ मई १९२६ को शुरू हुई। दस दिन के बाद ट्रेड-यूनियन कांग्रेस के नरम नेताओं नें, जिन्हें इस तरह की कान्तिकारी हड़ताल से कोई मुहब्बत न थी, इस बहाने पर अचानक उसे बन्द करवा दिया कि उनसे कोई अनिश्चित-सा वादा कर दिया गया है। खानों के मजदूर पुतीबत में अकेले रह गये, लेकिन फिर भी, डगमगाते हुए भी वे कई महीनों तक अपनी उड़ाई लड़ते रहे। भूख से मजबूर किये जाकर आखिर वे हरा दिये गये। यह एक पहत्वपूर्ण हार थी—न सिर्फ़ खान-मजदूरों के लिए, बल्क आम तौर पर सभी बिटिश पिड़रों के लिए। कई जगहों पर मजदूररां घटाई गईं, कुछ उद्योगों में काम के

घण्टे बढ़ाये गये, और मजदूरों की रहन-सहन का वर्जा नीचे गिर गया। सरकार नें अपनी जीत का फायवा उठाया, और मजदूरों को कमजोर करने के लिए और खास-कर भविष्य में कोई भी आम हड़ताल न होने देने के लिए नये क़ानून बना विये। १९२६ की यह आम हड़ताल इसलिए नाकामयाब हुई कि मजदूरों के नेताओं में अनि- िश्चतता और कमजोरी थी, और वे उसके लिए तैयार न थे। असल में उनका सारा मक़सद उसको टालना ही था, और जब वे ऐसा न कर सके तो उन्होंने पहला मौक़ा हाथ आते ही उसे खत्म कर विया। दूसरी तरफ़ सरकार पूरी तरह तैयार थी और उसे मध्यम वर्गों का सहयोग भी प्राप्त हुआ।

इंग्लंण्ड की आम हड़ताल और कोयले के उद्योगों की लम्बी काम-बन्दी से सोवियट रूस में बडी दिलचस्पी पैदा होगई थी, और रूस की ट्रेड-यूनियनों ने बहुत बडी-बडी रक़में, जो कि रूस के मजदूरों ने चन्दा करके इकट्ठा की थीं, इंग्लंण्ड के खान-मजदूरों की मदद के लिए भेजीं।

उस वक्त के लिए तो इंग्लैण्ड में मजदूर दबा दिये गये, लेकिन किसी उद्योग की गिरावट और बेकारी की बढ़ती का यह कोई हल नथा। बेकारी से मजदूरों में आम तौर पर मुसीबत आई; इससे राज्य पर भी एक बड़ा बोझ होगया, क्योंकि कई देशों में बेकारी का बीमा करने का एक तरीक़ा पैदा हो चुका था। यह मान लिया गया था कि राज्य का फ़र्ज है कि वह ऐसे मजदूरों का भरण-पोषण करे जो बग़ैर अपने किसी कसूर के बेकार हों। सरकार के पास नाम दर्ज करानेवाले ऐसे बेकारों को कुछ मदद दी जाती थी, जिसे 'डोल' कहते थे। इस कारण सरकार और स्थानीय संस्थाओं को बडी-बडी रक़में खर्च करनी पड़ती थीं।

यह सब क्यों होरहा था ? उद्योग-धंघे क्यों गिरते जा रहे थे ? क्यापार क्यों कम हो रहा था ? बेकारी क्यों बढ़ रही थी ? सिर्फ़ इंग्लैंड में ही नहीं बिल्क करीब-करीब सभी मुल्कों में हालत क्यों खराब होती जा रही थी ? राजनीतिज्ञ और शासक लोगों ने हालत सुधारने की जाहिरा खूब इच्छा की, कान्फ्रेन्स पर कान्फ्रेंसे की गईं, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी न मिली। यह बात नहीं थी कि भूकम्प या बाढ़ या अनावृष्टि जैसी कोई कुदरती मुसीबत आगई हो, जिससे कि अकाल और तकलीफ़ें पैवा होगईं हों। दुनिया बहुत-कुछ पहले की ही तरह चल रही थी। असल में भोजन और कारखाने और हर तरह के जरूरी पवार्थ पहले से मिक्कदार और तावाद में ज्यादा ही होगये थे, फिर भी मानव जाति के कष्ट बढ़ गये। जाहिर था कि कोई-न-कोई बुनियादी खराबी होगई है, जिससे कि यह उलटा नतीजा निकला। समाज में कहीं-न-कहीं भयंकर कुप्रबन्ध मौजूद था। समाजवादियों और साम्यवादियों ने बताया कि यह सब पूंजीवाद का ही, जो कि

अब ख़त्म ही होना चाहता है, दोष है। वे रूस की मिसाल देकर कहा करते थे कि हालाँकि वहाँ बंहुत-सी दूसरी गड़बड़ी और तकलीफ़ें है, लेकिन बेकारी नहीं है।

ये सवाल कुछ पेचीदा है, और इन इनसानी मुसीबतों की दवा क्या है, इस बाबत डाक्टरों और पण्डितों की भी जुदा-जुदा रायें हैं। फिर भी हम उनपर गौर तो करेंगे ही और उनकी कुछ स्नास विशेषताओं की जाँच भी करेंगे।

आजकल की सारी दनिया एक ही सम्पूर्ण इकाई बनती जा रही है, और बहुत हद तक बन भी चुकी है। इसका मतलब यह है कि जीवन, प्रवृत्तियाँ, उत्पत्ति, विभा-जन, खपत वग्रेरा सभी अन्तर्राष्ट्रीय और संसार-व्यापी बन रहे हैं और यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। व्यापार, उद्योग-धंथे, मुद्रा-प्रणाली भी ज्यादातर अन्तर्राष्ट्रीय हो रहीं हैं। मुख्तलिफ़ मुल्कों में गहरे नजदीकी ताल्लुक़ात हैं, वे एक-दूसरे पर निर्भर हैं, और एक देश की घटना का दूसरे देश पर असर पडता है। इस सारी अन्तर्राष्ट्रीयता के होते हुए भी, सरकारें और उनकी नीतियाँ अब भी संकुचित रूप से राष्ट्रीय ही हैं। बल्कि महायुद्ध के बाद के वर्षों में यह संकुचित राष्ट्रीयता और भी स्नराब और उग्र होगई है, और वही आज दुनिया में सबसे जबरदस्त चीज बन गई है। नतीजा यह है कि अन्त-र्राष्ट्रीय घटनाओं और सरकारों की राष्ट्रीय नीतियों के बीच संघर्ष चलता रहता है। संसार की अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों को तुम एक ऐसी नदी मान लो, जो समुद्र की तरफ़ बहती हुई जा रही है, और राष्ट्रीय नीतियाँ मानों उस नदी को रोकने, बाँधनें, दिशा बदलने और उलटा बहाने तक की कोशिशों के समान हैं। जाहिर है कि नदी उलटी नहीं बहाई जा सकती, और न रुक ही सकती है। लेकिन मुमकिन है कि कहीं-कहीं उसके रुख में थोडी-सी तब्दीली हो सके, या बाँध भर जाय और उसके ऊपर से पानी बहने लगे। इस तरह आजकल की यह राष्ट्रीयता नदी के नियमित बहाव में बाधा डाल रही है, और कहीं बाढ़ें पैदा कर रही है, कहीं नदी-प्रवाह से झीलें बना रही हैं, और कहीं सडनेवाली तलैया पैदा कर रही है, लेकिन वह नदी की आख़िरी मंजिल को कभी रोक न सकेगी।

इस तरह व्यापार और आधिक क्षेत्र में 'आधिक राष्ट्रीयता' कही जानेवाली चीज पैदा होगई है। इसका मतलब यह है कि हरेक देश को जितना माल वह खरीदे उससे ज्यादा बेचना चाहिए, और जितना माल वह खुद खपा सके उससे ज्यादा पैदा करना चाहिए। हरेक मुन्क अपना माल बेचना चाहता हैं, लेकिन खरीदेगा कौन ? बिकी के लिए जरूरी है कि एक बेचनेवाला हो और एक ख्रीदिनेवाला हो। ऐसी दुनिया हो ही नहीं सकती जिसमें सिर्फ़ बेचनेवाले ही हों। लेकिन आधिक राष्ट्रीयता का आधार यही है। हर मुन्क आयात-निर्यात करों की दीवारें यानी आधिक बाधार्ये खडी करता है, जिससे

विवेशी माल न आसके, और साथ ही वह अपना विवेशी व्यापार भी बढ़ाना चाहता है। आयात-निर्यात कर की ये दीवारें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को, जिसके आधार पर आजकल की दुनिया बनी है, रोकती हैं और मार देती हैं। जैसे-जैसे व्यापार कम होता जाता है, उद्योग-धंधों को नुक़सान होता है और बेकारी बढ़ती है। इसका नतीजा यह होता है कि विदेशी माल को, जिससे स्वदेश के उद्योग-धंधों में रुकावट पड़ने का ख़याल किया जाता है, रोकने के लिए और भी जबरदस्त कोशिश की जाती है, और आयात-निर्यात करों की दीवारें और भी ऊँची कर दी जाती हैं। इससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को और ज्यादा नुक़सान पहुँचता है और यह दु:खदाई चक्कर चलता रहता है।

आजकल की औद्योगिक दुनिया असल में राष्ट्रीयता के दर्जे से आगे बढ़ चुकी है। माल की उत्पत्ति और विभाजन की सारी प्रणाली सरकारों और देशों के राष्ट्रीय ढाँचों के साथ मेल नहीं खाती। भीतरी वस्तु अब अपने ऊपरी छिलके से ज्यादा बढ़ने लगी है, और छिलका तड़कने लगा है।

इन आयात-निर्यात करों और व्यापारिक बाधाओं से हर देश के सिर्फ़ कुछ वर्गों को ही असल में फ़ायवा पहुँचता है, लेकिन चूंकि ये वर्ग ही अपने-अपने देशों पर हावी हैं इसलिए वे ही देश की नीति को बनाया-बिगाड़ा करते हैं। इसलिए हर देश दूसरे देशों से बढ़ने की कोशिश करता है, और नतीजा यह होता है कि सभीको नुक़सान पहुँचता है, और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धायें और घृणायें यानी क़ौमी लाग-डाँट और नफ़रत बढ़ती जाती हैं। आपसी मतभेवों को कान्फ्रेंसें करके मिटाने की बार-बार कोशिशों की जाती हैं, और जुवा-जुवा देशों के प्रतिनिधि ऊँची-से-ऊँची सविच्छा प्रकट करते हैं, लेकिन कामयाबी उनके पास तक भी नहीं फटकती। क्या इससे तुम्हें हिन्दुस्तान के साम्प्रवायिक सवाल यानी हिन्दू-मुस्लिम-सिख समस्याओं को हल करने की कोशिशों की याव नहीं आती? शायव दोनों ही मामलों में नाकामयाबी का कारण यह है कि धारणायें सलत बनाली गई हैं, हेतु सलत समझे गये हैं, और साथ ही उद्देश्य भी सलत रक्खे जाते हैं।

जो वर्ग इन आयात-निर्यात करों से और आधिक राष्ट्रीयता को बढ़ानेवाले दूसरे तरीक़ों से—मसलन राज्य की तरफ़ से विशेष आधिक सहायता, रेल-किराये की ख़ास दरों वर्गरा से—फ़ायदा उठाते हैं वे मिल्कियतदार और कारख़ानेदार वर्ग ही हैं, जिन्हें कि संरक्षण-प्राप्त स्वदेशी बाजारों से लाभ होता है। इस तरह संरक्षण और आयात-निर्यात करों के साये में स्थापित स्वार्थ निर्मित होजाते हैं, और सभी स्थापित स्वार्थों की तरह वे भी बड़े जोर के साथ हर ऐसी तब्दीली की मुद्धालिक़ करते हैं जितने

उनका नुक्तसान होता है। यह भी इस बात की एक वजह है कि क्यों आयात-निर्यात कर एकबार शुरू होजाने पर बने ही रहते हैं, और क्यों आधिक राष्ट्रीयता दुनिया में चल रही है, हालांकि ज्यादातर लोग मान चुके हैं कि इससे सबका नुक्रसान है। स्थापित स्वार्थों के एक बार पैदा होजाने पर उनका खात्मा करना आसान नहीं है, और किसी अकेले राष्ट्र का ऐसे मामले में आगे बढ़ना तो और भी कम आसान है। अगर सभी देश एकसाथ मिलकर आयात-निर्यात करों को ख़त्म करदें या बहुत हद तक घटा दें, तो शायद ऐसा हो भी सके। इसमें भी कठिनाइयाँ होंगी। ऐसा करने से औद्योगिक रूप से पिछडे हुए देशों को नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि वे उन्नत देशों की बराबरी के आधार पर मुक्ताबिला नहीं कर सकेंगे। नये उद्योग-धंधे तो अक्सर संरक्ष-णात्मक कर के साये में ही खडे होते हैं।

आर्थिक राष्ट्रीयता से राष्ट्रों में आपसी व्यापार कम होता है और रुकता है। इस तरह संसार-व्यापी बाजार के खुलने में हानि होती है। हर राष्ट्र एकाधिकार का क्षेत्र बन जाता है, और उसका बाजार संरक्षित होजाता है; यानी खुला बाजार नहीं रह पाता । हर राष्ट्र के अन्दर भी एकाधिकार (मोनोपली) बढ़ जाते हैं, और खुला और उन्मुक्त बाजार ग्रायब होने लगता है। बडे-बडे ट्रस्ट ( व्यापारियों के समूह ), बडी-बडी दूकानें और बडे-बडे कारलाने छोटे उत्पादकों और दूकानदारों को निगल जाते हैं, और इस तरह प्रतियोगिता को ही ख़त्म कर देते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और दूसरे औद्योगिक देशों में ये राष्ट्रीय एकाधिकार रखनेवाले ट्रस्ट या कम्पनियाँ भयंकर गति से बढ़ गई हैं, और इस तरह ताक़त थोडे-से ही लोगों के हाथों में जमा होगई है। पेट्रोल, साबुन, रासायनिक चीजें, शस्त्रास्त्र, लोहा, बैंकिंग, और दूसरी भी अनेक वस्तुओं में एकाधिकार क़ायम होगये हैं। इस सबका एक अजीब नतीजा होता है। वह विज्ञान की तरक़्क़ी और पूंजीवाद की बढ़ती का अनिवार्य यानी कुदरती नतीजा है, लेकिन वह इस पूंजीवाद की जड़ को ही काटता है। क्योंकि पूंजी-बाद संसार-ध्यापी बाजार और खुले बाजार के साथ ही शुरू हुआ था। प्रतियोगिता ही पूंजीवाद की जान थी। अगर संसार-ब्यापी बाजार मिट जाता है और राष्ट्रीय सीमाओं के अन्दर भी खुले बाजार की प्रतियोगिता मिट जाती है तो समाज के इस पुराने पूंजी-बादी ढाँचे की बुनियाद ही हट जाती है। यह तो दूसरी बात है कि अब इसकी जगह पर कौन-सी समाज-व्यवस्था आयगी, लेकिन मालूम होता है कि पुरानी समाज-व्यवस्था इन एक-दूसरे की विरोधी प्रवृत्तियों को रखती हुई ज्यादा दिन चल नहीं सकती।

विज्ञान और औद्योगिक प्रगति मौजूदा सामाजिक प्रणाली से बहुत आगें पहुँच चुकी हैं। वे भोजन और जिन्दगी की अच्छी चीजें बहुत ज्यादा पैदा करती हैं और पूंजीवाद यह नहीं जानता कि इन चीजों का क्या उपयोग किया जाय ! बिल्क वह अक्सर इन चीजों को बर्बाद करने या उनकी उत्पत्ति कम करने लगता है। और इस तरह हम यह असाधारण दृश्य देखते हैं कि प्रचुरता और दरिव्रता यानी खुशहाली और ग्ररीबी साथ-ही-साथ मौजूद हैं। अगर आधुनिक विज्ञान और उत्पत्ति के साधनों के लायक यह पूंजीवाद नहीं है, तो कोई दूसरा तरीक़ा ढूंढ़ना होगा जो विज्ञान के ज्यादा अनुकूल हो। वरना, दूसरा रास्ता यह है कि विज्ञान का ही गला घोट दिया जाय और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया जाय। लेकिन ऐसा करना तो बेवकूफ़ी होगी, और, कुछ भी हो, उसका तो खयाल करना ही मुश्कल है।

जब आर्थिक राष्ट्रीयता मौजूद है, जब एकाधिकारों और क्रौमी लाग-डांट की बढ़ती हो रही है, और जब दम तोड़ते हुए पूंजीवाद के दूसरे दोष मौजूद हैं, तो सारी दुनिया में गड़बड़ी मची हो तो इसमें ताज्जुब की बात कौन-सी हैं ? आजकल का साम्प्राज्यवाद ख़ुद भी इस पूंजीवाद का एक रूप है, क्योंकि हर साम्प्राज्यवादी ताक़त दूसरी जातियों का ख़ून चूसकर अपने क्रौमी सवालों को हल करना चाहती है। इससे फिर साम्प्राज्यवादी ताक़तों में लाग-डांट और कशमकश पैदा होती हैं। आजकल इस उलटी दुनिया में हर बात का नतीजा संघर्ष ही होता है!

मंने तुम्हें यह बताते हुए इस स्नत को शुरू किया था कि महायुद्ध के बाद मुद्रा-प्रणाली में अजीब गड़बडी पैदा होगई थी। क्या हम मुद्रा-प्रणाली को दोष दे सकते हैं, जबकि और भी तमाम बातों में बेहद गड़बडी हो गई है?

### ः १७४ :

## दाँव और घात

१८ जून, १९३३

मेरे पिछले दो खत आर्थिक और मुद्रा-सम्बन्धी सवालों की बाबत थे। ये विषय बड़े रहस्यपूर्ण यानी भेद से भरे हुए और समझने में कठिन माने जाते हैं। यह तो सच है कि वे आसान नहीं हैं, और उनपर बहुत ज्यादा ग्रौर करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी वे बहुत भयंकर नहीं हैं और उन विषयों की बाबत रहस्यपूर्णता का वातावरण बन जाने के लिए कुछ हदतक अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ लोग भी जिम्मेदार हैं। पुराने जमाने में रहस्यपूर्ण बातों का ठेका धर्माधीशों के पास रहता था, और वे तरह-तरह के क़ायदों और रस्म-रिवाजों के जरिये, जो अक्सर किसी ऐसी पुरानी ज़बान में पूरी की जाती थीं जिन्हें कोई नहीं समझता था, और यह

विकालकर कि अदृष्ट शक्तियों से उनका सम्बन्ध है, अपनी इच्छा के मुताबिक अज्ञान जनता को चलाया करते थे। आजकल धर्माधीशों की ताक़त बहुत कम होगई है, और औद्योगिक देशों में तो क़रीब-क़रीब बिलकुल ही नहीं रही। धर्माधीशों की जगह अब विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री और बैंकर और ऐसे ही दूसरे लोग पैदा होगये हैं, जो गूढ़ भाषा में, जिसमें ज्यादातर शब्द पारिभाषिक होते हैं, बात करते हैं, जिसे मामूली लोगों का समझना मुक्किल होता है। इस तरह औसत आदमी को इन सवालों को तय करने का काम इन विशेषज्ञों पर छोड़ देना पड़ता है। लेकिन विशेषज्ञ लोग, जान में या अनजान में, शासकवर्गों के ही साथ जुड़ जाते हैं, और उनके ही हितों को फ़ायदा पहुँचाते हैं। फिर विशेषज्ञों में मतभेद भी होता है।

इसलिए यह अच्छा है कि हम सब इन आर्थिक सवालों को, जो आजकल राज-नीति और दूसरी भी सारी बातों पर हावी मालूम होते हैं, कुछ-कुछ समझ लेने की कोशिश करें। इन्सान को कई तरह से वर्गों और श्रेणियों में बाँटा जा सकता है। एक बँटवारा इस तरह भी हो सकता है कि इन्सान दो श्रेणी के हैं: एक तो जमाने की लहर के साथ बहनेवाले, जिनकी अपनी कोई इच्छा-शक्ति नहीं होती और जो पानी की सतह पर पड़े हुए तिनके की तरह अपनेआपको इधर-उधर बह जाने देते हैं, और दूसरे वे लोग जो जिन्दगी में जोरदार अभिनय करते हैं और परिस्थिति पर असर डालते हैं। दूसरे वर्ग के लोगों के लिए ज्ञान और समझ जरूरी है; क्योंकि कोई भी कारगर काम इनके आधार पर ही हो सकता है। सिर्फ़ सद्भावना या सदिच्छाओं से ही काम नहीं चल सकता। जब कभी कोई क़ुदरती मुसीबत या महामारी या सूखा पड़ जाता है या और कोई भी कष्ट आजाता है तो सिर्फ़ हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि योरप में भी अक्सर देखा जाता है कि लोग कच्ट दूर करने के लिए ईइवर से प्रार्थना करते हैं। अगर ईश्वर की प्रार्थना से उनकी आत्मा को तसल्ली मिलती है और विश्वास और हिम्मत पैदा होती है तो वह अच्छी चीज है और उसपर किसीको एतराज करने की जरूरत नहीं। लेकिन प्रार्थना से महामारी मिट जायगी, इस ख़याल के बदले अब यह वैज्ञानिक विचार पैदा होता जा रहा है कि बीमारियों के मूल कारणों को सफ़ाई और दूसरे तरीक़ों से दूर करना चाहिए। अगर कारख़ाने की मशीनों में कोई ट्ट-फ्ट होजाय, या गाडी के टायर में सूराख़ होजाय, तो ऐसा नहीं देखा जायगा कि लोग बैठे रहें या प्रार्थना करते रहें और सिर्फ़ आशा, सदिच्छा या प्रार्थना करते रहें, कि वह ट्ट-फूट अपने-आप दूध्स्त हो जाय, या सुराख ख़ुद जुड़ जाय। वे काम करना और मशीन और टायर को सुधारना शुरू कर देते हैं, और फ़ौरन ही मशीन फिर चलने लगती है और गाडी सड़क पर दौड़ने लगती है।

इसी तरह मानवीय और सामाजिक मशीन में भी सिंदिच्छा के अलावा हमें उसकी अच्छी वाक्रफ़ियत और उसकी ताक्रतों का ज्ञान होना चाहिए। यह ज्ञान निश्चित तो प्रायः नहीं होता, क्योंकि उसका ताल्लुक मनुष्य की इच्छाओं, आकांक्षाओं, रुचि-अरुचियों और आवश्यकताओ-जैसी अनिश्चित चीजों से होता है, और जब आम लोगों या तमाम समाज या मुस्तलिफ़ वर्गों के मनुष्यों का हम विचार करते हैं तो ये चीजों और अनिश्चित होजाती हैं। लेकिन अध्ययन और अनुभव और निरीक्षण से इस अनिश्चित गिरोह या जमघट में भी धीरे-धीरे व्यवस्था आने लगती है, और ज्ञान बढ़ता है, और उसके साथ अपनी परिस्थित को बनाने या सम्हालने की हमारी योग्यता भी बढ़ती है।

अब में महायुद्ध के बाद के इन वर्षों में योरप के राजनैतिक पहलू के बारे में कुछ कहना चाहता हैं। पहली बात, जो स्नास तौर पर दिखाई देती है. यह है कि महाद्वीप यानी योरप इन तीन हिस्सों में बँट गया था--महायुद्ध में जीतनेवाले राष्ट्र, महायुद्ध में हारनेवाले राष्ट्र, और सोवियट रूस। नार्वे, स्वीडन, हालैण्ड और स्वीजरलैण्ड-जैसे भी कुछ छोटे-छोटे देश थे जो इन तीनों हिस्सों में से किसीमें भी न आते थे, लेकिन बृहत्तर राजनैतिक दृष्टिकोण से उनका कोई स्नास महत्त्व नहीं था। हाँ. सोवियट रूस श्रमिकों की सरकार बनाकर अकेला अलग ही था, और विजयी शक्तियों को हमेशा खटकता रहता था। यह खटक सिर्फ़ इसलिए नहीं थी कि उसकी शासन-प्रणाली ऐसी थी जिससे कि दूसरे देशों के श्रीमकों को क्रान्ति की प्रेरणा मिलती थी, बल्कि इसलिए भी थी कि वह विजयी शक्तियों की पूर्व-देशीय योजनाओं में अडंगा डालता था। मैंने तुम्हें रूस में विदेशी ताक़तों की लड़ाइयों का हाल पहले बताया है, जिनमें कि सन् १९१९ और १९२० में इन विजयी राष्ट्रों में से ज्यादातर राष्ट्रों ने सोवियट शासन को कुचल डालने की कोशिश की थी। फिर भी सोवियट रूस तो जिन्दा ही रहा, और योरप की साम्प्राज्यवादी ताक़तों को उसकी हस्ती बर्वास्त करनी पड़ी, लेकिन यह भी किया उन्होंने कम-से-कम सर्विच्छा या गौरव के साथ ही। खासकर इंग्लैण्ड और रूस की पुरानी लाग-डांट, जोकि जारशाही जमाने से चली आ रही थी, फिर भी जारी रही, और उससे कई बार ऐसी सनसनी, अन्देशे और वाकुआत पैदा होजाते थे, जिनसे लड़ाई छिड़ जाने का डर होजाता था। सोवियट-रूस को विश्वास होगया था कि इंग्लैण्ड उसके खिलाफ़ हमेशा साजिश करता रहता है और योरप में सोवियट-विरोधी संगठन खड़ा कर रहा है। कई बार लड़ाई का ख़ौफ़ भी पैदा होजाता था।

पश्चिमी और मध्य योरप में जीते और हारे हुए देशों के बीच का फ़र्क़ बहुत

ज्यादा नजर आता था, और फ़ांस विजय की भावना को ख़ास तौर पर जाहिर करता था। कुदरती तौर पर हारे हुए मुल्क सुलहनामों की कई शर्तों से असन्तुष्ट थे, और हालाँकि वे कुछ नहीं कर सकते थे फिर भी भविष्य में तब्दीली के सपने देखा करते थे। आस्ट्रिया और हंगरी बडी मुसीबत में थे; उनकी हालत और भी बिगड़ती हुई मालूम होती थी। दूसरी तरफ़, युगोस्लेविया सर्विया का ही बढ़ा हुआ रूप था, और वह कई बेमेल वर्गों और जातियों का एक समूह बन गया था। उसके मुख्तलिफ़ हिस्सों को एक-दूसरे से ऊब उठने और आपस में जुदा हो जाने की प्रवृत्ति से भर जाने में ज्यादा वक्त न लगा। स्नासकर क्रोशिया में (जो अब युगोस्लेविया का एक सुबा है) आजादी का एक जोरदार आन्दोलन चल रहा है, और इसे सर्वियन सरकार ने जोर-जबरदस्ती से दबाने की कोशिश की है। पोलैण्ड नक़शे पर अब काफ़ी बड़ा होगया है, लेकिन उसके साम्प्राज्यवादी लोग दक्षिण में काले समुद्र तक फैल जाने के और इस तरह सन् १७७२ की पुरानी पोलिश सरहद फिर से क़ायम करने के ग़ैरमामूली सपने देखते हैं। आजकल तो पोलैण्ड में रूसी यूक्रेन का एक हिस्सा भी शामिल है। इसे तरह-तरह के जुल्म, मौत की सजाओं, और बर्बरतापूर्ण दमन के आतंक से 'शान्त करने' या 'पोलिश बनाने' की कोशिश कीगई है, और अब भी की जा रही है। ये आग के कुछ छोटे-छोटे-से ढेर हैं जो पूर्वीय योरप में सुलग रहे हैं। इनका महत्व इस कारण है कि इस आग के ज्यादा बढ़ जाने का अन्देशा है।

राजनैतिक रूप में, और उपयोगिता की दृष्टि से भी, महायुद्ध के बाद के जमाने में योरप में फ़ांस ही प्रमुख राष्ट्र होगया था। वह जो कुछ चाहता था, प्रदेश या राज्य के रूप में और मुआवजे के इक्तरार की शक्ल में उसे ज्यादातर मिल गया था, लेकिन फिर भी वह मुखी न था। एक बडी दहशत हमेशा उसके सिर पर सवार थी, कि कहीं जमेंनी फिर उससे लड़ने लायक मजबूत न बन जाय, और कहीं उसे हरा न दे। इस दहशत का खास सबब यह था कि जमेंनी की आबादी उससे बहुत ज्यादा थी। फ़ांस का मुक्क असल में जमेंनी से बड़ा है, और शायद उपजाऊ भी ज्यादा है। फिर भी फ़ान्स की आबादी ४१० लाख से कम है, और स्थायी-सी है। लेकिन जमेंनी की आबादी ६२० लाख से ज्यादा है, और बढ़ती जा रही है। जमेंन लोग हमलावर और लड़ाकू भी मशहूर है और इसी पीढ़ी के सामने वे दो बार फ़ांस पर हमला भी कर चुके हैं।

इसलिए फ़ांस पर जर्मनी द्वारा बदला लिये जाने का भय हमेशा सवार रहा, और उसकी सारी नीति की बुनियाद और ख़ास उसूल 'सुरक्षितता' यानी उसने जो कुछ हासिल कर लिया है उसे बनाये और बचाये रखने की सुरक्षितता ही रहा है। फ़्रांस की सैनिक प्रमुखता के ही सब से वे सब देश दबे रहते थे, जो वर्साई की सिन्ध से असन्तुष्ट थे, क्योंकि इस सिन्ध को बनाये रखना फ़्रांस की सुरक्षितता के लिए ज़रूरी समझा जाता था। अपनी स्थित को और भी मजबूत करने के लिए फ़्रांस ने ऐसे राष्ट्रों का एक गृट बना लिया जो वर्साई-सिन्ध को बनाये रखने में दिलचस्पी लेते थे। ये देश थे—बेलजियम, पोलैण्ड, जेकोस्लोबेकिया, रूमानिया और युगोस्लेबिया।

इस तरह फ़ांस ने योरप में अपना नेतृत्व क़ायम कर लिया। यह इंग्लैण्ड को पसन्द न आया, क्योंकि इंग्लैण्ड नहीं चाहता कि उसके सिवा कोई दूसरी ताक़त योरप में हावी होजाय। इंग्लैण्ड के दिल में अपने दोस्त फ़ांस के लिए जो मुहब्बत और मित्रता थी उसमें बड़ी कमी आगई; इंग्लैण्ड के अखबारों में फ्रांस को खुदार्ज और संगदिल कहा जाने लगा, और पुराने दुश्मन जर्मनी के लिए मित्रतापूर्ण शब्द इस्तेमाल किये जाने लगे। इंग्लैण्ड के लोग कहने लगे कि इंसान को पुरानी बातों को भूल जाना और माफ़ कर देना चाहिए, और लड़ाई के दिनों को याद कर शान्ति के दिनों में बर्ताव नहीं करना चाहिए। ये कैसी ऊँची भावनायें थीं! और अंग्रेजी दृष्टिकोण से तो दोहरी प्रसंसनीय थीं, क्योंकि ये अंग्रेजी नीति से मेल भी खा जाती थीं। एक इटैलियन राजनीतिज्ञ काउण्ट स्फ़ोरजा ने कहा है कि "ब्रिटिश जाति को दयालु ईश्वर ने यह महान् वरदान दे रक्खा है कि इंग्लैण्ड को जिस बात में कोई राजनैतिक फ़ायदा होता हो, या ब्रिटिश सरकार जो कोई राजनैतिक कार्रवाई करे, उसे सभी वर्ग ऊँचे-से-ऊँच नैतिक कारणों से उचित सिद्ध करें।"

१९२२ के शुरू से यूरोपियन राजनीति में इंग्लैण्ड और फ़्रांस की कशमकश एक स्थायी चीज होगई है, और वह तबसे चल ही रही है। जाहिरा तौर पर तो बोनों तरफ़ के लोग आपस में हँसकर मिलते हैं, शिष्टता के शब्द कहते हैं, और उनके राजनीतिज्ञ और प्रधानमन्त्री अक्सर मिला करते और साथ-साथ फोटो भी खिचवाते हैं; लेकिन बोनों सरकारें अक्सर एक-दूसरे से भिन्न दिशाओं में ही जाती हैं। १९२२ में जब जर्मनी अपनी किस्त की अदायगी न कर सका, तो इंग्लैण्ड रूर प्रदेश पर मित्र-राष्ट्रों के दखल करलेने के हक्त में न था। लेकिन फ़्रांस ने इंग्लैण्ड की परवा न करते हुए अपनी मर्जी के मुताबिक्त अमल किया। इंग्लैण्ड ने इसमें कोई हिस्सा न लिया।

एक और पुराना मित्र फ़ांस से अलग होगया, और बोनों देशों में हमेशा कशमकश होने लगी। इसका कारण था १९२२ में मुसोलिनी का सत्ता प्राप्त कर लेना, और उसकी साम्प्राज्यवादी आकांक्षायें, जिनमें फ़ांस बाधा डालता था। मुसोलिनी और फैंसिज्म का हाल में तुम्हें अपने अगले खत में बताऊँगा।

महायुद्ध के बाद के वर्षों में ब्रिटिश साम्प्राज्य में उसके छिन्न-भिन्न होने की भी कुछ प्रवित्तयां नजर आईं। दूसरे खतों में भी मैने इस सवाल के कुछ पहलुओं पर बहस की है। यहाँ में सिर्फ़ एक पहलु का जिक्र करूँगा। आस्ट्रेलिया और कनाडा दोनों ही अमेरिका के सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव में अधिक-अधिक आने लगे थे. और इन तीनों देशों में जो एक सामान्य बात थी वह है--जापानियों से, स्नासकर जापानियों के अपने देश में बसने से, नाराजी। आस्ट्रेलिया को तो इससे खास खतरा है, क्योंकि उसमें गैर-आबाद जगह बहुत पड़ी है और जापान दूर नहीं है और उसकी आबादी भी बहुत बढ़ती जा रही है। न तो इंग्लैण्ड के ये दोनों उपनिवेश और न संयुक्तराष्ट्र अभेरिका ही इंग्लै॰ड की जापान से दोस्ती पसन्द करते थे। इंग्लै॰ड अमेरिका को खुश रखना चाहता था, क्योंकि ऋणदाता की हैसियत से और दूसरी तरह भी अमेरिका दुनिया में प्रमुख होता जाता था, और साथ ही वह अपना साम्प्राज्य भी जबतक चल सके तबतक चलाये रखना चाहता था। इसलिए उसने १९२२ में वाज्ञिगटन कान्फ़रेन्स में जापान की दोस्ती को क़ुरबान कर दिया। मैंने चीन पर जो पिछला स्नत लिखा था उसमें तुम्हें इस कान्फ्रेंस की बाबत लिखा था। वहींपर चार राष्ट्रों का समझौता (Four Power Agreement ) और नौ राष्ट्रों की सन्धि ( Nine Power Treaty ) हुई थी । इन सन्धियों का चीन और पैसिफिक समुद्र-तट से ताल्लक था, लेकिन सोवियट रूस को, जिसका इनसे जीवन-मरण का सम्बन्ध था, उसके विरोध करने पर भी बुलाया नहीं गया।

इस वाशिगटन कान्फरेन्स से इंग्लंण्ड की पूर्वीय नीति में फर्क शुरू होता है। अभीतक तो इंग्लंण्ड 'मुदूर-पूर्व' (Far East) में, और जरूरत हो तो हिन्दुस्तान में भी, जापान से मदद लेने का भरोसा रखता था। लेकिन अब दुनिया के मामलों में 'मुदूर-पूर्व' एक बड़ा जरूरी हिस्सा बनता जा रहा था, और वहां मुस्तलिफ़ मुल्कों के स्वायों में कशमकश भी थी। चीन उठ रहा था, या उठता-सा दिखाई देता था, और जापान और अमेरिका एक-दूसरे के ज्यादा खिलाफ़ होते जा रहे थे। कई लोगों का ख्याल था कि अगला महायुद्ध खासकर पैसिफ़िक (प्रशान्त) महासागर में होगा। जापान और अमेरिका दोनों के बीच में इंग्लंण्ड अमेरिका के पक्ष में ढल गया, बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि उसने जापान का पक्ष छोड़ दिया। उसकी नीति थी बगैर निश्चित इक्तरार किये हुए ताक़तवर और दौलतमन्द अमेरिका से दोस्ती जरूर बनाये रखना। जापानी दोस्ती खत्म कर देने के बाद इंग्लंण्ड ने 'मुदूर-पूर्व' के भावी संभावित युद्ध के लिए तैयारी शुरू करदी। उसने सिगापुर में बहुत बड़े और खर्चीले 'डाक् वन-वाये, और इस मुक़ाम को जहाजी बेड़े का जबरदस्त अड्डा बना दिया। इस जगह से

इंग्लैण्ड हिन्द-महासागर और प्रशान्त महासागर के बीच होनेवाले आवागमन पर निय-न्त्रण रख सकता है। एक तरफ़ तो वह हिन्दुस्तान और बरमा पर हावी रह सकता है, और दूसरी तरफ़ फ़ांस और हालैण्ड के मातहत देशों पर भी हावी हो सकता है; और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह प्रशान्त महासागर के युद्ध में कारगर और जबरदस्त हिस्सा ले सकता है, चाहे वह जापान के ख़िलाफ़ हो या और किसी ताक़त के ख़िलाफ़ हो।

१९२२ में वाशिगटन में इंग्लैण्ड और जापान का गुट टूट जाने से जापान अकेला रह गया। मजबूरन जापानियों को रूस की तरफ़ नजर दौड़ानी पडी, और वे सोवियट राज्यों से अच्छे ताल्लुकात क़ायम करने लगे। तीन साल बाद, जनवरी १९२५ में, जापान और सोवियट यूनियन के बीच एक सन्धि होगई।

महायुद्ध के बाद कुछ साल तक जर्मनी के साथ विजयी शक्तियों ने जाति-बहिष्कृत का-सा बर्ताव किया । इन शक्तियों से ज्यादा हमदर्दी न पाकर, और इन्हें कुछ डरा देने की निगाह से, वह सोवियट रूस की तरफ़ मुड़ा और उससे अप्रैल १९२२ में एक सन्धि--रेपैलो की सन्धि--करली। सन्धि की बातचीत गृप्त रूप से की गई थी, और इसलिए जब सन्धि प्रकाशित की गई तो मित्र-राष्ट्रों को धक्का-सा लगा। स्नासकर बिटिश सरकार तो बहुत घबरा गई, क्योंकि इंग्लैण्ड के शासक-वर्ग सोवियट सरकार को बहुत ज्यादा नापसन्द करते थे। दरअसल इसी अनुभव ने कि अगर जर्मनी के साथ अच्छा बर्ताव न किया गया और उसे मनाया न गया तो वह रूस से मिल जायगा, जर्मनी के प्रति अंग्रेजों की नीति में तब्दीली पैदा करदी। वे जर्मनी की तकलीक़ों को ख़ब महसूस करने लगे, और उन्होंने कई तरह से ग़ैर-सरकारी तरीक़े पर जर्मनी को मदद पहुँचाने की इच्छा प्रकट की । वे रूर-प्रदेश की दल्ललयाबी से भी दूर रहे । यह सब कुछ जर्मनी की मुहब्बत के सबब से नहीं किया गया, बल्कि इस ख्वाहिश से किया गया कि जर्मनी रूस से अलग बना रहे, और सोवियट-विरोधी गुट में शामिल रहे। कुछ साल तक अंग्रेजों की नीति की यही कसौटी रही, और १९२५ में लोकानों में उन्हें काम-याबी भी मिल गई। लोकार्नो में राष्ट्रों की एक कान्फरेन्स की गई, और महायुद्ध के बाद पहली बार विजयी शक्तियों और जर्मनी में कुछ बातों में असली मेल हुआ, जो कि निस्सन्देह एक सुलहनामे की शक्ल में लिख लिया गया। पूरा मेल तो हुआ ही नहीं था; मुआवजे का जबरदस्त सवाल और दूसरे सवाल बाक़ी ही रहे। लेकिन एक अच्छी शुरुआत होगई थी और कई आपसी आश्वासन और वादे किये गये। जर्मनी ने वर्साई-सन्धि में बताई हुई अपनी पिक्चम की फ़्रेंच सीमा कोमंजूर कर लिया; लेकिन पूर्वीय सीमा को, और उसके साथ समुद्र से मिले हुए पोलैण्ड के करडोर को, उसने तयशुदा मान लेने से इन्कार कर दिया। हाँ, उसने यह वादा किया कि इसको बदलवाने के लिए वह सिर्फ़ शान्तिपूर्ण उपाय ही काम में लायगा। अगर एक भी फ़रीक़ समझौते को भंग करे तो बाक़ी सबने मिलकर उसका मुक़ाबिला करने का इक़रार किया।

लोकार्नो की सिन्ध अंग्रेजी नीति की सफलता थी। इस सिन्ध से ब्रिटेन किसी हर तक फ़ांस और जर्मनी के बीच पंच बन गया, और इससे जर्मनी रूस से भी अलग कर लिया गया। लोकार्नो का ख़ास महत्व इस बात में है कि इसमें पिश्चमी योरप के राष्ट्र एक सोवियट-विरोधी गुट की शक्ल में आगये। इससे रूस भयभीत होगया और कुछ ही महीनों में उसने तुर्की के साथ सिन्ध करके इसका जवाब दे दिया। यह रूसी-तुर्की सिन्ध दिसम्बर १९२५ में, मोसल के ख़िलाफ़ राष्ट्र-संघ द्वारा फ़ैसला होने के, जो कि तुर्की के ख़िलाफ़ था, ठीक दो दिन बाद ही हुई। सितम्बर १९२६ में (जब कि हम लोग इत्तफ़ाक़ से जेनेवा में थे और तुम इकोल इन्टरनेशनल में अपने छोटे-छोटे पैरों से चलकर पहुँच जाया करती थीं) जर्मनी राष्ट्र-संघ में दाख़िल होगया। लोग आपस में खूब गले मिले, हाथ मिलाये, और राष्ट्र-संघ के सभी लोगों ने प्रसन्नता की मुस्कराहट से एक-दूसरे को बधाई दी।

इस तरह यूरोपियन राष्ट्रों में, जो अक्सर अपनी आन्तरिक नीतियों से प्रभा-वित रहते थे, एक-दूसरे के ख़िलाफ़ दाँव और घात चलते रहे । इंग्लैण्ड में दिसम्बर १९२३ में आम चुनाव हुआ और उसमें अनुदार दल की हार हुई, और पार्लमेण्ट में मजदूर दल ने, हालाँकि उसका साफ़ बहुमत न था, पहली बार मन्त्रि-मण्डल बनाया । रैम्जे मैकडानल्ड प्रधानमन्त्री हुआ । यह सरकार सिर्फ़ साढ़े नौ महीने ही जिन्दा रही । फिर भी इस असें में उसने सोवियट रूस से समझौता कर लिया, और दोनों देशों में राजनैतिक और व्यापारिक ताल्लुकात क्रायम कर लिये गये। अनुदार लोग सोवियट राज्यों को जरा भी मानने के ख़िलाफ़ थे, और ब्रिटेन के अगले आम चुनाव में, जो कि पिछले चनाव के एक साल के अन्दर हुआ, रूस का बहुत ज्यादा जिक्र आया । इसका कारण यह था कि अनुवार लोगों ने चुनाव में एक ख़ास पत्र को, जो जिनोवीर पत्र के नाम से मशहर है, अपना लास मोहरा बना लिया था। मैं अब भूल गया है कि इस पत्र में क्या लिखा था, लेकिन स्पष्टतः उसमें कोई साजिश करने की बात सुचित की गई थी. और बताया गया था कि इंग्लैण्ड में ख़ुफ़िया तौर से कुछ कार्रवाइयां करनी चाहिए। जिनोबीर सोवियट सरकार का एक प्रमुख बोलशेविक था। उसने उस ख़त से बिलकुल इन्कार किया और कहा कि वह बनावटी होगा। फिर भी अनुदार लोगों ने उस पत्र का पूरा दुरुपयोग किया, और कुछ-कुछ उसकी मदद से ही चुनाव जीत लिया। अब एक अनुदार सरकार क़ायम हुई और प्रधानमन्त्री स्टैनली बाल्डविन बना । इस सर-

कार से बार-बार कहा गया कि वह जिनोबीर पत्र की सचाई या झूठ की जांच कराये; लेकिन उसने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। बॉलन में बाद के रहस्योद्घाटन से मालूम हुआ कि वह एक जाली ख़त था, जो एक 'सफ़ेद' रूसी व्यक्ति यानी एक बोलशेविक-विरोधी प्रवासी रूसी ने बनाया था। लेकिन इस जालसाजी ने इंग्लंण्ड में अपना काम पूरा कर दिया, और एक सरकार को हटाकर दूसरी क़ायम करदी। ऐसी छोटी-छोटी घटनाओं से अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर असर पड़ जाया करता है!

नई अनुदार सरकार ने रूस से फ़ौरन ताल्लुक़ात नहीं तोडे । वह उससे जाहिरा तौर पर सम्बन्ध बनाये रही, लेकिन व्यवहार में हमेशा नाराजगी जाहिर करती और नुक्स निकालती रही और इसमें शक नहीं कि अन्दर-ही-अन्दर बहत-सी साजिशें भी होती रहीं । जिस उदारता से रूस के मजदूरों ने १९२६ की ब्रिटिश खान-मजदूरों की बडी लड़ाई में मदद पहुँचाई, उससे तो बाल्डविन की सरकार बहुत ज्यादा खीझ गई। बाद में उसी साल एक नई बात से, जो कि इस बार 'सूदूर पूर्व' में हुई, उसे और भी गुस्सा आया । अचानक चीन में एक मजबूत संयुक्त राष्ट्रीय सरकार पैदा होगई, और सोवि-यट सरकार से उसकी बडी गहरी दोस्ती मालुम हुई। कई महीनों तक चीन में अंग्रेज बडी मुक्किलों में रहे, और उन्हें अपने रौब और दबदबे में होनेवाली कमी को बर्दा-इत करना पड़ा, साथ ही और भी कई ऐसे काम करने पड़े जिन्हें वे नापसन्द करते थे। इसके बाद चीन के आन्दोलन में, कुछ समय की कामयाबी के बाद, फुट पड गई और वह टुकडों में बँट गया । जनरलों यानी सेनापितयों ने आन्दोलन के उग्र विचार वाले व्यक्तियों का क़त्ले-आम किया या उन्हें निकाल दिया, और शंघाई के विदेशी बैंकरों का सहारा लेना ही ज्यादा पसन्द किया। यह अन्तर्राष्ट्रीय कार्यों में रूस की एक बडी हार थी और इससे चीन में तथा दूसरे देशों में रूस की इज्जल बहुत कम होगई। इंग्लैण्ड के लिए यह एक जीत थी, और उसने सोवियट को हार का और भी अनुभव कराकर इस मौक़े को और भी अच्छा बनाने की कोशिश की। सोवियट-विरोधी गुट फिर संग-ठित किया गया और रूस को चारों तरफ़ से घेर लेने की कोशिश की गई।

करीब १९२७ के बीच में दुनिया के मुक्तिलिफ़ हिस्सों में कई जगह सोवियट के खिलाफ़ कार्रवाई की गई। अप्रैल १९२७ में एक ही दिन पेकिंग के सोवियट राज-दूतावास पर और शंघाई के सोवियट प्रतिनिधि के स्थान पर हमले किये गये। इन प्रदेशों पर चीन की दो जुदा-जुदा सरकारों का नियन्त्रण था, लेकिन इस मामले में दोनों ने एक साथ कार्रवाई की। राजदूतावास पर हमला होना और राजदूत का अप-मान होना एक बड़ी ग्रंर-मामूली बात होती है; क्रीब-क्रीब लाजिमी तौर पर इससे युद्ध छिड़ जाता है। रूस का विश्वास था कि इंग्लेण्ड और दूसरी सोवियट-विरोधी शक्तियों ने चीन की सरकारों से ऐसी कार्रवाई करवाई, जिससे कि रूस को युद्ध में पड़ना पड़े। लेकिन रूस ने लड़ाई न की। एक महीने बाद, मई १९२७ में, एक और गैरमामूली हमला रूसी व्यापारी कार्यालयों पर किया गया, और इस बार यह लन्दन में हुआ। यह 'आरकस-रेड' कहलाता है, क्योंकि इंग्लैण्ड में रूस की सरकारी व्यापारी कम्पनी का नाम 'आरकस' था। यह भी दूसरे राष्ट्र का एक बड़ा भारी और, जैसा कि घटना से साबित हुआ, एक बिलकुल अनुचित अपमान था। इसके बाद फौरन ही दोनों देशों में राजनैतिक और व्यापारिक सम्बन्ध टूट गये। इसके अगले माह जून में वारसा में पोलेण्ड में रहनेवाले सोवियट राजदूत का कृत्ल कर विया गया। (चार साल पहले लोसेन में रोम का सोवियट राजदूत मार विया गया था।) इन सब वाक्आत के एक-के-बाद-एक जत्वी-जत्वी होने से रूस के लोगों को डर होगया, और उन्हें पूरी उम्मीद होगई कि साम्प्राज्यवादी राष्ट्र सब मिलकर उनपर हमला करेंगे। रूस में युद्ध का ज़बरदस्त आतंक फैल गया और पश्चिमी योरप के कई देशों में मजदूरों ने रूस के पक्ष में, और नजर आनेवाले युद्ध के खिलाफ़, प्रदर्शन किये। लेकिन यह डर निकल गया और युद्ध नहीं हुआ।

उसी साल, १९२७ में, रूस ने बडे पैमाने पर बोलशेविक क्रान्ति का दसवाँ वार्षिकोत्सव मनाया। उस वक्त इंग्लैण्ड और फ्रांस रूस के बहुत ख़िलाफ़ थे, लेकिन पूर्वीय देशों से रूस की दोस्ती का इजहार इसी बात से होता था कि उस उत्सव में ईरान, तुर्की, अफ़ग़ानिस्तान और मंगोलिया से आये हुए सरकारी प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था।

जब योरप और दूसरे स्थानों पर ये सनसिनयां और युद्ध की तैयारियां चल रही थीं, उसी वक़्त निःशस्त्रीकरण के बारे में बहुत-सी बातचीत भी हो रही थी। राष्ट्र-संघ के कवेनेण्ट (इक़रारनामे) में यह बात लिखी हुई थी कि "इस संघ के मेम्बर मानते हैं कि शान्ति क़ायम रखने के लिए ज़रूरी है कि अपने-अपने राष्ट्र की सुरक्षितता रखते हुए हरेक राष्ट्र के शस्त्रास्त्रों में ज्यादा-से-ज्यादा कमी की जाय, और अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्यों पर सब एकसाथ मिलकर अमल करें।" इस ऊँचे उद्देश्य को लिख देनें के अलावा राष्ट्र-संघ नें उस वक़्त और कुछ नहीं किया, लेकिन उसने अपनी कौंसिल को हिदायत दी कि वह इस मामले में आगे कार्रवाई करे। जर्मनी और दूसरी हारी हुई ताक़तें तो संधियों के मुताबिक निःशस्त्र कर ही दी गई थीं। जीतने वाले मुल्कों ने वादा किया था कि हम भी इसके बाद अपना निःशस्त्रीकरण कर देंगे, लेकिन बार-बार कान्फ़रेन्सें करने के बाद भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। यह कोई ताज्जुब की भी बात नहीं थी, क्योंकि हर राष्ट्र ऐसा निःशस्त्रीकरण चाहता था

जिसके हो जाने पर वह दूसरे राष्ट्रों की बनिस्बत जोरदार बना रहे; और इसे कोई भी दूसरा राष्ट्र मंजूर न करता था। फ़्रांसीसी हमेशा इस माँग पर अडे कि निःशस्त्री-करण से पहले सुरक्षितता होजानी चाहिए।

बड़ी शक्तियों में से न तो अमेरिका और न सोवियट युनियन ही राष्ट्र-संघ के मेम्बर थे। दरअसल सोवियट युनियन तो समझता था कि राष्ट्र-संघ एक मुकाबिले का और विरोधी प्रदर्शन है, सोवियट युनियन के ख़िलाफ़ खड़ा किया हुआ पुंजीवादी ताक़तों का गिरोह है। सोवियट यूनियन ही ख़ुद एक राष्ट्र-संघ समझा जाता था (जैसा कि ब्रिटिश साम्प्राज्य को भी बताया जाता है), क्योंकि उसमें भी कई प्रजातंत्र संघ-रूप में शामिल थे। पूर्वीय जातियां भी राष्ट्र-संघ को सन्देह की निगाह से देखती थीं, और उसे साम्प्राज्यवादी शक्तियों का एक हथियार मानती थीं। फिर भी अमेरिका, रूस और क़रीब-क़रीब सभी मुल्कों ने राष्ट्र-संघ की कान्फ़रेन्सों में निःशस्त्रीकरण पर विचार करने में हिस्सा लिया। १९२६ में या शायद १९२७ के शरू में राष्ट्-संघ ने एक 'प्रिपेयरेटरी कमीशन' मक़र्रर किया, जिसका काम था निःशस्त्रीकरण के मामले में एक बड़ा विश्व-सम्मेलन बुलाने के लिए जमीन तैयार करना। इस कमीशन ने कितनी ही योजनाओं पर, एक-के-बाद-एक, विचार कर डाला, लेकिन उसका सिल-सिला खत्म ही न हुआ और नतीजा कुछ न निकला। सोवियट की तरफ़ से निःशस्त्री-करण की कई मौलिक तजवीजें पेश की गईं, लेकिन चंकि यह समझा गया कि उनसे बहत ही ज्यादा निःशस्त्रीकरण हो जायगा इसलिए उनको अव्यावहारिक मान लिया गया । पिछले साल यही 'प्रिपेयरेटरी कमीशन' विश्व-निःशस्त्रीकरण-सम्मेलन में मिल गया, और इसकी बैठकें अब महीनों से होती चली आ रही हैं और बातचीत का स्नात्मा ही नहीं होता है--यहाँतक लोग भी क़रीब-क़रीब भूल गये हैं कि जिनेवा में ऐसी कोई चीज मौजूद है !

अमेरिका ने निःशस्त्रीकरण की इन बहसों में सिर्फ़ हिस्सा ही नहीं लिया, बिल्क संसार में अपनी सबसे जबरदस्त आर्थिक स्थिति के कारण योरप और यूरोपियन मामलों में उसकी दिलचस्पी भी बढ़ गई। सारा योरप उसका कृजंदार था, और वह यूरोपियन मुल्कों को फिर एक-दूसरे का गला काटने से रोकना चाहता था; क्योंकि उच्च उद्देश्यों के अलावा भी, अगर ये सब फिर लड़ने लगें तो उसके क्रजों और व्यापार का क्या हाल होगा? निःशस्त्रीकरण की बहसों से जब जल्दी कोई नतीजा न निकला तो, १९२८ में, फ़्रांस और अमेरिका की सरकारों के बीच बातचीत होकर शान्ति-रक्षा में सहायक होनेवाली एक नई तजवीज निकली। इस तजवीज में बड़ी हिम्मत के साथ यह कोशिश की गई कि 'युढ़' ही 'ग्रैर-क़ानूनी' बना दिया जाय।

शुरू में स्नयाल यह था कि सिर्फ़ फ़ांस और अमेरिका के बीच एक इक्रारनामा हो-जाय; लेकिन वह बढ़ गया, और आल्लिरकार इसमें संसार के क़रीब-क़रीब सभी राष्ट्र ज्ञामिल होगये । अगस्त १९२८ में पेरिस में इस इक्ररारनामे पर बस्तल्जत हुए, इसलिए यह १९२८ का पेरिस का इक्ररारनामा, या केलाग-त्रियाँद इक्ररारनामा, या सिर्फ़ केलाग इक्ररारनामा कहलाता है । केलाग अमेरिका का राजमंत्री (Secretary of State) था जिसनें इस मामले में नेतृत्व किया था, और एरिस्टाइड ब्रियांद फ्रांस का परराष्ट्र-सचिव था। इस इक्ररारनामे में एक छोटा-सा मजमून था, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय बहस-तलब मामलों को हल करने के लिए युद्ध से काम लेने की निन्दा की गई थी और इक़रारनामे पर वस्तख़त करनेवालों ने आपसी बर्ताव में युद्ध की नीति छोड़ देना मंजूर किया था। ये शब्द, जो क़रीब-क़रीब उस इक़रारनामे के ही शब्द हैं, सुनने में बडे मुन्दर हैं, और अगर इनको सचाई से लिखा गया होता तो इनसे युद्ध ही स्नत्म हो सकता था। लेकिन फ़ौरन ही यह जाहिर होगया कि इक्ररारनामा करनेवाली शक्तियाँ कितनी झूठी है। फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने, और ख़ासकर अंग्रेजों ने, दस्तख़त करने से पहले कई संरक्षण रख लिये, जिससे कि उनके लिए इक़रारनामा न होने के बराबर ही होगया। ब्रिटिश सरकार ने इक़रारनामे से उन सब जंगी कार्रवाइयों की छूट लेली जो उसे साम्प्राज्य के हित के लिए करनी पडेंगी । इसका मतलब यह हुआ कि वह जब चाहे तब युद्ध कर सकेगी। उसने अपने अधिकार और प्रभाव के क्षेत्रों पर एक तरह से अंग्रेजी 'मनरो-सिद्धान्त' की घोषणा करदी।

जब आम लोगों के सामने युद्ध को 'ग्रैर-क़ानूनी' बनाया जा रहा था, उसी वक्त १९२८ में इंग्लेंण्ड और फ्रांस के बीच एक गुप्त नौसेना-सम्बन्धी समझौता हुआ। यह बात किसी तरह जाहिर होगई, और इससे योरप और अमेरिका को बड़ा रंज पहुँचा। इससे परदे की ओट में होनेवाले मामलों की असली हालत का काफ़ी पता लगता है।

सोवियट यूनियन ने केलाग-इक्ररारनामे को मंजूर किया, और उसपर दस्तस्नत कर विये। उसके ऐसा करने का असली सबब यह था कि इस तरह, कुछ हद तक ही सही, वह इस इक्ररारनामे की आड़ लेकर सोवियट पर हमला करनेवाले गुट का बनना रोक देना चाहता था। इक्ररारनामे में अंग्रेजों के संरक्षण स्नासकर सोवियट के खिलाफ़ ही रक्खे हुए मालूम होते हैं। इक्ररारनामे पर दस्तस्नत करते वक्त रूस ने इंग्लैण्ड और फ़ांस के इन संरक्षणों पर जबरदस्त एतराज किया।

रूस युद्ध को टालने का इतना इच्छुक था कि उसने अपने पडोसियों पोलंण्ड, रूमानिया, इस्थोनिया, लटविया, तुर्की और ईरान से शान्ति रखने के बारे में एक स्नास सुलह करके अपने बचाव की और भी पेशबन्दी करली। इस सुलहनामे पर १९ फ़रवरी १९२९ को, केलाग-इक़रारनामे के अन्तर्राष्ट्रीय कानून बन जाने के छः महीने पहले, बस्तख़त हुए।

इस तरह आपस में लड़नेवाली और भरभराकर गिरनेवाली दुनिया के ढाँचे को आखिरी कोशिशों से बचाने के लिए ये इक़रारनामें और मुलहनामें होते गये, मानों इस तरह के इक़रारनामों या ऊपरी पैंबन्बों से अन्वर गहरी बैठी हुई बीमारी का इलाज हो सकता हो। यह १९२० और १९२९ के बीच का जमाना था, जब कि थोरप के देशों में अक्सर समाजवादी या सोशल डिमोकेट लोग राज्याधिकारी थे। जितना ज्यादा उन्हें राज्याधिकार और सत्ता मिलती गई, उतना ही ज्यादा वे पूंजीवादी ढाँचे के अन्वर अपनेआपको मिलाते गये। दर-हक़ीक़त वे पूंजीवाद के सबसे अच्छे रक्षक बन गये, और अकसर ज्यादा-से-ज्यादा अनुदार या प्रगति-विरोधी व्यक्ति के समान उग्न साम्प्राज्यवादी बन गये। महायुद्ध के बाद के जोश से भरे हुए कुछ कान्तिकारी वर्षों के पश्चात्, योरप की दुनिया किसी हद तक ठण्डी पड़ गई। मालूम होता था कि फिर कुछ वक़्त के लिए पूंजीवाद ने अपनेआपको परि-स्थितियों के मुताबिक़ बना लिया, और कहीं भी जल्दी कोई कान्तिकारी परिवर्तन होने की सम्भावना नजर नहीं आती थी।

सन् १९२९ में योरप का ऐसा हाल था।

#### : १७४ :

# मुसोलिनी और इटली का फ़ैसिज्म

२१ जून, १९३३

हमारी योरप की कहानी की रूपरेखा १९२९ या चार वर्ष पहले तक आ पहुँची है। परन्तु एक महस्वपूर्ण अध्याय अबतक अछूता ही रहा है। इसका बयान करने के लिए मुझे जरा पीछे जाना पड़ेगा। इसका ताल्लुक़ महासमर के बाद की इटली की घटनाओं से है। इन घटनाओं का महत्व इसलिए नहीं है कि उनसे हमें इटली के हालात मालूम होते हैं, बिल्क इसलिए है कि वे नये ढंग की घटनायें हैं और उनसे दुनियाभर में होनेवाली एक नई प्रवृत्ति और कशमकश की सूचना मिलती है। इस तरह इनका महत्व राष्ट्रीय ही नहीं है, बिल्क उससे भी अधिक है। इसीलिए मैंने इन्हें अलग पत्र के लिए रख छोड़ा था। इसिलए, इस ख़त में मुसोलिनी का हाल होगा और इटली में फ़ैसिज्म का जोर कैसे बढ़ा, इसका जिक्क होगा। मुसोलिनी इस बक़्त दुनिया के बड़े-से-बड़े आदिमयों में एक है।

महायुद्ध शुरू होने से पहले भी इटली घोर आर्थिक संकट में फँस गया था। १९११-१२ में वह तुर्की के साथ यद में जीत तो गया था और उत्तरी अफ़रीका का त्रिपोली प्रदेश मिल जानें से इटली के साम्प्राज्यवादी खुश भी बहुत हुए थे, मगर इस छोटो-सी लड़ाई से इटली की भीतरी भलाई बहुत नहीं हुई थी और उसकी आर्थिक हालत नहीं सुधरी थी। बल्कि अवस्था और भी बुरी होगई थी और १९१४ में, जबकि महायुद्ध छिड्ता ही दिखाई देताथा, इटली क्रान्ति के दरवाजे पर खडाथा। कारस्तानों में बडी-बडी हडतालें हो रही थीं। नरम दल के समाजवादी नेता हडतालों को दबाकर बडी मिकल से मजदूरों को आगे बढ़ने से रोक पाये थे। उसके बाद ही महायद्ध शरू होगया। इटली ने अपने जर्मन मित्रों का साथ देने से इन्कार कर दिया, उसने दोनों तरफ़ से ज्यादा-से-ज्यादा रियायतें हासिल करने के लिए अपनी निरपेक्षिता या उदासीनता का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। इस तरह ऊँची-से-ऊँची बोली बोलनेवाले को अपनी सहायता बेचने की वृत्ति शोभास्पद तो नहीं थी, परन्तु राष्ट्रों के हृदय नहीं होता और उनके व्यवहार के तरीक़े अलग ही होते हैं। यही व्यवहार अगर व्यक्ति करें तो उन्हें शर्म के मारे सिर नीचा करना पडे । रिश्वत देने के लिए मित्र-राष्ट्रों यानी इंग्लैण्ड और फ़ांस की स्थिति ज्यादा अनुकल थी। उन्होंने नक़द रुपया भी दिया और आगे चलकर इलाक़ा देने का वचन भी दिया। इस कारण इटली मित्र-राष्ट्रों की तरफ़ होकर १९१५ की मई में लडाई में शामिल हुआ। मेरा खयाल है, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि कुछ समय बाद एक गुप्त सन्धि के द्वारा इटली को स्मर्ना और छोटे एशिया का एक हिस्सा देने की बात हुई थी। मगर इस सन्धि के पक्की होने से पहले ही रूस में बोलशेविक क्रान्ति होगई और यह सारा खेल बिगड़ गया। इटली को यह भी एक शिकायत थी और पेरिस की शान्ति-परिषद में इस बात पर असन्तोष रहा कि इटली के हक़ों की उपेक्षा की गई। वहाँके साम्प्राज्यवादियों और अमीरों को आज्ञा थी कि नये-नये देश इटली के अधिकार में आयेंगे और वे उनका शोषण करके अपने देश के आर्थिक भार को हलका कर सकेंगे।

महायुद्ध के बाद इटली की हालत बहुत ख़राब होगई थी और वह किसी भी दूसरे मित्र-राष्ट्र से अधिक थक गया था। वहाँकी आर्थिक ब्यवस्था छिन्न-भिन्न होती दीखती थी और समाजवाद और साम्यवाद के हामियों की तादाद बढ़ रही थी। उनके सामने रूस का बोल्झेविक उदाहरण तो था ही। एक तरफ़ कारख़ानों के मजदूर आर्थिक अवस्था से कष्ट पा रहे थे, दूसरी तरफ़ सिपाही बड़ी तादाद में फ़ौज से ख़ारिज होकर मारे-मारे बेकार फिर रहे थे। उपद्रव होने लगे और मध्यमवर्ग के नेता इन सैनिकों को मजदूरों की बढ़ती हुई ताक़त का मुक़ाबिला करने के लिए संग-

ठित करने लगे। १९२० के गरमी के दिनों में स्थिति विकट हो गई। धातु के कारक्षानों के मजदूरों ने ज्यादा मजदूरी की माँग की। इनकी सभा में ५ लाख सदस्य
थे। यह माँग मंजूर नहीं हुई और मजदूरों ने हड़ताल करने का निश्चय कर लिया।
उन्होंने हड़ताल का एक नया ही तरीक़ा निकाला। यानी मजदूर अपने-अपनें कारक्षानों में पहुँचे और न खुद काम किया और न किसीको करने दिया। संघवादी
समाजवादियों (Syndicalists) का यही कार्यक्रम था और फ़ांस का मजदूर-आन्दोलन बहुत असें से इसका समर्थक था। इस अडंगेबाजी का जवाब मालिकों ने यह
दिया कि उन्होंने कारखाने बन्द कर दिये। इसपर मजदूरों ने कारखानों पर क़ब्जा
करके उन्हें समाजवादी ढंग पर चलाने की कोशिश की।

मजदूरों की यह कार्रवाई निश्चित रूप से क्रान्तिकारी थी। अगर वे इसपर डटे रहते, तो या तो सामाजिक कान्ति हए बिना न रहती या वे नाकामयाब होते। बहुत दिनों तक कोई बीच की हालत क़ायम नहीं रह सकती थी। उस वक्त इटली में समाजवादी दल बडा प्रबल था। मजदूर-संघों पर तो उसका नियन्त्रण था ही, तीस-हजार म्युनिसिपैलिटियाँ भी उसके काबु में थीं और पार्लमेण्ट में उसके १५० यानी एक-तिहाई सबस्य थे। अगर किसी वल में जोर हो, उसकी जड़ जमी हुई हो, जाय-बाब उसके पास हो और बहत-से सरकारी पद उसके हाथ में हों, तो वह अक्सर क्रान्ति-कारी नहीं होता। फिर भी इटली के समाजवादी दल और उसके नरम सदस्यों तक ने कारस्तानों पर अधिकार कर लेने की मजदूरों की कार्रवाई का समर्थन किया। मगर इतनी-सी बात करके इस दल ने और कुछ नहीं किया। वह पीछे हटना तो नहीं चाहता था, मगर उसमें आगे बढ़ने का साहस भी नहीं था। उसने कम-से-कम विरोध का बीचवाला रास्ता पसन्द किया। उसका वही हाल हुआ जो सब हिचकिचाहट से भरे हुए और अनिश्चयी लोगों का हुआ करता है। वे ठीक समय पर कोई निर्णय नहीं कर पाये, समय उन्हें छोडकर आगे निकल गया, और वे कहीं के न रहे। उग्र सुधारकों और मजदूर नेताओं की हिचकिचाहट के कारण आख़िर कारख़ानों पर से मजदूरों का क्रब्बा जाता रहा।

इससे मालिक वर्ग का हौसला बहुत बढ़ गया। उन्होंने वेख लिया कि मजदूरों और उनके नेताओं की जितनी ताक़त वे समझते थे उतनी नहीं है। अब उन्होंने मजदूर-आन्वोलन और समाजवावी वल से बवला लेने और उन्हें तहस-नहस कर देने की योजना बनाई। १९१९ में फ़ौजों से खारिज हुए सिपाहियों के कुछ स्वयंसेवक-वल बेनिटो मुसोलिनी ने बनाये थे। मालिक वर्ग का ध्यान इनकी तरफ़ गया। ये लड़ाकू वल या फीसस्ट (जो इटालियन के Fasci di Combattimenti से बना है) कहलाते

थे और इनका मुख्य काम था मौक्रा पाकर समाजवादियों, उग्न सुधारकों और उनकी संस्थाओं पर हमला करना । इस तरह से कभी ये किसी समाजवादी पत्र के छापेखाने को नष्ट करते तो कभी किसी समाजवादी नियन्त्रण वाली म्यूनिसिपैलिटी या सहयोग-सिमित पर हमला करते । बडे-बडे कारखानेदार और अमीर लोग मजदूर-आन्दोलन और समाजवाद के विरोध में आम तौर पर इन सैनिक दलों को अपने रुपये और प्रभाव की सहायता देने लगे । सरकार ने उनकी ओर से आँखें बन्द करेलीं । वह समाजवादी दल की शक्ति को नष्ट करना चाहती थी ।

इन लडाक बलों या, संक्षेप में कहें तो, फ़ैसिस्टों को संगठित करनेवाला यह बेनिटो मुसोलिनी कौन था ? उस वक्त तो वह जवान था। (अब उसकी उम्र पचास वर्ष के क़रीब है। १८८३ में वह पैदा हुआ था।) उसका जीवन बडा रंग-बिरंगा और दिलचस्प रहा था। उसका पिता लुहार था और समाजवादी था। इसलिए बेनिटो समाजवादी संस्कृति लेकर बड़ा हुआ। शुरू जवानी में ही वह बड़ा गरम आन्दोलनकारी होगया था और ऋान्तिकारी प्रचार-कार्य के कारण उसे स्वीजरलैण्ड की नई रियासतों से निकाल दिया गया था। नरम समाजवादी नेताओं पर उसकी नरमी के कारण उसने बुरी तरह हमले किये। राज्य के ख़िलाफ़ बम और दूसरे आतंकवादी साधनों का वह खुला समर्थन करता था। तुर्की के साथ इटली की जो लडाई हुई उसकी अधिकांश समाजवादी नेताओं ने ताईद की थी। मगर मुसोलिनी की बात दूसरी थी। उसने लड़ाई का विरोध किया और इस सिलसिले में कई हिंसा के कामों पर उसे कुछ मास की क़ैद भी भोंगनी पड़ी। लड़ाई का समर्थन करनेवाले नरम समाजवादी नेताओं का उसने घोर विरोध किया और उन्हें समाजवादी दल से निकलवा-कर छोडा । मिलान से निकलनेवाले समाजवादी दैनिक पत्र 'अवन्ती' का वह सम्पादक बन गया और उसमें नित्य मजदूरों को हिंसा का मुक़ाबिला हिंसा से करने की सलाह वेता रहा। हिंसा के इस उत्तेजन पर नरम मार्क्सवादी नेताओं को जोरदार आपत्ति थी।

इतने ही में महायुद्ध आ पहुँचा। कुछ महीनों तक मुसोलिनी युद्ध के खिलाफ़ और इटली के तटस्य रहने के पक्ष में रहा। फिर अचानक उसने अपना विचार या अपने विचारों को जाहिर करने का ढंग बदल दिया और एलान कर दिया कि इटली को मित्र-राष्ट्रों के साथ शरीक होजाना चाहिए। वह समाजवादी पत्र को छोड़कर इस नई नीति का प्रचार करनेवाले एक नये पत्र का सम्पादन करने लगा। वह समाजवादी दल से निकाल दिया गया। आगे चलकर वह साधारण सिपाहियों में भरती होगया, और इटली की तरफ़ से लड़ाई के मोचें पर लड़ता हुआ घायल हुआ। लड़ाई के बाद मुसोलिनी ने अपनेको समाजवादी कहना बन्द कर दिया।

उसका पुराना दल उसे नापसन्द करता था और मजदूरवर्ग पर उसका कोई प्रभाव नहीं रहा । वह इधर का रहा न उधर का । उसने शान्तिवाद और समाजवाद के साथ-साथ पंजीवादी शासन की भी निन्दा करनी शुरू करदी। वह हर किस्म के राज्य की बुराई करने लगा, और अपनेको व्यक्तिवादी बताकर अराजकता की तारीफ़ करने लगा। ये तो बातें हुईं उसके लिखने की। अब उसने जो किया वह भी सून लो। १९१९ में उसने फ़ैसिज्म की स्थापना की और अपने लड़ाकू दलों में बेकार सैनिकों को भरती करना शुरू कर दिया। इन दलों का धर्म हिंसा था और सरकार के तटस्थ रहने से इनका हौसला और उत्पात बढता गया। कभी-कभी शहरों में मजदूर-वर्ग से इनकी बाक्रायदा भिड़न्त होजाती थी और वे इन्हें मार भगाते थे। परन्तु समाजवादी नेता मजदूरों की इस लडाक वृत्ति के ख़िलाफ़ थे। वे उन्हें धीरज और शान्ति से फ़ैसिस्ट स्नतरे का मुकाबिला करने की सलाह देते थे। उन्हें उम्मीद थी कि फ़ैसिज्म इस तरह अपनी मौत आप मर जायगा । पर फ़ैंसिस्ट दलों की ताक़त बढ़ती गई । बढ़ती भी क्यों नहीं, जब अमीरों के रुपये की उन्हें मदद थी, सरकार उनके काम में दखल नहीं देती थी और सर्व-साधारण में जो विरोध-भावना थी वह सब नष्ट होचुकी थी। नौबत यहाँतक पहुँची कि मजदूरों के एकमात्र हथियार हडताल का भी प्रयोग फ़ैसिस्टों की हिंसा को रोकने के लिए नहीं किया गया।

मुसोलिनी के नेतृत्व में फ़ैसिस्टों ने वो विरोधी विचार-धाराओं का मेल साधा। प्रथम तो वे समाजवाद और साम्यवाद के कट्टर शत्रु थे। इससे उन्हें पूँजीपितयों की सहायता मिल गई। दूसरे मुसोलिनी पुराना समाजवादी आन्वोलक और क्रान्तिकारी था और उसकी जबान पर अनेक पूंजी-विरोधी नारे रहते थे। ये ग़रीबों को पसन्द आते थे। आन्वोलन के विशेषज्ञ साम्यवादियों से उसने यह कला भी खूब अच्छी तरह सीख ली थी। इस तरह फ़ैसिज्म एक अजीब खिचडी बन गया था और उसका अलग-अलग तरह से अर्थ लगाया जा सकता था। असल में तो यह पूंजीपितयों का आन्वोलन था, परन्तु इसके कई रणनाद पूंजीवाद के लिए ख़तरनाक भी थे। इस तरह इसमें तरह-तरह के लोग शामिल होगये। मध्यमवर्ग—ख़ासकर निम्न श्रेणी के मध्यमवर्ग के बेकार लोग इसके स्तम्भ थे। ज्यों-ज्यों इसकी ताकृत बढ़ती गई त्यों-त्यों बेकार और साधारण मजदूर, जिनके संघ नहीं बने थे, फ़ासिस्ट वल की ओर आर्कावत होने लगे। सफलता का लोहा सभी मानते हैं। फ़ैसिस्टों ने दूकानदारों से जबरदस्ती भाव कम करवाके ग्रीबों का सब्भाव प्राप्त कर लिया। और मनचले लोग तो वैसे ही फ़ैसिस्ट झण्डे के नीचे बहुत-से आगये। लेकिन यह सब कुछ होने पर भी फैसिज्म एक अल्पसंख्यक आन्बोलन ही रहा।

इस तरह जब समाजवादी नेता शंका, संकोच और आपस के झगडों में लगे रहे और उनके दल में फूट होती रही उस समय फ़ैसिस्टों का जोर खूब बढ़ता गया। निय-मित सेना का फ़ैसिज्म के प्रति बड़ा दोस्ताना रुख़ था और मुसोलिनी ने सेनापितयों को अपनी तरफ़ मिला लिया था। मुसोलिनी का यह बड़े मार्के का काम था कि उसने ऐसे मुक्तिलिफ़ और विरोधी तत्त्वों को अपने साथ करके ऐक्य-सूत्र में बांध रक्खा और अपने अनुयायियों के हर समूह का यह विश्वास जमा दिया कि फ़ैसिज्म ख़ास तौर पर उसी-का हिमायती है। धनवान फ़ैसिस्ट यह समझने लगे कि मुसोलिनी उनकी सम्पत्ति का रक्षक है और पूंजीवाद के ख़िलाफ़ वह जो भाषण करता और नारे लगाता है वे ख़ाली सर्वेसाधारण को धोखा देने की बातें हैं। ग्ररीब फ़ैसिस्ट यह माननें लगे कि फ़ैसिज्म में असली चीज तो यह पूंजीवाद का विरोध ही है और बाक़ी बातें अमीरों को ख़ुश करने भर के लिए हैं। इस तरह मुसोलिनी इन दोनों वर्गों से काम निकालने लगा। एक दिन वह अमीरों के हक़ में बोलता तो दूसरे ही दिन ग्ररीबों के पक्ष में भाषण देता। मगर असल में वह सम्पत्तिशाली वर्ग का हिमायती था, क्योंकि वे उसे आर्थिक सहायता देते थे और यह इसलिए कि वे अपने चिर-शत्रु समाजवाद और मज़दूर-आन्दोलन की शिक्त को नष्ट करने पर तुले हुए थे।

अन्त में १९२२ के अक्तूबर में फ़ैसिस्टों की टुकड़ियों ने नियमित सेनानायकों के नेतृत्व में रोम पर धावा बोल दिया। प्रधानमन्त्री ने अबतक फ़ैसिस्टों के कार्यों को सहन किया था। अब उसे भी फ़ौजी क़ानून की घोषणा करनी पड़ी। परन्तु अब क्या था; देर बहुत हो चुकी थी और ख़ुद बादशाह भी मुसोलिनी की तरफ़ होगया था। उसने फ़ौजी क़ानून की आज्ञा रद करदी, अपने प्रधानमन्त्री का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया और मुसोलिनी को प्रधानमन्त्री बनने और मन्त्रिमण्डल बनाने के लिए आमंत्रण दिया। ३० अक्तूबर १९२२ को फ़ैसिस्ट सेना रोम पहुँची और उसी दिन मुसोलिनी प्रधानमन्त्री बनने के लिए मिलान से रेल द्वारा आ पहुँचा।

फ़ैसिज्म की विजय हुई और सत्ता मुसोलिनी के हाथ में आगई। परन्तु उसका पक्ष क्या था? वह किस नीति और कार्यक्रम का समर्थक था? आम तौर पर बडे आन्दोलनों का निर्माण किसी स्पष्ट विचार-घारा पर होता है और ये विचार कुछ निश्चित सिद्धान्तों पर निर्भर होते हैं, और उनका निश्चित ध्येय और कार्यक्रम होता है। फ़ैसिज्म में यह अद्वितीय गुण है कि न उसके कोई निश्चित सिद्धान्त हैं, न विचार-धारा और तत्त्व-ज्ञान। हाँ, समाजवाद, साम्यवाद और उदार विचारों का विरोध ही एक तत्त्व-ज्ञान समझ लिया जाय तो बात दूसरी है। १९२० में यानी फ़ैसिस्ट वलों के बनने के एक वर्ष बाद मुसोलिनी ने घोषणा की थी कि फैसिस्ट लोग—

"िकसी भी तरह के निश्चित सिद्धान्तों के बन्धन से मुक्त हैं। उनके सामने एक ही ध्येय हैं। वह है इटली-निवासियों का भावी हित। इस ध्येय की ओर वे अवि-श्रान्त गति से बढ रहे हैं।"

यह तो कोई निश्चित नीति नहीं हुई, क्योंकि अपने देशबन्धुओं की भलाई का दावा करने को तो सभी तैयार होते हैं। १९२२ में, यानी रोम के लिए कूच करने के ठीक एक महोने पहले, मुसोलिनी ने कहा था, "हमारा कार्य-क्रम बहुत सीधा-सादा है। हम इटली पर शासन करना चाहते हैं।" कितनी साफ बात है?

हाल ही में इटली के एक विश्वकोष में फ़ैसिज्म की उत्पत्ति पर एक लेख लिख-कर मुसोलिनी ने यह बात और भी स्पष्ट करवी है। उसमें वह कहता है कि जब वह रोम के लिए रवाना हुआ था, उस वक्त उसके विमाग में आगे के लिए कोई निश्चित योजना नहीं थी। उसके मन पर पुराने समाजवादी संस्कार थे। विकट राज-नैतिक स्थिति के मौक्रे पर कुछ कर गुजरने की उसके जी में प्रबल लालसा थी। बस इसीसे प्रेरित होकर उसने बोड़ा उठा लिया।

**१**(फ़ैसिज्म और साम्यवाद (Communism) में परस्पर कट्टर विरोध है, परन्तु इनकी कुछ कार्रवाइयाँ मिलती-जुलती हैं। वैसे जहाँतक सिद्धान्तों और विचारों का सम्बन्ध है, इनमें जमीन-आसमान का फ़र्क़ है। हम देख चुके हैं कि फ़ैसिज्म के कोई आधार-भूत सिद्धान्त नहीं है। उसकी शुरुआत ही खाली मस्तिष्क से हुई हैं। इसके विपरीत साम्यवाद या मार्क्सवाद एक पेचीदा आधिक मत और ऐतिहासिक दृष्टिकोण है। उसके लिए कठोर-से-कठोर मानसिक अनुशासन की जरूरत है।

हालाँकि फ़्रींसिज्म के कोई सिद्धान्त या आदर्श नहीं हैं, फिर भी हिसा और आतंकवाद का उसका एक निश्चित विधि-विधान है और अतीत काल के बारे में उसका एक ख़ास दृष्टिकोण है। इससे हमें फ़्रींसिज्म को समझने में थोड़ी मदद मिल जाती है। उसका संकेत-चिन्ह एक पुराना रोमन साम्प्राज्य का निशान है जो रोम के सम्प्राटों और हाकिमों के आगे-आगे चलता था। यह छड़ियों का एक गट्टा होता था और उसके बीच में एक कुल्हाड़ा रहता था। रोमन भाषा में उन छड़ियों को Fasces कहते थे और इसी से Fascimo शब्द बना। फ़्रींसिस्ट संगठन भी पुराने रोमन नमूने पर बना है। नाम तक पुराने ही काम में लाये जा रहे हैं। फ़्रींसिस्ट सलामी फ़्रींसिस्टा कहलाती है। यह भी वही आगे बढ़ाकर ऊँचे किये हाथों की पुरानी रोमन सलामी है। इस प्रकार फ़्रींसिस्टों की नजर प्रेरणा के लिए भी साम्प्राज्यवादी रोम पर ही गई है। उनका दृष्टिकोण साम्प्राज्यवादी है। उनका कुष्टिकोण साम्प्राज्यवादी है। उनका किए तो ठीक है, परन्तु लोक-

सत्ता के यह हरगिष अनुकूल नहीं पड़ सकता। उनका नेता मुसोलिनी इल ड्यूस अर्थात् सर्वेसर्वा बन गया। उनकी वर्दी काली कुर्ती होने के कारण वे काली कुर्ती वालों के नाम से प्रसिद्ध होगये।

फैसिस्ट लोगों का यदि कोई रचनात्मक कार्य-कम था तो वह सिर्फ सत्ता हासिल कर लेना था। इस कारण मुसोलिनी के प्रधानमन्त्री बन जानें पर उनकी यह मुराद पूरी होगई। इसके बाद वह अपने विरोधियों को पीसकर अपनी स्थित मजबूत करने के काम में लग गया। हिंसा और आतंकवाद का असाधारण चक्र शुरू हुआ। इतिहास में हिंसा एक साधारण-सी बात रही हैं, परन्तु आम तौर पर इसे एक आवश्यक बुराई समझा गया है और इसके लिए बहाने ढूँढे गये और सफ़ाई दीजाती रही हैं। मगर फ़ैसि-ज्म को हिंसा के बारे में ऐसा कोई क्षमा-याचना का-सा ढंग इस्तियार करने की जरू-रत मालूम नहीं देती। इन लोगों के लिए तो यह एक मानी हुई और तारीफ़ की चीज है। वे विरोध न होने की हालत में भी हिंसा करते हैं, पार्लमेण्ट में विरोधी सबस्यों को इन लोगों ने पीट-पीटकर भयभीत कर दिया और विधान को बिलकुल बदल वेनेवाला एक नया फ़ानून जबरदस्ती पास करवा लिया। इस तरह मुसोलिनी के पक्ष में भारी बहुमत प्राप्त किया गया।

यह आश्चर्य की बात है कि जब फ़ैसिस्ट लोगों के हाथ में सचमुच सत्ता आगई और पुलिस और राज की सारी शक्ति पर उनका अधिकार जम गया तब भी उनकी ग़ैर-क़ानूनी हिंसा जारी रही। परन्तु वह जारी रही और उन्हें कोई रोकनेवाला भी नहीं रहा। सरकारी पुलिस तो दल्लल ही क्यों देती? लोगों की हत्यायें हुईं, उन्हें मारा-पीटा और अन्य शारीरिक यातनायें दी गईं और उनकी सम्पत्ति नष्ट करवी गई। ये फ़ैसिस्ट एक ख़ास तरीक़े का व्यापक प्रयोग करते थे। उनके विरोध का साहस करने-वालों को वे अण्डी के तेल की भारी-भारी खुराकें पिला देते थे।

१९२४ में गियाकोमो मेटिमोरी नामक समाजवादी नेता की हत्या की गई। यह पार्लमेण्ट का सदस्य था। इससे योरप-भर में बड़ी सनसनी फैली। इसने थोड़े दिन पहले ही चुनाव में फ़ैसिस्ट तरीक़ों पर भाषण देकर उनकी आलोचना की थी। उसके कुछ ही समय बाद उसकी हत्या करदी गई। दिखावे के लिए हत्यारों पर मुक्रदमा चलाया गया; परन्तु वे प्रायः बिना सजा के ही छूट गये। उदार दल के नरम नेता अमेण्डोला की मृत्यु मार के कारण हुई। भूतपूर्व उदार प्रधानमन्त्री निटी मुक्किल से जान बचाकर इटली से भागा; मगर उसका घर नष्ट कर दिया गया। ये थोड़े-से उदाहरण तो ऐसे हैं जिनपर संसार-भर का ध्यान गया। वैसे इनकी हिसा तो लगातार और व्यापक रूप में जारी रही। यह हिसा दमन के क़ानूनी उपायों से अलग थी। यह

कोई भड़की हुई भीड़ की हिंसा भी नहीं थी। यह तो जान-बूझकर संगठित रूप में की गई बाकायदा हिंसा थी। इसके शिकार सभी विरोधी होते थे। समाजवादी और साम्यवादी ही नहीं, उदार दल के शान्त और नरम-से-नरम आदमी भी नहीं बचते थे। मुसोलिनी की आज्ञा थी कि विरोधियों का जीना कठिन या 'असभ्भव' बना दिया जाय; कोई दूसरा दल, संगठन या संस्था जीवित न रहने पाये; जो कुछ हो फ़ैसिस्ट हो; सभी नौकरियां भी फ़ैसिस्टों को ही मिलें। इसकी तामील भी सचाई के साथ होती थी।

मुसोलिनी इटली का सर्वशिक्तमान विधाता और सर्वेसर्वा होगया । वह प्रधानमंत्री ही नहीं, साथ ही वैदेशिक, गृह, औपनिवेशिक, युद्ध, जलसेना और श्रमजीवी विभागों का मंत्री भी बन बैठा । एक तरह से सारा मंत्रि-मण्डल ही वह था । बेचारा बादशाह कोने में बिठा दिया गया । उसका कभी नाम ही सुनाई नहीं देता । पार्लमेण्ट भी धीरे-धीरे एक तरफ़ धकेल दी गई और छायामात्र रह गई । फ़ैसिस्ट महापरिषद् (फ़ैसिस्ट ग्रंड कौंसिल ) का ही बोलबाला होगया और परिषद् में मुसोलिनी की तृती बोलने लगी।

मुसोलिनी ने शुरू-शुरू में विदेशी मामलों पर जो भाषण दिये उनसे योरप में बडा आश्चर्य और भय फैला। वे भाषण असाधारण ढंग के थे। वे शेख़ी और धमिकयों से भरे थे। उनमें राजनीतिज्ञों की-सी चिकनी-चपडी बातें जरा भी नहीं थीं। ऐसा मालम होता था मानो वह सदा लडाई के लिए तुला बैठा हो। वह इटली के साम्प्राज्यवादी भाग्य की और इटली के असंख्य वाय्यानों के आकाश में छा जाने की बातें करता था; और उसने कई बार अपने पडोसी फ़ान्स को खुली धमिकयाँ दीं। अवस्य ही फ़्रान्स इटली से कहीं अधिक बलवान था। मगर लड़ने की किसीकी इच्छा नहीं थी, इसलिए मुसोलिनी की ये सब बातें बर्दाश्त करली जाती थीं। राष्ट्रसंघ को मुसोलिनी ने अपने व्यंग और तिरस्कार का खास तौर पर निशाना बनाया। दिल्लगी तो यह थी कि इटली ख़द राष्ट्रसंघ का सदस्य था। एक अवसर पर तो मुसोलिनी ने बहुत बुरी तरह आगे बढ़कर उसका मान भंग किया। फिर भी राष्ट्रसंघ और दूसरी शक्तियां इसे पी गईं। परन्तु जैसे-जैसे समय बीतता गया वैसे-वैसे मुसोलिनी के भाषणों की उत्तेजना भी कम पड़ती गई । उसका रवैया नरम हो-गया है और अब वह भी दूसरे शान्त राजनीतिज्ञों की तरह ही शान्ति और नि:शस्त्री-करण की बातें करता है। निरंकुश शासकों की सत्ता पशुबल पर निर्भर होती है; इस कारण युद्ध उनके लिए सदा खतरनाक होते हैं।

पिछले दस साल में इटली में बहुत-से बाहरी परिवर्तन हुए है और यात्रियों के दिल पर वहाँ व्यवस्था और समय की पाबन्दी देखकर अच्छा असर पड़ता है। रोम का

शाही नगर सुन्दर बनाया जा रहा है और सुधार की कई बडी-बडी योजनायें हाथ में लीगई हैं। मुसोलिनी के कल्पना जगत् में नये रोमन साम्प्राज्य के स्वप्न नाच रहे हैं।

पोप और इटली की सरकार में प्राचीन काल से झगड़ा था। वह १९२९ में ख़त्म होगया । मुसोलिनो और पोप के प्रतिनिधि के बीच समझौता होगया । जबसे १८७१ में इटली राज्य ने रोम को अपनी राजधानी बनाया था तभीसे पोप ने इसे स्वीकार नहीं किया था और रोम पर अपनी सर्वोपिर सत्ता छोडने से इन्कार किया था। इसीलिए पोप लोगों ने यह नीति ग्रहण करली थी कि पोप निर्वाचित होते ही वे रोम के अपने विशाल वैटिकन महल में चले जाते और फिर कभी इटली की भूमि पर नहीं निकलते। वे स्वेच्छा से क़ैवी बनकर रहते थे। १९२९ के समझौते से रोम का यह छोटा-सा वैटिकन इलाक़ा एक स्वतंत्र और सम्पूर्ण सत्ताधारी राज्य मान लिया गया। पोप इस राज्य का निरंकुश शासक है और इसके नागरिकों की संख्या ५०० के क़रीब है। इस राज्य की अपनी अदालतें, सिक्का, डाक के टिकट और सार्वजनिक सेवा के विभाग हैं। इसकी छोटी-सी रेलवे दनिया में सबसे महाँगी है। अब पोप क़ैदी की तरह नहीं रहता। वह कभी-कभी वैटिकन से बाहर आता है। पोप के साथ सन्धि करके मुसोलिनी कैथलिक सम्प्रदाय के ईसाइयों में लोकप्रिय होगया। फैसिस्ट हिंसा का ग़ैरक़ानूनी स्वरूप क्रीब एक साल तक बड़ा उग्र रहा और बाद में भी १९२६ तक कुछ-कुछ बना रहा। १९२६ में राजनैतिक विरोधियों से निपटने के लिए 'असाधारण कानून' बना दिये गये। इनसे राज्य को बडे अधिकार मिल गये और ग़ैर-कानुनी कार्रवाई अनावश्यक होगई। वे कानुन कुछ ऐसे ही थे जैसे वे आडिनेंस और उनपर बने हुए कानून है जिनकी हम भारतवासियों पर इतनी वर्षा हुई है। इन 'असाधारण कानुनों' के अनुसार लोगों को सजायें दी जा रही हैं, जेल भेजा जा रहा है और बडी तादाद में देश-निकाले दिये जा रहे हैं। सरकारी अंकों के अनुसार १९२६ के नवम्बर और १९३२ के अक्तूबर के बीच में १०,०४४ आविमियों को विशेष अवा-लतों के सामने पेश किया गया था। पौंजा, बेण्टोलीन और ट्रिमटी नामक तीन द्वीप इन निर्वासितों के लिए अलग ही सुरक्षित कर दिये गये हैं। कहा जाता है कि वहाँ-की हालत बहुत स्नराब है। इस बीच में दमन और गिरफ्तारियां तो जारी हैं ही। अभी हाल ही की यानी १९३३ के मार्च मास की बात है कि मिलान नगर और उत्तरी प्रदेशों में बहुत लोग गिरफ़्तार किये गये थे। रोम पर फ़ैसिस्टों की कूच का पिछले साल दसवां वार्षिकोत्सव था। उस अवसर पर आम माक़ी दो गई थी और बहुत-से मामुली और थोडे-से राजनैतिक क़ैदी छोडे गये थे। मगर प्रमुख और लम्बी मियाद के राजनैदिक क़ैदी नहीं छोड़ गये।

इन लगातार गिरफ़्तारियों से जाहिर है कि इस सारे दमन के बावजूद देश में गुप्त और क्रान्तिकारी विरोध मौजूद है। उसकी शक्ति कितनी है, यह कह सकना किठन है। वंसे जाहिरा तो यही मालूम होता है कि मुसोलिनी ही सर्वेसर्वा है और उसकी जड़ ख़ूब मुंच जूम जम गई है। परन्तु आर्थिक बोझ बड़ता जारहा है और देश की माली हालत फिर बहुत ख़राब होगई है। मगर यह बात तो आज क़रीब-क़रीब सभी देशों के लिए कही जा सकती है।

### : १७६ :

# लोकसत्ता और निरंकुश शासन

२२ जून, १९३३

बेनिटो मुसोलिनी ने अपनेको इटली का सर्वेसर्वा (डिक्टेटर) क्या बना लिया, उसके उवाहरण की बीमारी योरप-भर में फैलती दीखने लगी। उसने कहा—''योरप के हर देश में सिहासन खाली पड़ा है। कोई योग्य पुरुष उसपर क़ब्जा करले, इसीकी देर है।" कई मुल्कों में निरंकुश शासन क़ायम होगये। पार्लमेण्टें या तो तोड़ दी गई या उन्हें जबरदस्ती सर्वसत्ताधारियों (डिक्टेटरों) की इच्छाओं के अनुकूल बना लिया गया। स्पेन की मिसाल ध्यान देने लायक है।

स्पेन महासमर में नहीं पड़ा था। उसने लड़ाकू राष्ट्रों को माल बेच-बेचकर ख़ूब धन कमाया। लेकिन उसके अपने झगड़े तो थे ही और वह औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ देश था। एक समय था, जब अमेरिका और पूर्वी देशों का धन उसके यहां बहुकर आता था और योरप में उसका दर्जा बहुत ऊँचा था। लेकिन वह जमाना कभी का बीत चुका था। अब तो योरप में उसकी महत्वपूर्ण शक्ति भी नहीं समझी जाती थी। उसकी पार्लमण्ट कमजोर-सी संस्था थी। उसे कोटें कहते थे। रोमन पार्विरयों का जोर था। उद्योग-धंधों में पिछड़े हुए योरप के दूसरे देशों में जो बात हुई, वही स्पेन में भी हुई। जर्मनी और इंग्लेंण्ड के ठोस मार्क्सवाद और नरम समाजवाद की अपेक्षा वहां संघवाद और अराजकतावाद का प्रचार ज्यादा हुआ। जब १९१७ में रूस के बोलशेविक सत्ता के लिए जूझ रहे थे उस वक्त स्पेन के मजदूरों और उग्र सुधारकों ने ब्यापक हड़ताल करके लोकसत्तात्मक प्रजातन्त्र क़ायम करने की कोशिश की। बादशाह की सरकार और सेना ने मिलकर इस हड़ताल और सारे आन्वोलन को कुचल दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि देश में सेना की सत्ता सर्वोपरि होगई। बादशाह भी फ़ौज का सहारा पाकर पहले से जरा अधिक स्वतन्त्र और स्वेच्छाचारी होगया।

मोरक्को के छोटे-बडे दो हिस्से करके फ्रांस और स्पेन ने उन्हें अपने-अपने प्रभाव-क्षेत्रों में बाँट लिया था। १९२१में मोरक्को के रीफ लोगों में अब्दलकरीम नाम का एक योग्य नेता स्पेनिश शासन के ख़िलाफ़ खडा हुआ। उसने बडी क़ाबलियत और बहादूरी का सब्त दिया और स्पेनिश फ़ौजों को बार-बार हराया। इससे स्पेन की भीतरी स्थित विकट होगई। राजा और सेनानायक दोनों विधान और पालंमेण्ट का खात्मा करके निरं-कुश शासन क़ायम करना चाहते थे। इस बात पर वे दोनों सहमत थे, लेकिन सर्वेसर्वा कौन बने इस बात पर उनमें मतभेद था। राजा ख़द सर्वसत्ताधारी या निरंकुश शासक बनना चाहता था और फौज के लोग सैनिक-शाही क़ायम करना चाहते थे। १९२३ के सितम्बर में फ़ौज ने बगावत करदी। इससे मामला फ़ौज के हक़ में तय होगया और सेना-पति प्राइमो दि रिवेरा सर्वेसर्वा बन गया । उसने पार्लमेण्ट को मुअत्तल करके पशुबल के जरिये यानी फ़ौज के सहारे हकमत करनी शरू कर दी। फिर भी रीफ़ों के खिलाफ़ मोरक्को वाली मृहिम कामयाब नहीं हुई और अब्दूलकरीम आगे बढ-बढकर स्पेन की सत्ता का तिरस्कार करता रहा। स्पेनिश सरकार ने उसके सामने अनुकुल शर्ते पेश कीं, मगर उसने उन्हें मंजूर नहीं किया। वह बराबर मुकम्मल आजादी का दावेदार रहा । मुमकिन है कि अकेली स्पेनिश सरकार उसे दबा देने में कामयाब न होती । फ्रान्स का मोरक्को में बडा स्वार्थ था। १९२५ में उसने दल्लल देने का फ़ैसला किया और अपने विशाल साधन अब्दलकरीम के खिलाफ़ लगा दिये। १९२६ के मध्य में अब्दूलकरीम की हार हुई, फ्रांस वालों के आगे उसने हाथियार डाल दिये और उसकी लम्बी और वीरतापूर्ण लड़ाई ख़त्म हुई।

इस बीच स्पेन में प्राइमो दि रिवेरा की तानाशाही जारी रही। उसके मामूली लवाजमात यानी फ़ौजी जबरदस्ती, लबरों पर पाबन्दी, दमन और कभी-कभी फ़ौजी क़ानून भी साथ रहे। याद रहे कि यह तानाशाही मुसोलिनी की तानाशाही से जुदा ढंग की थी। इसका आधार सिर्फ़ सेना पर था और इटली में जनता के कुछ वर्गों का सहारा था। ज्योंही ही सेना प्राइमो दि रिवेरा से जबी कि और कोई उसकी मदद करनेवाला ही नहीं रहा। १९३० के शुरू में ही राजा ने प्राइमो को बर्लास्त कर दिया। उसी साल कान्ति भी हुई थी और वह दबा भी दी गई थी। मगर प्रजातन्त्र और क्रान्ति की भावना इतनी व्यापक होगई थी कि उसे दबाकर रखना असंभव था। १९३१ में प्रजातन्त्रवादियों ने म्यूनिसिपल चुनाव में अपने भारी बल का परिचय दिया और उसके थोडे ही दिन बाद राजा अलफ़्फेंट्जो ने गदी छोड़कर देश से भाग जाने में ही बुद्धिमानी समझी। अस्थायी सरकार क़ायम होगई और स्पेन में योरप की सबसे नई प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली का जन्म हुआ। अबतक स्पेन निरंकुश राजतन्त्र और धार्मिक

शासन का प्रतीक बना हुआ था। अब उसने राजा अलफ़्रैञ्जो को मुजरिम क़रार दिया और चर्च यानी धर्म-संस्था के खिलाफ़ लड़ाई शुरू करदी।

मगर में तो तुम्हें सर्वसत्ताधारियों (डिक्टेटरों) का हाल कह रहा था। इटली और स्पेन के सिवाय जिन दूसरे देशों ने लोकसत्तात्माक शासन-प्रणाली को छोड़कर निरंकुश शासन स्थापित कर लिये थे, वे ये हैं—पोलैण्ड, यूगोस्लाविया, यूनान, बलगेरिया, पुर्त्तगाल, हंगरी और आस्ट्रिया। पोलैण्ड में सेना पर अधिकार होने के कारण पिलसूडस्की सर्व-सत्ताधारी यानी डिक्टेटर बन गया था। यह जार के जमाने का पुराना समाजवादी था। पोलैण्ड की पार्लमेण्ट के सदस्यों को यह ऐसी बुरी-बुरी सुनाया करता था कि आश्चर्य होता था। कभी-कभी तो वे सचमुच गिरफ्तार करके भेज दिये जाते थे। यूगोस्लाविया में खुद राजा सर्वेसर्वा है। कहते हैं कि इस देश में कहीं-कहीं तुकों के शासन से भी अधिक खराब हालत और जुल्म है।

मैंने जिन मुल्कों का जिन्न किया है उन सब में शायद अब खुली तानाशाही नहीं है। उनके जल्दी-जल्दी होनेवाले परिवर्तनों से वाक्तिफ़ रहना मृश्किल है। कभी-कभी उनकी पार्लमेण्टों की थोड़ी देर के लिए नींद खुल जाती है और उन्हें काम करने दिया जाता है। कभी-कभी, जैसा बलगेरिया में हाल ही में हुआ, सत्ताधारी सरकार जिन सदस्यों को नापसन्द करती है उनके समूह-के-समूह को गिरफ्तार करके पार्लमेण्ट से उन्हें निकाल देती है। साम्यवादी लोग आम तौर पर इस ग़ुस्से के शिकार होते हैं। पीछे से और दलों के सदस्य जैसे-तैसे अपना काम चलाते हैं। ये देश सदा ही या तो सर्व-सत्ताधारियों यानी डिक्टेटरों के मातहत रहते हैं या इनकी हालत क़रीब-क़रीब ऐसी ही रहती है। व्यक्तियों या छोटे-छोटे समूहों की इन सरकारों का आधार पशुबल होता है और उन्हें लगातार विरोधियों के दमन, हत्या, सहत पाबन्दियों और क़ैंद का तथा गुप्तचरों के जाल का सहारा दूँढना पड़ता है।

योरप के बाहर भी तानाशाहियों का उदय हुआ। में तुम्हें तुर्की और कमाल-पाशा का हाल पहले ही बता चुका हूँ। दक्षिण अमेरिका में कई सर्वसत्ताधारी थे, लेकिन वहांके लिए यह संस्था पुरानी हो चुकी थी, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका के प्रजा-तंत्रों ने लोकसत्ता के विधि विधानों को कभी अच्छी नजर से नहीं देखा।

तानाज्ञाहियों की इस सूची में मैंने सोवियट यूनियन को ज्ञामिल नहीं किया है, क्योंकि वहाँकी तानाज्ञाही है तो उतनी ही निर्दय जितनी और देशों की है मगर बह एक मुक्तलिफ़ क़िस्म की है। वहाँ किसी व्यक्ति या छोटे-से समूह का बोलबाला नहीं है, बल्कि एक ऐसे सुसंगठित राजनैतिक दल का है जिसका मुख्य आधार मजदूरों पर है। वे इसे 'ग्ररीबों का सर्वाधिकार' कहते हैं। इस तरह तानाञ्चाही तीन किस्म की हुई—साम्यवादियों की, फ़ैसिस्टों की और सेना की। सैनिक तानाशाही में कोई स्नाप्त बात नहीं है। वह पुराने जमाने से चली आई है। साम्यवादी और फ़ैसिस्ट तानाशाहियाँ इतिहास में नई चीज हैं और हमारे अपने समय की स्नास उपज हैं।

इन तानाशाहियों के बारे में सबसे मार्के की बात यह है कि ये लोकसत्ता और प्रितिनिध-शासन के बिलकुल खिलाफ़ हैं। तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें बताया है कि उन्नीसवीं सदी लोकसत्ता की सदी थी। उस सदी में फ़ान्स की राज्यकान्ति की दी हुई मनुष्य के अधिकारों-सम्बन्धी विचार-धारा ने उन्नत लोगों के मस्तिष्क पर शासन किया था और व्यक्ति-स्वातंत्र्य का ध्येय सर्वमान्य होगया था। इसीमें से योरप के ज्यादातर देशों में—कहीं कम कहीं ज्यादा—प्रतिनिधि-शासन का विकास हुआ। इसमें आर्थिक क्षेत्र में दक्षल न डालने और जो कुछ चल रहा है वही चलने देने का उसूल चल गया। बीसवीं सदी ने, या यूं कहो कि महासमर के बाद के सालों ने, उन्नीसवीं सदी की इस महान् परम्परा का अन्त कर दिया और अब नियमित लोकस्तत्ता को कल्पना का आदर बहुत ही थोडे लोगों में रह गया है। लोकसत्ता के इस पतन के साथ उदार कहलानेवाले समूहों का भी सब जगह एकसा हाल हुआ और अब उनकी गिनती सबल शक्तियों में नहीं रही।

लोकसत्ता की टीका और विरोध साम्यवादियों और फ़ैसिस्टों दोनों ने किया है, मगर दोनों की दलीलें बिलकुल जुदा-जुदा हैं। जिन देशों में साम्यवाद या फ़ैसिज्म किसीका भी जोर नहीं है, उनमें भी लोकसत्ता की पहले जैसी क़द्र नहीं रही। पार्ल-मेण्ट की पहलेवाली बात जाती रही और अब उसकी बहुत इज्ज्ञत नहीं है। शासन विभाग के मुख्याओं को बड़े इस्तियारात देदिये जाते हैं और वे पार्लमेण्ट से पूछे बिना जो ठीक समझते हैं कर डालते हैं। इसकी एक वजह तो यह है कि आजकल का वक्त बड़ा नाजुक है। इसमें तुरन्त कार्रवाई करने की जरूरत पड़ती रहती है और प्रतिनिधि-सभायें जल्दी कार्रवाई नहीं कर सकतीं। जर्मनी ने हाल ही में अपनी पार्ल-मेण्ट को बिलकुल धता बता दिया है और अब वहाँ फ़्रींसस्ट शासन का बुरे-से-बुरा रूप प्रकट हो रहा है। अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र के प्रधान के हाथों में सवा ही बडे अधिकार रहे हैं और इस साल वे और भी बढ़ा दिये गये हैं। इस वक्त तो सिर्फ़ इंग्लैण्ड और फ़्रांस ही दो बड़े देश रह गये हैं जहाँ जाहिरा तौर पर पार्लमेण्ट पहले की तरह काम कर रही है। उनकी मनमानी उनके मातहत देशों और उपनिवेशों में होती है। अंग्रेजों का फ़ैसिज्म हिन्दुस्तान में और फ़ांस का इण्डो-चीन में 'शान्ति-स्थापन' का काम कर रहा है! मगर लन्दन और पैरिस में भी पार्लमेण्ट खोखली होती जा रही है। पिछले ही महीने उदार दल के एक प्रमुख अंग्रेज ने कहा था:--

"हमारी प्रतिनिधि संस्था पार्लमेण्ट तेजी के साथ एक शासन-समूह के हाथ का खिलौना बनतो जा रही है और उसके हुक्मों का पालन भर कर देना उसका काम रह गया है। इस समूह का चुनाव एक अपूर्ण और भद्दे निर्वाचन-यन्त्र के द्वारा होता है।"

इस तरह उन्नीसवीं सबी की लोकसत्ताओं और पार्लमेण्टों का असर सभी जगह कम हो रहा है। कुछ देशों में तो इन्हें खुले और बहुत भद्दें ढंग से रद कर दिया गया है और कुछ देशों में उनका कोई अर्थ नहीं रह गया है। वे धीरे-धीरे एक गम्भीर और थोथा तमाशा होती जा रही हैं। एक इतिहासकार ने पार्लमेण्टों के इस पतन की तुलना उन्नीसवीं सदी के राजाशाही के पतन से की है। इस लेखक के मत से पार्लमेण्टें भी उसी तरह निर्बल और दिखावटी चीजें हो जायंगी और होती जा रही हैं; वे दीखने में बड़ी और महत्वपूर्ण रहेंगी, मगर उनका अर्थ कुछ भी नहीं रहेगा—जिस तरह कि इंग्लैण्ड और दूसरे देशों में राजा की असली सत्ता जाती रही और वह सिर्फ़ प्रदर्शन के लिए वैध शासक मात्र रह गया।

यह सब क्यों हुआ ? जिस लोकसत्ता का आदर्श असंख्य मनुष्यों को सौ वर्ष से भी अधिक प्रेरणा देता रहा और जिसपर हजारों ने अपने प्राण निछावर कर विये, वह आज इतनी नापसन्द क्यों होगई ? ऐसे परिवर्तन काफ़ी कारणों के बिना तो हुआ नहीं करते । उनका आधार अस्थिरचित्त जनता की सनक भी नहीं होता । अवश्य ही जीवन की आधुनिक परिस्थिति में कोई बात ऐसी है जो उन्नीसवीं सदी की नियमित लोकसत्ता के साथ मेल नहीं खाती । यह विषय दिलचस्प और पेचीदा है । मैं इसपर यहाँ विस्तार से तो नहीं कह सकता, मगर दो-एक बातें तुम्हारे विचार के लिए रखता हूँ।

मंने पिछले पैरे में लोकसत्ता का जिक करते वक्त 'नियमित' शब्द काम में लिया है। साम्यवादियों का कहना है कि वह सच्ची लोकसत्ता नहीं थी। वह सिर्फ़ लोकसत्ता का परदा था जिसके नीचे यह सत्य छिपा रहता था कि एक वर्ग दूसरे वर्गों पर हुकूमत कर रहा है। उनके कहनें के मुताबिक लोकसत्ता पूंजीवादी वर्ग की सर्वोपिर सत्ता के लिए परदे का काम देती थी। उनकी राय में यह धनिक-राज्य था। सर्वसाधारण को जो मताधिकार मिला था, और जिसकी इतनी बड़ाई की गई है, उससे उन्हें चार-पांच वर्षों में एक बार इतना-सा कहने का हक्त मिला था कि 'अ' उनपर राज्य करे और उनका शोषण करे या 'ब' करे। हर हालत में अमीर ग्ररीबों का ख़ून चूसते रहे। सच्ची लोकसत्ता तभी क़ायम होसकती है जब यह वर्ग-राज्य और शोषण न रहे और सिर्फ़ एक ही वर्ग बाक़ी रह जाय। परन्तु ऐसे समाजवादी शासन का विकास

करने के लिए एक बीच का ऐसा समय जरूरी है जिसमें सारी सत्ता ग़रीबों के हाथ में रहे और पूंजीवादी और अमीर वर्ग इस तरह दबाकर रक्खे जाय कि वे मजदूरों के राज्य के ख़िलाफ़ षडयंत्र न रच सकें। इस तरह की सर्वोपरि सत्ता सोवियट यूनियन में है। उसमें सारे मजदूर, किसान और काम करनेवाले वर्गों का प्रतिनिधित्व है। इस तरह इस तानाशाही में ९० या ९५ फ़ीसदी लोगों की बाक़ी के ५ या १० फ़ीसदी लोगों पर हुकुमत होती है। यह तो हुई सिद्धान्त की बात। व्यवहार में साम्यवादी दल का नियंत्रण सोवियट पंचायतों पर है और साम्यवादी दल पर शासकों के गृट का अधिकार है। और जहाँतक ख़बरों पर पाबन्दी और विचार या कार्य की आजादी का ताल्लुक़ है, वहाँतक यह तानाशाही भी उतनी ही कडी है जितनी और किसी तरह की तानाशाही होसकती है। परन्तु चंकि इसका आधार श्रमजीवियों का सद्भाव है, इस-लिए उन्हें साथ रखना इसके लिए जरूरी है। और आख़री बात यह है कि इसमें मजदूरों का या किसी एक वर्ग का दूसरे वर्ग के लाभ के लिए शोषण नहीं होता। कोई शोषक वर्ग बाक़ी ही नहीं रहता। अगर कोई शोषण करता है तो वह राज्य ही करता है और वह सबकी भलाई के लिए करता है। यह याद रखने की बात है कि रूस में कभी लोकसत्तात्मक शासन नहीं रहा । वह तो १९१७ में निरंक्श राजतंत्र से एकदम छलांग मारकर साम्यवाद में पहुँच गया।

फ़ैसिस्ट वृष्टिकोण इससे बिलकुल भिन्न है। मै तुम्हें पिछले खत में बता चुका हूँ कि यह जान सकना आसान नहीं है कि फ़ैसिस्टों के क्या उसूल हैं। उनके कोई निश्चित उसूल मालूम नहीं होते। मगर इसमें कोई शक नहीं कि लोकसत्ता के वे ख़िलाफ़ है। हाँ, लोकसत्ता का उनका विरोध और कम्यूनिस्टों (साम्यवादियों) का विरोध बिलकुल जुदा है। साम्यवादी लोकसत्ता के ख़िलाफ़ इसलिए हैं कि यह असली चीज नहीं है, बनावटी चीज है। फ़ैसिस्ट लोकसत्ता के सिद्धान्त और विचार के ही ख़िलाफ़ हैं। वे अपनी पूरी ताक़त के साथ लोकसत्ता की निन्दा करते हैं। मुसोलिनी ने उसे 'सडी हुई लाश' की पदवी दी है। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के विचार से भी फ़ैसिस्टों को उतनी ही नफ़्रत है। उनके ख़याल से राज्य ही सब कुछ है, व्यक्ति की कोई गिनती वहीं। (साम्यवादी भी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को बहुत महत्व नहीं देते)। उन्नीसवीं सदी की उदार लोकसत्ता का पुजारी बेचारा मैजिनी आज जिन्दा होता तो वह अपने देश-बन्धु मुसोलिनी से क्या कहता!

साम्यवादियों और फ़ैसिस्टों को ही नहीं, और बहुत-से लोगों को भी, जिन्होंने वर्तमान युग के झगडों पर विचार किया है, इस पुराने विचार से असन्तोष होगया है कि मताधिकार दे देने का ही नाम लोकसत्ता है। लोकसत्ता का अर्थ है समानता, और समानता के समाज में ही लोकसत्ता फल-फूल सकती है। यह स्पष्ट है कि सबको मताधिकार दे देनें से ही समानता का समाज क़ायम नहीं होजाता। वयस्क-मताधिकार यानी सब बालिए स्त्री-पुरुषों को राय देने का हक देदेने या ऐसी ही और कुछ बातें होजाने पर भी आज भयंकर असमानता मौजूद है। इसलिए लोकसत्ता को मौक़ा देना हो तो समानता का समाज क़ायम होना लाजिमी है। इस तकं से कई तरह के दूसरे आदशों और साधनों का सवाल खड़ा होजाता है। परन्तु यह बात सभी लोग निविवाद रूप से मानते हैं कि आजकल की पार्लमेण्टें बहुत ही असन्तोषजनक हैं।

फ़ैसिज्म को जरा और गहरी नजर से देखें और मालूम करें कि यह क्या है। इसे हिंसा पर गर्व और शान्तिप्रियता से नफ़रत है। इटली के विश्वकोष में मुसोलिनी ने लिखा है:—

"फ़ैसिज्म का न तो शाश्वत शान्ति की आवश्यकता में विश्वास है और न उसकी उपयोगिता में। शान्तिवाद में जद्दोजहद से बचने की वृत्ति छिपी हुई है। वह मूलतः कायरता ही है। इसलिए फ़ैसिज्म क़ुर्बानी के मुक़ाबिल में अमन को ठुकराता है। युद्ध और सिर्फ़ युद्ध से ही मनुष्य की शक्तियों की अधिक-से-अधिक जोरआज-माई होती है और उसको स्वीकार करने का साहस करनेवाली जातियों के सिर पर ही उच्चता का सेहरा बँधता है। और सब तरह की परीक्षायें नक़ली होती हैं। वे मनुष्य के सामने जीवन या मरण के चुनाव का सवाल पेश नहीं करती।"

फ़ैसिज्म उत्कट राष्ट्रवादी और साम्यवाद अन्तर्राष्ट्रीय है। फ़ैसिज्म अन्तर्राष्ट्री-यता का विरोध करता है। उसने राज्य को एक देवता बना दिया है। इस देवता के चरणों में व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की बिल चढ़नी ही चाहिए। उसके लिए अपने देश के सिवा और सब मुल्क ग्रैर हैं और क़रीब-क़रीब दुश्मन जैसे हैं। यहूदियों को विदेशी समझकर आमतौर पर सताया जाता है। फ़ैसिज्म में भले ही कुछ धनिक-विरोधी नारों और क्रान्तिकारी साधनों का स्थान हो, परन्तु उसका सम्प-त्तिशाली और प्रतिगामी वर्गों से गठबन्धन जरूर है।

ये फ़ैसिज्म की कुछ सूरतें हैं। उसका कोई तत्त्वज्ञान हो तो उसे समझ सकना कठिन है। हम देख चुके हैं कि इसका आरम्भ सत्ता की लालसा के साथ हुआ है। जब कामयाबी मिल गई, तब उसका तत्त्वज्ञान बनाने की कोशिश की गई। तुम चक्कर में तो पडोगी मगर तुम्हें फ़ैसिज्म की कल्पना हो जायगी, इसलिए एक प्रसिद्ध फ़ैसिस्ट तत्त्ववेत्ता का उद्धरण दूंगा। उसका नाम जियोवानी जेण्टाइल है। यह फ़ैसिज्म का अधिकार-प्राप्त तत्त्ववेत्ता माना जाता है और फ़ैसिस्ट सरकार का एक मंत्री भी रह चका है। जेण्टाइल का कहना है कि 'लोगों को अपना आत्मानभव या विकास अपने

क्यक्तित्व के द्वारा नहीं करना चाहिए। यह लोकसत्तात्मक ढंग है। उन्हें विकास फ़ैसिस्ट तरीक़े पर करना चाहिए और संसार की अत्म-चेतना के रूप में यानी अपने अहं के विकसित रूप में करना चाहिए। (इसका क्या अर्थ हुआ, यह मेरी समझ में ख़ाक भी नहीं आया)। इस तरह इस वृष्टिबन्दु में व्यक्तित्व और स्वातंत्र्य का कोई स्थान नहीं। इसके अनुसार सच्चा, व्यक्तित्व और व्यक्ति-स्वातंत्र्य वही है जो मनुष्य अपनेको किसी दूसरी चीज यानी राज्य में विलीन करके प्राप्त करता है।'

"कुटुम्ब, राज्य और आत्मा में मिल जाने से मेरा व्यक्तित्व मिटता नहीं है बल्कि ऊँचा उठता है, मजबूत होता और बढ़ता है।"

जेण्टाइल फिर कहता है:--

"शक्ति किसी भी तरह की हो, यदि उससे संकल्प पर असर पड़ता है तो वह नैतिक शक्ति ही है, उसके पक्ष में दलील चाहे उपदेश की दी जाय या डण्डे की।"

इससे हम समझ सकते हैं कि भारत में जब सरकार लाठी-चार्ज करवाती है तो कितने नैतिकबल को काम में लेती है!

ये सब बातें तो ऐसी हैं कि जो चीज हो चुकी हो उसका अर्थ ख़ास तरह से लगाया जाय या उसे न्याय्य सिद्ध किया जाय । यह भी कहा जाता हैं कि फ़ैसिज्म का उद्देश्य 'सामूहिक राज्य' (Corporative State) की स्थापना करना है । मेरा अनुमान है कि ऐसे राज्य में सब लोग सामूहिक भलाई के लिए मिल-जुलकर काम करते हैं। परन्तु अभीतक इटली में या और कहीं भी ऐसा राज्य प्रकट नहीं हुआ है । इटली में भी और पूंजीवादी देशों की तरह ही पूँजीवाद मजे से अपना काम कर रहा है।

चूँकि फ़ीसज्म और मुल्कों में भी फैल गया है, इससे जाहिर है कि यह इटली की ही कोई विशेषता नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी चीज है जो किसी भी देश में खास तरह के आधिक और सामाजिक हालात होने पर पैदा होसकती है। जब कभी मजदूरों का बल बढ़ता है और वे सचमुच पूंजीवादी राज्य के लिए खतरनाक होजाते हैं, तो पूंजीवादी वर्ग का अपने बचाव की कोशिश करना स्वाभाविक है। आम तौर पर मजदूरों की तरफ़ से ऐसा खतरा भयंकर आधिक संकट के अवसरों पर ही पैदा होता है। अगर सम्पन्न और शासक वर्ग उस वक्त पुलिस और फ़ौज की मदद लेकर मामूली लोकसत्तात्मक साधनों से मजदूरों को नहीं दबा सकते हैं, तो वे फ़ैसिस्ट तरीक़ का सहारा लेते हैं। यह इस तरह कि एक लोकप्रिय सार्वजनिक आन्दोलन खड़ कर दिया जाता है; उसमें कुछ रणनाद या नारे तो सर्वसाधारण को पसन्द आनेवाले रख दिये जाते हैं, पर वह आन्दोलन सम्पत्तिशाली वर्ग की रक्षा के ही लिए होता है। इस आन्दोलन की रीढ़ नीचे दजें का मध्यमवर्ग होता है, क्योंकि इसमें बेकारों की तादाद बहुत होती है। इन

नारों से और अपनी हालत सुषारने की उम्मीदों से आर्कावत होकर बहुत-से राजनैतिक विचारों में पिछडे हुए और असंगठित मजदूर भी शामिल होजाते हैं। ऐसे आन्दोलन को बड़े-बड़े अमीरों से रुपये की मदद मिलती है, क्योंकि उन्हें इससे फ़ायदा होने की उम्मीद होती है। देश की पूंजीवादी सरकार इस आन्दोलन के हिंसा-धर्म और हिंसा-कार्य को जानते और देखते हुए भी इसलिए सहन कर लेती है कि यह उसके समानशत्र —समाजवादी मजदूर आन्दोलन—से लोहा लेता है। फ़ैसिज्म दल के रूप में भी और देश की सरकार बन जाने पर और भी प्रबल होकर मजदूरों के संगठन का नाश करता है और सब विरोधियों को भयभीत रखता है।

इस तरह फ़ैंसिज्म का उदय उस वक्त होता है जब बढ़ते हुए समाजवाद और जमे हुए पूंजीवाद में वर्ग-युद्ध तीव्र और भयंकर होजाता है। यह सामाजिक संघर्ष किसी ग्रलतफ़्हमी से पैदा नहीं होता, बिल्क हमारे वर्तमान समाज के स्वाभाविक विरोधी हितों और संघर्षों को अच्छी तरह समझने के कारण होता है। इन संघर्षों की उपेक्षा करने से ये नहीं मिटते। जिन लोगों को वर्तमान व्यवस्था से कष्ट होता है वे ज्यों-ज्यों इस हित-विरोध को समझते जाते हैं त्यों त्यों उनमें अपने हिस्से से बंचित रहने पर अधिक गुस्सा पैदा होता है। जिनके पास सब कुछ है वे कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं होते। बस इसीसे संघर्ष तीच्र होजाता है। जबतक पूंजीवाद अपनी सत्ता क्रायम रखने के लिए लोकसत्तात्मक संस्थाओं के साधन काम में ले सकता है, तबतक लोकसत्ता को कायम रहने दिया जाता है। जब यह सम्भव नहीं रहता, तब पूंजीवाद लोकसत्ता को परे फेंक देता है और हिसा और आतंकवाद का खुला फ़ैसिस्ट तरीक़ा इिस्तियार कर लेता है।

शायव रूस के सिवा योरप के सभी देशों में फ़ैसिज्म थोडे-बहुत प्रमाण में मौजूव है। इसकी सबसे ताजा जीत जर्मनी में हुई है। इंग्लैण्ड में भी शासकवर्ग में फ़ैसिस्ट विचार फैल रहे हैं और उनका प्रयोग हम हिन्दुस्तान में तो अक्सर देखते ही है। संसार की रंग-भूमि पर आज फ़ैसिज्म पूंजीवाद का अन्तिम अस्त्र बनकर साम्यवाद से जूझ रहा है।

परन्तु फ़ैसिज्म की और बातें जाने दें तो भी उससे संसार को सतानेवाली आधिक समस्याओं का भी कोई हल नहीं मिलता। इसका तीव राष्ट्रवाद संसार की एक-दूसरे पर निर्भर रहने की वृत्ति के विरुद्ध पड़ता है और पूँजीवाद के पतन से उत्पन्न होने-वाली समस्यायें बढ़ती हैं। दूसरे देशों के प्रति इसकी जो आक्रमणकारी मनोवृत्ति है उससे राष्ट्रों में परस्पर संघर्ष पैदा होता है और इससे अक्सर युद्ध की नौबत आ जाती है।

#### : ee\$ :

## चीन की क्रान्ति और प्रति-क्रान्ति

२६ जून, १९३३

अब हम योरप और उसके असन्तोष को छोड़कर उससे भी बडे उपद्रव के क्षेत्र, सुदूर पूर्व, चीन और जापान में चलें। चीन पर लिखे हुए अपने पिछले स्नत में मैंने तुम्हें बताया था कि इस युवा प्रजातन्त्र को कितनी मुिकलें पेश आई हैं। यह प्रजातंत्र संसार की अत्यन्त प्राचीन और महत्त्वपूर्ण संस्कृति की भूमि में स्थापित हुआ। उस वक्त देश तहस-नहस होता दिखाई दे रहा था और तूशन और महातूशन नाम से पुकारे जानेवाले बेउसूल सेनानायकों की ताकृत बढ़ रही थी। ये लोग हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। इन्हें अक्सर साम्प्राज्यवादी राष्ट्रों की तरफ़ से उत्साह और सहायता दी जाती थी, क्योंकि इन राष्ट्रों का स्वार्थ इसीमें था कि चीन दुर्बल हो और आपस में लड़ता रहे। इन तूशनों के कोई उसूल नहीं थे। उनमें से हरेक अपनी-अपनी बड़ाई चाहता था और वहाँ जो छोटे-छोटे गृह-युद्ध चलते रहते थे उनमें वे कभी इस तरफ़ हो जाते थे और कभी उस तरफ़। उनके और उनकी सेनाओं के गुजर का भार अभागे किसानों पर पड़ता था। में तुम्हें यह भी बता चुका हूँ कि चीन के महान् नेता डॉक्टर सनयातसेन ने दक्षिणी चीन में कैण्टन नगर में राष्ट्रीय सरकार संगठित की थी। इस महापुरुष ने जीवन-भर चीन की आजादी के लिए कोशिश की थी।

सारे देश पर विदेशी पूँजीवादी राष्ट्रों के आधिक स्वार्थों का प्रभाव था। ये शंघाई और हाँगकाँग वग्रेरा बड़े-बड़े बन्दरगाहवाले शहरों में बैठकर चीन के सारे विदेशी व्यापार का नियंत्रण करते थे। डॉक्टर सन ने बिलकुल सच कहा था कि आधिक दृष्टि से चीन इन राष्ट्रों का उपनिवेश है। एक मालिक का होना ही कम बुरी बात नहीं होती। कई मालिकों का होना कभी-कभी उससे भी बुरी बात है। डॉक्टर सन ने देश का औद्योगिक विकास करने और अपने घर का सुधार करने के लिए विदेशों की सहायता लेने की कोशिश की थी। अमेरिका और ब्रिटेन से ख़ास उम्मीवें थीं, मगर दोनों ने या और भी किसी साम्प्राज्यवादी राष्ट्र ने सहायता नहीं दी हैं चीन के शोषण में सबका स्वार्थ था। वे उसकी भलाई या बल-वृद्धि नहीं चाहते थे। तब १९२४ में डॉक्टर सन ने रूस की तरफ़ नजर डाली।

चीन के विद्यार्थियों और शिक्षित वर्ग में गुप्त रूप से पर तेजी के साथ साम्यवाद बढ़ रहा था। १९२० में एक साम्यवादी दल बन चुका था और वह गुप्त समिति के रूप में काम करता रहा, क्योंकि वहाँ की मुक्तिलिफ़ सरकारों ने उसे खुले तौर पर तो

काम करने नहीं दिया। डॉक्टर सन साम्यवाद से दूर ही रहते थे। उनके मशहूर 'जनता के तीन उसूलों' से मालूम होता है कि वे नरम समाजवादी थे। मगर उनपर इस बात की अच्छी छाप पडी कि सोवियट रूस का चीन और दूसरे पूर्वी राष्ट्रों के साथ उदार और अच्छा बर्ताव है। उन्होंने रूस के साथ दोस्ताना ताल्लुकात पैदा कर लिये और कुछ रूसी सलाहकार रख लिये। इनमें से बोरोडीन ज्यादा मशहूर था। वह एक निहायत क्राबिल बोलशेविक था । बोरोडीन कैण्टन के राष्ट्रीय दल काउ-मिन-ताँग के लिए एक जबरदस्त मददगार साबित हुआ । उसने चीन में एक ऐसे बलशाली राष्ट्रीय दल के निर्माण और संगठन के लिए परिश्रम किया जिसकी पीठ पर सर्वसाधारण का सहारा हो । उसने बिलकुल साम्यवादी ढंग पर ही काम करने की कोशिश नहीं की। उसने दल की राष्ट्रीय बुनियाद क़ायम रक्खी, मगर काउ-मिन-तांग में साम्यवादियों के लिए भरती होने का दरवाजा खुलवा दिया । इस तरह राष्ट्रीय काउ-मिन-ताँग और साम्यवादीदलों में एक तरह का बेजाब्ता मेल होगया। काउ-मिन-ताँग के बहुत-से अनुदार और धनी सदस्यों को साम्यवादियों का यह सम्पर्क पसन्द नहीं था। उधर बहुत-से साम्यवादियों को भी यह अच्छा नहीं लगता था। इसका कारण यह था कि उन्हें अपना कार्यक्रम नरम बनाना पड़ता था और बहुत-सी ऐसी बातें करने से बाज रहना पड़ता था जो वे दूसरी सूरत में करते। यह मेल बहुत दिन नहीं टिका। हम देखेंगे कि यह एक नाजुक मोक्ने पर ट्रटा और उससे चीन पर बडी विपत्ति आई। जिन दो या अधिक वर्गों के स्वार्थ आपस में टकराते हों उन्हें एक ही दल में मिलाकर रखना हमेशा मुक्किल होता है। परन्तु जबतक यह मेल क़ायम रहा तबतक ख़ूब कामयाब हुआ और काउ-मिन-ताँग और फैण्टन सरकार का बल बढ़ता गया। किसान-सभाओं और मजदूर-संघों को प्रोत्साहन दिया गया और उनका तेजी से विस्तार हुआ। आम जनता की इसी मदद से कैण्टन की काउ-मिन-ताँग को सच्ची सत्ता प्राप्त हुई । इसीसे जमीन के मालिक नेताओं के कान खडे हुए और आगे चलकर उन्हें दल को तहस-नहस करने की प्रेरणा मिली।

बहुत बातों में जबरदस्त फ़र्क़ होते हुए भी चीन और भारत की स्थिति में बडी समानता है। चीन असल में कृषि-प्रधान देश है। वहाँ बेशुमार किसान हैं। पूंजीवादी उद्योग सिर्फ़ छः-सात बडे-बडे शहरों में ही हैं और विदेशियों के हाथों में हैं। करोडों किसान कर्ज के भयंकर बोझ से पिसे जा रहे हैं। लगान की दर बहुत ऊँची है और हिन्दुस्तान की तरह वहाँ भी किसानों को कई महीने मजबूरन बेकार रहना पड़ता है। उन दिनों खेतों में बहुत कम काम रहता है। इस तरह इस खाली समय को भरने और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए गृह-उद्योगों की जरूरत है। अब तो वहाँ बहुत-से गृह-उद्योग हो भी गये हैं। वहाँ बडी-बडी जर्मीदारियाँ बहुत कम हैं। जब कोई बडी

जमींवारी बनती है तो वारिसों में बँटकर उसके जल्दी ही छोटे-छोटे हिस्से होजाते हैं। क़रीब-क़रीब आघे किसानों के अपने खेत हैं और आघे जमींदारों की जमीन जोतते हैं। इस तरह चीन छोटे-छोटे बेशुमार किसानों का देश है। सैकडों वर्षों से चीनी किसानों को यह श्रेय है कि वे जमीन में से अधिक-से-अधिक सार निकाल लेते हैं। उनके खेत इतने छोटे हैं कि उन्हें मजबूर होकर ऐसा करना पड़ता है। वे अपनी विलक्षण सूझ काम में लाते हैं और भयंकर परिश्रम करते हैं। मेहनत बचाने की हृषि की आधुनिक सुविधायें उनके पास नहीं हैं। वर्ना जितना फल उन्हें मिलता है उसके लिए इतनी कठोर मेहनत न करनी पडती।

इस सारी सूझ और कडी मेहनत के बावजूद लगभग आधे किसानों का आमद-लवं बराबर नहीं होता था और वे अपनी छोटी-छोटी उम्प्र यूंही आधेपेट गुजार देते थे। हिन्दुस्तान के बेशुमार किसानों का भी यही हाल होता है। चीनी किसान सदा ही नंगे-भूखे-से रहते थे और जब अकाल और बाढ़ का संकट आता तो लाखों बेमौत मर जाते। बोरोडीन की सूचना पर डॉक्टर सन की सरकार ने किसानों और मजदूरों की मुसीबत दूर करने के लिए क़ानून बनाये, लगान पौना कर दिया गया, मजदूरों के लिए आठ घण्टे की मेहनत और जीवन-निर्वाह के योग्य मजदूरी मुक़र्रर की गई और किसान-संघ स्थापित किये गये। स्वभावतः इन सुधारों का सर्वसाधारण ने स्वागत किया और उनके दिल उत्साह से भर गये, वे नये संघों में धड़ाधड़ शामिल होगये और कैण्टन-सरकार की मदद के लिए खड़े होगये।

इस तरह कैण्टन ने अपनी शक्ति मजबूत करके उत्तर के तूशनों से भिड़न्त करने की तैयारी करली । एक फ़ौजी कालेज खोल विया गया और सेना का निर्माण किया गया । कैण्टन में ही नहीं, सारे चीन में और कुछ हद तक पूर्व-भर में एक दिलचस्प घटना यह होरही है कि धार्मिक सत्ता का स्थान भौतिक सत्ता लेती जा रही है। संकु-चित अर्थ में तो चीन कभी धार्मिक देश नहीं रहा। अब वह और भी भौतिक होगया है। पहले शिक्षा धार्मिक थी, अब भौतिक करवी गई है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि चीन के बहुत-से प्राचीन मन्दिर अब सार्वजनिक उपयोग के काम में लाये जा रहे हैं। कैण्टन के एक मशहूर और पुराने मन्दिर में आजकल पुलिस को तालीम वी जाती है। दूसरे स्थान पर मन्दिरों को बदलकर तरकारी के बाजार बना विये गये हैं। धार्मिक अन्ध-विश्वास को दूर करने के लिए संस्थायें बन गई हैं। वे प्रचार-कार्य करती हैं।

डॉक्टर सनयातसेन १९२५ के मार्च में मर गये, मगर कैण्टन-सरकार की ताक्रत बढ़ती गई। बोरोडीन उसका सलाहकार बना रहा। थोडे समय बाद कुछ घटनायें ऐसी हुई जिनसे चीन-निवासी विदेशी पंजीपितयों और ख़ास तौर पर अंग्रेजों के खिलाफ़ गुस्से से भर गये। शंघाई की मिलों में हड़तालें हुई थीं और १९२५ की मई में एक प्रदर्शन में एक मजदूर मारा गया। उसकी स्मृति में एक विशाल सामृहिक प्रार्थना का आयोजन किया गया था। उस अवसर पर विद्यार्थियों और मजदूरों ने साम्राज्य-विरोधी प्रदर्शन किये। एक अंग्रेज पुलिस अफ़सर ने अपने मातहत सिक्ख सिपाहियों को इस भीड पर गोली चलाने का हक्स दिया । हक्स मारने के लिए गोली चलाने का था। कई छात्र मारे गये। इससे चीन-भर में अंग्रेजों के ख़िलाफ़ ग़स्से की आग भभक उठी। बाद की एक घटना ने स्थित को और भी बिगाड दिया। यह घटना १९२५ के जुन में कैण्टन की शमीन नामक विदेशी बस्ती में हुई। वहाँ मुख्यतः चीनी विद्यार्थियों की भीड़ पर मशीनगन चला दी गई। ५२ आदमी मारे गये और बहत-से घायल हए । इस घटना को 'शमीन का हत्या-काण्ड' नाम दिया गया और इसके लिए मरूयतः अंग्रेजों को दोषी ठहराया गया। कैण्टन में ब्रिटिश माल के राज-नैतिक बहिष्कार की घोषणा करवी गई और कई महीने तक हाँगकाँग का व्यापार बन्द कर दिया गया । इससे अंग्रेज व्यवसायियों और ह्रिटिश सरकार को बडा नुक्सान हुआ । तुम्हें शायद मालुम हं कि हांगकांग दक्षिण चीन में अंग्रेजों का इलाका है । यह कैण्टन के पास ही है और यहाँसे बहुत बड़ा व्यापार होता है।

डॉक्टर सन की मृत्यु के बाद कैण्टन-सरकार के दाहिने और बायें अंगों यानी नरम और गरम दलों में लगातार कशमकश रही। कभी एक पक्ष के हाथ में सत्ता आजाती तो कभी दूसरे के हाथ में । १९२६ के मध्य में नरम दली <u>च्यांग-काई-शेक</u> प्रधान सेनापित बना और उसने साम्यवादियों को धकेल बाहर करना शुरू कर दिया। फिर भी दोनों दल किसी तरह एक हद तक साथ-साथ काम करते रहे। उनके दिलों में परस्पर अविश्वास खरूर था। उसके बाद कैण्टन की सेना का तूशनों से लड़ने और उन्हें निकाल बाहर करने के लिए उत्तर की तरफ़ बढ़ना शुरू हुआ। उसका उद्देश्य सारे देश में एक राष्ट्रीय सरकार क़ायम करना था। यह कूच एक असाधारण घटना थी और शीध ही सारे संसार का ध्यान उसकी तरफ़ खिच गया। असल में लड़ाई भी बहुत कम हुई और दक्षिण की सेना फ़तह-पर-फ़तह हासिल करती हुई तेजी से आगे बढ़ती गई। उत्तर वालों में फूट थी, लेकिन दक्षिण वालों की असली ताक़त इस बात में थी कि किसान और मजदूर उन्हें चाहते थे। उनकी फ़ौज के आगे-आगे प्रचारकों और आन्दोलकों की टुकडी चलती थी और वह किसानों और मजदूरों के संघ संगठित कर-करके उन्हें समझाती थी कि कैण्टन-सरकार के मातहत होने पर उन्हें क्या-क्या लाभ होंगे। इसलिए नगर और गाँव दोनों ने बढ़ती हुई फौज का स्वागत किया

और उसे हर तरह मदद वी। कंण्टन की सेना के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए जो फ़ौजें भेजी जातीं वे शायद ही कभी लड़तीं और अक्सर सब सामान-सहित उसमें आकर मिल जातीं। १९२६ का साल ख़त्म होने से पहले राष्ट्रवादियों ने आधा चीन पार कर लिया और याँगत्सी नदी पर हैंकन का बड़ा शहर ले लिया। उन्होंने अपनी राजधानी कंण्टन से हटाकर हैंकन में करली और उसका नाम बदल कर बूहन रख लिया। उत्तरी सेनापितयों को पस्त करके भगा दिया गया। साम्प्राज्यवादी सत्ताओं की अकस्मात् आँख खुली। उन्हें बुरा तो लगा; परन्तु उन्होंने देख लिया कि एक नवीन और आक्रमणकारी राष्ट्रवादी चीन सामने खड़ा है, जो समानता का दावा करता है और धमकी में आने से इन्कार करता है।

१९२७ के शुरू में राष्ट्रवादियों ने हैकन की ब्रिटिश रियायती बस्ती पर क्रब्जा करने की कोशिश की। इसपर चीनियों और अंग्रेजों में संघर्ष होगया। अगर इस तरह का उत्तेजनापूर्ण रुख़ चीनी लोग पहले कभी इस्तियार करते तो लड़ाई छिड़ जाती और ब्रिटिश सरकार उन्हें कृचल डालती। इतना ही नहीं, वह उन्हें डरा-धमका-कर हर्जाने और रिआयतें वसूल करती। १८४० के अफ़ीम के युद्ध से अबतक सदा यही रिवाज चला आता था, यह हम देख चुके है। मगर अब जमाना बदल गया था और अंग्रेजों के मक़ाबिले में नई तरह का चीन खडा था। इसलिए तुरन्त और पहली ही बार अंग्रेजों की नीति बदली और नवीन चीन के प्रति उन्होंने नरम रुख़ इख़्तियार किया। हंकन की बस्ती का मामला छोटा-सा था और आसानी से तय हो सकता था। परन्तु उससे थोडी ही दूर पर और राष्ट्रवादियों की कुच के रास्ते में ही शंघाई का बड़ा बन्दरगाह था। चीन में विदेशियों के अधिकार में यह सबसे बड़ा और क़ीमती रिआयती क्षेत्र था। शंघाई की क़िस्मत के साथ विदेशियों के बड़े-बड़े स्वार्थ लगे हए थे। वह शहर---नहीं, उसका रिआयती भाग---विदेशी नियंत्रण में था और क़रीब-क़रीब चीनी सरकार की सत्ता से स्वतंत्र था। जब चीन की राष्ट्रीय सेना शंघाई के क़रीब पहुँचने लगी, तो शंघाई के इन विदेशियों और उनकी सरकारों को बडी चिन्ता हुई और उनकी सेना और लडाक जहाज शीध्य उस बन्दर पर पहुँच गये। १९२७ के शुरू जनवरी में ब्रिटिश सरकार ने स्नासतौर पर बडी-सी सेना शंघाई भेजबी। इसमें हिन्दुस्तानी सिपाही भी थे।

उस वक्त हैंकन या बूहन में क्रायम राष्ट्रीय सरकार के सामने एक मुक्किल समस्या पैवा होगई—अगे बढ़ा जाय या न बढ़ा जाय, और शंघाई को लेलिया जाय या नहीं ? उन्हें अबतक आसानी से जो कामयाबी मिली थी उससे उनका हौसला बढ़ गया था और उनमें उत्साह भर गया था। शंधाई था भी अत्यन्त आकर्षक पुरस्कार । उधर वे केवल आगे बढ़ ही रहे थे और ५०० मीलों से भी ज्यादा लम्बा-् चौडा इलाक़ा पार कर आये थे, मगर उन्होंनें वहाँ अपनी हालत मजबूत बनाने का उपाय नहीं किया था। इस हालत में अगर वे शंघाई पर हमला कर देते तो विदेशी सत्ताओं से भिडकर मुक्किलों में फँस जाते । मुमकिन है इससे उन्होंने जो कुछ हासिल किया था वह भी ख़तरे में पड़ जाता । बोरोडीन ने सावधानी से चलने और स्थिति को मजबूत कर लेने की सलाह दी। उसकी राय यह थी कि राष्ट्रवादियों को शंघाई से अलग ही रहना चाहिए और चीन के दक्षिणी आधे भाग में, जहाँ उनका अधिकार क़ायम हो चका था, अपनी स्थित दढ़ कर लेनी चाहिए। इस बीच में उत्तर मे प्रचार-कार्य के जरिये जमीन तैयार करनी चाहिए। उसे उम्मीद थी कि बहुत जल्दी यानी एकाध वर्ष में ही सारा चीन राष्ट्रवाद के आगमन का स्वागत करेगा। उस वक्त शंघाई को लेलेने, पेकिंग पर कच करने और विदेशी सामाज्यवादी शक्तियों क सामना करने का मौक़ा मिलेगा। क्रान्तिकारी होकर भी बोरोडीन ने यह सावधार्न की सलाह दी, क्योंकि वह अनुभवी था और परिस्थिति विशेष को पैदा करनेवारे भिन्न-भिन्न तत्त्वों को समझ सकता था। परन्तु काउ-मिन-ताँग के वाहिने अंग वे नेताओं ने और खास तौर पर प्रधान सेनापित च्यांग-काई-शेक ने शंघाई की तरप कुच करने पर जोर दिया। शंघाई को लेलेने की इस इच्छा का असली कारण आर चलकर उस वक्त जाहिर हुआ जब काउ-मिन-ताँग के बिखरकर दो टकडे होगये इन दाहिने अंग के नेताओं को किसान और मजदूर-संघों की बढ़ती हुई ताकत पसन न थी। बहत-से सेनानायक ख़ुद भु-स्वामी थे। इसलिए उन्होंने इन संघों को कुचर वेने का फ़ैसला कर लिया, भले ही इसमें दल के दो टुकडे हो जायें और राष्ट्रवार्द पक्ष कमजोर हो जाय । शंघाई बडे-बडे चीनी अमीरों का महत्वपूर्ण केन्द्र था । वाहिः अंग के यानी प्रतिगामी सेनानायकों को यह विश्वास था कि ये अमीर उन्हें अपने दर के प्रगतिशील अंग और खासतौर पर साम्यवादियों से लडने में रुपये-पैसे की औः दूसरी मदद देंगे। वे यह भी जानते थे कि ऐसी लड़ाई में उन्हें शंघाई के विदेश साहकारों और कारखानेदारों से भी मदद मिलेगी।

इसलिए उन्होंने शंधाई पर कूच कर वी। १९२७ के १२ मार्च को शहर क चीनी हिस्सा उनके हाथ आ भी गया। विदेशी बस्ती पर उन्होंने हमला नहीं किया शंघाई का यह पतन हुआ भी बहुत लड़ाई के बिना ही। विरोधी सेनायें राष्ट्रवादियं में जा मिलीं और राष्ट्रवादियों के पक्ष में मजबूरों की आम हड़ताल हो जाने से शंघा। की तत्कालीन सरकार का पूरी तरह पतन होगया। दो दिन बाद नार्नीकंग का बड़ शहर भी राष्ट्रीय सेना के कब्बे में आगया। इसके बाद ही काउ-मिन-ताँग दल के उन और नरम अंगों में फूट हुई। इससे राष्ट्रीय विजय का अन्त होगया और चीन पर विपत्ति आगई। कान्ति स्नत्म हुई और प्रति-कान्ति शुरू होगई।

च्यांग-काई-शेक ने हैंकन-सरकार के बहुत-से मिन्त्रयों की इच्छा के खिलाफ़ शंघाई पर कूच किया था। इसलिए दोनों दल एक-दूसरे के खिलाफ़ साजिश करने लगे। हैंकनवालों ने सेना पर च्यांग का प्रभाव घटाने और उससे पिण्ड छुड़ाने की कोशिश की। च्यांग ने नार्नांकग में दूसरी सरकार क़ायम करली। यह सब शंघाई की विजय के थोड़े दिन बाद ही होगया। हैंकन की अपनी ही सरकार से विद्रोह करके अब च्यांग ने अपना स्वरूप पूरी तरह प्रकट कर दिया और साम्यवादियों, उग्रदलवालों और संघ वाले मजदूरों पर हल्ला बोल दिया। जिन मजदूरों की बदौलत वह शंघाई पर इतनी आसानी से क़ब्जा कर पाया था और जिन्होंने खुशी से पागल होकर उसका स्वागत किया था, उन्हींको अब उसने चुन-चुनकर सताया और कुचल दिया। बहुत लोगों को गोली या तलवार से मार दिया गया और हजारों को गिरफ्तार करके जेलख़ाने भेज दिया गया। लोगों की धारणा यह थी कि राष्ट्रवादी शंघाई में स्वतन्त्रता की धारा बहायेंगे; और हआ यह कि ख़ुन की नदियां बह निकलीं।

१९२७ के अप्रैल मास के इन्हों दिनों में एक ही रोज पेकिंग और शंघाई के सोवियट दूतावासों की एकसाथ तलाशियां हुईं। यह साफ जाहिर था कि च्यांग-काई-शेक उत्तरी सेनानायक चैंग सोलिन से मिलकर कार्रवाई कर रहा है। वैसे इन दोनों में लड़ाई समझी जाती थी। पेकिंग और शंघाई दोनों में साम्यवादियों और प्रगतिशाल मजदूरों का 'सफ़ाया' किया गया। साम्प्राज्यवादी सत्ताओं ने तो इन घटनाओं का स्वागत किया ही। उन्हें यह काम इसलिए पसन्व था कि इससे चीनी राष्ट्रवादियों की एकता भंग होकर उनका बल कीण होता था। यह बहुत मुमकिन है कि उस वक्त च्यांग-काई-शेक का शंघाई-स्थित विदेशी राष्ट्रों से ख़ुफ़िया ताल्लुक हो। आगे चलकर तो इसमें कोई शक नहीं रहा कि उसने उनका सहयोग चाहा था। तुन्हें याद होगा कि लगभग उसी समय, यानी १९२७ के मई में, ब्रिटिश सरकार ने लन्दन के सोवियट भवन की तलाशी ली थी और फिर रूस के साथ ताल्लुकात तोड़ विये थे।

इस तरह एक-दो महीने के अन्दर ही चीन का सारा नक्शा बदल गया। जो काऊ-भिन-तांग ऐक्य और विजय की पताका फहराता हुआ चीनी राष्ट्र का प्रतिनिधि या और सफलता का सेहरा सिर पर बांधे हुए विद्रेशी सत्ताओं के सम्मुख खड़ा हुआ था, वहीं काउ-मिन-तांग अब तहस-नहस होगया था, उसके भिन्न-भिन्न अंग आपस में लड़ रहे थे, और जिन मजदूरों और किसानों ने उसे जीवन और बल दिया था वे ही अब सताये और मारे जाते थे। शंघाई के विवेशी स्वार्थों को फिर सुख की साँस लेने का मौक़ा मिला। वे बड़े कृपा-पूर्ण हाथों से एक समूह को दूसरे के ख़िलाफ़ मदद देने लगे। मज़दूरों को भड़काने और सताने का लाभदायक और सुखद मनोरंजन वे खास तौर पर करने लगे। शंघाई ही क्या, चीन भर के कारखानों के मज़दूरों का मालिक लोग भयंकर शोषण करते थे और उनका जीवन और रहन-सहन अत्यन्त दुःखी था। संगठन से उन्हें वल मिला था और मालिकों को मज़बूर होकर उनकी मज़बूरी बढ़ानी पड़ी थी। इस कारण कारखानेदारों को—भले ही वे यूरोपियन हों या जापानी और चीनी हों— मज़बूर-संघ नहीं सुहाते थे।

चीन में घटना-चक्र जिस तरह चल पड़ा उसपर मास्को में बोरोडीन की कडी टीका हुई और १९२७ के जुलाई में वह रूस चला गया। उसके जाते ही हैंकन के काउ-मिन-ताँग दल का उग्र पक्ष छिन्न-भिन्न होगया। अब काउ-मिन-ताँग पर नार्नाकग-सरकार का पूरा नियंत्रण होगया और साम्यवादियों के खिलाफ ख़ास तौर पर, और वैसे सभी उग्र दलवालों और मजदूर नेताओं के खिलाफ, लड़ाई जारी रही। इस अवसर पर जो लोग चीन छोड़कर चले गये, या जिन्हें निकाल दिया गया, उनमें से महान नेता सनयातसेन की आदरणीया विधवा श्रीमती सन भी थीं। उन्होंने दुःखित होकर घोषणा की कि सेनावादियों और दूसरे लोगों ने चीन की स्वतन्त्रता के लिए किया गया उनके पतिदेव का महान् कार्य नष्ट कर दिया। फिर भी ये सेनावादी डाक्टर सन के उसूलों की ही दुहाई देते रहे।

चीन फिर सेनानायकों की आपसी लड़ाइयों की भूल-भुलैया में फँस गया। कैण्टन ने नार्नाकग-सरकार से अलग होकर दक्षिण में अपनी स्वतन्त्र सरकार क्रायम करली। १९२८ में पेकिंग नार्नाकग-सरकार के हाथ पड़ गया। उसका नाम बदलकर पीपिंग रख दिया गया। इसका अर्थ 'उत्तरी शान्ति' है और पेकिंग का अर्थ 'उत्तरी राजधानी' है। मगर अब वह राजधानी तो रहा नहीं।

पेकिंग के पतन के बाद—हाँ, अब तो हमें उसे पीपिंग कहना चाहिए—देश के मुस्तिलिफ़ हिस्सों में गृह-युद्ध जारी रहा। कैण्टन में तो अलग सरकार बन ही गई थी। उत्तर में भी भिन्न-भिन्न सेनानायक अपनी मनमानी करते, परस्पर लड़ते रहते और कभी-कभी थोड़े दिन के लिए आपस में सुलह कर लेते थे। कहने को कैण्टन के सिवा सारे चीन में नानिकंग की राष्ट्रीय सरकार का शासन था; मगर कई इलाक़े उसकी हुकूमत के बाहर थे। उनमें से उल्लेखनीय एक बड़ा भीतरी प्रदेश था। वहाँ साम्य-वादी शासन कायम होगया था। नानिकंग-सरकार का मुख्य आधार, आर्थिक सहायता के लिए, शंघाई के कोठी वालों पर था। अलग-अलग सेनानायकों की बड़ी-बड़ी सेनाओं

का बोझ किसानों पर भयंकर होगया। बेशुमार सिपाही काम की तलाश में देहातों में आवारा फिरने और काम न मिलने पर अक्सर लूटमार करने लगे।

१९२७ के दिसम्बर में नानीं कग-सरकार और सोवियट रूस के सम्बन्ध टूट गये और साम्प्राज्यवादी सत्ताओं की शह पाकर नानीं कंग ने आगे बढ़कर सोवियट का विरोध करने की वृत्ति धारण करली। अगर रूस बराबर युद्ध को टालता न रहता तो १९२७ में ही चीन से उसकी जंग छिड़ जाती। १९२९ में चीन ने फिर आक्रमणकारी ढंग इंक्तियार किया। इस बार मंचूरिया में ऐसा हुआ। वहाँ के सोवियट दूतावास की तलाशी ली गई और चीनी पूर्वी रेलवे के रूसी कर्मचारियों को बरखास्त कर दिया गया। यह रेलवे अधिकांश में रूसी सम्पत्ति थी और सोवियट सरकार ने चीनियों के खिलाफ़ तुरन्त कार्रवाई की। कुछ महीनों तक एक तरह का जंग रहा। उसके बाद सरकार ने पुरानी व्यवस्था फिर से क़ायम करने की रूसी माँग स्वीकार करली।

मंचूरिया से और उसके बीच में होकर निकली हुई रेलवे से कई बार अन्त-र्राष्ट्रीय पेचीदिनियाँ पैदा हुई हैं, क्योंकि वहाँ बहुत-से, और ख़ासकर चीन, जापान और रूस के, स्वार्थ टकराते हैं। पिछले दो वर्षों में दुनियाभर के नाराज होने पर भी जापान ने उसपर पूरा नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की और उसमें वह प्रायः सफल भी हो गया है। इसका हाल अगले ख़त में बताऊँगा।

मंने ऊपर जिक किया है कि चीन के कुछ हिस्सों में साम्यवादी सरकार क्रायम हुई है। यह सरकार आज भी मौजूद है। हाँ, यह स्पष्ट नहीं है कि इसका बल कितना है और इसका अधिकार कितने विस्तार में है। मालूम होता है दक्षिण के क्वांटंग प्रान्त के हेफंग जिले में १९२७ के नवम्बर में पहलेपहल साम्यवादी शासन क्रायम हुआ था। यह 'हेफंग सोवियट प्रजातन्त्र' कहलाया। इसका विकास अलग-अलग किसान-संघों में से हुआ था। चीन के भीतरी भागों में सोवियट इलाक़ा बढ़ता गया और १९३२ के मध्य तक असली चीन का छठा भाग उसमें शामिल होगया। इसका विस्तार २,५०,००० वर्गमील और जन-संख्या ५ करोड़ होगई। इस इलाक़ पर साम्यवादी वल का सम्पूर्ण अधिकार है और कहते हैं वहाँ अनुशासन का भी अच्छा पालन होता है। उन लोगों ने चार लाख आदिमयों की लाल सेना बनाली है और उसके सहायक अंगों में लड़के और लड़कियाँ भी शामिल होगये हैं। नानिका और कैण्टन दोनों सरकारों ने इन चीनी सोवियटों को कुचलने में कोई कसर नहीं रक्खी है, मगर अभीतक उन्हें सफलता नहीं मिली। इसका एक कारण तो यह है कि कम्यूनिस्ट इलाक़ा भीतरी भागों में है और वहाँ आवागमन के साधन अच्छे न होने के कारण वह दुर्गम है। दूसरा कारण यह है कि काउ-मिन-तांग का प्रभाव तो

जल्दी-जल्दी नष्ट हो रहा है और सोवियटों को लोकप्रियता और ताकृत बढ़ रही है। साम्यवाद के लिए कहा जाता है कि वह उद्योग-प्रधान देशों में ही फलता-फूलता है, और ये चीनी सोवियट प्रजातन्त्र ठहरे बहुत पिछडे हुए और दुनिया से अलग-यलग। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि ये चीन के भविष्य का निर्माण करने में महत्वपूर्ण काम करेंगे। आज भी इनके अधिकार में बहुत बड़ा प्रदेश है। वह क्रीब-क्रीब संयुक्तप्रान्त, दिल्ली, पंजाब, और सीमाप्रान्त के सम्मिलित इलाक़ के बराबर है; यानी बनारस से पेशावर तक उसका विस्तार हो सकता है। आबादी भी संयुक्तप्रान्त से अधिक है।

आज मेरी गिरफ़्तारी को अठारह महीने होगये ! पूरा डेढ़ वर्ष निकल गया !

### : १७= :

# जापान सारी दुनिया को अँगूठा दिखाता है

२९ जून, १९३३

हम चीन के अंग-भंग की दुःखद कहानी सुन चुके हैं। हमने यह भी देख लिया कि किस तरह क्रान्ति पहले तो विजयी हुई और फिर अचानक वह बेदम होगई और भयंकर प्रति-क्रान्ति यानी क्रान्ति के ख़िलाफ़ होनेवाली प्रतिक्रिया उसे निगल गई। पर कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। अभी और बाक़ी है। जिस वक़्त यह लिख रहा हूँ, उस वक़्त भी चीन के अंग-भंग का सिलसिला जारी है। क्रान्ति के असफल होने की वजह यह थी कि राष्ट्रीयता के बन्धनों में जितना बल था उससे ज्यादा ताक़त वर्ग-भावना के स्वार्थ और संघर्ष में थी। अमीरों और भूस्वामियों ने किसानों और मज़दूरों की प्रधानता क़ायम होने से राष्ट्रीय आन्दोलन की कमर तोड़ देना अच्छा समझा। हिन्दु-स्तान में भी हमें आज यही बात दूसरी शक्र में होती हई नजर आ रही है।

चीन के लिए भीतरी झगडे तो थे ही, अब उसको एक विदेशी दुश्मन के संकल्प-पूर्ण आक्रमण का सामना भी करना था। यह दुश्मन जापान था और वह चीन की कमजोरी और दूसरे राष्ट्रों के और-और झंझटों में फँसे रहने से फ़ायदा उठाने पर तुला हुआ था।

जापान आधुनिक उद्योगवाद और मध्यकालीन सामन्तशाही का और प्रतिनिधि-शासन तथा स्वेच्छाचार एवं सैनिक नियंत्रण की खिचडी का एक अजीब नमूना है। भूस्वामी, शासकों और सैनिकवर्ग ने मिलकर इरादतन वहाँ ऐसा खानदानी राज्य बनाने की कोशिश की है जिसमें सम्प्राट् सर्वोपरि अधिकारी और वे उसके सामन्त या सरदार रहें। धर्म, शिक्षा और सभी बातों में यही ध्यान रक्का गया है। धर्म- विभाग सरकारी नियन्त्रण में है, मन्दिरों और धर्म-स्थानों पर सरकारी अफ़सरों का सीधा क़ब्जा है और पुजारी सरकारी नौकर हैं। इस तरह मन्दिरों और स्कूलों के खरिये प्रचार का एक खबरदस्त हथियार काम में लाया जा रहा है। वह लोगों को न सिफ़ं देशभिक्त की शिक्षा देता रहता है, बिक्त उन्हें यह भी सिखाता रहता है कि सम्प्राट् देवी पुरुष है और उसकी आज्ञा का पालन हर हालत में होना चाहिए। पुरानी बीर परम्परा से मिलते-जुलते अर्थ का जापानी शब्द 'बुशीदों है। इसका अर्थ एक प्रकार की वंश-भिक्त है। इसी कल्पना का विस्तार करके उसे राज्य-भर पर लागू कर दिया गया है और सबसे ऊपर सम्प्राट् से इसका नाता जोड़ दिया गया है। असल में सम्प्राट् एक प्रतीक है और उसके नाम पर बड़े-बड़े भूस्वामी और सैनिक वर्ग शासन-सत्ता का संचालन करते है। उद्योगवाद के कारण जापान में एक अमीर वर्ग पैदा हुआ है, मगर बड़े-बड़े कारखानेदार भूस्वामियों में से ही बन गये है और इस कारण शिक्त एक अमीर वर्ग के हाथ में जाने की नौबत नहीं आई। नतीजा यह हुआ है कि जापान में थोड़े-से बलशाली परिवारों का देश के उद्योग और राजनीति दोनों पर एकाधिकार क़ायम होगया है।

जापान में बहुत जमाने से बौद्ध धर्म लोकप्रिय रहा है, लेकिन शिष्टो मत राष्ट्रीय धर्म अधिक है और वह पूर्वजों की पूजा पर जोर देता है। इस पूजा में राष्ट्र के पुराने सम्प्राटों और वीर पुरुषों की और खास तौर पर उन लोगों की पूजा शामिल है जो लड़ाई में मारे गये हों। इस तरह शिष्टो धर्म देश-प्रेम और सम्प्राट्-भिक्त के भावों का प्रचार करने के लिए एक जबरदस्त और कारगर हथियार बन गया है। जापानी लोगों का विलक्षण देश-प्रेम और अपने वतन के लिए कुर्बानी करने की उनकी तैयारी मशहूर है। मगर यह बात बहुत लोग नहीं जानते कि यह देश-प्रेम बहुत आक्रमणकारी और विश्वव्यापी साम्प्राज्य के सपने देखनेवाला है। १९१५ के क़रीब जापान में एक नया सम्प्रदाय निकला। यह 'ओमोतो क्यो' कहलाता है और इसका प्रचार देशभर में बड़ी तेजी से होगया। इस सम्प्रदाय का खास उसूल यह है कि जापान सारी दुनिया का शासक हो और सम्प्रदाय उसका प्रमुख सत्ताधारी। इस सम्प्रदाय की तरफ़ से कहा गया था कि—

"हमारा उद्देश्य सिर्फ़ यही है कि जापान का सम्प्राट् सारे संसार का शासक बन जाय, क्योंकि संसार में वही ऐसा शासक है जिसमें सबसे प्राचीन स्वर्गवासी पूर्वज से विरासत में मिली हुई आध्यात्मिक लक्ष्य के प्रचार की भावना बाक़ी है।"

हम देख चुके हैं कि महायुद्ध के समय जापान ने चीन को इरा-धमकाकर उससे

अपनी इक्कीस मांगें पूरी कराने की कोशिश की थी। इसपर अमेरिका और योरप में बडा शोर मचने से वह जितना चाहता था उतना सब तो उसे नहीं मिला, मगर बहत कुछ मिल गया। युद्ध के बाद जार का साम्प्राज्य टूट गया और जापान ने देखा कि एशिया में हाथ-पर फैलाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। उसकी फ़ौज साइ-बेरिया में घस गई और उसके एजेण्ट ठेठ मध्य-एशिया में समरक्रन्द और बुखारा तक जा पहुँचे । मगर सोवियट रूस के सम्हल जाने से, और कुछ अमेरिका के विरोध और अविश्वास के कारण, जापान के मंसूबे पूरे नहीं हुए । यह सदा याद रखने की बात है कि जापान और अमेरिका में जरा भी प्रेम नहीं है। वे एक-दूसरे से बडी नफ़रत करते हैं और प्रशान्त महासागर के आर-पार से एक-दूसरे को सशंक दृष्टि से देखते रहते हैं। १९२२ की वार्शिगटन-परिषद् से जापान की महत्वाकांक्षाओं पर पानी फिर गया और अमेरिका की राजनीति सफल होगई। इस परिषद् में जापान-सहित नौ राष्ट्रों ने चीन की अखण्डता का आदर करने की प्रतिज्ञा की। इसका यह अर्थ था कि जापान को चीन में फैलने की सारी आज्ञायें छोड़नी होंगी। इस परिषद् में इंग्लैण्ड और जापान की संधि भी स्क्रत्म हुई और सुदूर पूर्व में जापान अकेला रह गया। ब्रिटिश सरकार ने सिगापुर में एक जबरदस्त समुद्री किला बनाना शुरू कर दिया। यह साफ़ तौर पर जापान के लिए ख़तरनाक़ है। १९२४ में अमेरिका ने जापानियों के ख़िलाफ़ आयात-क़ानून पास किया। वह अपने यहाँ जापानी मजदूरों को नहीं आने देना चाहता था। इस जातीय भेद-भाव से जापान में बहुत और सारे पूर्व में कुछ-कुछ, रोष पैदा हुआ। मगर जापान अमेरिका का कुछ बिगाड़ नहीं सका। इस तरह अकेला पड़ जाने और चारों तरफ़ दृश्मनों से घिर जाने पर जापान की नजर रूस पर गई और १९२५ के जनवरी में उसके साथ सुलह होगई।

इसी बीच में जापान पर जो महान् विपत्ति आई और उसे बहुत कमजोर कर गई, उसका हाल तुम्हें अवश्य बताऊँगा। १९२३ के १ सितम्बर को वहाँ एक भयंकर भूकम्प आया और उसके साथ-साथ राजधानी टोकियो के विशाल नगर में तूफान भी आया और आग भी लगी। यह विशाल नगर नष्ट होगया और योकोहामा बन्दर भी नेंस्तनाबूद होगया। एक लाख से ऊपर आदमी मारे गये और बहुत भारी नुक्सान हुआ। जापानी लोगों ने इस विपत्ति का सामना साहस और दृढ़ता के साथ किया और पुराने टोकियो के खण्डहरों पर उन्होंने नया शहर खड़ा कर लिया।

जापान ने रूस के साथ अपनी कठिनाइयों की वजह से मुलह की थी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि उसने साम्यवाद का समर्थन किया हो। साम्यवाद का अर्थ ही यह है कि सम्प्राट-पूजा, सामन्तशाही, शासकवर्ग द्वारा ग्ररीबों का शोषण और वर्तमान व्यवस्था की ऐसी सारी बातों का खात्मा हो। जापान में सत्ताधारी पूँजीपित-वर्ग लोगों का अधिकाधिक शोषण कर रहा था, उनके कष्ट दिन-दिन बढ़ रहे थे और इसिलए वहाँ भी साम्यवाद फैल रहा था। आबादी तेजी से वढ़ रही थी। अमेरिका, कनाडा और आस्ट्रेलिया के वीरान जंगलों में भी जाकर जापानी लोग बस नहीं सकते थे। उनके लिये दरवाजा बन्द कर दिया गया था। चीन पास में था, मगर वहाँ पहले ही आबादी ज्यादा थी। कुछ लोग कोरिया और मंचूरिया में जा बसे थे। जापान के अपने ख़ास झगड़े तो थे ही, दुनियाभर उद्योगवाद और व्यापार की मंदी के कारण जो कष्ट अनुभव कर रही थी उसका उसे भी सामना करना पड़ा। जब उसकी भीतरी परिस्थित गम्भीर होने लगी, तो साम्यवादी और सभी उग्र विचारों का दमन शुरू होगया। १९२५ में एक 'शान्तिर-रक्षा क्रानून' पास हुआ। उसकी भाषा रोचक है, इसलिए इस क्रानून की पहली कलम उद्धृत करता हूँ। वह यों है:——

"जिन्होंने राष्ट्र के विधान को बदलने या व्यक्तिगत सम्पत्ति की प्रणाली को मिटाने की ग्रन्ज से कोई मण्डल या पञ्चायत संगठित की है या जो उसके उद्देश्य को पूरी तरह जानकर उसमें शामिल हुए हैं, उन्हें मौत से लगाकर पाँच वर्ष कैंद तक की सजा दी जायगी।"

यह क़ानून कितना ज्यादा सख़्त है कि इसमें न सिर्फ़ साम्यवाद की ही बित्क सभी तरह के समाजवादी, उग्न या वैध सुधारों तक की मनाई करदी गई है। इससे यह अन्दाज लगाया जा सकता है कि साम्यवाद के बढ़ने से जापानी सरकार कितनी डरी हुई है।

मगर साम्यवाद तो सामाजिक परिस्थित से पैदा होनेवाले व्यापक दुखों का परिणाम है। जबतक इस परिस्थित में सुधार नहीं होता तबतक सिर्फ़ दमन से काम नहीं चल सकता। इस वक्त जापान में लोगों को भयंकर कब्ट है। चीन और हिन्दुस्तान की तरह वहाँ भी किसान कर्ज के भारी बोझ से कुचले जा रहे हैं। जबरदस्त फ़ौजी खर्च और लड़ाई की जरूरियात की वजह से वहाँ टैक्स का बोझ खास तौर पर भारी है। ऐसी खबरें भी आती हैं कि भूखों मरते हुए किसान घास और जड़ें खाकर गुजर कर रहे हैं और अपने बच्चों तक को बेच रहे हैं। बेकारी के कारण मध्यमवर्ग का भी बुरा हाल है और खुदकुशी बढ़ रही है।

साम्यवाद के विरोध का सिलसिला बडे पेमाने पर १९२८ के आरम्भ में शुरू हुआ। उस वक्त एक रात में एक हजार से ज्यादा गिरफ़्तारियां हुई, मगर अख़्बारों को एक महीने तक यह ख़बर छापने की इजाजत नहीं मिली। तबसे पुलिस की तरफ़ से तलाशियां और बहुत ज्यादा तादाद में धर-पकड़ का ताता-सा बँधा हुआ है। सबसे बड़ा धावा पिछले साल यानी १९३२ के अक्तूबर में हुआ। उस बक्त २२५० आवमी पकड़े गये। इनमें से ज्यादातर आवमी मजबूर नहीं, बिल्क विद्यार्थी और शिक्षक हैं। इनमें सैकडों स्नातक यानी प्रेजुएट और क्षित्रयाँ हैं। यह बात अजीब-सी मालूम होती है कि जापान में बहुत-से मालदार युवकों का साम्यवाद की तरफ़ झुकाब हुआ है। पिछले दिनों एक बेंक भी लूटा गया है। यह साम्यवादियों का काम बताया जाता है और उन्होंने पुराने, रूसी और पोलिश 'भूतपूर्व मालिकों' (ex-proprietors) की नक़ल की है ७ पुलिस साम्यवाद और उग्र विचारों को दबाने में इतनी मशगूल रहती है कि उसे मामूली मुजरिमों के लिये बहुत कम बक्त मिलता है। वहाँ भी हिन्दुस्तान की तरह उदात्त विचारक अपराधियों से ज्यादा ख़ौफ़नाक समझे जाते हैं। हिन्दुस्तान में मेरठ-षड्यन्त्र का मामला चला, कुछ जापानी साम्यवादियों के मुक़दमे भी वैसे ही बरसों तक चलते रहे हैं।

मैने जापान के ये सब हालात तुम्हें इसलिए बता दिये है कि जापान ने मंचूरिया में जो करतूत की है उसकी भूमिका या जमीन के बारे में तुम्हें कुछ अन्दाज होजाय। अब में उस करतूत का कुछ हाल सुनाता हूँ।

पिछले सतों में में तुम्हें बता चुका हूँ कि जापान ने एशिया महाद्वीप की जमीन पर पहले कोरिया और फिर मंचूरिया में पैर जमाने की लगातार कोशिश की। १८९४ में चीन के और दस वर्ष बाद रूस के साथ जापान की जो लड़ाइयां हुई उन दोनों का यही मतलब था। जापान को कामयाबी मिली, और वह एक-एक क़दम आगे बढ़ता गया । कोरिया को उसने अपनेमें मिलाकर जापानी साम्प्राज्य का अंग ही बना लिया। रूस ने मंच्रिया के आरपार चीन की पूर्वी रेलवे बनाई थी। उसका एक हिस्सा जापान के नियन्त्रण में आ गया और उसका नाम दक्षिण मंचूरिया रेलवे रख दिया गया । इन सब तब्दीलियों के होते हुए भी सारे मंचूरिया पर चीन की ही हुकू-मत थी और रेलवे के कारण चीनी लोग आ-आकर बडी तादाद में वहाँ बसते रहे। असल में ऐसा माना जाता है कि दुनिया के इतिहास में जितने जितने लोग इस तरह चीन के उत्तर-पूर्व के प्रान्तों में आकर बसे, उतने और कम ही स्थानों पर बसे हैं। १९२३ से१९२९ तक सात वर्ष के भीतर २५ लाख चीनियों ने देश-त्याग दिया। मंचूरिया की आबादी अब तीन करोड़ है और इनमें से ९५ फ़ीसदी चीनी हैं। इस तरह तीनों प्रान्त पूरी तरह चीनी हैं। बाक़ी ५ फ़ीसदी रूसी, मंगोली ख़ानाबदोज्ञ, कोरियन और जापानी हैं। पुराने मंचू लोग चीनियों में मिल गये हैं और अपनी भाषा तक भूल बैठे हैं।

तुम्हें याद होगा कि मैने तुम्हें १९२२ में वाशिगटन कान्फ़रेन्स के मौक़े पर हुई

नौ राष्ट्रों की सन्धि का हाल बताया था। यह मुलह या सन्धि स्नास तौर पर पश्चिमी राष्ट्रों की सूचना पर चीन में जापानियों के हथकण्डे रोकने के लिए हुई थी। साफ़ और असंविग्ध शब्वों में जापान-सहित नवों राष्ट्रों ने 'चीन की सत्ता, स्वाधीनता और उसकी भूमि एवं शासन-संबंधी अखण्डता का आवर करना' मंजूर किया था।

कुछ वर्ष तक जापान ने कुछ नहीं किया। लेकिन परदे की आड में कुछ चीनी सेनापितयों या तुशनों को गृह-युद्ध जारी रखकर चीन को कमजोर करने में रुपये-पैसे की और दूसरी मदद करता रहा। उसने चंग सोलिन की खास तौर पर मदद की । इसका मंचरिया और पेकिंग में भी बोलबाला था और जबतक दक्षिण के राष्ट्-वादियों की विजय न हुई तबतक उसीका बोलबाला रहा। १९३१ में जापानी सरकार ने मंच्रिया में खले तौर पर आक्रमणकारी रवैया इस्तियार कर लिया। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि जापान की भीतरी आर्थिक हालत बहुत ख़राब हो चली थी और इसलिए सरकार मजबूर होकर विदेश में ऐसा काम कर रही थी, जिससे लोगों का ध्यान बँट जाय और घर की खींचतान कुछ कम हो जाय, या सैनिक दल का शासन में बहुत जोर बढ़ गया हो या यह ख़याल होगया हो कि दूसरे सब राष्ट्रों को तो अपने-अपने झगडों और ब्यापारिक मन्दी की चिन्ता है, इसलिए कोई बोलनेवाला नहीं है। शायद इन सभी कारणों से प्रेरित होकर जापान ने इतनी ख़तरनाक कार्रवाई की हो। इस कार्रवाई से १९२२ की नौ राष्ट्रों की संधि तो ट्टती ही थी, यह बात राष्ट्र-संघ के नियमों के भी ख़िलाफ़ थी, क्योंकि चीन और जापान दोनों ही राष्ट्र-संघ के सदस्य थे और उसकी मंजरी के बिना एक-दूसरे पर हमला नहीं कर सकते थे, और १९१८ में युद्ध को ग़ैर-क़ानुनी कर देने के लिए पैरिस में जो केलाग-संधि हुई थी उसका भी साफ तौर पर भंग होता था। चीन के ख़िलाफ़ लडाई की कार्रवाइयां करके जापान ने जान-बुझकर ये अहदनामे और वादे तोड़ डाले और संसार-भर का विरोध मोल ले लिया ।

अलबत्ता उसने यह बात साफ लफ्जों में नहीं कही । जापानी सरकार ने कुछ ऐसे कमजोर और झूठे बहाने बनाये कि मंचूरिया में डाकुओं का उपद्रव है और वहाँ ऐसी छोटी-मोटी घटनायें होगई हैं कि व्यवस्था और जापानी हितों की रक्षा के लिए मजबूर होकर फ़ौज भेजनी पड़ी है। साफ़ तौर पर लड़ाई का ऐलान नहीं किया गया, फिर भी जापानियों की तरफ़ से मंचूरिया पर हमला होगया। इससे चीनी लोग बड़े नाराज हुए। चीनी सरकार ने नाराजगी जाहिर की, और राष्ट्र-संघ और दूसरे राष्ट्रों से फ़रियाव की, मगर किसीनें कोई ध्यान नहीं विया। सभी देश अपनें-अपने झगड़ों के मारे तंग थे। जापान का विरोध करके नई इल्लत कौन मोल ले? यह भी मुम-

किन है कि कुछ राष्ट्रों ने—खास तौरपर इंग्लैण्ड ने—जापान से खुिफ्या समझौता कर लिया हो। चीन की अनियमित सेना ने जापान को मंचूरिया में ख़ूब दिक्त किया। फिर भी यह नहीं माना गया कि दोनों देशों में युद्ध है! जापान को अधिक दिक्कत तो चीन के जापानी माल के बड़े बहिष्कार-आन्दोलन से हुई।

१९३२ की जनवरी में जापानी फ़ौज शंघाई के पास चीन की जमीन पर जा धमकी और वहाँ उसने आध्निक समय का एक बडा ही दर्वनाक क्रत्लेआम कर डाला। उसने पश्चिमी राष्ट्रों के डर से विदेशी बस्तियों को तो छोड दिया और घनी आबादी के चीनी महल्लों पर हमला किया। शंघाई के पास एक बडे इलाक़े पर बम और गोले बरसाये गये । मेरे खयाल से उस इलाके का नाम चेपेई था । वह बिलकुल तहस-नहस कर दिया गया, हजारों मारे गये और बेशुमार लोग बेघर-बार होगये। याद रहे कि यह लड़ाई किसी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं थी। यह तो बेगुनाह और नि:शस्त्र लोगों पर बम-वर्षा थी । इस 'वीरतापुर्ण' कार्रवाई का जिम्मेदार एक जापानी जल-सेनापित था । पुछने पर उसने कहा कि जापान का यह निर्णय दयापुर्ण है कि "नि:शस्त्र लोगों पर अन्धाधन्ध बम-वर्षा सिर्फ़ दो ही दिन और की जाय।" शंघाई में लंदन के 'टाइम्स' पत्र का जो संवाददाता था वह जापान का हिमायती था, मगर उसके दिल पर भी इस घटना से इतनी चोट पहुँची कि उसने इसे चीनियों का जापानियों के हाथों 'क़त्ले-आम' बताया । चीनियों के भाव इस घटना पर क्या हुए होंगे, इसका तो अन्दाज आसानी से लगाया जा सकता है। समुचे चीन में कोध और आतंक की लहर दौड गई और ऐसा मालम हुआ कि इस जंगली विदेशी हमले के सामने देश के मुस्तलिक और एक-दूसरे के विरोधी सेनानायक और शासक आपस के ईर्व्या-द्वेष को भूल गये हैं। सबके मिलकर जापान का मुकाबिला करने की चर्चा चली और चीन के भतरी प्रदेश की साम्यवादी सरकार ने भी नार्नाकंग सरकार को अपनी सेवायें पेश कीं। फिर भी ताज्जुब की बात यह हुई कि नानिकंग या उसके नेता चियांग-काई-शेक ने बढ़ती हुई जापानी फ़ौज की तरफ़ शंघाई की रक्षा करने के लिए चिट्टी उँगली भी नहीं उठाई। नार्नाकंग ने इतना-सा किया कि राष्ट्रसंघ के पास अपनी विरोध-सचना भेज वी। उसने जापानियों का सम्मिलित विरोध संगठित करने की कोशिश तक नहीं की। मालुम होता है वह बातें भले ही बडी-बडी बनाता हो, लेकिन उसके जी में मुकाबिला करनें की इच्छा ही नहीं थी, हालांकि देश कोध के मारे लाल पीला हो रहा था।

इसके बाद ही दक्षिण से चलकर एक अजीब-सी सेना शंघाई के मैदान में आ पहुँची। यह उन्नीसवीं कूचवाली सेना कहलाती थी। इसमें कैण्टन के लोग ही थे, मगर यह न तो कैण्टन सरकार के ताबे में थी और न नांगींकंग के। इस भद्दी-सी फ़ीज के पास न बहुत सामान था, न बड़ी तोपें। उसकी वर्दी भी रद्दी-सी थी। चीन के कड़ाके के जाड़े से बचने के लिए उसके पास पूरे कपड़े भी नहीं थे। उसमें बहुत-से पन्द्रह-सोलह वर्ष के और कुछ सिर्फ़ बारह-बारह वर्ष के लड़के भी थे। इस बेसामान फ़ौज ने च्यांग-काई-शेक के हुक्म के खिलाफ़ जापानियों से लड़ने और उन्हें रोक रखने का फ़ैसला किया। १९३२ के जनवरी और फ़रवरी में दो हफ़्ते तक नार्नाकंग-सरकार की मदद के बिना ये लोग लड़ते रहे। वे लड़े भी इस विलक्षण वीरता से कि कहीं अधिक सबल और मुसज्जित जापानी सेना को रुक जाना पड़ा। इससे ख़ुद उन्हें भी ताज्जुब हुआ। जापानियों को ही नहीं, बल्कि विदेशी राष्ट्रों और ख़ुद चीन-निवासियों को भी ताज्जुब हुआ। जब ये लोग दो हफ़्ते तक किसी की मदद के बिना लड़ते रहे और सब से उन्हें शाबाशियाँ दी जा रही थीं, तब कहीं बचाव में मदद करने के लिए चियांग-काई-शेक ने थोड़े-से सिपाही भेजे।

उन्नीसवें कुच की सेना ने इतिहास बना दिया और संसार-भर में नाम कमा लिया । उसकी स्वदेश-रक्षा ने जापान की योजनाओं को अस्त-व्यस्त कर दिया । इधर पश्चिमी राष्ट्रों को भी शंघाई में अपने स्वार्थों की चिन्ता थी। इसलिए शंघाई क्षेत्र से जापानी सेना धीरे-धीरे हटाली गई और जहाजों में भर-भरकर वापस भेज दी गई। यह उल्लेखनीय बात है कि इन पश्चिमी राष्ट्रों को चापेई जैसे हजारों आहितयाँ लेने-वाले मनमाने हत्याकाण्डों और पवित्र राष्ट्रीय संधियों और अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के भंग होने का इतना ख़याल नहीं था जितना अपने माली और दूसरे स्वार्थों का ख़याल था। इस मामले की राष्ट्र-संध से कई बार फ़रियाद की गईं, मगर वह किसी-न-किसी बहाने से इसे हमेशा टालता रहा। संघ के लिए यह कोई महत्त्व की बात ही न थी कि सचमुच लड़ाई हो रही है और हजारों आदमी मारे जा चके हैं और मारे जा रहे हैं। कहा यह गया कि चूंकि सरकारी तौर पर लड़ाई का ऐलान महीं किया गया, इस-लिए वास्तविक युद्ध हुआ ही नहीं। संघ की इस कमजोरी और जीती मक्खी निगल जाने की कार्रवाई से उसकी प्रतिष्ठा और कीर्ति को बड़ा धक्का लगा। अलबत्ता इसकी जिम्मेदारी कुछ बडे राष्ट्रों के सिर पर थी। इंग्लैण्ड ने तो संघ में ख़ास तौर पर जापान का पक्ष लिया। आखिरकार संघ ने लॉर्ड लिटन की अध्यक्षता में मंचुरिया के मामले की जाँच के लिए एक कमीशन मुक़र्रर किया। इसे राष्ट्रों ने तूरन्त मंजुर कर लिया। क्योंकि इसका अर्थ था कई मास तक निर्णय स्थगित रखना। मंजूरिया बहत दूर था और कमीशन को वहाँ जाकर जाँच करने और रिपोर्ट लिखने में मुद्दत लगती। शायद मामला हवा में ही उड़ जाता।

जापानी शंघाई से तो हट गये, पर अब उन्होंने मंचूरिया की तरफ ज्यादा ध्यान

वेना शुरू कर दिया । उन्होंने एक नाममात्र की सरकार कृष्यम करके ऐलान कर दिया कि मंचूरिया ने आत्म-निर्णय के अधिकार से काम लिया है । इस नई कठपुतली का नाम मंचू कुओ रक्खा गया और चीन के पुराने मंचू राजवंश के एक जर्जर युवक को नये राज्य का राजा बना दिया गया । वैसे यह सब सिर्फ़ एक तमाशा था और असली शासक जापान था । सब लोग जानते थे कि जापानी फ़ौज हटा ली जाय तो मंचू कुओ राज्य का एक दिन में ढेर हो जाय ।

जापानियों को मंचूरिया में दिक्कत पेश आई, क्योंकि चीनी स्वयंसैनिकों के दल उनसे बराबर लड़ते रहे। इन टुकड़ियों को जापानी लोग 'डाकू' कहते हैं। जापानियों ने स्थानीय चीनियों को भर्ती करके मंचूकुओं की सेना बनाई और उसे शिक्षित और सुसज्जित किया। जब उसे डाकुओं से लड़ने भेजा गया तो वह सारा नये ढंग का सामान लेकर डाकुओं में जा मिली। इस सदा चलते रहने वाली जंग के मारे मंचूरिया का बुरा हाल है। फ़सलें बोई नहीं जातीं और सोयाबीन का ब्यापार मर रहा है।

कई महीनों की जाँच-पड़ताल के बाद लिटन-कमीशन ने राष्ट्र-संघ के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करवी। यह बड़ी सावधानी, संयम और विवेकपूर्वक लिखी गई थी पर इसमें जापान की पेट भरकर निन्दा की गई थी। इससे बृिटश सरकार बड़ी परेशान हुई, क्योंकि वह जापान की रक्षा करने पर तुली हुई थी। अन्त में संघ के सामने यह सवाल पेश हुआ। इंग्लैण्ड से अमेरिका का रवैया जुदा ही था। वह जापान के बहुत खिलाफ़ था। अमेरिका ने ऐलान किया कि जापान मंचूरिया में या और कहीं भी जबर-दस्ती कोई परिवर्तन करेगा तो अमेरिका उसे मंजूर नहीं करेगा। अमेरिका के इस सख्त रवैये के बावजूद इंग्लैण्ड ने और कुछ फ़ांस, इटली और जर्मनी ने जापान का समर्थन किया। यह कहा जा चुका है कि इस और दूसरे मामलों में ब्रिटेन ने जापान के साथ खुफ़िया समझौता कर रक्खा है।

जिस वक्त संघ निर्णय को टालने में कोई कसर नहीं रख रहा था उसी वक्त जापान ने एक नया काम किया। १९३३ के नये दिन की बात है। जापानी फ़ौज एका-एक चीन में जा धमकी और उसने शनहेकवान नगर पर हमला कर दिया। यह शहर चीन की बडी दीवार की तरफ है। बडी-बडी तोपों और नाशक जहाजों से गोले और वायुयानों से बम बरसाये गये। यह पूरी तरह नये ढंग का हमला था और शनहेकवान जलकर ख़ाक होगया। बहुत तादाद में उसके निवासी हताहत हुए। इसके बाद जापानी सेना बढ़ती हुई चीन के जेहोल प्रान्त में घुसकर पीपिंग के पास पहुँच गई। बहाना यह किया गया कि 'डाकू' लोग जेहोल को केन्द्र बनाकर वहांसे मेंचूकुओ पर हमले किया करते थे। किसी-न-किसी तरह जेहोल मंचूकुओ में शामिल कर लिया गया।

इस नवे हमले और नये दिन के हत्याकाण्ड से संघ की नींद खुली और छोटे राष्ट्रों के संघ ने एक प्रस्ताब द्वारा लिटन-रिपोर्ट को मंजूर किया और जापान की निन्दा की। जापान ने इसकी खरा भी परवा नहीं की। (क्या वह नहीं जानता था कि इंग्लैण्ड और कुछ दूसरे राष्ट्र खुपके-चुपके उसकी पीठ ठोक रहे थे?) जापान राष्ट्र-संघ में से निकल गया। संघ से इस्तीफा देकर जापान चुपचाप पीपिंग की तरफ, बढ़ता गया। उसका किसीने मुकाबिला नहीं किया। ऐसा मालूम होता है कि यह सब पहले से गढ़ा-गढ़ाया खेल था। क़रीब एक महीने पहले जब जापान की क़ौज पीपिंग के दरवाजे पर पहुँच गई तब अचानक यह ऐलान हुआ कि ३१ मई १९३३ ई० को चीन और जापान में लड़ाई बन्द होने की सुलह होगई है। सारा मामला रहस्यपूर्ण मालूम होता है और अभी-तक कोई निश्चित बात मालूम नहीं होपाई है। लेकिन इतना दीखता है कि जापानी सरकार की विजय होगई और नार्नोक्ता-सरकार ने, चाहे कमजोरी से या जान-बूझकर, उस विजय को स्वीकार कर लिया है। जापानी हमले के प्रति नार्नोक्तग-सरकार और काउ-िमन-ताँग दल ने जिस दयनीय उपेक्षा का परिचय दिया, उसके बाद अगर चीन में उनकी लोकप्रियता बुरी तरह घट रही हो तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं।

में मंचूरिया के विषय में बहुत कह गया। वह महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन के भविष्य पर उसका असर पड़ता है। लेकिन इस बात से उसका महत्व और भी ज्यादा होगया है कि उससे राष्ट्र-संघ की कलई खुल गई और यह साबित होगया कि अन्त-राष्ट्रीय अन्याय के प्रमाणित होने पर भी संघ कुछ नहीं कर सकता और इसलिए वह एक विलकुल निकम्मी चीज है। इससे बड़े-बड़े यूरोपियन राष्ट्रों की दुरंगी चालों और साजिशों का भी भण्डाफोड़ होगया। इस ख़ास मामले में संघ का सदस्य न होते हुए भी अमेरिका ने जापान के ख़िलाफ़ कड़ा रख़ इख़्तियार करने की कोशिश की और लड़ाई पर उताब-सा होगया। मगर इंग्लंण्ड और दूसरे राष्ट्रों ने गृप्त रूप से जापान का जो समर्थन कर दिया, उससे अमेरिका के रख़ का कोई असर नहीं हुआ और वह भी जापान के विरोध में अकेला पड़ जाने के डर से अधिक सावधान होगया। संघ ने जापान की साधुतापूर्ण भर्त्सना यानी शरीफाना डांट-डपट करवी है। उम्मीद तो यह रक्की गई थी कि इसके साथ-साथ कोई सिम्मिलित कार्रवाई भी की जायगी। लेकिन हुआ हुछ भी नहीं, और न आगे कुछ होना-जाना है। मंचूकुओ के कठपुतली राज्य को राष्ट्र-संघ के सदस्यों ने मंजूर नहीं किया, मगर यह नामंजूरी भी खिलवाड़-सी होती जा रही है।

राष्ट्र-संघ ने जापान की निग्दा करदी, तब भी बिटिश मंत्री और राजदूत आगे बढ़-बढ़कर जापान के कार्य को उचित बताते रहते हैं। रूस के प्रति इंग्लैण्ड का भ्यवहार इससे बिलकुल उलटा है। क्ररीब दो महीने हुए कि रूस में गुप्तचरों के अपराध पर कुछ अंग्रेज इंजीनियरों पर मुक्रदमा चलाया गया था। कुछ छोड़ धिये गये और दो को हलकी-हलकी क्रंद की सजा दीगई। इसपर बड़ा बावेला मचा और ब्रिटिश सरकार ने रूसी माल को ब्रिटेन में आने से रोक दिया। रूस ने भी अंग्रेजी माल के आने की मनाई करके इसका मुनासिब जवाब दिया।

इस तरह कम-से-कम अभी तो चीन के हाथ से मंचूरिया जाता रहा । मंगोलिया सोवियट देश है । उसकी रूसी सोवियट-संघ से दोस्ती है । तिम्बत अब आजाद हो गया । असली चीन में अब कम-से-कम तीन सरकार हैं । मुख्य सरकार नार्नाका में है, बूसरी दक्षिण में कैण्टन में है, और तीसरी अन्वरूनी इलाक़े की साम्यवादी सरकार है। इनके अलावा अनेक सेनापित और तूशन हैं । वे मनमानी करते और कभी इस दल के और कभी उस दल के साथ मिलते रहते हैं । उत्तर में बड़ी दीवार से लगाकर लगभग पीपिंग तक जापान मुंह बाये बैठा है । बड़े-बड़े बन्दरगाहों पर विदेशियों का क्रक्जा है । उनकी बड़ी-बड़ी रिआयती बस्तियाँ हैं और वे बड़े-बड़े भीतरी प्रदेशों के ज्यापार पर अपना अधिकार रखते हैं । सोवियट और साम्यवादी इलाक़ को छोड़कर, देश पर विदेशियों का आर्थिक प्रभाव और प्रभुत्व और भी ज्यादा है ।

एक और बड़ा प्रान्त चीन से अलग होता वीख रहा है। यह सिकियांग अथवा चीनी तुर्किस्तान है और तिब्बत और साइबेरिया के बीच में है। इस प्रान्त के यारक्रन्व और काशगर नगरों को, काश्मीर के श्रीनगर से लद्दाख प्रान्त के लेह नगर होकर, कारवान नियमित रूप से जाते रहते हैं। वो-तीन मास से ख़बरें आ रही हैं कि सिकियांग के तुर्कों ने विद्रोह कर विया है और यारक्रन्व और काशगर पर क्रब्खा कर लिया है। अंग्रेज ऐसा संकेत करते रहते हैं कि इस विद्रोह के पीछे सोवियट रूस का हाथ है। दूसरी ओर, समाचार भेजने वाली सोवियट संस्थाओं ने खुले तौर पर कहा है कि यह विद्रोह कुछ बिटिश साम्प्राज्यवादियों के प्रोत्साहन से हुआ है। उनका उद्देश्य यह बताया जाता है कि मंचूकुओं की तरह सिकियांग भी चीन और रूस के बीच में एक निरपेक्ष राज्य बन जाय। जिस अंग्रेज अफ़सर ने सिकियांग में यह विद्रोह संगठित किया है उसका नाम तक प्रकाशित किया गया है। कहा नहीं जा सकता कि सच्ची बात क्या है, मगर यह निश्चित समझ लेना चाहिए कि बिटिश और सोबियद वोनों सरकारें सिकियांग में यड्यंत्र रच रही हैं। मुमिकन है यह विद्रोह राष्ट्रीय हो, क्योंकि वहाँके मुसलमान तुर्कों पर घामिक भावों से राष्ट्रीय भावों का असर क्याबा है। मालूम होता है, चीनी तुर्किस्तान में प्रजातंत्र की घोषणा होगई है।

इस ख़त के साथ मैंने चीन और जापान की कहानी को आज के दिन तक पहुंचा

विया है। अब में सुदूर पूर्व से विवा लेता हूँ। मगर इसे स्नत्म करने से पहले में तुम्हें छोटे-से कोरिया वेश की याद विला वेना चाहता हूँ ( वैसे यह इतना छोटा तो नहीं है )। जापानी उस वेश के स्वामी हैं, मगर वह अभीतक आजादी के सपने वेस्नता है और उसके लिए कोशिश भी करता है। (कोरिया के बाहर तो!) 'कोरिया की अस्थायी प्रजातन्त्र सरकार' भी है।

#### : 308 :

## समाजवादी सोवियट प्रजातंत्र संघ

७ जुलाई, १९३३

अब जरा सोवियट पंचायतों की भूमि रूस में लौट चलें और उसकी कहानी जहाँ छोडी थी वहाँसे फिर आगे बढ़ायें। हम १९२४ की जनवरी तक पहुँच गये थे, जबिक कान्ति के प्रवर्त्तक और नेता लेनिन का देहान्त हुआ था। उसके बाद दूसरे देशों की बाबत मेंने जो बहुत-से लत तुम्हें लिखे हैं उनमें रूस का जिक बार-बार आया है। योरप की समस्याओं या हिन्दुस्तानी सरहद, सुदूर पूर्व, चीन और जापान, तुर्की और ईरान पर विचार करते वक्त बीच-बीच में रूस से ताल्लुक पड़ता रहा है। यह बात तुम्हें साफ़ दिखाई देने लगी होगी कि एक राष्ट्र की राजनीति और अर्थनीति को दूसरे देश की राजनीति और अर्थनीति से अलग रखना बहुत मुक्किल ही नहीं, असल में ग्रैर-मुमिकन है। पिछले वर्षों में राष्ट्रों के आपस के ताल्लुकात इतने गहरे होचले हैं और वे एक-दूसरे पर इतने निर्भर रहनें लगे हैं कि दुनिया कई बातों में एक होगई है। हमारे स्कूल-कालेजों की वही पुरानी रफ़्तार है। राष्ट्रीय इतिहास की पुस्तकों में अब भी पुराने ढंग पर खास देशों का ही हाल रहता है। लेकिन इतिहास सब अन्तर्राष्ट्रीय विषय यानी दुनिया-भर का इतिहास होचला है। अब उसे एक देश के बारे में समझने के लिए भी समूचे संसार पर नजर रखकर देखना पड़ेगा।

योरप और एशिया में सोवियट संघ का लम्बा-चौड़ा प्रदेश पूंजीवादी संसार से अलग ही है। फिर भी वह हर जगह इस दूसरी दुनिया के सम्पर्क में और अनेंक बार संघर्ष में आता है। पिछले जतों में में तुम्हें बता चुका हूँ कि सोवियट नीति पूर्व के देशों के प्रति उदार है। उसने तुर्की, ईरान और अफ़ग़ानिस्तान को मदद दी और चीन के साथ घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित कर लिये। ये सम्बन्ध बाद में एकाएक टूट गये। में तुम्हें यह भी कह चुका हूँ कि किस तरह आर्कस पर घावा हुआ और जिनो-वीर पत्र से ब्रिटेन के आम चुनाव पर असर पड़ा, हालांकि बाद में वह ज़त बनावटी

निकला । म तुम्हें सोवियट देश के बीच में लेचलकर यह विकाना चाहता हूँ कि वहाँ जो अब्भुत और मनोहर सामाजिक प्रयोग होरहा है उसकी प्रगति कैसी है ।

१९१७ से १९२१ तक कान्ति के बाद के पहले चार वर्ष कान्ति की रक्षा में बहुतेरे दुइमनों से लड़ने में बीते। यह जमाना बड़े जोश और नाटक की-सी तब्बीलियों का था। उसमें लड़ाई और बग़ावत, गृह-युद्ध, भूख और मौत की भरमार थी। इस अन्यकार में यह रोशनी भी थी कि आम जनता में जिहादी या धर्म के के लिए लड़ने-जैसा जोश था और आदर्श की रक्षा में उसने ग्रैर-मामूली बहादुरी दिखाई थी। लोगों को तुरन्त किसी फल की उम्मीद नहीं थी, मगर उनके हृदय भावी आशाओं और नतीजों के भाव से भरे हुए थे। इनके कारण वे सारे भयंकर कष्ट सह लेते थे और थोडी देर के लिए यह भी भूल जाते थे कि उनके पेट में अन्न नहीं पड़ रहा है। यह 'सैनिक साम्यवाद' का जमाना था।

इसके बाद जब १९२१ में लेनिन ने नई अर्थनीति जारी की, तब थोडा आराम् मिला। यह नीति साम्यवाद से पीछे हटकर देश के पुँजीपति वर्ग से समझौता करने की थी। इसका यह अर्थ नहीं था कि बोलशेविक नेताओं ने अपना ध्येय बवल विया है। इसका मतलब इतना ही था कि आराम लेने और ताजा होने के लिए वे एक क़दम पीछे हटगये थे. ताकि फिर बाद में वे कई क़दम आगे बढ़ने के क़ाबिल होजायें। इस तरह सोवियट ने जमकर एक ऐसे राष्ट्र की रचना का बहुत बड़ा काम अपने हाथ में लिया, जिसका बहुत कुछ नाश होचुका था। निर्माण के इस काम में उन्हें रेलवे इंजिनों और गाडियों, मोटर के छकडों, हलों और कारखानों के सामान की और यंत्रों की जरूरत थी। यह सब उन्हें विदेशों से खरीदना पड़ा और उसके लिए उनके पास रुपया बहुत कम था। इसलिए उन्होंने विदेशों से कर्ज लेने की कोशिश की, ताकि वे ख़रीद के माल की क़ीमत हलकी क़िस्तों में चुका सकें। मगर कर्ज तो तब मिस्रे जब इन देशों से बोल-चाल का भी बास्ता हो। वे तो सरकारी तौर पर एक-दूसरे को मानते तक न थे। इसलिए सोवियट रूस को इस बात की बडी फ़िक थी कि किसी तरह बडे राष्ट्र उसे मानलें। लेकिन इन बडी-बडी साम्प्राज्यवादी सत्ताओं को बोलशे-विकों और उनके सारे कामों से नफ़रत थी। उनके ख़याल से साम्यवाद इतनी बरी वस्तु थी जिसका दमन करना ही उचित था। दस्तन्वाजी और लडाई करा-कराके वे उसे कुचलने की कोशिश भी भरसक कर चुकी थीं। मगर उन्हें कामयाबी नहीं मिली। उनका बस चलता तो वे सोवियट के साथ कोई सुरोकार न रखतीं। मगर जिस सरकार के क़ब्जे में समूची दुनिया का छठा हिस्सा हो उसकी उपेक्षा करना मुक्किल है। इससे भी ज्यादा मुक्किल है एक ऐसे अच्छे ग्राहक की उपेक्षा करना जो बहुत बंडे प्रमाण में क्रीमती मशीनें ख़रीबनें को तैयार हो। रूस-जैसे कृषि-प्रधान देश और जर्मनी, इंग्लैण्ड और अमेरिका जैसे उद्योग-प्रधान देशों में व्यापार होने से दोनों ही पक्ष का फ़ायदा था, क्योंकि रूस को यंत्रों की जरूरत थी और उसके बदले में वह सस्ते खाद्य पदार्थ और कच्चा माल देसकता था।

आस्तिरकार साम्यवाव की घृणा से थैली का जोर ज्यादा ताक़तवर साबित हुआ और करीब-क्रीब सभी देशों ने सोवियट सरकार को मान लिया और बहुतों ने तो उसके साथ सन्धियाँ भी करलीं। अमेरिका ही एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिसने अबतक सोवियट को स्वीकार नहीं किया है। आजतक भी उनके आपस में राजनैतिक संबंध नहीं है, हालौंकि उनके कायम होजाने की जल्दी ही उम्मीद है। फिर भी इस और अमेरिका में ब्यापार होता रहा है।

इस तरह सोवियट ने ज्यादातर पूँजीवादी और साम्प्राज्यवादी राष्ट्रों के साथ ताल्लुकात कायम कर लिये। एक हद तक, उसने इनके आपसी ईर्ष्या-द्वेष से फायदा भी उठाया। यह कायदा उसने उस समय भी उठाया जब १९२२ में पराजित जर्मनी ने उसके साथ रपेलो की सन्धि की थी। मगर यह समझौता बडा ही नापायदार था और पुंजीबाद और साम्यवाद की दो प्रणालियों में मौलिक विरोध था। औपनिवेशिक देशों की गुलाम रिआया और कारलानों के मजदूर दोनों ही दलित और शोषितवर्ग में थे। बोलशेविक सदा इन लोगों को शोषकों से बग्रावत करने के लिए भडकाते रहते थे। यह काम वे सरकारी तौर पर नहीं करते थे, बल्कि कोमिण्टर्न नाम की अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी संस्था के द्वारा करते थे। उधर साम्प्राज्यवादी राष्ट्र और सासकर इंग्लैण्ड सोवियट की हस्ती मिटाने के लिए बराबर साजिश करते रहते थे। इसलिए झगड़ा तो होता ही; और बार-बार झगड़ा होने से राजनैतिक सम्बन्ध-विच्छेद होने और लड़ाई की ख़बरें उड़ने की नौबत भी आई। तुम्हें याद होगा कि १९२७ में आर्कस के भावे और तलाशी के बाद रूस के ताल्लुक़ात इंग्लैण्ड से टूट गये थे। असल बात तो यह है कि पिछले साढ़े पन्द्रह वर्ष में, जबसे सोवियट का जन्म हुआ है तभीसे, इंग्लैण्ड और रूस में कशमकश रही है। इसका कारण भी आसानी से समझा जा सकता है। इंग्लैण्ड सबसे बड़ा साम्प्राज्यवादी राष्ट्र है और रूस एक ऐसी कल्पना सामने रखता है जो साम्प्राज्यवाद की जड़ ही काट डालना चाहती है। मगर इन विरोधी देशों के बीच में और भी एक चीज है। जार के जमाने से ही रूस और इंग्लैण्ड में पीढ़ियों से दुश्मनी चली आती है।

इंग्लैण्ड और दूसरे पूंजीवादी देशों में आज सोवियट सेना का इतना भय नहीं है जितना सोवियट विचारों और साम्यवादी प्रचार का है। यह है तो अप्रत्यक्ष चीज, मगर खोरबार और कतरनाक बहुत है। इसका प्रतीकार करने के लिए कस के खिलाफ़ लगातार और बहुत कुछ झूठा प्रचार किया जाता है और सोवियट की बुब्दता की अजीव-अजीव कहानियाँ फैलाई जाती हैं। सोवियट नेताओं के लिए बिटिश राजनीतिक ऐसी जवान काम में लाते हैं जो उन्होंने लड़ाई के वक़्त में बुश्मन के लिए भले ही ली हो, मगर और कभी किसीके लिए नहीं प्रयोग की। लॉर्ड बक्तेनहेड ने सोवियट राजनीतिकों को ऐसे वक़्त में 'हत्यारों का गृट' और 'मुट्ठीभर मोट मेंडक' बताया था, जब इन बोनों देशों में कोई लड़ाई न थी, बिल्क बोनों में परस्पर राजनैतिक सम्बन्ध थे। इन बातों से यह जाहिर है कि सोवियट और साम्प्राज्यवावी राष्ट्रों में सच्ची बोस्ती नहीं हो सकती। उनमें मौलिक भेद है। महायुद्ध के विजेता और पराजित राष्ट्रों में सल हो सकता है, मगर साम्यवावियों और पूंजीवावियों में नहीं हो सकता। इन बोनों में अगर मेल हो सकता है तो वह अस्थायी ही हो सकता है। वह सिर्फ़ थोड वक़्त के लिए लड़ाई बन्द कर देने का निश्चय है।

सोवियट रूस और सान्प्राज्यवादी राष्ट्रों के झगडे की जड़ बार-बार यह बताई जाती है कि रूस ने विदेशों का क़र्ज चुकाने से इन्कार कर दिया । आजकल तो यह जिन्दा सवाल नहीं रहा, क्योंकि इन बरे दिनों में तो क़रीब-क़रीब सभी देशों ने क़र्ज नहीं चकाया है। फिर भी यह सवाल समय-समय पर खड़ा होता रहता है। बोलशेविकों के हाथ में सत्ता आई, उसके थोडे ही दिन बाद उन्होंने दूसरे देशों से लिया हुआ जार के समय का क़र्ज रद कर दिया। वैसे तो १९०५ की असफल कान्ति के समय ही इस नीति का ऐलान कर दिया गया था। उन्होंने अपने उसूल की सचाई का यह सब्त हिया कि चीन वर्तरा पूर्वी देशों में वे जो रुपया माँगते थे उसका दावा छोड दिया। महायुद्ध के हर्जाने की रक्तम में से भी उन्होंने अपना हिस्सा छोड़ विया। १९२२ में मित्र-राष्ट्रों ने इस कर्ज के बारे में एक मांग-पत्र (Memorandam) दिया, जिसके जवाब में सोवियट सरकार ने उन्हें याद दिलाया कि भृतकाल में कितने पंजीवादी राष्ट्रों ने अपने क़र्ज रद कर दिये और विदेशियों की सम्पत्ति जन्त करली थी। "बो सरकारें और प्रणालियां कान्तियों से पैवा होती हैं वे पिछले शासनों की जिम्मेवारियों को निभाने के लिए बँधी हुई नहीं हैं।" सोवियट सरकार ने मित्र-राष्ट्रों में से फ़ांस को स्नास तौर पर स्मरण दिलाया कि उसने अपनी महान् कान्ति के समय क्या किया था।

"फ़ांस की उस राष्ट्रीय परिषद् ने, जिसका फ़ांस आज उचित उत्तराधिकारी होने का दावा करता है, २२ दिसम्बर १७९२ को ऐलान किया था कि अत्या-चारियों की संधियों से जनता की सत्ता बँधी हुई नहीं है। इस घोषणा के अनुसार कान्तिकारी फ़ांस ने न सिर्फ़ पुराने शासकों की विदेशों के साथ की हुई संधियाँ ही फाड़ फेंकीं, बल्कि राष्ट्रीय ऋण भी रद कर दिया।"

इस तरह क्रर्ज अदा न करने का औचित्य साबित कर देने पर भी, सोवियट सरकार दूसरे राष्ट्रों से राजीनामा करने के लिए इतनी उत्सुक थी कि वह क्रर्ज के सवाल पर भी उनसे वर्जा करने के लिए पूरी तरह तैयार होगई। मगर उसने यह वर्त रक्खी कि यह वर्जा उसी वक्त हो सकती है जब विदेशी सरकार सोवियट को बिना शर्त के मान ले। असल बात तो यह है कि सोवियट ने इंग्लैण्ड, फ़ांस और अमेरिका को क्रर्ज चुकाने के बहुत आस्वासन विये, मगर इन पूँजीवादी राष्ट्रों को रूस के साथ समझौता करने की बहुत उत्सुकता नहीं थी।

बिटिश दावे के मुकाबिले में सोवियट ने बड़ा मजेदार दावा पेश किया। रूस पर अंग्रेजों का सारा दावा सरकारी और युद्ध के ऋण, रेलवे के हिस्सों और व्यापारिक पूंजी के रूप में ८४ करोड़ पौण्ड का था। बोलशेविकों के दुश्मनों को रूसी गृहयुद्ध में बिटंन और बिटिश सेना ने मदद दी थी। उससे जो हानि हुई थी उसके हिस्से का दावा रूस ने ब्रिटेन पर किया। गृहयुद्ध में रूस की सारी हानि चार अरब छःकरोड़ बहत्तर लाख छब्बीस हजार चालीस पौण्ड कूती गई थी। इसमें ब्रिटेन का हिस्सा दो अरब पौण्ड के क़रीब था। इस तरह ब्रिटेन के दावे से रूस का दावा अदाई गुना था।

बोलग्नेविकों का यह दावा कमजोर भी नहीं था। उन्होंने 'अलाबामा' नामक जहाज की मशहूर नजीर पेश की थी। उन्नीसवीं सदी में अमेरिका में जो गृहयुद्ध हुआ था उसीके सिलिसले में दक्षिणी राज्यों के लिए यह जहाज इंग्लैण्ड में बना था। यह जहाज गृह-युद्ध छिड़ने के बाद लिवरपूल से रवाना हुआ था और इसने उत्तरी राज्यों की जहाजी यात्रा और ज्यापार को बहुत नुक्सान पहुँचाया था। इंग्लैण्ड और अमेरिका में लड़ाई होते-होते बच गई। संयुक्त राष्ट्र की सरकार ने दावा किया कि युद्ध के जमाने में लड़ाई का जहाज दक्षिणी राज्यों को सौंपने का इंग्लैण्ड को कोई हक्त न था और इसलिए जितना नुक्सान हुआ वह उसे मिलना चाहिए। मामला पंचायत में डाला गया और अन्त में इंग्लैण्ड से अमेरिका को ३८,८९,१६६ पौण्ड हर्जने के दिलवाये गये।

कस के गृह-युद्ध में इंग्लेंग्ड का हिस्सा कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और अंसर डालने-बाला था। जिस एक लड़ाकू जहाज के देने पर उसे इतना भारी हर्जाना चुकाना पड़ा उससे तो यह बहुत ज्यादा था। सोवियट की तरफ़ से सरकारी तौर पर बताया गया है कि कस के विदेशी हस्तक्षेप की लड़ाइयों में साढ़े तेरह लाख आदमी मारे गये।

रूस के पुराने कर्ज के सवाल का आिक्सरी फैसला नहीं हुआ, मगर ज्यों-ज्यों समय बीतता जा रहा है त्यों-स्यों उसका महत्त्व अपनेआप घटता जा रहा है। इस बीच बडे-बडे पूंजीवावी और साम्प्राज्यवावी देश इंग्लैण्ड, फ़ांस, जर्मनी और इटली वही बात कर रहे हैं जिसपर वे रूस से इतने बिगडे थे। यह सही है कि वे न तो क्रर्ज रद करते हैं और न पूंजीवादी प्रणाली के आधार का विरोध करते हैं। वे तो सिर्फ़ रुपया चुकाते नहीं।

रूस को ताजा होने के लिए समय की जरूरत थी और समाजवादी ढंग पर एक लम्बे-बौड देश के निर्माण के महान् कार्य में उसकी सारी शक्ति लगी हुई थी, इसलिए सोवियट नीति यह थी कि किसी भी तरह शान्ति रक्खी जाय । दूसरे देशों में समाज-वादी कान्ति होने की निकट-भविष्य में सम्भावना नहीं विखाई देती थी, इस कारण फिलहाल 'विश्व-क्रान्ति' का ख्रयाल घुंघला पढ़ गया था । पूर्वी देशों में शासन-प्रणाली पूंजीवादी थी, फिर रूस ने उनके साथ दोस्ती और सहयोग की नीति अपनाई । मेंने तुम्हें बता दिया है कि रूस, तुर्की, ईरान और अक्रग्रानिस्तान में आपसी संधियों का जाल बिछ गया था । सभीको बडे-बडे साम्राज्यवादी देशों से एक-सा ही स्नोक्ष और नक्ररत थी, इसलिए वे सब मिल गये ।

१९२१ में लेनिन ने जिस नई अर्थ-नीति की शुरुआत की थी उसका मतलब यह था कि मध्यवर्ग के किसान भूमि के समाजवादी विभाजन से सहमत होजायें। वहाँके मालदार किसानों को 'कुलक' कहते हैं। कुलक शब्द का अर्थ मुक्का है। इन लोगों को प्रोत्साहन नहीं दिया गया, क्योंकि ये भी छोटे-छोटे पूंजीपति ही थे और भूमि के समाजवादी विभाजन का विरोध करते थे। लेनिन ने गाँवों में बिजली के प्रवार की भी बडी भारी योजना जारी की। बिजली के बडे-बडे यंत्र वहाँ लगाये गये। इसका मतलब हर तरह किसानों की मदद करना और देश को उद्योग-प्रधान बनाने के लिए रास्ता साफ़ करना था। सबसे बड़ा उद्देश्य यह था कि किसानों में उद्योगवादी मनोवृत्ति पैदा होजाय और शहरी मखदूरों के वे ज्यादा नजदीक आजायें। जिन गांवों में बिजली की रोशमी लग गई और जिनकी खेती का ज्यादातर काम बिजली के जोर से होने लग गया, बहाँके किसान पूराना ढर्रा और अन्ध-विश्वास छोड़कर नये ढंग पर विचार करने लगे । शहरों और गाँवों के, शहरियों और देहातियों के स्वार्थों में सदा संघर्ष होता है । शहरी मखदूर चाहता है कि गांवों से तो उसे साब सामग्री और कच्चा माल सस्ता मिले और वह जो माल कारखानों में बनाता है उसकी क्रीमत ऊँची मिले। उधर किसान चाहता है कि बाहर से बीजार और पक्का माल तो सस्ते भावों पर मिले और उसकी पैदा की हुई खाद्य सामग्री और कच्चे माल की क्रीमत ज्यादा-से-ज्यादा मिले। चार वर्ष के सैनिक साम्यवाद के कारण यह संघर्ष बहुत तीन्न हो रहा था। नई अर्थ-मीति के जारी करने का मुख्य कारच यही था कि यह संघर्ष कम किया जा सके। इसिलए किसानों को जानगी न्यापार करने की भी सुविधा दी गई।

बिजली के प्रचार की योजना पर लेनिन का इतना ज्यादा खोर था कि उसका बनाया हुआ एक सूत्र (कार्म्ला) मशहूर होगया। उसने कहा था कि "बिजली और सोबियट पंचायतें मिलकर समाजवाद के बराबर हैं"। लेनिन की मौत के बाद भी बिजली का प्रचार बड़ी तेजी से जारी रहा। किसानों पर असर डालने और खेती के तरीक़ों का मुधार करने के लिए दूसरा उपाय यह किया गया कि हल चलाने और दूसरे कामों के लिए भारी एंजिनों से काम लेना शुरू किया गया। ये यंत्र अमेरिका की फ़ोर्ड कम्पनी से लिये गये थे। रूस में मोटर से चलनेवाले यंत्र बनाने का बड़ा कारखाना क्रायम करने का ठेका भी सोवियट सरकार ने फ़ोर्ड कम्पनी को दिया। इस कारखाना क्रायम करने का ठेका भी सोवियट सरकार ने फ़ोर्ड कम्पनी को दिया। इस कारखाने में हर साल एक-एक लाख मोटरें तैयार हो सकती थीं। यह कारखाना खासकर बोझा ढोने और हल चलाने के एंजिन बनाने के लिए ही था।

दूसरा काम, जिससे सोवियट और विवेशी स्वार्थों का संघर्ष हुआ, यह था कि इस ने भी तेल और पैट्रोल निकालना और विवेशों में बेचना शुरू कर विया। कोह-काफ़ के आजरबैजन और ज्याजिया प्रवेशों में तेल बहुतायत से पाया जाता है। शायब यह उसी बड़े तेल-क्षेत्र का भाग है जो ईरान, मोसल और इराक़ तक फैला हुआ है। कास्पियन समुद्र पर बाकू नगर तो विक्षणी रूस का बड़ा तेल-नगर है। रूस बालों ने बड़ी-बड़ी तेल की कम्पनियों से सस्ते भाव पर विवेशों में तेल और पैट्रोल बेचना शुरू कर विया। अमेरिका की स्टैण्डर्ड ऑयल कम्पनी, एंग्लोपश्चियन, रॉयल डचशेल कम्पनी और दूसरी कम्पनियां बड़ी ताक़तवर हैं और दुनिया-भर को तेल पहुँचाने का इनको एकाधिकार-सा मिला हुआ है। सोबियट के सस्ते भावों पर तेल और पैट्रोल बेचने से उन्हें बढ़ा नुक़्सान हुआ और गुस्सा आया। उन्होंने रूसी तेल को 'चोरी का तेल' कह-कर सोबियट के खिलाफ़ आन्वोलन शुक्क कर विया, क्योंकि रूस ने कोहक़ाफ़ के तेल के कुए उनके पुराने पूंजीवादी मालिकों से छीन लिये थे। लेकिन बोडे दिन बाद इक कम्पनियों ने इस 'चोरों के तेल' के साथ समझौता कर लिया।

मैंने इस जात में और दूसरे खातों में जगह-जगह पर 'सोवियट' या 'सोवियटों' का जिक किया है। कभी-कभी इसका भी जिक किया है कि 'कस' ने यह किया और 'कस' ने वह किया। इन सारे लक्कों का इस्तेमाल मैंने जरा आजादी के साथ किया है और एक ही अर्थ में किया है। अब में तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि यह चीच क्या भी और क्या है। तुम यह तो जरूर जानती हो कि बोलशोबिक कान्ति के बाद, १९१७ के नवम्बर में, पेट्रोपाड में सोबियट प्रजातन्त्र का ऐस्तन किया गया था। जार का साम्बाज्य कोई एकरस राष्ट्रीय राज्य न था। स्नास रूस का योरप और एशिया की बहुत-सी जातियों पर प्राधान्य था। इन जातियों की तादाद क़रीब दो सौ थी और उनमें आपस में बडा भारी फ़र्क़ था। जार के जमाने में उनके साथ गुलाम रिआया का-सा बर्ताव होता था और कमोबेश उनकी भाषाओं और संस्कृतियों का भी दमन किया जाता था। मध्य-एशिया के पिछडे हुए लोगों के सुधार के लिए प्रायः कुछ नहीं किया गया। यह दियों का कोई खास प्रदेश नहीं था और अल्प-संख्यक जातियों में सबसे बरा बर्ताव उनके साथ होता था। यहवियों के हत्याकाण्ड बुरी तरह मशहर होगये थे। इन हत्याओं को 'पैग्रो' कहते थे। इस कारण इन पीडित जातियों के बहत-से लोग रूसी कान्ति में शामिल हुए; लेकिन उनकी खास दिलचस्पी राष्ट्रीय कान्ति में थी, सामाजिक कान्तियों में नहीं थी। १९१७ के फ़रवरी महीने की कान्ति के बाद जो अस्थायी सरकार बनी उसने इन जातियों से बहत-से वादे किये, मगर उसने किया-धरा कुछ नहीं। उधर लेनिन ने बोलशेविक दल के शुरू जमाने से ही इस बात पर जोर दिया था कि हरेक जाति को अपने भाग्य-निर्णय का पूरा हक दिया जाय, यहाँतक कि वे चाहें तो बिलकुल अलग और स्वतन्त्र भी होजायें। यह पूराने बोलशेविक कार्यक्रम का अंग था। क्रान्ति के बाद बोलशेविकों ने देश की शासन-सत्ता हाथ में आते ही आत्म-निर्णय के इस उसूल में अपना विश्वास दूहराया।

गृह-युद्ध के समय ही जार का साम्प्राज्य चूर-चूर होगया था और थोडे दिन तक सोवियट प्रजातन्त्र के नियन्त्रण में मास्को और लेनिनग्रेड के चारों ओर छोटा-सा इलाक़ा रह गया। पिक्चमी राष्ट्रों का प्रोत्साहन पाकर बाल्टिक समुद्र से लगी हुई कई जातियाँ, अर्थात् फ़िनलेण्ड, एस्टोनिया, लटिबया, और लिथुएनिया, स्वाधीन राज्य बन गईं। इसी तरह पोलेण्ड भी स्वाधीन बन गया। जब रूसी सोवियट की गृह-युद्ध में विजय हुई और बिदेशी सेनायें अपने-अपने घर गईं तब साइबेरिया और मध्यएशिया में अलग-अलग और स्वाधीन सोवियट सरकारें बन गईं। इन सरकारों के समान उद्देश्य में, इसिलए उनकी आपस में गहरी बोस्ती होना लाजिमी था। १९२३ में उन्होंने मिलकर सोवियट संघ बना लिया। इसका पूरा और सरकारी नाम समाजवाबी सोवियट प्रजातंत्र संघ (Union of Socialist and Soviet Republics) है। अंग्रेजी में इसे संक्षेप में U. S. S. R. (यू० एस० एस० आर०) भी कहते हैं।

√१९२३ से संघ के प्रजातन्त्रों की संख्या में कुछ परिवर्तन हुए हैं, क्योंकि एक-दो प्रजातन्त्रों के टुकडे होगये हैं। में समझता हूँ आजकल संघ में ७ प्रजातन्त्र हैं:—

(१) रूस ( Russian Socialist Federative Soviet Republic ) जिसे संक्षेप में आर॰ एस॰ एफ॰ एस॰ आर॰ कहते हैं।

- (२) सफ़ेद रूसी समाजवादी सोवियट प्रजातन्त्र।
- (३) उक्रेन समाजवादी सोवियट प्रजातन्त्र।
- ( ४ ) काफ़ के पार का समाजवादी सोवियट प्रजातन्त्र ( Trans-Caucasian Socialist Federative Soviet Republic ) ।
  - ( ५ ) तुर्कमीनिस्तान या तुर्कमीन समाजवादी सोवियट प्रजातन्त्र ।
  - (६) उजबक समाजवादी सोवियट प्रजातन्त्र।
  - ( ७ ) ताजीकिस्तान या ताजिक समाजवादी सोवियट प्रजातन्त्र । मंगोलिया का भी सोवियट संघ से कुछ-न-कुछ सम्बन्ध है ।

इस तरह सोवियट संघ कई प्रजातन्त्रों का समूह है। इन अंगभूत प्रजातन्त्रों में से कुछ खुद भी संघ हैं। इस तरह रूसी प्रजातन्त्र बारह स्वशासन-भोगी प्रजातन्त्रों का संघ है। और क़ाफ़ के पार का प्रजातन्त्र आजरबंजन, ज्याजिया और आर्मीनिया के तीन प्रजातन्त्रों का संघ है। इन परस्पर-सम्बन्धित और एक-दूसरे पर निर्भर प्रजातन्त्रों के अलावा इनके भीतर बहुत-से 'राष्ट्रीय' और 'स्वशासन-भोगी' प्रदेश हैं। हर जगह इतने स्वशासन को जारी रखने का उद्देश्य यह है कि प्रत्येक जाति को अपनी संस्कृति और भाषा की रक्षा करने और ज्यादा-से-ज्यादा आजादी भोगने का मौक्रा मिले। कोशिश यह की गई है कि जहाँतक हो सके किसी एक राष्ट्रीय या जातीय समूह का दूसरे पर प्रभुत्व न रह सके। अल्पसंख्यक जातियों की समस्या को सोवियट ने जिस तरह हल किया है वह हमारे लिए विलचस्पी की चीज है, क्योंकि हमारे सामने भी यह मुश्किल सवाल है। हमसे सोवियट की कठिनाइयाँ कहीं ज्यादा थीं, क्योंकि उन्हें १८२ मुस्तलिफ जातियों से निपटना था। लेकिन उन्होंने इस मसले को बहुत सफलतापूर्वक हल किया है। उन्होंने बहुत आगे बढ़कर हरेक अलग जाति को मान लिया और उन्हें अपना काम और शिक्षा अपनी-अपनी भाषा में करने का उत्साह दिलाया । यह बात अलग-अलग अल्प-संस्थक जातियों की अलग होने की वृत्ति को खुश करने के लिए ही नहीं की गई, बल्कि यह अनुभव करके की गई कि देशी भाषा के जरिये ही सर्वसाधारण में सच्ची शिक्षा और संस्कृति की प्रगति होसकती है। इस नीति का नतीजा भी बहुत अच्छा निकला है।

इस तरह संघ में एक ही तरह की पद्धति जारी नहीं की गई है, फिर भी उसके मुक्तिलिफ़ हिस्से एक-दूसरे के इतने ज्यादा नजदीक़ आते जा रहे हैं जितने खार के केन्द्रित राज्य में भी वे कभी नहीं आये थे। इसका कारण यह है कि उनके आदर्श समान हैं और वे सब मिलकर एक ही बड़ा काम कर रहे हैं। संघ के प्रत्येक प्रजातन्त्र को जब चाहे संघ से अलग होने का हक़ है, मगर ऐसा होने की नौबत शायद ही आवे, क्योंकि पूंजीवादी संसार के विरोध के सामने समाजवादी प्रजातन्त्रों के संघ में शामिल रहने में उन्हें बहुत बडे-बडे फ़ायदे हैं।

अवश्य ही इस संघ का प्रधान प्रजातन्त्र रूसी प्रजातन्त्र है। यह लेनिनप्रेड से ठेठ साइबेरिया तक देश के आर-पार फैला हुआ है। सफ़ेद रूस पोलंण्ड से लगा हुआ है। उकेन काले समृद्र के किनारे-किनारे दक्षिण में है। यह रूस का अग्न-भण्डार है। कोह क़ाफ़ के पार वाला प्रजातन्त्र, जैसा इसके नाम से ही जाहिर है, क़ाफ़ पहाड़ के उसपार कैस्पियन और काले समृद्र के बीच में है। इस प्रजातन्त्र में आर्मीनिया भी शामिल है। यह मुद्दतों तक तुर्कों और आर्मीनियनों के भयंकर हत्याकाण्ड की रंगस्थली रहा है। अब सोवियट प्रजातन्त्र बन जाने से यहाँके लोग शान्तिपूर्ण कामों में लग गये दीखते हैं। कैस्पियन समृद्र की दूसरी ओर तुर्कमीनिस्तान, उजबिकस्तान और ताज-किस्तान नामक तीन मध्य-एशियाई प्रजातन्त्र हैं। उजबिकस्तान में बुखारा और समरक्रिय के मशहूर शहर हैं। ताजिकस्तान अफ़ग़ानिस्तान के ठीक उत्तर में है और यह हिन्दुस्तान के सबसे पास का सोवियट इलाक़ा है।

मध्य-एशिया के साथ बहुत पुराने जमाने से हमारे ताल्लुकात रहे हैं, इसिलए इन मध्य एशियाई प्रजातन्त्रों के साथ हमारी ख़ास बिलचस्पी है। पिछले चन्द सालों में उन्होंने जो उल्लेखनीय प्रगति करली है उसके कारण वे और भी आकर्षक होगये हैं। जारशाही में वे बहुत पिछडे हुए और अन्धविश्वासी देश थे। उनमें शिक्षा का प्रचार बहुत कम था और उनकी स्त्रियां क़रीब-क़रीब परदे में रहती थीं। लेकिन अब वे बहुत बातों में हिन्दुस्तान से आगे है।

#### : १८० :

## 'पायाटिलेटका' अथवा रूस की पंचवर्षीय योजना

९ जुलाई, १९३३

जबतक लेनिन जिया वही सोवियट रूस का एकमात्र नेता रहा। उसके आखरी फ़ैसले के सामने सब मुक जाते थे। जब कभी संघर्ष होता तो उसकी बात क़ानून की तरह मान ली जाती थी और साम्यवादी दल के आपसी झगडे पलभर में मिटा देती थी। उसकी मृत्यु के बाद विपत्ति का आना लाजिमी था, क्योंकि प्रतिस्पर्धी यानी मुखालिफ़ गिरोह और शक्तियाँ प्रभुत्व के लिए आपस में लड़ने लगीं। लेनिन के बाद बाहर की दुंनिया की और कुछ हद तक रूस की नजर में भी ट्राटस्की बोलशेदिकों में प्रमान आदमी था। ट्राटस्की ने ही अक्तुबर की कान्ति में प्रमुख भाग लिया था और

उसीने जबरवस्त मुक्तिलात के बावजूव लाल सेना बनाई थी। इसी सेना ने गृह-युद्ध में और विवेशी बस्तन्वाची के जिलाफ़ फतह हासिल की थी। फिर भी ट्राटस्की बोल-शिवक वल में नया-ही-नया आया था और लेनिन को छोड़कर पुराने बोलशिक न उसे बहुत चाहते थे और न उसपर विश्वास करते थे। इन पुराने बोलशिक में से स्टालिन साम्यवादी वल का प्रधानमंत्री बन गया था और उस हैसियत से रूस का प्रधान और बड़ा ही ताक़तवर संगठन उसके हाथ में था। ट्राटस्की और स्टालिन में बतती न थी। वे एक-दूसरे से नफ़रत करते थे और किसी भी बात में मेल नहीं खाते थे। ट्राटस्की प्रतिभाशाली लेखक और वक्ता था और उसने अपनी महान संगठन और कार्य-शिक्त का भी सबूत वे विया था। वह बड़ी तेज अक्ल का रौशन-विमाग्न आवमी था। वह कान्ति के उसूलों का विकास करता रहता और विरोधियों पर चाकुक और विकाह के इंक की तरह चुभनेवाले वाग्वाण चलाया करता था। उसके सामने स्टालिन मामूली आवमी लगता था। वह शान्त, सरल और मामूली अक्ल वाला आवमी था। किर भी वह एक बड़ा संगठनकर्ता, एक वीर योद्धा और फ़ौलादी इरावा रखनेवाला यानी वृद्ध-संकल्प वाला आदमी था। अब तो वह 'फ़ौलाद का आदमी' कहलाने भी लगा है। इन बोनों बड़ी हस्तियों के लिए साम्यवादी वल में एकसाथ गुंजाइश नहीं थी।

स्टालिन और ट्राटस्की का संघर्ष व्यक्तिगत ही नहीं था, उससे ज्यादा और कुछ भी था। कान्ति के बिकास के बारे में दोनों की नीति और साधन अलग-अलग थे। ट्राटस्की ने ऋान्ति के बहुत वर्ष पहले से ही 'स्थायी ऋान्ति' के उसूल गढ़ रक्खे थे। उनके मुताबिक किसी एक देश के लिए पूरे समाजवाद की स्थापना करना मुमकिन नहीं, भले ही उस देश की स्थित कितनी ही अच्छी और अनुकुल हो । सच्चा समाजवाद विश्व-कान्ति के बाद ही आ सकता है, क्योंकि उसी वक्त किसानों को पूरा समाजवादी बनाया जा सकता है। आर्थिक विकास में समाजवाद पुंजीवाद के बाद की दूसरी ही ऊँची मंजिल है। जब पूँजीवाद अन्तर्राष्ट्रीय होगया, तभी वह बैठ गया। आज अधिकांश जगत् में हम यही होता देख रहे है। इस अन्तर्राष्ट्रीय रचना का काम समाजवाद ही सफलतापूर्वक कर सकता है। इसीलिए समाजवाद अनिवार्य है। मार्क्स का यही उच्चल है। लेकिन समाजबाद को एक ही देश यानी राष्ट्रीय रूप में ही अमल में लाने की कोशिश की जायगी तो उसका अर्थ पीछे हटकर नीची आर्थिक सीढ़ी पर उतरना होगा। अन्तर्राष्ट्रीयता उन्नति मात्र की करूरी बुनियाद है और इसमें सामाजिक उन्नति भी शामिल है । अन्तर्राष्ट्रीयता से पीछे हटना न संभव है और न वाञ्छनीय या मुनासिब ही है। इसलिए ट्राटस्की के मत से सोवियट संघ जैसे बड़े किन्तु अकेले देश में समाजवाद का निर्माण कर सकना आर्थिक दृष्टि से असम्भव है। कितनी ही बातें ऐसी हैं जिनमें सोवियट को पश्चिमी योरप के उद्योगवादी देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह तो शहर और गाँव के सहयोग की-सी बात हुई। उद्योगवादी पश्चिम को शहर समझ लिया जाय, और रूस को अधिकांश में गाँव मान लिया जाय। राजनैतिक दृष्टि से भी द्राटस्की की राय में पूँजीवादी वातावरण के बीच में अकेला समाजवादी देश बहुत दिनों तक बिन्दा नहीं रह सकता। दोनों में जरा भी मेल नहीं होसकता। हम देख चुके हैं कि यह बात कितनी सच है। या तो पूँजीवादी राष्ट्र उस समाजवादी देश को कुचल बेंगे या पूँजीवादी देशों में सामाजिक कान्तियाँ होकर सब जगह समाजवाद कायम हो जायगा। अलबत्ता कुछ समय या कुछ वर्षों तक दोनों साथ-साथ रह सकते हैं, मगर उनका समतौल स्थिर नहीं होगा।

बहुत हद तक यही खयाल कान्ति के पहले और पीछे सभी बोलशेविक नेताओं का रहा है। वे बढे अधीर होकर विश्व-कान्ति या कम-से-कम कुछ यूरोपियन देशों में कान्ति की बाट वेखते रहे। महीनों तक योरप की हवा में गर्जना होती रही, मगर तूफ़ान वर्षा हुए बिना ही निकल गया। रूस अपनी पंचवर्षीय योजना में लग गया और साधारण जीवन बिताने लगा। ट्राटस्की ने इसपर खतरे की घण्टी बजाई। उसने चेतावनी वी कि अगर विश्व-कान्ति के उद्देश्य से उग्र नीति काम में नहीं ली गई तो रूस की कान्ति भी जोखिम में पड़ जायगी। इस चेतावनी का नतीजा यह हुआ कि ट्राटस्की और स्टालिन में खबरवस्त इन्द्व-युद्ध छिड़ गया और इस टक्कर ने कुछ वर्षों तक बराबर साम्यवादी दल को हिला रक्खा। दल की सत्ता स्टालिन के हाथ में थी, इसलिए उसकी पूरी जीत हुई। ट्राटस्की और उसके हिमायती क्रान्ति के बुश्मन समझे गये और दल में से निकाल दिये गये। ट्राटस्की को पहले तो साइबेरिया भेजा गया और किर संघ के बाहर निर्वासित कर दिया गया।

स्टालिन और ट्राटस्की में जल्दी ही भिड़न्त होने का कारण यह था कि स्टालिन ने किसानों को समाजवाद के पक्ष में करने के लिए कृषि के बारे में उग्र नीति जारी करने का प्रस्ताव किया। यों दूसरे देशों में क्या हो रहा है इसका ख़याल न करके अकेले रूस में समाजवाद का निर्माण करने की कोशिश थी। ट्राटस्की ने इसे मंजूर नहीं किया। वह अपने 'स्थायी फ्रान्त्रि' के उसूल पर उटा रहा। उसका कहना था कि इसके बिना किसान पूरी तरह समाजवादी नहीं बन सकते। असल बात यह थी कि स्टालिन ने भी ट्राटस्की की बहुत-सी सूचनाओं पर अमल तो किया, मगर किया उसने अपने डंग से, ट्राटस्की के ढंग पर नहीं। इसके बारे में ट्राटस्की ने अपने आत्म-चरित्र में लिखा है: "राजनीति में निर्णायक यही बात नहीं होती कि वस्तु क्या है, बल्कि यह होती है वह कैसे की जाती है और कौन करता है।"

इस तरह इन वो बडे आविमयों का बड़ा झगड़ा स्नत्म हुआ और जिस रंग-मंच पर ट्राटस्की ने इतनी बीरता और तेजस्विता का अभिनय किया था बहाँसे उसे हटा दिया गया। जिस सोवियट संघ का वह एक प्रधान निर्माणकर्ता या उसको छोड्कर उसे जाना पड़ा। इस जबरवस्त हस्ती से क़रीब-क़रीब सभी पूंजीवादी देश भयभीत थे। उन्होंने उसे अपने यहाँ नहीं आने दिया। दूसरे यूरोपियन देशों की तरह इंग्लैण्ड ने भी उसे घुसने की इजाजत नहीं दी। अन्त में उसे तुर्की में शरण मिली और वह आज-कल प्रिकिपो में रहता है। मैं समझता हूँ यह इस्तम्बोल से आगे एक छोटा-सा टापू है। पद और दूसरे काम-काज की जिम्मेवारियों और झंझटों से छटकर अब वह लिखने-पढ़ने के काम में लग सकता है। उसके ऐसा करने से परिणाम भी सुन्दर निकला है। उसका नया ग्रंथ History of the Russian Revolution ( रूस की कान्ति का इतिहास ) है। अभी उसकी उम्प्रभी बहुत नहीं है। वह कोई पचास-पचपन वर्ष का होगा। संभव है भविष्य के गर्भ में उसके लिए बहुत काम रक्ला हो। आगे चलकर उसका कुछ भी हो, संसार के इतिहास में उसके लिए एक कोना सुरक्षित है; और जिस संघर्ष के साथ सोवियट रूस में उसकी हस्ती मिट गई वह एक दृःखान्त नाटक तो है, लेकिन इससे उसके प्रतिभाशाली और अद्वितीय जीवन में कला का स्पर्श होगया । प्रिंकियो में बैठकर वह कडी भाषा में स्टालिन और उसके साथियों की टीका करता रहता है और संसार के अनेक भागों में नियमित ट्राटस्की-इल खड़ा होगया है । साम्यवाद का यह अंग सत्ताधारी साम्यवादी दल को पसन्द नहीं है, क्योंकि वह साम्यवादी अन्तर्राष्ट्रीय परिषद् की आज्ञा मानता है और परिषद् पर स्टालिन का प्रभुत्व है।

ट्राटस्की का निपटारा करके स्टालिन ने असाधारण साहस के साथ कृषि-संबंधी अपनी नई नीति के काम को हाथ में लिया। उसके सामने बडी कठिन परिस्थिति थी। पढ़े-लिखों में बेकारी और मुसीबत थी और मजदूरों में भी हड़तालें हो चुकी थीं। उसने कुलकों यानी मालदार किसानों पर भारी कर लगाये और यह रुपया सम्मिलित खेती के निर्माण में खर्च किया। सिम्मिलित खेती का यह मतलब है कि छोटे-छोटे बहुतेरे किसान सहयोग के तरीक़े पर बडी-बडी खेतियाँ करते हैं और उसका मुनाफ़ा आपस में बाँट लेते हैं। सम्पन्न किसानों ने इस नीति का विरोध किया और वे सोवियट सरकार से बहुत बिगडे। उन्हें यह डर था कि उनके मवेशी और खेतों का सामान उनके बरिद्र पडोसियों के मवेशियों और सामान के साथ मिला बिया जायगा। इस डर के मारे उन्होंने सचमुच पशु-धन नष्ट कर विया। इतने ज्यादा मबेशी मारे गये कि अगले साल खाने-पीने की चीजों की, माँस की, और दूध मक्खन वर्गरा को बहुत ज्यादा कमी रही।

इस बात की स्टालिन को आज्ञा नहीं थी, मगर वह जी कड़ा करके अपने कार्य-कम पर अटल रहा । इतना ही नहीं, उसने कार्यकम को बढ़ाया और उसे सारे देश के लिए कृषि और उद्योग दोनों के एक बलज्ञाली आयोजन के रूप में बदल दिया । किसान को उद्योग के निकट लाना था और इसके लिए राज्य की ओर से नमूने के बड़े-बड़े और सम्मिलित स्रेत कायम करना था । बड़े-बड़े कारखाने खोलकर पानी से, बिजली निकालने के यंत्र लगाकर, खानों का काम और इसी तरह के अनेक दूसरे काम जारी करके देश-भर को उद्योगवादी बनाना था । साथ ही शिक्षा, विज्ञान, सहयोगी खरीद-फ़रोख्त, लाखों मजदूरों के लिए मकान बनवाने और सब तरह उनके रहन-सहन का तरीक़ा ऊँचा करने वग्नैरा के काम हाथ में लेने थे । यही मशहूर 'पंच-वर्षीय योजना' थी । रूसी लोग इसे 'पायाटिलेटका' कहते हैं । यह कार्य-कम इतना विशाल, उच्चाकांक्षापूर्ण और कठिन था कि किसी धनी और उन्नत देश के लिए मी एक पीढ़ी में पूरा होना मुक्तिल था । रूस जैसे पिछड़े हुए और ग्ररीब मुक्त के लिए इसे हाथ में लेना तो हद दर्जे की बेवकफ़ी ही मालुम होती थी।

यह पंचवर्षीय योजना बहुत ध्यानपूर्वक विचार और खोज के बाद बनी थी, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने सारे देश की स्थित की जाँच की थी और बहुत-से विशेषज्ञों
ने इस समस्या पर चर्चा करली थी कि कार्यक्रम के एक भाग का दूसरे के साथ कैसे
मेल बिठाया जाय। सच्ची किठनाई इस मेल बिठाने के काम में आई थी। अगर कारस्नाने के लिए कच्चे माल का अभाव हो तो बड़ा सारा कारस्नाना खोल देने के मानी
ही क्या? अगर कच्चा माल मिल भी जाय तो उसे कारस्नाने में पहुँचा देने का इन्तजाम होना चाहिए। इस तरह ढुलाई की समस्या हल करनी पड़ती है, उसके लिए
रेलवे बनानी पड़ती है। रेलवे के लिए कोयला चाहिए और उसके लिए खानें चलाना
आवश्यक है। खुंद कारस्नाने को चलाने के लिए कोई शक्ति चाहिए। यह शक्ति जुटाने
के लिए बडी-बडी निदयों को बाँधकर उनके पानी से बिजली पैदा की गई और गाँवों में
रोजनी के लिए इस्तेमाल की गई। फिर इन सब कामों के लिए इंजीनियरों, मिस्त्रियों
और कुशक मजदूरों की जरूरत होती है और थोड़-से समय में बीसों हजार स्त्री-पुरुषों
को तालीम दे देना हँसी-खेल नहीं है। हजारों की तादाद में खेतों पर काम करने के
लिए भारी-भारी एंजिन भेज तो दिये जायँ, मगर उन्हें चलाये कीन?

ये थोडे-से उदाहरण तुम्हें इस बात की कल्पना करने के लिए वे विये हैं कि पंचवर्षीय योजना से कैसी-कैसी घवरा देनेवाली और पेचीदा समस्यायें पैदा हुई होंगी। इसमें एक-एक भूल से दूरवर्ती परिणाम निकल सकते थे। कार्य की श्रृंखला

में एक भी कमजोर या पिछडी कडी से देर होने या सारा सिलसिला बन्द हो जाने की सम्भावना थी। लेकिन पूंजीवादी देशों की अपेक्षा रूस को एक बडी सुविधा थी। पूंजी-वाद में ये सारे काम व्यक्तियों की इच्छा और संयोग पर निर्भर रहते हैं और लाग-डॉट के कारण प्रयत्न बेकार भी बहुत होते हैं। अलग-अलग पदार्थ पैदा करनेवाले मुक्तिलिफ क्रिस्म के मजदूरों में कोई सहयोग नहीं होता । संयोग से बाजार में आकर जरीबारी या बिकी करनेवालों के बीच में कुछ सहयोग होजाता है। सार यह है कि बडे पैमाने पर और योजना के अनुसार काम नहीं होता। अलग-अलग व्यापरी या कम्प-नियाँ अपने भावी कामों की योजनायें बना सकती हैं और बनाती हैं, मगर इन व्यक्तिगत योजनाओं में दूसरों से बाजी मार लेजाने की सम्भावना ही रहती है। राष्ट्रीय दृष्टि से इसका नतीजा उलटा ही होता है। इसका अर्थ यह होता है कि विपु-लता और अभाव, सम्पन्नता और विपन्नता साथ-साथ रहते हैं। सोवियट सरकार को यह सुविधा थी कि देशभर के भिन्न-भिन्न उद्योगों और प्रवृत्तियों पर उसका नियन्त्रण था। इसलिए वह हरेक प्रवृत्ति को उचित स्थान देकर एक ही योजना बना सकी और उसको अमल में लासकी। इसमें शक्ति नष्ट होने की भी गुंजाइश नहीं रहती। सिर्फ़ हिसाब लगाने या काम चलाने या काम चलाने में जो भूलें होजाती हैं उन्हींसे जो हानि होती है सो होती है। ये भूलें भी अलग-अलग आदिमयों के हाथ में नियन्त्रण होने की हालत में ज्यादा होती हैं और सारा नियन्त्रण एक ही जगह से होने में कम होती हैं।

पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य सोवियट-संघ में उद्योगवाद की जड मजबूत करना था। कल्पना यह नहीं थी कि कपड़ा वर्गरा जैसी सबकी जरूरत की चीजें बनाने के कुछ कारखाने खोल दिये जायें। हिन्दुस्तान की तरह बाहर से मशीनें मंगाकर लगा लेना तो आसान था। खपत का माल बनानें के इन कारखानों को 'हलके उद्योग' कहते हैं। इन हलके उद्योगों का दारोमदार 'भारी उद्योगों पर होता है। लोहा, फौलाद और यंत्र बनाने के कारखाने भारी उद्योग कहलाते हैं। ये छोटे उद्योगों के लिए यंत्र, सामान और एंजिन वर्गरा तैयार करते हैं। सोवियट सरकार ने बहुत दूर की सोचकर पंचवर्षीय योजना में इन आधार-भूत या बडे कारखानों पर सारी शक्ति लगाने का निश्चय किया। इस तरह उद्योगवादी बुनियाद मजबूत होजायगी और बाद में छोटे-छोटे उद्योग भी सरलता से खडे हो सकेंगे। बडे कारखानों से रूस को यंत्रों और लड़ाई के सामान के लिए भी दूसरे देशों के मुंह की ओर नहीं देखना पडेगा।

मौजूबा परिस्थिति में रूस के लिए बडे-बडे उद्योग पसन्द करना ही ठीक सा, मगर इससे लोगों को प्रयत्न भी बहुत अधिक करना पड़ा और कष्ट भी खूब सहने पडे। बडे उद्योगों पर छोटे उद्योगों से बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है. और इससे भी बड़ा अन्तर यह है कि बडे उद्योगों से बहुत देर में मुनाफ़ा होता है। कपडे का कारखाना खोलते ही कपड़ा तैयार होने लगता है और वह तुरन्त बिक सकता है। यही हाल दूसरे छोटे कारखानों का है जो खपत की चीजें बनाते हैं। मगर लोहे या फ़ौलाद के कारखाने में तो फ़ौलाद की पटरी या एंजिन ही बन सकते हैं। ये जब-तक रेलवे न बन जाय तबतक न खप सकते हैं, न काम आ सकते हैं। इसमें समय लगता है और तबतक बहुत-सा रुपया उस व्यवसाय में रुका रहता है और उतना ही देश दिर रहता है।

इस कारण रूस के लिए इतनी ज्यादा तेजी के साथ बडे-बडे कारखानों का बनाना बडी भारी कुर्बानी थी। यह सारी रचना, ये सारे यंत्र बाहर से आये थे, उनकी क्रीमत चुकानी पडी थी और वह भी सोना-चाँदी के रूप में। इसकी व्यवस्था कैसे की गई? सोवियट-संघ के निवासियों ने अपने पेट पर पट्टी बाँघ ली—आधे भूखे रहे, और बाहरवालों को चुकाने के लिए जरूरी चीजों से भी अपनेको बंचित रक्खा। उन्होंने अपने खाद्य-पदार्थ बाहर भेजे और उनके मूल्य से यंत्रों के दाम चुकाये। गेट्रू, कॅगरान, जौ, गल्ला, तरकारी, फल, अण्डे मक्खन, मांस, पक्षी, शहद, मछली, शकर, तेल, मिठाइयां आदि जो भी चीजों बिक सकती थीं वे सब बिकने को भेजबीं। इन चीजों के भेजने का अर्थ यह था कि उन्होंने इनके बिना काम चलाया। रूसियों को मक्खन मिला ही नहीं या बहुत कम मिला, क्योंकि वह यंत्रों की क्रीमत में बाहर चला जाता था। यही हाल और बहुत-से माल का हुआ।

यह प्रबल प्रयत्न पंचवर्षीय योजना के रूप में १९२९ में शुरू हुआ। क्रान्ति की भावना फिर फैल गई, आवशं की पुकार पर सर्वसाधारण के विल हिल गये और उन्होंने इस नवीन संप्राम में अपनी सारी शक्ति लगादी। यह संप्राम किसी विवेशी या भीतरी बुश्मन के खिलाफ़ नहीं था। यह लड़ाई रूस की पिछडी हुई हालत के, पूंजीवाद के अवशेष के और नीचे रहन-सहन के ढंग के खिलाफ़ थी। लोगों ने फिर से उत्साहपूर्वक त्याग करना बर्वाश्त किया और फ़क़ीरों की-सी सख़्त खिन्दगी बिताई। उन्होंने महान् भविष्य के संकेत पर वर्तमान का बलिदान कर बिया। करते भी क्यों नहीं? उन्होंको तो उसके निर्माण का गर्व और श्रेय था।

एक काम को पूरा करने में राष्ट्रों ने पहले भी अपनी सारी शक्तियाँ लगाई हैं, मगर यह बात युद्ध-काल में ही हुई है। महासमर के समय जर्मनी, इंग्लैण्ड और फ़्रांस के जीवन का एक ही लक्ष्य था; और वह था लड़ाई में जीतना। इस उद्देश्य के सामने और सब बातें गौण हो गई भीं। मगर यह श्रेय इतिहास में सोबियट रूस को ही पहलेपहल मिला है कि उसने राष्ट्र की सारी शक्ति नाश के नहीं निर्माण के शान्तिपूर्ण प्रयत्न में, यानी एक पिछडे हुए देश का औद्योगिक उत्थान करने और उसे समाजवाद के ठाँच में ढालने के काम में, लगादी। मगर कष्ट भी लोगों को और सास तौर पर उच्च और मध्यमधर्ग के किसानों को बहुत ही हुआ और कई बार ऐसा मालूम होने लगता था कि यह सारी विशाल योजना बैठ जायगी और शायद अपने साथ-साथ सोवियट सरकार को भी ले डूबेगी। ऐसी अवस्था में टिके रहना तैर-मामूली हिम्मत का ही काम था। बडे-बडे बोलशेविकों ने विचार किया कि छूवि-संबंधी कार्य-कम का भार और उससे होनेवाला कष्ट असहनीय है और लोगों को आराम मिलना चाहिए। मगर स्टालिम का यह खयाल नहीं था। यह जी कड़ा करके चुपचाप अड़ा रहा। वह बात करना महीं जानता था। सार्वजनिक भाषण वह शायद ही कभी देता था। वह ऐसा दीखता था मानों भाग्य की अटल रेखायें लोहे की मूर्ति बनकर एक निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ रही हैं। उसके इस साहस और वृढ़ संकल्प की छूत उसके साम्यवादी दल के सदस्यों और दूसरे कार्यकर्ताओं को भी लगी।

पंचवर्षीय योजना के पक्ष में लोगों का जोश क़ायम रखने और उन्हें अपने प्रयत्न में लगा रखने के लिए लगातार प्रचार-कार्य किया गया। पानी से बिजली निकालने के बड़े-बड़े कारखानों, बांधों, पूलों, पूतलीघरों और सामहिक खेतों के बनाने में जनता ने खुब दिलचस्पी ली। इंजीनियरिंग सबसे लोकप्रिय धन्धा होगया और इंजीनियरिंग के बड़े-बड़े सफल कार्यों की वैज्ञानिक तफ़सील से अख़बार भरे रहने लगे। जंगल और मरुभूमियाँ आबाद होगईं और एक-एक बडे कारलाने के आसपास बड़ा और नया शहर खड़ा होगया। नई सडकें, नई नहरें और नई रेलवे बन गईं। रेलें ज्यादातर बिजली की थीं। हवाई जहाजों के जरिये आने-जाने की प्रणाली का विकास होगया । रासायनिक पदार्थों, यद्ध-सामग्री और औजारों के उद्योग क्रायम होगये और सोवियट-संघ भारी एंजिन, मोटरें, रेल के डब्बे, हवाई जहाज और पनचिक्क्यां सब बनानें लग गया। बिजली का दूर-दूर तक प्रचार होगया और रेडियो आम तौर पर काम में आने लगा। बेकारी का नाम-निशान भी नहीं रहा, क्योंकि निर्माण-कार्य और दूसरा काम इतना था कि उसमें जितने मजदूर मिल सकते थे वे सब लग गये। बहुत-से योग्य इंजीनियर विदेशों से आये। उनका स्वागत किया गया। याद रहे कि यह बात उन दिनों की है जब सारे पश्चिमी योरप और अमेरिका में मन्दी छाई हुई थी और बेकारों की तादाद बरी तरह बढ़ गई थी।

मगर पंचवर्षीय योजना के काम में कोई दिक्क़त न आई हो, सो बात नहीं थी। कई बार बडा झगडा खडा होजाता था, सहयोग की भी कमी होजाती और प्रतिक्रिया और हानि भी होजाती थी। लेकिन इन सब बातों के होते हुए भी काम का जोश बढ़ता गया और हमेशा ज्यादा-से-ज्यादा क्राम की माँग बनी रही। फिर तो यह आवाज आने लगी कि पाँच वर्ष की योजना चार ही वर्ष में पूरी हो, मानों इस बिलक्षण कार्यक्रम के पूरा करने के लिए पाँच वर्ष का समय थोड़ा नहीं था। योजना जाब्ते से ३१ दिसम्बर १९३२ को यानी चार वर्ष के अखीर में पूरी हुई; और १९३३ की प्रथम जनवरी से यानी तुरन्त ही दूसरी यंचवर्षीय योजना शुरू होगई!

पंत्रवर्षीय योजना की चर्चा करते समय कुछ लोग तो इसे बडी भारी कामयाबी बताते हैं और कुछ कहते हैं यह नाकामयाब रही। कहाँ-कहाँ नाकामयाबी रही, यह बताना आसान है; क्योंकि कई बातों में लोगों की आशायें पूरी नहीं हुईं। आज रूस में बहुत बातों में भयंकर विषमता है। मुख्य अभाव कुशल और तालीमयापता कार्यकर्ताओं का है। कारखाने अधिक और उन्हें चलाने के लिए योग्य इंजीनियर योडे हैं। भोजनालय और पाकशालायें ज्यादा और होशियार रसोइये कम हैं। यह बेहिसाब हालत अवश्य ही थोडे समय बाद नहीं रहेगी, या कम तो हो ही जायगी। एक बात साफ़ है कि पंचवर्षीय योजना ने रूस की बिलकुल कायापलट करदी है। सामन्तशाही से निकलकर वह एकदम उन्नत उद्योगवादी देश होगया है। संस्कृति की भी आश्चर्यज्ञनक प्रगति हुई है। समाज की सेवा के साधन, स्वास्थ्य-रक्षा के उपाय और आकस्मिक घटना का बीमा आदि की व्यवस्था संसार-भर से अधिक व्यापक और उन्नत ढंग की है। मुसीबत और गरीबी होते हुए भी बेकारी और भूख का भयंकर भूत जो दूसरे देशों के मजदूरों पर सवार है उसका रूस से काला मुंह होगया है। लोगों को आधिक निश्चन्तता की नई अनुभूति होरही है।

पंचवर्षीय योजना की सफलता-असफलता की वलीलों में कोई सार नहीं है। उसका अमली उत्तर तो सोवियट-संघ की आज की हालत से मिल जाता है। दूसरा जवाब यह भी है कि इस योजना ने संसार-भर के दिमारा पर अपनी छाप बिठाई है। अब सभी तीन वर्ष, पाँच वर्ष और दस वर्ष की योजनाओं की बात करते हैं। यहाँतक कि आम तौर पर समय के एक पीढ़ी पीछे रहनेवाले भारतीय गवनंरों को भी योजनाओं की बात करने का चस्का लग गया है। सोवियट ने इस शब्द में जादू भर दिया है।

# सोवियट संघ की कठिनाइयाँ, असफलतायें और सफलतायें

११ जुलाई, १९३३

सोवियट रस ने पंचवर्षीय योजना बनाकर एक बड़ा भारी काम हाथ में लिया था। यह योजना अकेले ही कई कान्तियों के बराबर थी। इसमें खेती और उद्योग बोनों की कान्तियां शामिल थीं। पुराने छंग से छोटे पैमाने पर खेती करनेवाले किसानों में बड़े पैमाने पर सामूहिक और यन्त्रों द्वारा खेती का तरीक़ा चला देना और रूस जैसे उद्योगहीन देश को इस तेखी से उद्योगवादी बना देना कान्ति से क्या कम है? मगर योजना के बारे में सबसे बिलचस्प बात थी वह भावना जो उसके पीछे काम कर रही थी, क्योंकि यह भावना राजनीति और उद्योग बोनों के लिए नई है। यह भावना विज्ञान की भावना है। इसमें समाज-रचना के काम में सोच-समझकर वैज्ञानिक तरीक़े इस्ते-माल करने की कोशिश है। ऐसी बात किसी उन्नत-से-उन्नत देश में भी पहले नहीं हुई थी। इस तरह मानवीय और सामाजिक मामलों में विज्ञान के साधनों का उपयोग करना ही सोवियट योजना की बड़ी भारी ख़ासियत है। यही वजह है कि सारी दुनिया इस वक्त योजना बनाने की चर्चा कर रही है, मगर जब पूंजीवाद जैसी सामाजिक व्यवस्था का आधार ही स्पर्धा यानी लाग-डांट और मालवारों के स्वार्थों की रक्षा है तो उसमें कोई भी सफल योजना बनाना कठिन है। इसलिए योजना बनाने और पूंजीवादी देशों में सहयोग क़ायम करने की कोरी बातें ही होकर रह जाती है।

मगर में तुम्हें कह चुका हूँ कि पंचवर्षीय योजना से कष्ट, किटनाई और गड़बड़ बहुत हुई। लोगों को इसकी भयंकर कीमत चुकानी पढी। ज्यावातर लोगों ने यह क़ीमत ख़ुशी-ख़ुशी चुकाई और उज्जवल भविष्य की उम्मीव में क़ुरवानी की और कष्ट सह लिये। कुछ लोगों ने यह क़ीमत मन से नहीं, बिल्क सोवियट सरकार के बबाव से चुकाई। जिनको सबसे ज्यावा तकलीफ हुई उनमें कुलक या मालवार किसान भी थे। उनके पास वौलत ज्यावा थी और उनका खास असर था। इसलिए नई योजना से उनका मैल नहीं बैठा। वे समाज के पूंजीवादी अंग थे और इस कारण वे सामूहिक खेती का समाजवादी ढंग पर विकास होने में बाधक थे। अकसर वे इस समूहवाद का विरोध करते थे, कभी-कभी गिरोहों में घुसकर उन्हें भीतर से कमखोर करते थे या उनसे नाजायज फ़ायवा उठाने की कोशिश करते थे। सोवियट सरकार ने उनपर हथोडे बरसाये। सरकार ने मध्यमवर्ग के बहुत-से आविमयों पर भी बडी सिस्तयां कीं, क्योंकि उनपर दुश्मन की तरफ़ से जासूसी और गुप्त विरोध करने का शक था। इस सन्बेह

के कारण, जो शायद कुछ मामलों में सच्चा था,बहुत-से इंजीनियरों को सजायें देकर जेल में भेज दिया गया। चूँकि बहुत-सी हाथ में ली हुई बडी-बडी योजनाओं में इंजीनियरों की खास जरूरत थी, इसलिए इस कार्रवाई से पंचवर्षीय योजना को भी धक्का पहुँचा।

विषमता तो क़रीब-क़रीब सभी जगह थी। ढुलाई की व्यवस्था ठीक न होने से अक्सर कारखानों और खेतों में पैदा हुए माल को वहीं पडे-पडे इन्तजार करना पड़ता था। इससे सब जगह काम में गड़बड़ होती थी। सबसे बडी मुक्किल यह थी कि योग्य विशेषज्ञों और इंजीनियरों की कमी थी।

इस पंचवर्षीय योजना के समय संसार में, या यूं कहो कि पुंजीवादी संसार में, ऐसी मन्दी छाई हुई थी जैसी पहले कभी नहीं हुई। व्यापार बैठता जा रहा था, कारस्त्राने बन्व हो रहे थे और बेकारी बढ़ रही थी। अनाज और कच्चे माल की क्रीमत बुरी तरह घट जाने से दुनियाभर के किसानों में त्राहि-त्राहि सची हुई थी। यह अजीब बात मालुम होती थी कि जब और सब जगह यह बेकारी और बेरोजगारी फैली हुई थी उस वक्त सोवियट संघ में दिन-रात काम-धन्धे की धुम मची हुई थी। ऐसा मालूम होता था कि दुनिया की मन्दी का उसपर कोई असर ही नहीं है। उसकी अर्थ-व्यवस्था ही बिलकुल जुदा थी। मगर मन्दी के असर से सोवियट भी बच नहीं सका। यह असर चुपके-चुपके और अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। इससे सोवियट की कठिनाइयां बहुत बढ़ गई। में तुम्हें बता चुका हुँ कि सोवियट बाहर से मशीनें मोल ले रहा था और उनकी क़ीमत उसे ख़ेती की पैदावार विदेशों को बेचकर चुकानी पडती थी। चुंकि लाद्य पदार्थों का भाव संसार के बाजारों में गिर गया था, इसिलए सोवियट को भी अपने निर्यात माल की क़ीमत थोडी मिलती थी। मगर खरीदी हुई मशीनरी के दाम चुकाने को तो उसे पूरा सोना ही देना पड्ता था। इसलिए अधिका-धिक अन्न बाहर भेजना पड्ता था। इस तरह दुनिया की व्यापारिक मन्दी और भावों की कमी से सोवियट को भी नुक्सान हुआ और उसने जो हिसाब खगा रक्खा था उसमें बहत-सी गड़बड़ हुई। इससे देश में कई जरूरत की चीजों की और भी कमी होगई और उतनी ही तकलीफ़ बढ़ी।

एक तरफ़ अफ़ की कमी विन-विन ज्यावा होरही थी और बुसरी ओर संघ-भर में आवादी बेहिसाब बढ़ रही थी। खेती की पैवायार की मन्द प्रगति के मुक़ाबिले में आवादी का इस तेजी से और बेहिसाब बढ़ना ही सोवियट की प्रधान समस्या थी। काम्सि से पहले सोवियट संघ के मौजूवा इलाक़ों की आवादी १३ करोड़ थी। उसके बाद गृहयुद्ध में भीषण जन-हानि हुई। फिर भी इसके बाद के सालों में आवादी में जो बढ़ती हुई वह देखने की बात है:—

| १९१७ | मॅ | व्य ी  | थी               | १३ करोड़ |        |
|------|----|--------|------------------|----------|--------|
| १९२६ | ,, | ,,     | "                | १४ करोड़ | ९० लाख |
|      |    | . ,,   |                  | १५ करोड़ | ٧o "   |
| १९३० | ,, | "      | 11               | १५ करोड़ | ۷۰ ,,  |
| १९३३ | ,, | ( वसन् | त ऋतुका अनुमान ) | १६ करोड़ | 40 "   |

इस तरह १५ वर्ष से जरा ज्यादा समय में ३।। करोड़ आदमी बढ़ गये। २६ फ़ी सदी वृद्धि एक ग्रैरमामूली बात है।

वैसे सारे सोवियट संघ की ही आबादी बढ़ी, मगर शहरों में विशेष वृद्धि हुई। पुराने नगर और भी बड़े बन गये और मरुभूमि में नये-नये कारखानों के नगर खड़े होगये। पंचवर्षीय योजना में बड़े-बड़े उद्योग-धन्धों का निर्माण हुआ। उनमें काम बहुत था। इससे आकर्षित होकर बेशुमार किसान अपने गाँव छोड़-छोड़कर शहरों में जापहुँचे। इस-भर में १९१७ में एक लाख या उससे अधिक आबादी के २४ शहर थे। १९२६ में इनकी संख्या ३१ और १९३३ में ५० से ऊपर होगई। पंद्रह साल के भीतर सोवियट ने १०० से ऊपर उद्योग-नगर बना विये। १९१३ से १९३२ के बीच में मास्को की आबादी १६ लाख से ३२ लाख यानी दुगुनी होगई। लेनिनग्रेड में भी वस लाख आदमी बढ़ गये और वहाँ तीस लाख की संख्या पूरी होगई। काफ़ के पार बाकू नगर की आबादी भी ३,३४,००० से बढ़कर ६,६०,००० यानी दुगुनी होगई। १९१३ से १९३२ तक शहरों की आबादी २ करोड़ से ३।। करोड़ होगई।

जब किसान शहर में जाकर मजदूर बन जाता है तो वह अपने गाँव में था उस वक्त की तरह अन्न पैदा करनेवाला नहीं रहता। कारलाने में काम करके वह पक्का माल या औजार बना सकता है, मगर जहाँतक खाद्य पदार्थों का ताल्लुक है वह खर्च करनेवाला ही होजाता है। इस तरह गाँवों से उठ-उठकर बहुत-से किसानों के शहरों में चले जाने का मतलब यह हुआ कि जो अन्न पैदा करते थे वे ही उसे खर्च करनेवाले बन गये। भोजन के मसले को इस बात ने और भी पेचीदा बना दिया।

एक बात और भी थी। देश के बढ़ते हुए उद्योग के लिए कारखानों को अधिकाधिक कच्चे माल की खरूरत हुई। इस तरह कपडे के कारखानों में दई की खरूरत हुई। इसलिए अनेक प्रदेशों में अनाज के बजाय दई और दूसरा कच्चा माल बोया गया। इससे भी अन्न की कमी बढ़ी।

सोवियट संघ की आबादी का इतना ज्यादा बढ़ना ख़ुद ही ख़ुशहाली का बढ़िया सबूत था। अमेरिका की तरह इसका कारण लोगों का बाहर से आकर बसना नहीं था। इससे जाहिर होता था कि लोगों को कष्ट और अमुविधा होते हुए भी भूखों नहीं मरना पड़ा। नाप-तौलकर खाद्य पदार्थों के बांटने की कडी ब्यवस्था से सारी आबादी के पास बिलकुल जरूरी भोजन-सामग्री पहुँच जाती थी। आंको बेखनेवालों का अधिकारपूर्वक कहना है कि आबादी के इस तेजी से बढ़ने का कारण ज्यादातर यह या कि लोगों को आर्थिक निश्चिन्तता अनुभव होने लगी थी। वहाँ अब बच्चे कुटुम्ब के लिए भार-रूप नहीं हैं, क्योंकि राज्य उनकी सम्हाल रखने, उन्हें खिलाने-पिलानें और शिक्षा देने के लिए तैयार है। दूसरा कारण यह है कि सफ़ाई और इलाज की सहलियतों के बढ़ जाने से बच्चों की मृत्यु-संख्या २७ से घटकर १२ फ़ी सदी रह गई है। मास्को में १९१३ में साधारणतः एक हजार पर २३ मौतें हुआ करती थीं; पर १९३१ में १३ प्रति हजार ही रह गई।

साद्य पदार्थों की कमी से होनेवाली अनेक कठिनाइयों में एक और बढ़ गई। १९३१ में संघ के कुछ भागों में अकाल पड़ गया। १९३१ और १९३२ में सुदूर पूर्व में युद्ध की गरम ख़बरें भी उड़ती रहीं। कहीं दूसरी पूंजीवादी शक्तियों से मिलकर जापान रूस पर हमला न करदे, इस डर से सोवियट ने आड़े वक्त पर फ़ौज के काम आने के लिए अनाज और दूसरे खाद्य पदार्थ इकट्ठे करना शुरू कर दिया। सोवियट के ख़िलाफ़ जंग छिड़ने का ख़तरा सच्चा ही है और वह बना रहता है, मगर बोल-शेविकों पर तो यह दिन-रात भूत की तरह सवार रहता है और इसी लिए बार-बार ऐसी ख़बरें उड़ती रहती हैं। एक पुरानी रूसी कहावत है कि 'डर से आंखें बड़ी हो जाती हैं।' यह कहावत बच्चों पर लागू करो या जातियों और राष्ट्रों पर, कितनी सच्ची है! चूंकि साम्यवाद और पूंजीवाद में सच्चा मेल नहीं होसकता, और साम्याज्य-बादी राष्ट्र साम्यवाद को कुचलने पर तुले हुए हैं और उसके लिए पैतरे बदलते और खड़यन्त्र रचते रहते हैं, इसलिए बोलशेविकों के कान सदा खड़े रहते हैं और जरा-सी उत्तेजना मिलते ही वे आंखें फाड़-फाड़कर देखनें लगते हैं। अक्सर उन्हें चिन्ता का काफ़ी कारण भी मिल जाता है और उन्हें घर के भीतर भी कारखानों और बड़े व्यवसायों के नष्ट करने के क्यापक प्रयत्नों का सामना करना पड़ा है।

१९३२ सोवियट संघ के लिए बहुत ही नाजुक साल रहा और अब भी, १९३३ के जुलाई में, यह लिखते समय तक संकट-काल समाप्त नहीं हुआ है। बहुत-से सामूहिक खेतों पर सार्वजनिक सम्पत्ति की चोरियों बहुत हुई। इन चोरियों और गुप्त विरोध के खिलाफ़ सरकार ने बहुत सक्त कार्रवाई की। मामूली तौर पर रूस में मृत्युवण्ड नहीं है, मगर प्रति-कान्ति के मामलों में यह सजा जारी करवी गई है। सोवियट सरकार ने आज्ञा वो है कि सार्वजनिक सम्पत्ति का चुराना प्रति-क्रान्ति के बराबर है, इसलिए इसकी सज्जा मौत है। इस बारे में स्टालिन ने कहा है: "अगर पूंजीवावियों

के व्यक्तिगत सम्पत्ति को पवित्र और रक्षणीय बताकर अपने समय में पूंजीबादी व्यवस्था को वृद्ध करने का उद्देश्य पूरा किया है तो हम साम्यवादियों को तो सार्वजनिक सम्पत्ति को पवित्र और रक्षणीय घोषित करके नई समाजवादी अर्थ-व्यवस्था को मञ्जबूत करने की और भी ज्यादा कोशिश करनी चाहिए।"

लोगों को आराम पहुंचाने के लिए सोवियट सरकार ने और भी उपाय किये। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कार्य था सामूहिक और व्यक्तिगत खेतों की फ़ालतू पैवावार को शहरों के बाजार में बेचने की इजाजत वेना। इससे कुछ-कुछ उस नई अर्थ-नीति की याव आती है जो सैनिक साम्यवाद के समय के बाद १९२१ में जारी हुई थी। मगर आज के सोवियट संघ में और उस समय के संघ में जमीन-आसमान का फ़र्क़ है। वह अब समाजवाद के मार्ग पर बहुत-सी मंजिलें तय कर चुका है; वह उद्योगवादी बन गया है और उसकी खेती बहुत कुछ सामूहिक होगई है।

पिछले चार साल में २,००,००० सामूहिक खेत संगठित किये गये हैं और ५,००० सरकारी खेत भी है। ये खेत औरों के लिए नमूने का काम देते हैं। ये बहुत बड़े हैं। इनमें सबसे बड़ा ५० लाख एकड़ का है। इस काल में १,२०,००० जोतनेवाले एंजिन और लगाये गये हैं। लगभग दो-तिहाई किसान अब इन सामूहिक कृषि-संघों के सबस्य होगये हैं।

दूसरी प्रवृत्ति जिसकी आश्चर्य-जनक प्रगति हुई है, सहयोग-सिमितियों के संगठन की है। १९२८ में खरीदारों की सहयोग-सिमिति के दो करोड़ साढ़े छः लाख मेम्बर थे। १९३२ में यह तादाद सात करोड़ पचास लाख होगई। इस संस्था के थोक और फुटकर बिकी भंडारों का सिलसला संघ के एक कोनें से दूसरे कोने तक फैंला हुआ है, कोई जगह उनसे खाली नहीं है।

रूस के बेशुमार नये उद्योगों और कारखानों की फेहरिस्त से इस खत को भरने की जरूरत नहीं है। वह सूची लम्बी और प्रभावशाली होगी। मगर इतना कहें बिना नहीं रहा जाता कि पिछले छः वर्ष में बीस लाख मजदूर-कुट्म्बों को नये मकान रहने के लिए मिले हैं। यह तो में तुम्हें दूसरी जगह बता ही चुका हूँ कि मजदूरों की तन्तु उस्ती और जिन्दगी की रक्षा के लिए सामाजिक बीमे की बढी व्यापक व्यवस्था की गई है।

१९३३ की पहली जनवरी को दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू होगई। यह भी है तो लम्बी-बौडी, परन्तु यह पहली से आसान है। इसकी मनशा छोटे उद्योगों की तरकती करना है और इसका नतीजा यह होगा कि लोगों का रहन-सहन का तरीक़ा जल्दी ऊँचा होजायगा। यह उम्मीद की जाती है कि पिछले चार वर्ष के कच्ट और मार सहन करने के बाद अब लोगों को ज्यादा आराम और सुखपूर्ण जीवन के रूप में थोड़ा इनाम दिया जा सकेगा। अब मशीनों के लिए बाहर जाने की जरूरत न होगी। क्योंकि रूस के बड़े कारखाने ये मशीनें मुहैया कर सकेंगे। इससे सोवियट का वह भार भी हलका हो जायगा जो उसे खरीदे हुए माल की क्रीमत चुकाने के लिए बहुत-से खाद्य पदार्थ बाहर भेजने में उठाना पड़ता था।

हाल ही में सामूहिक खेतों के किसानों की परिषद् में बोलते हुए स्टालिन ने कहा था:—

काम तो रहेगा और रहना चाहिए। हाँ, वह पंचवर्षीय योजना के चार वर्ष के कठोर काल की बनिस्बत भविष्य में हलका और रुचिकर होगा। असल में सोवियट संघ का उसूल ही यह है—''जो काम न करे वह खाये भी नहीं।'' लेकिन बोलशेविकों ने काम के साथ एक नया हेतु और लगा विया है और वह है समाज की भलाई के लिए काम करना। पहले भी आवर्शवावियों और इक्के-दुक्के आदिमयों ने इसी हेतु से प्रेरित होकर काम किया है, मगर सारे समाज के इस हेतु को स्वीकार करके उसके अनुसार काम करने का पहले कोई उवाहरण नहीं मिलता। पूंजीवाव का आधार ही स्पर्धा यानी लाग-डाँट और दूसरों को नुकसान पहुँचाकर अपना फ़ायवा करना था। सोवियट संघ में इस मुनाफ़े के हेतु का स्थान सामाजिक हेतु ले रहा है। एक अमेरिकन केखक कहता है कि रूस के अमजीवी यह सीख रहे हैं कि "पारिस्परिक अधीनता स्वीकार करने से भी वारिद्रघ और भय से स्वाधीनता मिलती है।'' वरिद्रता और अनिश्चितता का भय गरीबों की गर्बन पर सब जगह और सवा सवार रहता है। यह कहा जाता है कि सोवियट रूस में इस भय के निकल जाने से मानसिक बीमारियों का अन्त-सा होगया है।

इस तरह इन चार कठोर वर्षों में सोवियट संघ में सब जगह और सब तरह की तरकती हुई है। इनमें कष्ट और विषमतायें तो हुई, मगर फिर भी नगरों, उद्योगों, बडौ-बडी सामूहिक खेतियों, जबरवस्त सहयोग-समितियों, व्यापार और आबादी तथा संस्कृति, विज्ञान और विद्या की प्रगति अवस्य हुई। सबसे बडी बात यह हुई कि प्रशान्त महासायर से बाल्टिक समृद्र तक, पामीर पहाड़ से मध्यएशिया के हिन्दूकुश पहाड़ तक, फैले हुए सोवियट संघ में रहनेवाली मुख्तलिफ़ जातियों में एकता और एक-रसता बढ़ी।

संघ का बुरा-से-बुरा संकट-काल तो ज्ञायद चला गया है, मगर अभी वह है ज्ञालर । क्राफ़प्रान्त के कुछ हिस्सों में थोडे ही महीनों पहले सचमुच अकाल की हालत थी। इस वक़्त सारे संघ की चिन्ता और आशा-भरी दृष्टि अगली फ़सल पर लगी हुई है। पिछले यानी १९३३ के वसन्त में बुवाई बडे जोर की हुई थी और आशायें यही हैं कि फ़सल बहुत अच्छी होगी। यह हुआ तो चार वर्ष लम्बे दुःख और चिन्ता के शीत काल का अन्त होकर रूस में वसन्त की आशा, जीवन और उत्साह वेनेवाली हवा बहेगी।

मुझे सोवियट रूस में आम तौर पर शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति की जो प्रगति हुई है उसका हाल लिखने का लोभ तो हो रहा है, मगर इसे संवरण ही करना पडेगा। तुम्हें थोडी-सी इधर-उधर की रोचक बातें ही बताऊँगा । जो लोग निर्णय करने के अधिकारी है, उनमें से बहुतों की मान्यता है कि रूस की शिक्षा-प्रणाली आज संसार में सबसे अच्छी और नई है। निरक्षरता का तो काला मुंह ही होगया है और उजाबिक-स्तान और तुर्कनिस्तान जैसे पिछडे हुए मध्य-एशियाई प्रदेशों में सबसे आश्चर्यजनक प्रगति हुई है। इस प्रदेश में १९१३ में १२६ पाठशालायें और ६,२०० विद्यार्थी थे। १९३२ में वहाँ ६९७५ पाठशालायें और ७,००,००० छात्र थे। इनमें से एक-तिहाई लड़िकयां थीं। सब जगह शिक्षा अनिवार्य करवी गई है। इस जबरवस्त तरक्क़ी का महत्व समझने के लिए तुम्हें याद रखना चाहिए कि कुछ ही समय पहले तक लड़िकयाँ परदे में रक्खी जाती थीं और उन्हें संसार के इस हिस्से में बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। कहते हैं, इतनी जल्दी प्रगति लैटिन लिपि के जारी करने के कारण हुई। भिन्न-भिन्न स्थानीय लिपियों की बनिस्बत इस लिपि से प्रारंभिक शिक्षा आसान होयई। तुम्हें याव होगा, में तुम्हें बता चुका हैं, कि कमालपाशा ने भी अरबी के बजाय लैटिन लिपि या वर्षमाला जारी करदी है। उसे यह कल्पना और दूसरी भाषाओं के अनुकुल क्पंमाला इस के प्रयोग से मिली। १९२७ में क्राफ़प्रदेश के प्रजातंत्रों ने अरबी लिपि कोडकर लैटिन लिपि को अपनाया । निरक्षरता दूर करने में इससे बडी कामवाबी हुई और चीनो, मंगोली, तुर्क, तातार, बुदयत, बक्कीर, ताजिक और अनैक दूसरी जातियों ने, जो सोवियट संघ में शामिल हैं उनमें सै अधिकांश ने, लैटिन लिपि को अपना लिया। भाषा तो वही स्थानीय रही जो सवा से काम में आती थी। सिफ्नं लिपि बदल गई।

तुम्हें यह जानने में दिलचस्पी होगी कि सोवियट संघ की सारी पाठशालाओं के

बो-तिहाई बच्चों को पाठशालाओं में ही गरम-गरम बुपहरी कराई जाती है, यानी बोपहर का नाश्ता कराया जाता है। इसका पैसा नहीं लिया जाता। वहां तो शिक्षा भी मुफ़्त वी जाती है। मुफ़्त वी भी क्यों न जाय? वहां मजदूरों का राज जो ठहरा।

साक्षरता की वृद्धि और तालीम की तरक्क़ी के कारण वहां पढ़नेवाले लोगों की तावाद बहुत बढ़ गई है और शायद रूस में और किसी भी देश से ज्यादा किताबें और अख़बार छपते हैं। अधिकांश पुस्तकें गम्भीर और 'भारी' हैं, और देशों की तरह हलके उपन्यास नहीं हैं। रूसी अमजीवी को इंजीनियरिंग और बिजली से इतनी विलचस्पी है कि वह उनके विषय की पुस्तकें पढ़ना जितना पसन्द करता है उतना कहानियों की किताबें पढ़ना नहीं करता। मगर बच्चों के लिए बहुत मजेदार पुस्तकें हैं, परियों की कहानियां तक हैं, हालांकि में समझता हूँ पुराने ख़याल के बोलशेविकों को परियों की कहानियां पसन्द नहीं हैं।

विज्ञान में या विज्ञान के शुद्ध स्वरूप और उसके बहुत-से प्रयोगों में रूस पहले ही प्रथम श्रेणी में आ चुका है। विज्ञान की भिन्न-भिन्न शाखाओं की बहुत-सी विज्ञाल संस्थायें और प्रयोगालय बन गये हैं। लेनिनप्रेड में वनस्पति-उद्योग की इतनी बडी संस्था है कि उसमें अकेले गेहूं के २८,००० अलग-अलग नमूने हैं! यह संस्था हवाई जहाज से चावल बोने के तरीक़ों का प्रयोग कर रही है।

जारों और उनके उमरावों के पुराने महलों में अब लोगों के लिए अजायबघर, आरामगाहें तथा स्वास्थ्य-भवन बन गये हैं। लेनिन ग्रेड के पास ही एक छोटा-सा क़स्बा है। पहले इसे 'जारको सेलो' यानी 'जार का गांव' कहते थे। वहां सम्प्राट् के बो महल थे और गरमी में जार वहीं रहता था। अब उसका नाम बदल कर 'डेस्को सेलो' यानी 'बच्चों का गांव' रख दिया गया है। मेरा खयाल है कि पुराने महल अब बच्चों और नवयुवकों के ही काम के रह गये हैं। आज के सोवियट रूस में बच्चों और नवयुवकों पर खास महरबानी है। इसरों को भले ही अभाव का कब्ट हो, पर इन खाड़लों को तो हर चीज बढ़िया-से-बढ़िया मिलनी चाहिए। उन्हींके लिए तो मौजूदा पौड़ी मेहनत कर रही है, 'क्योंकि वे ही आगे चलकर समाजवादी और वैज्ञानिक राज्य के भालिक बनेंगे, बशर्तेकि यह उनके जीवन-काल में स्थापित होजाय।' मास्को में 'माता और बच्चे की रक्षा की केन्द्रीय संस्था' है।

क्स में स्त्रियों को शायव और सब देशों से ज्यादा आजादी है। फिर भी उन्हें राज्य की तरफ़ से खास संरक्षण मिला हुआ है। वे सब घन्भों में प्रदेश कर सकती हैं और उनमें इंजीनियरों की खासी बडी तादाद है। किसी भी सरकार ने अगर पहले-पहल एक स्त्री को राजदूत बनाया हो तो वह कस ने बुढ़िया बोलशेदिक श्रीमती कोलनताई को बनाया। मेरा खयाल है कि लेनिन की विधवा श्रीमती कुप्सकाया सोबि-यट के शिक्षा-विभाग की एक शास्त्रा की अध्यक्ष है।

सोवियद संघ दिन-दिन और घडी-घडी होनेवाले इन परिवर्तनों के कारण एक मजेवार देश होगया है। लेकिन उसका भी कोई भाग इतना रोचक और मनोहर नहीं है जितना साइबेरिया का मरुस्थल और मध्यएशिया की प्राचीन घाटियाँ हैं। ये दोनों ही मानवीय परिवर्तन और उन्नति के प्रभाव से पीढ़ियों तक अछूते रहे हैं, लेकिन आज बडी तेजी से छलांगें भरकर आगे बढ़ रहे हैं। इन तेजी से तब्दीलियों की तुम्हें थोडी-सी कल्पना कराने के लिए में ताजिकिस्तान का कुछ हाल बताता हूँ। शायद यह सोवियद संघ के सबसे पिछडे हुए प्रदेशों में से था।

ताजिकिस्तान पामीर पर्वत-श्रेणी की घाटियों में, आक्सस यानी अक्षु नदी के उत्तर में, अफ़ग़ानिस्तान और चीनी तुर्किस्तान से लगा हुआ है। भारतीय सीमाप्रान्त से भी दूर नहीं है। यह बुखारा के अमीरों के क़ब्जे में था और ये अमीर रूसी जार के उमराव थे। १९२० में बुखारा की स्थानीय क्रान्ति हुई और अमीर को हटाकर प्रजा ने बुखारा सोवियट प्रजातन्त्र क़ायम कर लिया। इसके बाद ख़ानाजंगी शुरू हुई और उसी उत्पात में अनवरपाशा की मृत्यु हुई। यह किसी जमाने में तुर्की का सार्वजितक नेता था। बुखारा प्रजातंत्र का नाम उज्जवक समाजवादी सोवियट प्रजातंत्र पड़ा और वह रूसी सोवियट संघ एक अंगभूत सर्वसत्ताधारी प्रजातंत्र हुआ। १९२५ में उज्जवक प्रदेश के भीतर एक स्वशासन-भोगी ताजिक प्रजातंत्र बना। १९२९ में ताजिकिस्तान भी एक सर्वसत्ताधारी प्रजातंत्र बन गया और सोवियट संघ के सात अंगभूत सदस्यों में से एक होगया।

ताजिकिस्तान को इतना गौरव तो मिल गया, मगर वह दस लाख से भी कम आबादी का छोटा-सा पिछड़ा हुआ इलाक़ा था। वहाँ रास्ते भी अच्छे नहीं थे, सिर्फ़ ऊँटों के रास्ते थे। नया दौर शुरू होते ही सड़कें, आबपाशी, खेती, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य के साधन सुधारने के उपाय किये गये। मोटरों के रास्ते बनाये गये, खेती बोई जाने लगी और सिचाई के कारण उसमें खूब सफलता मिली। १९३१ के मध्य तक रुई की खेती के ६० फी सदी भाग में सामूहिक प्रणाली जारी होगई और अफ्र-प्रदेश के बड़े भाग का संगठन भी सामूहिक खेती के तरीक़े पर होगया। बिजली-घर बन गया और आठ रुई के और तीन तेल के पुतलीघर खड़े होगये। एक रेलवे बन गई और उज्जबिकस्तान में होकर सोवियट संघ की बड़ी रेलवे से मिला दी गई। हवाई जहाज भी चलने लगे और उनको खास-खास हवाई रास्तों से जोड़ बिया गया। १९२२ में ६१ अस्पताल और

३७ बॉल के दबाख़ाने होगये जिनमें २१२५ बीमारों के रहने का इंतखाम था और २० डॉक्टर थे। शिक्षा की प्रगति का पता निम्मलिखित अंकों से लग सकता है:---

१९२५ में सिर्फ़ ६ आधुनिक पाठशालार्ये

१९२६ के अन्त में ११३ पाठशालार्ये और २,३०० छात्र

१९२९ में ५०० पाठशालार्ये

१९३१ में २०० से अधिक शिक्षण-संस्थार्ये और

१,२०,००० छात्र ।

अवस्य ही शिक्षा पर स्तर्च भी एकदम बढ़ गया है। १९२९-३० का शिक्षा का बजट ८० लाख रुबल था। (बट्टा न लगे तो, यानी बराबर का भाव हो तो, एक रुबल लगभग २ शिलिंग या १। )।। के बराबर होता है।) १९३०-३१ का बजट २ करोड़ ८० लाख रुबल था। सावारण पाठशालाओं के सिवा शिशुशालायें, ट्रेनिंग स्कूल, पुस्तकालय और वाचनालय खुल रहे थे और १९३२ में नारा यह था कि 'अगले दो वर्ष में निरक्षरता मिट जानी चाहिए'। लोगों में इल्म यानी विद्या की जबरदस्त प्यास पैदा हो गई थी।

इन हालात में स्त्रियों का परदे में रहना तो मुमिकन ही नहीं था और वह तेजी से हट रहा था।

इन सब बातों में मृदिकल से ही विश्वास हो सकता है। क्या बिजली की इस तेज बाल से तरकती हो सकती है ? यह भी याद रहे कि इस देश की आबादी दस लाख से थोडी-सी ही ज्यादा है, यानी इलाहाबाद जिले से भी बहुत कम है। मैंने यह जानकारी और अंक एक योग्य अमेरिकन यात्री की रिपोर्ट से लिये हैं। वह १९३२ के शुरू में ताजिकस्तान देखने गया था। शायद उसके बाद तो वहाँ और भी परिवर्तन हुए हैं।

मालूम होता है कि सोवियट संघ ने नवजात ताजिक प्रजातन्त्र को शिक्षा और दूसरे कामों के लिए रुपये की मदद इसीलिए दी कि पिछडे हुए भागों को उन्नत करना संघ की नीति है। लेकिन इस प्रदेश में खिनज सम्पत्ति भी बहुत मालूम होती है। सोना, तेल और कोयला मिले हैं और ऐसा भी विश्वास किया जाता है कि सोना बहुत ज्यादा है। पुराने जमाने में चंगेजलां के समय तक ये सोने की खानें चलती थीं, मगर तबसे उनका काम बन्द मालूम होता है।

१९३१ में ताजिकिस्तान में प्रतिकान्तिवादियों का विद्रोह हुआ और बहुत-से भूस्वामी और अमीरवर्ग के लोग, जो देश छोड़कर अफ़ग़ानिस्तान भाग गये थे, हमला करने आये । मगर यह विद्रोह सफल नहीं हुआ, क्योंकि किसानों ने साथ नहीं दिया ।

यह खत लम्बा हो रहा है और खिचडी-सा बनता जा रहा है। लेकिन सोवियट

संघ के बारे में मेरा यह आखिरी खत है इसलिए इसे थोडा बढ़ाकर में तुम्हें अब सोवियट की अन्तर्राष्ट्रीय स्थित बता देता हूँ। तुम्हें याद हो तो तुम पहले ही जान चुकी
हो कि केलाँग-संधिपत्र पर सोवियट नें भी दस्तख़त किये थे। यह संधि युद्ध को बन्द
करने के लिए हुई थी। १९२९ में लिटविनोफ़ का समझौता भी हुआ था। असल में
रूस किसी भी तरह शान्ति की रक्षा और युद्ध को टालनें के लिए बुरी तरह उत्सुक था
और इन बातों को पक्की करने के लिए वह हर मौक्रे का स्वागत करता था। इन
संधियों और समझौतों को काफ़ी न समझकर उसने अपने पड़ोसियों के साथ परस्पर
हमला न करने के शर्तनामे भी कर लिये। १९३२ के नवम्बर में उसने इसी तरह की
एक सन्धि फ्रांस के साथ की। योरप की राजनीति में यह एक महत्वपूर्ण घटना थी।
मेरे ख़याल से रूस के पड़ोसियों में अकेले जापान ने ही परस्पर हमला न करने का
समझौता करने से इन्कार किया। चीन ने बहुत दिन तक शान्त विरोध करने और
राजनैतिक सम्बन्ध न जोड़ने के बाद सोवियट सरकार की सत्ता को दुबारा स्वीकार
किया। यह उस बक्त की बात है जब चीन पर मंचूरिया में जापान का दबाव बहुत
बढ़ गया था।

जापान के साथ सोवियट के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। जापान की सरकार सोवियट को सुदूरपूर्व में हमेशा छेड़ती और तंग करती रहती है। पिछले साल-वो साल में सुदूरपूर्व में युद्ध होने की बातें भी बार-बार उठती रही हैं, मगर रूस ने लड़ाई करने से अपमान सह लेना ज्यादा पसन्द किया है। इंग्लैण्ड और रूस का संघर्ष अन्तर्राथ राजनीति में एक स्थायी चीज बन गई और कभी-कभी वह चमक उठती है। कुछ महीने पहले मास्को में बिटिश इंजीनियरों पर मुक़दमा चला था। उस पर बड़ा वावेला मचा और नतीजा यह हुआ कि दोनों देशों ने एक-दूसरे से बदला लेने की कार्रवाइयाँ कीं। मगर वह तूफ़ान अब जाता रहा है, इंजीनियर छोड़ दिये गये हैं और साधारण सम्बन्ध कायम होगये हैं। अमेरिका ने अभी तक रूस को स्वीकार नहीं किया है, हालांकि दोनों देशों में ब्यापार खूब होता है। अब अमेरिका स्वीकार कर लेगा, ऐसी बात चल रही है, और यह भी कहा जाता है कि चूंकि इंग्लेंड और जापान रूस के प्रतिस्पर्धी और भावी शत्रु हैं, इसलिए वे अमेरिका को सोवियट सरकार को स्वीकार करने से रोक रहे हैं। इधर सोवियट का बड़ा आग्रह है कि अमेरिका उसे स्वीकार करले।

जर्मनी में नाजी सरकार के रूप में रूस का एक नया और आगे बढ़कर चोट करनेवाला दुश्मन पैदा होगया है। अभी रूस का सीधा नुक्सान करने का तो इसमें सामर्थ्य नहीं है, मगर आयन्दा के लिए उसका खतरा बहुत है और वह अभी से साजिश करने लगा है। वह दिन-दिन फ़ैसिस्ट होता जा रहा है। विदेशों के साथ सोवियट रूस एक सन्तुष्ट राष्ट्र का-सा व्यवहार करता रहा है। झगडे से बचने और किसी भी क्रीमत पर शान्ति क्रायम रखने की कोशिश करना उसका धृव है। यह रबंया क्रान्तिकारी नीति से बिलकुल उलटा है। क्रान्तिकारी नीति का उद्देश्य तो दूसरे देशों में क्रान्ति को उत्तेजन देना होता है। इसलिए रूस की मौजूदा नीति अन्तर्राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय नीति है। इससे हम ट्रॉटस्की की 'स्थायी क्रान्ति' की और स्टालिन की एक देश में समाजवाद फैलाने की नीति का भेद समझ सकते हैं। यह समझ में आ सकता है कि अपनी बडी-बडी भीतरी योजनाओं में बुरी तरह व्यस्त रहने के कारण रूस को बाहर झगडे मोल लेने का अवकाश नहीं है। मगर इसका यह नतीजा लाजिमी है कि वह पूंजीवादी राष्ट्रों के सामने एक छोटी-सी सयानी लड़की का-सा व्यवहार करने की कोशिश करे और अपने माने हुए शत्रु साम्प्राज्यवादी और फ़ीसस्ट राष्ट्रों से समझौते करे। इसका अर्थ हुआ अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी संघ की मूल नीति का त्याग। इससे यह भी परिणाम हुआ है कि रूस के बाहर अलग-अलग देशों में साम्यवादी दरू कमजोर होगये हैं और उनका कोई असर नहीं है। सोवियट संघ की नीति यह है कि बाहर समाजवाद और साम्यवाद का कुछ भी हो, अपनी रक्षा किसी भी तरह करनी चाहिए।

जिस वक्त में यह लिख रहा हूँ उस वक्त लन्दन में संसार-भर की आर्थिक परि-षद् हो रही है। यह परिषद् तो असफल हो रही है, मगर रूस ने इस अवसर का लाभ उठाकर संसार के सारे देशों से आये हुए प्रतिनिधियों में से अपने पडोसियों के साथ परस्पर हमला न करने का दूसरा समझौता कर लिया है। रूस, अफ़ग़ानिस्तान, एस्टो-निया, लटविया, ईरान, पोलैण्ड, रूमानिया, तुर्की और लिथुएनिया ने १९३३ के शुरू जुलाई में इस सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिये। जापान पहले की तरह अब भी अलग ही है।

#### : १८२ :

## विज्ञान की प्रगति

१३ जुलाई, १५३३

महासमर के बाद के वर्षों में दुनिया-भर में जो राजनैतिक घटनायें हुई हैं उनके बारे में मैंने तुम्हें विस्तारपूर्वक लिखा है। थोड़ा-सा हाल आर्थिक परिवर्तनों का भी बताया है। इस चिट्ठी में दूसरे विवयों और खास तौर पर विज्ञान और उसके नतीजों के बारे में लिखना चाहता हूँ। विज्ञान की बात शुरू करने से पहले में तुम्हें फिर याद दिला दूं कि महायुद्ध के समय से श्त्रियों की हालत में बहुत बड़ी तब्दीली होगई है। जिसे क़ानून, समाज और रिवाज के बंधनों से श्त्रियों की मुक्ति कहा जाता है उसकी शुरुआत उन्नीसवीं सदी में हुई थी, जब बड़े-बड़े उद्योग क़ायम हुए और उनमें स्त्री मजदूरों को नौकर रक्खा गया। पहले तो तरक्क़ी की रफ़्तार सुस्त थी। फिर लड़ाई के कारण उसकी गति बहुत तेज होगई और युद्ध के बाद तो वह क़रीब-क़रीब पूरी होगई। आज तो ताजि-किस्तान में भी, जिसका हाल पिछले खत में लिख चुका हूँ, श्त्रियाँ डॉक्टर, शिक्षक और इंजीनियर हैं। ये ही कुछ वर्ष पहले परवे में रहती थीं। तुम और तुम्हारी पीढ़ी तो परदे से बाहर रहने को स्वाभाविक समझ लोगी। पर यह बात न सिर्फ़ एशिया में बल्कि योरप में भी बिलकुल नई है। सौ वर्ष भी नहीं हुए कि १८४० में लन्दन में संसार का पहला दासत्व-विरोधी सम्मेलन हुआ था। उसमें स्त्री-प्रतिनिधि अमेरिका से आई थीं जहां हब्शी गुलामों के होने से बहुत लोगों में आन्दोलन मचा हुआ था। लेकिन सम्मेलन ने इन स्त्री-प्रतिनिधियों को इस बिना पर शामिल करने से इन्कार कर दिया कि किसी स्त्री के लिए सार्वजनिक सभा में भाग लेना अनुचित और बेहयाई की बात है!

तो अब विज्ञान की बात करें। सोवियट रूस की पंचवर्षीय योजना का बयान करते वक़्त मैंने तुम्हें बताया था कि यह योजना सामाजिक मामलों में विज्ञान की भावना का प्रयोग थी। कुछ ही हद तक सही, पिछले डेढ़-दो सौ वर्ष से पिश्चमी सभ्यता के पीछे यही भावना रही है। जैसे-जैसे इसका असर बढ़ता गया, वैसे-वैसे तर्क-विरुद्ध और जादू-टोना तथा अंध-विश्वास के विचार पीछे हटते गये हैं और विज्ञान के विपरीत साधनों और कियाओं का विरोध हुआ है। इसका यह मतलब नहीं कि जन्तर-मन्तर, वहम और खामख्रयाली पर विज्ञान की भावना की पूरी विजय होगई है। अभी यह बात बहुत दूर है। मगर तरक्ज़ी जरूर बहुत हुई है और उन्नीसवीं सवी में इस भावना की कई बातों में बड़ी भारी जीत हुई है।

में तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि उद्योग और जीवन में विज्ञान के प्रयोग से उन्नीसवीं सवी में कितने बड़े परिवर्तन हुए हैं। संसार और खास तौर पर पश्चिमी योरप और उत्तरी अमेरिका इतने बदल गये हैं कि पहचाने नहीं जा सकते। वे इतने बदल गये जितने पहले हजारों वर्ष में नहीं बदले थे। उन्नीसवीं सवी में योरप की आबादी का इतना ज्यादा बढ़ जाना कम ताज्जुब की बात नहीं है। १८०० में सारे योरप की आबादी १८ करोड़ थी। वह कई युगों में धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते इतनी हुई थी। फिर उसमें एकदम वृद्धि हुई और १९१४ में वह ४६ करोड़ होगई है। इस बीच में लाखों आदमी योरप से दूसरे देखों में और खासकर अमेरिका में भी जा बसे

थे। हम इनकी तादाद चार करोड़ समझ सकते हैं। इस तरह सौ से कुछ ज्यादा वर्ष में ही योरप की आबादी १८ से ५० करोड़ होगई। यह वृद्धि योरप के उद्योग-प्रधान देशों में अधिक मार्के की हुई। अठारहवीं सदी के आरम्भ में इंग्लैण्ड की आबादी सिर्फ़ ५० लाख थी और वह पश्चिमी योरप में सबसे ग्रारीब देश था। वह दुनिया का सबसे मालदार मुल्क होगया और उसकी आबादी चार करोड़ होगई।

इस बढ़ती और दौलत का कारण यह था कि वैज्ञानिक जानकारी के कारण प्रकृति की कियाओं पर अधिक नियंत्रण होगया था, या यों कहो कि उन्हें ज्यादा अच्छी तरह समझ लिया गया था। इससे ज्ञान बहुत बढ़ गया, मगर यह न समझ लेना कि अक्ल भी बहुत बढ़ गई। मनुष्य कुदरत की ताक्रत को क़ाबू में रखने और उससे काम तो लेने लग गये, मगर उन्हें यह ख़्याल साफ़-साफ़ नहीं था कि जीवन का ध्येय यानी जिन्दगी का मक़सद क्या है या क्या होना चाहिए ? ताक्रतवर मोटरगाडी काम की और वाञ्छनीय चीज है, लेकिन यह तो मालूम होना चाहिए कि उसमें बैठकर जाना कहाँ है। अगर उसे ठीक तरह नहीं चलाया जाय तो वह चट्टान पर से उछलकर खड़ में जा पडेगी। बिटिश विज्ञान-संघ के अध्यक्ष ने पिछले साल कहा था: "मनुष्य ने अपने ऊपर क़ाबू करना तो सीखा ही नहीं, और कुदरत पर उसका क़ाबू पहले ही हो गया।"

हममें से ज्यादातर लोग विज्ञान से पैदा हुई या बनी हुई चीजें काम में लाते हैं। जैसे रेल, हवाई जहाज, बिजली, बेतार का तार और हजारों और चीजें। मगर हम यह विचार नहीं करते कि ये बनीं कैसे? हम अपना हक समझकर उन्हें योंही स्वीकार कर लेते हैं। हमें इस बात का बड़ा गर्व है कि हम उन्नत युग में रहते हैं और ख़ुद भी बड़े 'आगे बढ़े हुए' है। इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारा ज्ञमाना पहले के ज्ञमानों से बहुत जुदा है और, मेरे ख्रयाल से, यह कहना भी बिलकुल सही है कि यह पहले से कहीं अधिक उन्नत है। मगर इसका यह अर्थं भी नहीं है कि हम व्यक्ति या समूह की हैसियत से भी पहले से अधिक उन्नत है। यह कहना परले दर्जे की बेवकूफ़ी होगी कि चूँकि एंजिन हॉकनेवाला एंजिन को चला सकता है, इसलिए एंजिन हॉकनेवाला अफ़लातून या सुक्तरात से अधिक उन्नत या ऊँचे दर्जे का मनुष्य है। लेकिन यह कहना बिलकुल ठीक होगा कि अफ़लातून के रथ से एंजिन आवागमन का बहिया साधन है।

आजकल हम बहुत-सी किताबें पढ़ते हैं। मुझे भय है कि इनमें से ज्याबातर बाहियात किताबें हैं। पुराने जमाने में लोग थोडी-सी किताबें पढ़ते थे, लेकिन वे अच्छी होती थीं और उन्हें उनका अच्छा ज्ञान होता था। योरप के बार्शनिकों में स्पिनोज्ञा बहुत बड़ा आदमी था। यह विद्या और बुद्धि का भण्डार था। वह सत्रहवीं सदी

में एम्सटर्डम में रहताथा। कहा जाता है कि उसके पुस्तकालय में साठ से कम ही ग्रन्थ थे।

इसलिए हमारा भला यह समझने में ही है कि संसार में ज्ञान-वृद्धि होजाने से यह जरूरी नहीं है कि हम पहले से अच्छे या समझवार होगये। ज्ञान से पूरा लाभ उटा सकने के लिए हमें ज्ञान का ठीक-ठीक उपयोग करना आना चाहिए। अपनी तेज गाडी पर चढ़कर सरपट बौड़ने से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि किथर जाना है। यानी हमें कुछ कल्पना तो होनी चाहिए कि जीवन का ध्येय क्या है? बेशुमार लोगों को आज कोई ऐसी कल्पना नहीं है और वे इसकी कभी चिन्ता भी नहीं करते। वे रहते विज्ञान के युग में हैं और उनके विचार और कार्य बहुत पुराने जमाने के हैं। इसलिए कठिनाइयों और संघर्ष का पैदा होना स्वाभाविक है। चालाक बन्दर मोटर चलाना सीख सकता है, मगर ऐसे हाँकनेवाले के हाथों में जान सुरक्षित नहीं होती।

आधुनिक ज्ञान आद्यचंजनक रूप में पेचीदा और व्यापक है। हजारों खोज करनेवाले लगातार अपने काम में लगे रहते हैं। हरेक अपने-अपने विभाग में खोज करता रहता है, अपने-अपने चप्पे में बिल खोदा करता है और ज्ञान-गिरि में छोटे-छोटे कण जोड़ता रहता है। ज्ञान का क्षेत्र इतना लम्बा-चौड़ा है कि प्रत्येक कार्यकर्त्ता को अपनी-अपनी दिशा में विशेषज्ञ बनना पड़ता है। अक्सर उसे ज्ञान की दूसरी शाखाओं का पता भी नहीं होता और इस तरह वह कुछ विभागों में बड़ा पण्डित होकर भी दूसरे अनेक विभागों में बिलकुल कोरा होता है। उसके लिए मानव-प्रवृत्ति के सारे क्षेत्र के बारे में बृद्धमत्तापूर्ण विचार करना कठिन होजाता है। पुराने अर्थ में वह सुसंस्कृत नहीं है।

अलबत्ता ऐसे व्यक्ति भी हैं जो इस संकुचित विशेषज्ञता से ऊपर उठे हैं। वे खुद विशेषज्ञ होकर भी विस्तृत दृष्टिकोण रख सके हैं। युद्ध और मानवीय झगडों से विचलित न होकर ये लोग वैज्ञानिक खोज का काम बराबर करते रहे हैं और पिछले पन्त्रह-बीस वर्ष में उन्होंने ज्ञान में काफ़ी वृद्धि की हैं आज का सबसे बड़ा वैज्ञानिक एत्बर्ट आइन्स्टीन समझा जाता है। यह जर्मनी का यहूदी है और चूँकि हिटलर की नई सरकार यहूदियों को पसन्द नहीं करती, इसीलिए आइन्स्टीन हाल में जर्मनी से निकाल विया गया है!

(आइन्स्टीन ने भौतिक शास्त्र के कुछ नये सिद्धान्तों का आविष्कार किया है। इनका सृष्टि से सम्बन्ध है और ये गणित की पेचीवा कियाओं से निकले हैं। इनसे न्यूटन के कुछ ऐसे सिद्धान्तों में भी परिवर्तन होगया है जिन्हें वो सौ वर्ष से असेविग्ध रूप में माना जाता था। आइन्स्टीन के मत का समर्थन भी बड़े मजेबाद करीके पर हुआ। उसके मत के अनुसार प्रकाश का व्यवहार एक स्नास तरीक़े का होता है

और उसकी परीक्षा सूर्य-प्रहण के अवसर पर हो सकती है । जब ग्रहण हुआ तो प्रकाश की किरणों का व्यवहार उसी तरह का हुआ । इस प्रकार गणित के तर्क से निकाले हुए परिणाम की पुष्टि वास्तविक प्रयोग से होगई ।

में यह उसूल तुम्हें समझाने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि यह बहुत गहन है और मुझे भी इसकी स्पष्ट कल्पना नहीं है। यह सापेक्ष्यवाद (Theory of Relativity) कहलाता है। जगत् के बारे में विचार करते समय आइंस्टीन को पता लगा कि समय और स्थान की कल्पनायें अलग-अलग लागू नहीं हो सकतीं। इसलिए उसने दोनों को रव करके एक नया विचार पेश किया और उसमें दोनों को मिला दिया। यही स्थान-समय (Space-Time) कल्पना है।)

इधर आइंस्टीन ने विद्य का विचार किया, उधर वैज्ञानिकों ने अत्यन्त असीम चीजों की खोज की । सुई की नोक को लो । यह शायद छोटी-से-छोटी चीज है जिसे आंख से देखा जा सकता है । वैज्ञानिक साधनों से यह साबित कर दिया गया कि यह सुई की नोक एक तरह से अपने भीतर एक विद्य को छिपाये हुए है । इसके भीतर एक-दूसरे के चक्कर लगानेवाले अणु हैं और प्रत्येक अणु ऐसे परमाणुओं से बना है जो परस्पर स्पर्श किये बिना घूमते रहते हैं और प्रत्येक परमाणु के बहुत-से छोटे-छोटे बिजली के अंश होते हैं । इन्हें प्रोटन और एलेक्ट्रन (विद्युत्कण) कहते हैं । ये भी सदा बड़ी तेजी से घूमते रहते हैं । इनमें भी और सूक्ष्म भाग होते हैं जिन्हें पाजिट्न, न्यूट्रन और डेण्टन कहते हैं । और उनकी औसत जिन्दगी एक सेकण्ड का अरबवाँ हिस्सा कूती गई है ! यह सब बहुत ही छोटे पैमाने पर आकाश में घूमनेवाले प्रहों और तारों की सी बात हुई । याद रहे कि अणु इतना छोटा होता है कि बढ़िया-से-बढ़िया ख़ुर्दबीन से भी विखाई नहीं वेता । परमाणुओं और उनके हिस्सों की तो कल्पना करना भी कठिन है । फिर भी वैज्ञानिक यन्त्रों की इतनी उन्नति हुई है कि इन सूक्ष्मातिसूक्ष्म हिस्सों के बारे में भी बहुत-सी जानकारी इकट्ठी होगई है । हाल में परमाण् के टुकक्षे किये गये हैं ।

विज्ञान के नये-से-नये मतों का विचार करते समय दिमाग चक्कर खाने लगता है और उन्हें समझ सकना बहुत ही किन्त है। अब मै तुम्हें और भी आइचर्यजनक बात कहूँगा। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी हमें इतनी बड़ी दीखती है, परन्तु सूर्य के लिए वह एक छोटा ग्रह है और सूर्य ख़ुद बहुत ही नगण्य-सा छोटा तारा है। स्थान के महासागर में सारा सूर्य-मण्डल एक बूंद के बराबर है। बिद्दव में दूरियाँ इतनी बड़ी-बड़ी हैं कि उसके कुछ भागों से हम तक प्रकाश के पहुँचने में हचारों लाखों वर्ष लगते हैं। इस तरह जब हमें रात को कोई तारा दीखता है तो वह जो कुछ अब

है वह नहीं बीखता है, बिल्क वह बीखता है जो उसकी प्रकाश-िकरण के रवाना होते वक्त वह था। संभव है इस किरण को अपनी लम्बी यात्रा पर निकले सैकडों हजारों वर्ष होगये हों। समय और स्थान सम्बन्धी हमारे विचारों में इन बातों से बडी गड़-बड़ होती है, इसीलिए ऐसे मामलों पर विचार करने में आइंस्टीन के मत से बडी मबद मिलती है। अगर हम स्थान छोड़कर सिर्फ़ समय का विचार करें तो भूत और वर्तमान की खिचडी होजाती है, क्योंकि जिस तारे को हम देखते हैं वह हमारे लिए वर्तमान है, मगर दरअसल हमें जो दिखाई देता है वह भूतचाल की चीज है। हमें जितना-सा ज्ञान है उसके हिसाब से तो संभव है प्रकाश की किरण के रवाना होने के बाद वह तारा कभी का नष्ट होगया हो।

\*(मैंने कहा है कि हमारा सूर्य छोटा-सा महत्वहीन तारा है। लगभग एक लाख तारे और हैं। ये सब आकाशगंगा कहलाते हैं। रात को दीखनेवाले तारों में से अधिकांश इसमें हैं। परन्तु खाली आँख से हमें बहुत ही थोडे तारे दीखते हैं, बडे-बडे खुर्दबीनों की मदद से हमें बहुत अधिक तारे दीख सकते हैं। इस विज्ञान के विशेषज्ञों ने हिसाब लगाया है कि जगत में ऐसी एक लाख अलग-अलग आकाश-गंगायें हैं।)

और एक आश्चर्य की बात सुनो। हमें बताया गया है कि यह जगत् बढ़ती हुई चीज है। सर जेम्स जीन्स नामक गणित-शास्त्री ने इसकी साबुन के ऐसे बुल्ले से तुल्ला की है जो बड़ा होता जा रहा है और विश्व उस बुल्ले की ऊपरी सतह है। यह बुल्ले या बुदबुदे के जैसा जगत् इतना बड़ा है कि प्रकाश को इसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुँचने में लाखों और करोडों वर्ष लगते हैं!

अगर तुम्हारी आश्चर्य-शक्ति थक न गई हो तो जगत् के बारे में और भी कुछ बताऊँ। यह जगत् सचमुच अद्भुत वस्तु है। केम्बिज का एक प्रसिद्ध ज्योतिषो सर आर्थर एडिंगटन हमें बताता है कि हमारा जगत् धीरे-धीरे बिखर रहा है और वह घडी की तरह है। अगर इसमें फिर से किसी तरह चाबी नहीं भरी गई तो यह छिन्न-भिन्न होजायगा। अलबता यह सब होता लाखों वर्षों में है, इसलिए हमें चिन्ता नहीं करनी चाहिए। उन्नीसवीं सवी के मुख्य विज्ञान भौतिक और रसायनशास्त्र थे। उन्नसे मनुष्य को प्रकृति या बाहर की बुनिया पर प्रभुत्व प्राप्त करने में मदद मिली। फिर वैज्ञानिक पुरुष अपने भीतर देखने और अपना खुद का अध्ययन करने लगा। जीवनशास्त्र का महत्व बढ़ा। मनुष्य, पशु और वनस्पति के प्राणों का अध्ययन हुआ। अबतक उसमें असाधारण उन्नति हो चुकी हैं और जीवशास्त्री कहते हैं कि इंजेक्शन या सुई लगाकर अथवा दूसरे साधनों से शीध्य मनुष्यों के स्वभाव भी बदले जा सकेंगे। इस तरह शायद यह भी होसकेगा कि कायर साहसी बन जाय या अधिक

संभव यह है कि इस तरीक़े से सरकार अपने आलोचकों और विरोधियों की विरोध-शक्ति कम कर सकेगी।

जीवशास्त्र के बाद दूसरी सीढ़ी पर मानसशास्त्र अथवा मनोविज्ञान है। इस-का सम्बन्ध मन से, मानवीय विचारों, हेनुओं, भय और इच्छाओं से है। इस प्रकार विज्ञान नये-नये क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा है और हमें अपने बारे में बहुत-सी बातें बता रहा है। इससे शायद हमें अपने पर नियन्त्रण रखने में मदद मिलेगी।

सन्तितिशास्त्र भी जीवशास्त्र से आगे का एक क़दम है। यह नस्ल-सुधार का विज्ञान है।

यह भी दिलचस्प बात है कि किस प्रकार कुछ पशुओं के अध्ययन से विज्ञान के विकास में सहायता मिली है। बेचारे मेण्डक को चीर-फाड़कर यह मालूम किया गया कि ज्ञानतन्तु और स्नायु किस प्रकार काम करते हैं। मक्खी एक नन्ही-सी जान है। एक मक्खी होती है जो अक्सर ज्यादा पके केलों पर बैठती है। इसीसे उसका नाम केला-मक्खी पड़ा है। इसके जिरये पैतृक संस्कारों का जितना ज्ञान हुआ है उतना और किसी साधन से नहीं हुआ है। इस मक्खी को ध्यान से देखने पर यह पता चल गया है कि एक पीढ़ी के संस्कार दूसरी पीढ़ी को उत्तराधिकार में किस तरह मिलते हैं। इससे मनुष्यों के उत्तराधिकार-सिद्धान्त की किया समझने में कुछ-कुछ मदद मिलती है।

इससे भी बेहूदा-सा जानवर, जिससे हमें बहुत शिक्षा मिलती है, साधारण टिड्डी है। अमेरिकन लोगों ने दीर्घकाल तक और सावधानी से अध्ययन करने के बाद दिखाया है कि पशुओं और मनुष्यों में लिंग-भेद कैसे होता है। अब हमें इस विषय में बहुत-सी बातें मालूम होगई हैं कि छोटा-सा पिण्ड-गर्भ अपने जीवन के ठेठ प्रारम्भ से ही किस प्रकार नर या मादा बन जाता है और धीरे-धीरे बढ़ता-बढ़ता नर या मादा प्राणी यानी छोटा लड़का या लड़की होजाता है।

चौथा उदाहरण मामूली घरेलू कुत्ते का है। पावलोव एक प्रसिद्ध रूसी विज्ञान-वेता है। इस समय उसकी उम्र ८४ वर्ष की है, फिर भी वह अपना काम कर रहा है। उसने कुत्तों को ध्यान से देखना शुरू किया और जब खाना देखते ही उनके मुंह से लार टपकती तब वह ख़ास तौर पर ध्यान देता। उसने कुत्ते के मुंह के इस रस को माप तक लिया। खाने को देखते ही कुत्ते के मुंह में इस तरह पानी का आना एक अपने-आप होनेवाली घटना है। यह ऐसी बात है जैसे पहले के अनुभव के बिना बच्चा छींकता, जंभाई लेता या अंगडाई लेता है। यह तो हुई अपनेआप होनेवाली प्रेरणा (Unconditional reflex) की बात।

बाद में पावलोब ने यही बात प्रेरणा से पैदा करने की कोशिश की । यानी उसने

एक लास संकेत पर भोजन मिलने की आशा करना सिखाय। नितीजा यह हुआ कि कुत्ते के दिमाग्र में इस संकेत के साथ खानें का सम्बन्ध जुड़ गया और भोजन न आने की हालत में वही परिणाम होने लगा जो भोजन से होता था।

कुत्तों और उनकी लार पर किये गये इन प्रयोगों के आधार पर मनुष्य के मानस-शास्त्र की रचना हो रही है और यह दिखा दिया गया है कि किस प्रकार बहुत-सी बातें मनुष्य बचपन में अपनेआप करता है और बड़ा होने पर वे ही बातें किसी परिस्थित या प्रेरणा से करनें लगता है। असल बात यह है कि हम जो कुछ सीखते हैं उस सबका यही आधार है। हमारी आदतें इसी तरह बनती हैं और हम भाषाएँ वग्रैरा सीखते हैं। हमारे सारे काम इसी तरह होते हैं। साधारण भय की ही बात ले लो। जब कोई आदमी पास में साँप देखता है या उससे मिलता-जुलता रस्सी का दुकड़ा उसे नजर आता है तो वह बड़ी तेजी में और बिना विचारे उछलकर दूर भागता है। इसमें उसे पावलोव के प्रयोगों के ज्ञान की जरूरत नहीं है।

पावलोव के प्रयोगों ने सारे मानस-शास्त्र में क्रान्ति कर दी है। कुछ प्रयोग तो बड़े मनोरञ्जक हैं, मगर इस प्रश्न पर यहाँ विस्तार से नहीं लिख सकता। हाँ, इतना और कहूँगा कि मानस-विज्ञान में खोज के और भी कई तरीक़े हैं।

मंने यह थोडी-सी मिसालें इसलिए दी है कि तुम्हें वैज्ञानिक कार्य के तरीक़ों का कुछ खयाल बँध जाय। पुरानी आध्यात्मिक पद्धित में बडी-बडी बातों की अस्पष्ट चर्चा की जाती थी। उन बातों को पूरी तरह समझना ही मृश्किल था, तो उनका विश्लषण करना तो असम्भव ही था। लोग उनपर विवाद करते-करते खूब गरम होजाते, मगर उनकी दलीलों की सत्यता या असत्यता की कोई अन्तिम कसौटी नहीं थी, इसलिए मामला सदा हवा में ही उड़ जाता। वे लोग दूसरी दुनिया की चर्चा में इतने लगे रहते थे कि उन्हें इस संसार की साधारण बातों पर ध्यान देने की परवा नहीं थी। विज्ञान का तरीक़ा उससे बिलकुल उलटा है। छोटी-छोटी और नगण्य दिखाई देनेवाली बातों को ध्यान से देखा जाता है और इसीसे महत्वपूर्ण परिणाम निकल आते है। इन परिणामों के आधार पर सिद्धान्त बनाये जाते हैं और इन सिद्धान्तों की परीक्षा और अधिक अध्ययन और प्रयोगों द्वारा करली जाती है।

★ (इसका यह अर्थ भी नहीं है कि विज्ञान में भूल नहीं होती। भूल तो कई बार होती है और क़दम पीछे हटाने पड़ते हैं। मगर किसी प्रश्न को समझने का सही तरीक़ा बैज्ञानिक पद्धित ही मालूम होती है। आज विज्ञान का वह सारा अहंकार और संकीर्ण भाव भी जाता रहा है जो उसमें उन्नीसवीं सदी में था। उसे अपनी सफलताओं पर गर्व है, मगर उसमें यह मानने की विनम्प्रता भी है कि अभी तो ज्ञान का विज्ञाल और

अनन्त महासागर अछूता पड़ा है) बुद्धिमान यही समझा करते हैं कि उनका ज्ञान बहुत थोड़ा है। मूर्ख समझते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं। यही बात विज्ञान की है। ज्यों-यों वह प्रगति करता है त्यों-त्यों उसका कट्टरपन घटता है और उससे जो सवाल पूछे जाते हैं उनका जवाब वह संकोच के साथ देता है। एडिंगटन कहता है— "विज्ञान की उन्नति की माप यह नहीं है कि हम कितने सवालों का जवाब दे सकते हैं, बिल्क यह है कि हम कितने सवाल पूछ सकते हैं।" बात शायब यही है, फिर भी विज्ञान दिन-दिन ज्यादा सवालों का जवाब देता है। इस तरह अगर हम उससे फ़ायदा उठाना चाहें तो वह हमें पहले से अच्छी जिन्दगी बसर करने में समर्थ बनाता है और जीवन के उद्देश्य को एक पूरी करने योग्य चीज बनाता है। वह जीवन के अधेरे कोनों में रोशनी पहुँचाता है और तर्क-विरुद्ध अस्पष्ट बातों के झमेले से निकालकर हमें सत्य के सम्मुख उपस्थित करता है।

#### : १८३ :

# विज्ञान का सदुपयोग और दुरुपयोग

१४ जुलाई, १९३३

पिछले स्नत में मैने तुम्हें नई-नई वैज्ञानिक प्रगति के अद्भृत संसार की झाँकी कराई थी। पता नहीं तुम्हें वह झांकी अच्छी लगेगी या नहीं और तुम्हारा विचार और सफलता के इन क्षेत्रों की ओर आकर्षण होगा या नहीं। तुम्हें इन विषयों पर अधिक जानने की इच्छा होगी तो तुम आसानी से बहुत-सी किताबें खोज लोगी। मगर यह याद रखना कि मनुष्य के विचार में सदा तरक्की होती रहती है और वह प्रकृति और जगत् की समस्याओं को समझने और उनसे जूझने की हमेशा कोशिश करता रहता है। इस कारण संभव है जो बात में तुम्हें आज बता रहा हूँ वह शायद कल बिलकुल नाकाफ़ी और पुरानी होजाय। मानव मस्तिष्क की इस चुनौती ने मुझे तो मुख्य कर दिया है। यह जगत् के दूर के कोनों में कैसे उड़ान मारती है, उसके गहरे-से-गहरे रहस्यों में कैसे ग्रोते लगाती है और अत्यन्त छोटी-से-छोटी चीज से लगाकर अत्यन्त बड़ी-से-बड़ी वस्तु को नापने और हाथ में लेने का साहस करती है।

यह सब 'विशुद्ध' विज्ञान कहलाता है। इसका जीवन पर सीधा या तुरन्त असर नहीं पड़ता। यह जाहिर है कि सापेक्ष्यवाद या स्थान-समय (Space-Time) की कल्पना या जगत् के आकार से हमारे दैनिक जीवन का कोई ताल्लुक नहीं। इन सिद्धान्तों में से ज्यादातर ऊँवे गणितशास्त्र पर अवलम्बित हैं और इस अर्थ में गणित

के ये गहन और उच्च प्रदेश विशुद्ध विज्ञान हैं। अधिकांश लोगों को इस प्रकार के विज्ञान में बहुत रस नहीं आता। विज्ञान की जो बातें रोजमर्रा की जिन्दगी पर लागू होती हैं उनकी तरफ़ आम लोगों का अधिक आकर्षण होना स्वाभाविक है। पिछले डेढ़सौ वर्ष में इसी व्यावहारिक विज्ञान ने जिन्दगी की कायापलट की है। असल बात यह है कि आज जीवन पर विज्ञान की इन शाखाओं का शासन है, वे ही उसे बनाती-बिगाड़ती हैं, और उनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं हो सकती। लोग अक्सर बात किया करते हैं कि पुराना जमाना बड़ा अच्छा था, सतयुग था। प्राचीन काल के कुछ भाग बेशक बहुत ही मनोहर हैं और संभव है कुछ बातों में वे हमारे समय से बढ़कर भी हों। मगर शायद यह आकर्षण भी दूरी के या और किसीकी अपेक्षा एक खास अनिश्चितता के कारण हो। हम किसी युग को इस कारण भी महान् समझ सकते हैं कि उसे कुछ महापुरुषों ने मुशोभित किया था अथवा उनकी उस समय प्रधानता रही थी। मगर साधारण लोगों की हालत तो इतिहास के ठेठ उस छोर से इस छोर तक दुःख-पूर्ण ही रही है। उनका सदा से चला आरहा बोझ तो किसीने कुछ भी हलका किया है तो विज्ञान ने ही किया है।

अपने चारों तरफ़ देखोगी तो तुम्हें पता लग जायगा कि जो चीजें तुम्हें नजर आरही है उनमें से ज्यादा का विज्ञान के साथ कुछ-न-कुछ ताल्लुक है। हम यात्रा करते हैं तो व्यावहारिक विज्ञान के साधनों तो, उन्हीं के द्वारा एक-दूसरे के समाचार जानते हैं, हमारा भोजन भी उन्हींके जरिये तैयार होता और एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता है। जो अख़बार हम पढ़ते हैं, हमारी पुस्तकें और हमारे लिखने के काग़ज और क़लम वैज्ञानिक उपायों के बिना तैयार ही नहीं हो सकते। सफ़ाई, तन्दुरुस्ती और कुछ बीमारियों पर फ़तह हासिल करने के लिए विज्ञान का सहारा जकरी है। आधुनिक संसार का काम व्यावहारिक विज्ञान के बिना बिलकुल नहीं चल सकता। और सब दलीलें छोड़ भी दें तो एक खलील आख़िरी है: विज्ञान के बिना संसार की आबादी को पूरा खाने को नहीं मिल सकता और आधी या इससे अधिक आबादी भूखों मर जायगी। में तुम्हें बता चुका हूँ कि किस तरह पिछले सौ वर्ष में आबादी इतनी तेजी से बढ़ गई है। यह बढ़ी हुई आबादी तभी जिन्दा रह सकती है जब भोजन-सामग्री को पैदा करने और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने के लिए विज्ञान की मदद मिल जाय।

जबसे विज्ञान ने बडे यंत्रों का मानव-जीवन में प्रवेश कराया है तभीसे उन्हें सुधारने का सिलसिला बराबर जारी है। हर साल और माह बेशुमार छोटे-छोटे फेरबबल करके इन यंत्रों को ज्यादा काम के और मनुष्य के परिश्रम पर कम निर्भर रहनेवाले बनाने की कोशिश होरही है। बीसवीं सबी के पिछले तीस वर्षों में यंत्रों के सुधार की प्रगति लासतौर पर तीव हुई है। इन सालों में तरक्क़ी की रफ़्तार—को अब भी जारी है—इतनी तेज रही है कि उससे उद्योग या पैदावार के तरीक़ों की उतनी ही कायापलट होरही है जितनी अठारहवीं सदी के पिछले आधे हिस्से की औद्योगिक कान्ति से हुई थी। यह नई कान्ति ज्यादातर पैदावार के काम में बिजली के बढ़ते हुए इस्तेमाल से हुई। इस तरह बीसवीं सदी में और वह भी लासकर अमेरिका में एक महान विद्युत-क्रान्ति हुई है और इससे जीवन की बिलकुल नई अवस्थायें पैदा होरही हैं। जैसे अठारहवीं सदी की औद्योगिक क्रान्ति का परिणाम यंत्र-युग हुआ वैसे ही आज विद्युत-क्रान्ति शाक्ति-युग (Power Age) लारही है। आज उद्योगों, रेलों और बहुत-से दूसरे कामों में बिजली इस्तेमाल होती है, बिजली की ताक़त का सब जगह बोलबाला है। इसीलिए लेनिन को बहुत दूर की सूझी थी और उसने सारे सोवि-यट रूस में पानी से बिजली पैदा करने के बड़े-बड़े कारखाने बनाने का निक्चय किया था।

और-और मुधारों के साथ उद्योगों में बिजली की ताक़त के इस इस्तेमाल से कई बार बहुत थोड़े खर्च में बड़ी तब्दीलियां होजाती हैं। इस तरह बिजली से चलनेवाले यंत्र में थोड़ा-सा हेर-फेर करने से उत्पत्ति दुगुनी होसकती है। इसका कारण यह है कि इससे आदमी की जरूरत कम-से-कम होती जा रही है और आदमी तो धीरे-धीरे काम करता है और उससे भूलें भी ज्यादा होती हैं। इस तरह जैसे-जैसे यंत्र मुधरते जाते हें वेसे-चैसे उनमें कम मजदूर रखने पड़ते हैं। आजकल अकेला आदमी थोड़े-से हत्थे हिलाकर और बटन दबाकर बड़ी-बड़ी मशीने चलाता है। इसका नतीजा एक तरफ़ यह होता है कि पक्के माल की उत्पत्ति बेहिसाब बढ़ जाती है, और दूसरी तरफ़ यह कि कारखाने में बहुत मजदूरों की जरूरत न रहने से लोग बेकार होजाते हैं। साथ ही मशीनें बनाने की कला में इतनी तेजी से तरकक़ी होती है कि अकसर जब किसी कारखाने में नई मशीन लगाई जाती है तो लगाते-लगाते नये-नये मुधारों के कारण वह कुछ बातों में पुरानी पड़ जाती है।

अलबत्ता मशीन यानी यंत्र-युग की शुरुआत से ही मजदूरों का स्थान मशीनें लेती रही हैं। शायद मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि उन दिनों बहुत-से दंगे भी हुए थे और मजदूरों ने गुस्से में नई मशीनों को तोड़-फोड़ दिया था। लेकिन आख़िरकार-मालूम हुआ कि मशीनों से ज्यादा लोगों को काम मिलता है। मजदूर मशीन की मदद से ज्यादा माल तैयार कर सकता है, इस कारण उसकी मजदूरी बढ़ जाती है और माल का भाव सस्ता होजाता है। इस तरह मजदूर और साधारण लोग इस माल को

ज्यादा स्तरीद सकते हैं। उनके रहन-सहन का ढँग ऊँचा होजाता है और पक्के माल की माँग बढ़ जाती है। इसका नतीजा यह होता है कि अधिक कारस्ताने खुलते हैं और ज्यादा आदिमियों को काम मिलता है। इस तरह मशीन हर कारस्ताने में मज-दूरों की जगह तो लेती है, मगर सब बातों को देखते हुए ज्यादा कारस्ताने खुलने से बहुत ज्यादा मजदूरों को काम मिल जाता है।

यह किया बहुत समय तक जारी रही, क्योंकि इसे उद्योग-प्रधान देशों के द्वारा पिछड़े हुए दूर-दूर देशों के बाजारों के शोषण से मदद मिलती रही। पिछले कुछ साल से यह किया बन्द होगई दीखती है। शायद मौजूदा पूंजीवादी व्यवस्था के अब और फैलने की गुंजाइश नहीं रही है और इस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन की जरूरत है। आधुनिक उद्योगवाद में 'सामूहिक उत्पत्ति' होती है, मगर वह जारी तभी रह सकती है जब बनाये हुए माल को सर्वसाधारण ख़रीदते रहें। अगर आम लोग बहुत ग़रीब या बेकार हों तो वे माल नहीं ख़रीद सकते।

यह सब होते हुए भी, यंत्रों का सुधार बर।बर होरहा हैं और मनुष्यों का स्थान मशीनें ले रही है और बेकारी बढ़ रही है। पिछले चार साल में दुनिया-भर में बड़ी मन्दी छाई हुई है, मगर इससे यंत्र-सुधार की प्रगति में बाधा नहीं पड़ी है। कहा जाता है कि १९२९ से अमेरिका के संयुक्त राज्यों में इतने ज्यादा सुधार हुए हैं कि अगर १९२९ की उत्पत्ति क़ायम रक्खी जाय तो भी जो लाखों आदमी बेकार होगये हैं वे हरगिज काम में नहीं लगाये जा सकते।

• कारण और भी बहुत हैं, मगर एक कारण यह भी है कि जिससे संसार-भर में खासकर उद्योग-प्रधान देशों में बेकारी की महासमस्या पैवा हुई है। यह एक अजीब और उलटी समस्या है, क्योंकि नई-से-नई मशीनों के जरिये ज्यादा-ज्यादा माल तैयार होने का मतलब यह है—या होना चाहिए—िक राष्ट्र की सम्पत्ति बढ़े और सबके रहन-सहन का ढंग ऊँचा हो। इसके बजाय दिव्रता और कष्ट भयंकर रूप से बढ़ गये हैं। खयाल होता है कि इस समस्या को वैज्ञानिक ढंग से हल करने में मुक्किल नहीं होनी चाहिए। शायब मुक्किल न भी हो। मगर असली कठिनाई वैज्ञानिक और उचित रूप से हल करने में आती है। ऐसा करने में बहुत-से स्थायी स्वार्थों पर असर पड़ता है और उनमें अपनी-अपनी सरकार पर क़ाबू रखने की ताक़त है। दूसरे, यह समस्या मूल में अन्तर्राष्ट्रीय है और आजकल राष्ट्रीय स्पर्धा के कारण कोई अन्तर्राष्ट्रीय हल निकल नहीं पाता। सोवियट रूस इसी तरह की समस्याओं को वैज्ञानिक उपायों से हल करने की कोशिश कर रहा है, मगर उसे करना पड़ता है सब कुछ राष्ट्रीय पैमाने पर ही। बाक़ी की बुनिया पूंजीबादी और खिलाफ़ है, इस कारण उसकी मुक्तिलं

और भी बढ़ जाती है । यह बात न होती तो उसकी कि ताइयाँ कम होतीं । इससे ट्राटस्की की यह बात एक हद तक समझ में आसकती है कि अकेले देश में सच्चा समाजवाद नहीं हो सकता । दुनिया की राजनैतिक रचना भले ही अभी पिछडी हुई और संकीण राष्ट्रवादी है, फिर भी दुनिया आज दरअसल अन्तर्राष्ट्रीय बन गई है । समाजवाद सफल होना है तो उसे अन्तर्राष्ट्रीय और विश्व-क्यापी समाजवाद बनना होगा । घडी की सुइयाँ पीछे नहीं घुमाई जा सकतीं, इसी तरह अपूर्ण होते हुए भी आज की अन्तर्राष्ट्रीय रचना राष्ट्रीय एकान्तवाद के पक्ष में कुचली नहीं जा सकती । कुछ देशों में फ़ैसिस्ट लोग राष्ट्रीयता का रंग गहरा करने की जो कोशिश कर रहे हैं, वह अन्त में नाकामयाब हुए बिना नहीं रह सकती, क्योंकि वह मूल में ही आज की संसारक्यापी अर्थ-नीति के अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप के खिलाफ़ है । हाँ, यह हो सकता है कि इस तरह ख़ुद डूबकर वह दुनिया को भी साथ में ले डूबें और, आधुनिक सभ्यता की भाषा में, सबको एक-साथ आफ़त में फँसा दें।

ऐसी विपत्ति का खतरा कोई दूर की या अकल्पनीय बात हरगिज नहीं है। हम देख चुके हैं कि जहाँ विज्ञान के साथ-साथ बहुत-सी अच्छी बातें आगई है वहाँ उसके कारण युद्ध की भयंकरता भी बुरी तरह बढ़ गई है। राज्यों और सरकारों ने अक्सर विशुद्ध और व्यावहारिक दोनों तरह के विज्ञान की अनेक शाखाओं की उपेक्षा की है; मगर विज्ञान के युद्ध-सम्बन्धी पहलू के प्रति उन्होंने लापरवाही नहीं दिखाई है। उन्होंने अपनेको शस्त्र-सज्जित और बलवान बनाने के लिए नई-से-नई वैज्ञानिक कला से पूरा फ़ायबा उठाया है। ज्याबातर राज्यों का पशुबल ही अन्तिम आश्रय होता है और वैज्ञानिक यंत्र-कला उन्हें इतने बलवान बना रही है कि वे आम तौर पर किसी परिणाम के भय के बिना ही प्रजा पर जुल्म कर सकते हैं। पुराने जमानें में जालिस सरकारों के ख़िलाफ़ जनता बग़ावत कर दिया करती थी और ख़ुले रास्तों में मोर्चे बांधकर लड़ाई किया करती थी। फ़ांस की महान् राज्यकान्ति में ऐसा ही हुआ था। मगर अब ये बातें असंभव होगई है। अब किसी निःशस्त्र या हथियार-बन्द भीड़ के लिए भी संगठित और सुसज्जित सरकारी सेना से लड़ना नामुमिकन है। रूस की राज्य-क्रान्ति की तरह राज्य की सेना ख़ुद राज्य के ख़िलाफ़ होजाय, यह दूसरी बात है। मगर जबतक ऐसान हो तबतक बलपूर्वक राज्य को नहीं हराया जा सकता। इस कारण अब आजादी के लिए लड़नेवाली प्रजा को दूसरे और शान्तिपूर्ण सामूहिक उपायों का सहारा लेना पड़ता है ।

इस तरह विज्ञान से राज्यों पर समूहों का नियन्त्रण क्रायम होता है और व्यक्ति-गत आजादी और लोकसत्ता के उन्नीसवीं सदी वाले पुराने विचारों का नाश होता है। ऐसे समूह-शासन अलग-अलग तरह के राज्यों में बन जाते हैं। कभी तो यह शासन आहिरा तौर पर लोकसत्ता के तिद्धान्तों का आवर करते हैं और कभी उनकी खुली निन्दा करते हैं। समूह-शासन वाले इन भिन्न-भिन्न राज्यों की आपस में मुठभेड़ होती है और राष्ट्रों में लड़ाई छिड़ जाती है। आज या भविष्य में ऐसी बडी लड़ाई हो तो वह इन समूह-शासनों को ही नहीं, सभ्यता तक को नष्ट कर सकती है। यह भी हो सकता है कि उसकी ख़ाक में से अन्तर्राष्ट्रोय श्रमजीवी राज्य पैदा हो। मार्क्सवादियों को यही आशा है।

युद्ध असल में इतनी भयंकर चीज है कि उसपर विचार करना रुचिकर विषय नहीं होता । इसी वजह से अच्छे-अच्छे शब्दों, बहादुरी पैदा करनेवाले संगीत और भड़कीली विदियों में सचाई छिपाई जाती है । मगर आज युद्ध का क्या अर्थ होता है, इसे थोड़ा जान लेने की जरूरत है । पिछले महायुद्ध से बहुत लोगों को लड़ाई की भयंकरता समझ में आई । फिर भी कहा जाता है कि आगे जो लड़ाई होगी उसके सामने पिछला महायुद्ध कुछ भी नहीं था। इसका कारण यह है कि अगर औद्योगिक यन्त्र-कला में पिछले कुछ वर्षों में दसगुनी तरक्क़ी हुई है तो युद्ध-विज्ञान सौगुना अधिक बढ़ा है । लड़ाई में अब पलटन के हमलों और रिसाले के धावों की कोई गिनती नहीं रही । आज पुराना पैदल सिपाही और घुड़सवार क़रीब-क़रीब उतने ही निकम्मे होगये हैं जितने धनुष और बाण । आज के युद्ध में मशीन से चलनेवाले टैकों और हवाई जहाजों और बम गोलों का काम रह गया है । खास तौर पर पिछले दोनों का ही महत्व है । हाँ, टैक रेंगनेवाले पहियों पर चलनेवाला एक तरह का लड़ाई का जहाज होता है ।

्रिवायुयानों की गित और शक्ति दिन-दिन बढ़ रही है। सिनोर डिला सिरवा नामक एक स्पेन-निवासी ने नया आविष्कार किया है। इसे 'ऑटोजीरो' कहते हैं। यह क़रीब-क़रीब सीधा उड़ता है और इसलिए हवाई जहाजों के अड्डे जैसे किसी चीज की जरूरत नहीं होती। यह तेज भी चल सकता है और धीरे-धीरे भी, और चक्कर भी लगा सकता है।)

अगर जंग छिड़ जाय तो ऐसा अन्देशा है कि लड़नेवाले राष्ट्रों पर फ़ौरन दुश्मन के हवाई हमले होंगे। जंग का ऐलान होने के कुछ ही घण्टों में ये हवाई जहाज आ पहुँ-चेंगे या दुश्मन को और भी नुक़्सान में रखने के लिए चुपके से पहले भी आ सकते हैं। और फिर वे बड़े-बड़े शहरों और कारखानों पर निहायत जोरदार बम गोलों की वर्षा कर देंगे। इनसे बवाव होना क़रीब-क़रीब नामुमिकन होगा। सम्भव है शत्रु के कुछ बायुयान नष्ट कर दिये जायें, परन्तु शहर को बरबाद करने के लिए तो बाक़ी बचे हुए वायुयान भी काफ़ी होंगे। हवाई जहाजों में से फेंके हुए बम-गोलों में से जहरीली गैसें

निकलेंगी और प्रदेश के प्रदेश में फैलकर छा जायेंगी। इसकी पहुँच के भीतर हरेक जीव दम घुटकर मर जायगा। यह निहत्थी आबादी को बड़े पैमाने पर और निहायत निर्वय और कष्टप्रद ढंग से बरबाद करना होगा। इससे असहनीय शारीरिक और मान-सिक पीड़ा होगी। और इस तरह की घटना विरोधी दलों के बड़े-बड़े शहरों में दोनों तरफ़ से साथ-साथ भी हो सकती है। पिछले महायुद्ध की तरह योरप में लड़ाई हुई तो लन्दन, पेरिस और बिलन कुछ ही दिनों या हफ़्तों के भीतर राख़ के ढेर होजायँगे।

हालत और भी खराब होसकती है। हवाई जहाजों से जो बम-गोले फेंके जायेंगे उनमें अलग-अलग भयंकर बीमारियों के कीडे भरे होंगे तो शहर के शहर में इन रोगों की छूत फैल जायगी। इस तरह की 'कीडों की लड़ाई' और तरह भी जारी रह सकती है। चीजों और पीने के पानी में कीटाणु मिलाये जा सकते हैं और प्लेग के चूहे जैसे रोगवाहक जन्तुओं से काम लिया जा सकता है।

ये सब बातें राक्षसी और अविश्वसनीय मालूम होती है और है भी ऐसी ही। राक्षस भी ऐसा करना नहीं चाहेगा। मगर जब लोग पूरी तरह भयभीत होकर जीवन-मरण के युद्ध में लगे होते है तब अविश्वनीय बातें होती ही हैं। इसी डर के मारे कि कहीं दुश्मन अनुचित और राक्षसी उपायों से काम न लेने लगे, प्रत्येक देश को सबसे आगे रहने की प्रेरणा मिलती है। इसका कारण यह है कि हथियार इतने खतरनाक हैं कि जो मुल्क उनका पहलेपहल इस्तेमाल करता है वह बडे फ़ायदे में रहता है। डर की आँखें बडी होती हैं!

असल में पिछले महायुद्ध के समय भी जहरीली गैस दूर-दूर तक काम में लाई गई थी और यह बात बहुत लोगों को मालूम है कि सभी बड़े-बड़े राष्ट्रों के यहाँ आज लड़ाई के काम के लिए यह गैस तैयार करने के बड़े-बड़े कारख़ाने मौजूद हैं। इन सब बातों का एक अजीब नतीजा यह होगा कि आगामी महायुद्ध में वास्तविक लड़ाई युद्ध-क्षेत्र में नहीं होगी। सेनाओं को खाइयाँ खोदकर एक दूसरे के सामने आने की ज़करत न होगी। सच्ची लड़ाई शहरों में और निःशस्त्र आबादी के घरों में होगी। यह भी मुमिकन है कि युद्ध में सबसे सुरक्षित जगह युद्ध-क्षेत्र होगा, क्योंकि सेना की तो हवाई हमलों, जहरीली गैसों और छूत की बीमारियों से पूरी रक्षा की ही जायगी। परन्तु पीछे रहनेवाले लोगों, स्त्रियों और बच्चों की रक्षा के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होगी।

इन सबका परिणाम क्या होगा ? विश्वव्यापी नाश ? सदियों की कोशिशों से संस्कृति और सभ्यता की जो बढ़िया इमारत तैयार हुई है उसका अन्त ?

क्या होगा, यह कोई नहीं जानता; भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, उसे देखा नहीं जा सकता। हमें तो केवल दो कियायें संसार में साथ-साथ होती हुई दिखाई दे रही हैं। इत दोनों में परस्पर विरोध और स्पर्धा है। एक में सहयोग और समझदारी की प्रगति है और सभ्यता का निर्माण है। दूसरी किया नाशकारी है। वह सब चीजों को तोड़-फोड़ देना चाहती है और मनुष्य जाति के लिए आत्महत्या का प्रयत्न है। दोनों की गति दिन-दिन तीव हो रही है और दोनों ही विज्ञान के अस्त्रों और कलाओं से सुसज्जित होरही हैं। जीत किसकी होगी?

#### : १८४ :

## महामन्दी और संसारव्यापी संकट

१९ जुलाई, १९३३

विज्ञान ने मनुष्य के हाथ में जो ताक़त सौंप दी है और इन्सान उसको जिस तरह काम में ला रहा है उसपर जितना ज्यादा विचार करते हैं उतना ही अधिक आक्चर्य होता है। आज सचमुच पूँजीवादी दुनिया जिस बुरी हालत में है उसे देखकर हैरत होती है। रेडियो के जरिये विज्ञान हमारी आवाज दूर-दूर के देशों में पहुँचाता है। बे-तार के तार से हम पृथ्वी के दूसरे किनारे पर बसे हुए लोगों से बात करते हैं और थोडे ही दिन में हम 'टेलीविजन' ( Television ) यानी वृदय-प्रेक्षण यंत्र से उन्हें देखने भी लगेंगे। विज्ञान अपनी अद्भुत कला के जरिये दे सब चीजें पैदा कर सकता है जिनकी मानव-जाति को बडे परिमाण में जरूरत है और वह संसार को दरिद्रता के पुराने रोग से सदा के लिए छुड़ा सकता है। बहुत पुराने जमाने से ही, जब इतिहास उदय होने लगा था तभीसे, मनुष्य रोजमर्रा की कडी मेहनत से थोडा-बहुत आराम पाने के लिए कोशिश करता रहा है। इस मेहनत के बदले उसे पुरस्कार बहुत थोड़ा मिलता रहा है और इसके बोझे से वह हमेशा कुचला जाता रहा है। इससे छुटकारा पाने की उम्मीद में वह स्वर्ग के सपने देखता रहा है और एक ऐसी दूनिया में पहुँचने की कल्पना करता रहा है जहाँ दूध की निवयाँ बहती हों और सब चीजों का ठाठ हो। लोगों ने गुजरे हुए सुनहरे जमाने की अर्थातु सतयुग की याद करके आनेवाले स्वर्ग से ये आज्ञायें लगाई कि कम-से-कम वहां तो ज्ञान्ति और मुख मिलेगा। उसके बाद ही विज्ञान का अवतार हुआ। इसने उत्पत्ति के साधन तो लोगों के हाथ में ख़ब दे दिये, मगर फिर भी इस वास्तविक और संभवनीय बाहुल्य के बीच में भी ज्यादातर आद-मियों की जिन्दगी में मुसीबत और ग्ररीबी बनी ही रही। क्या यह अजीब गोरखधन्धा नहीं है ?

हमारा वर्तमान समाज सचमुच विज्ञान और उसकी दी हुई बेशुमार चीजों से

परेशान है। उनका एक-दूसरे के साथ मेल नहीं बैठता। समाज के पूँजीवादी स्वरूप और नई वैज्ञानिक कला और उत्पत्ति के तरीक़ों में संघर्ष है। समाज ने पैदा करना तो सीख लिया, मगर पैदा की हुई चीज़ों का बँटवारा करना नहीं सीखा।

इस छोटी-सी भूमिका के बाद हम जरा योरप और अमेरिका पर एक नजर और डालें। महायुद्ध के बाद पहले दस वर्षों में वहां क्या-क्या झगडे हुए और दिक्क़तें पेश आईं, उनका थोड़ा-सा हाल में तुम्हें बता चुका हूँ। लड़ाई के बाद की अवस्थाओं का हारे हुए देशों यानी जर्मनी और मध्य-योरप के छोटे-छोटे मुल्कों पर बहुत बुरा असर हुआ; उनकी मुद्रा-प्रणाली की साख नष्ट होगई और मध्यमवर्ग के लोग बर्बाद होगये। योरप के विजेता और साहूकार राष्ट्रों की स्थित भी इससे थोडी-सी ही अच्छी थी। वे सब अमेरिका के कर्जदार थे और उनके सिर पर राष्ट्रीय युद्ध-ऋण का भार भी बहुत ज्यादा था। इन दोनों कर्जों के बोझ के मारे वे लड़खड़ा रहे थे और हक्के-बक्के होगये थे। वे इस आशा में जी रहे थे कि जर्मनी से हर्जाने का रुपया मिल जायगा और उससे कम-से-कम विदेशी कर्ज चुकाने का काम निकल जावेगा। यह उम्मीद बहुत माकूल नहीं थी, क्योंकि जर्मनी तो बेचारा खुद दिवालिया था। इस कठनाई का उपाय इस तरह हुआ कि अमेरिका ने जर्मनी को रुपया उघार दिया, जर्मनी ने इंग्लैण्ड और फ़ांस वग़ैरा को उनके हिस्से का हर्जाना चुका दिया और उन्होंने इससे अमेरिका को कर्ज का एक हिस्सा अदा कर दिया।

इन दस सालों में संयुक्तराष्ट्र अमेरिका ही एकमात्र सम्पन्न देश था। वहाँ तो बौलत की बाढ़-सी आगई थी और इस ख़ुशहाली का ही यह नतीजा हुआ कि लोगों ने बेहिसाब आशार्ये बाँध लीं और सरकारी काग्रजों (Securities) और कारखानों के हिस्सों (Shares) का सट्टा होने लगा।

पूँजीवादी जगत् में आमतौर पर यह खयाल फैला हुआ था कि पहले की तरह यह आधिक उथल-पुथल भी निकल जावेगी और धीरे-धीरे संसार में सम्पन्नता का समय आ जावेगा। असल में ऐसा मालूम होता है कि पूँजीवाद के जीवन में संकट के बाद सम्पन्नता और सम्पन्नता के बाद संकट आते ही रहते हैं। मार्क्स ने अपने 'कैंपिटल' (पूँजी) नामक प्रन्थ में बहुत पहले ही यह बात बता दी थी और यह साबित कर दिया था कि पूँजीवाद के तरीक़ों में न कोई योजना होती है और न विज्ञान। इसलिए उनका इस तरह का नतीजा होना लाजिमी है। उद्योगों की सफलता से एक समय ऐसा आता है जब चीजों के भाव बुरी तरह बढ़ जाते हैं। उस समय अधिक-से-अधिक मुनाफ़ा उठाने के लिए सब लोग खूब माल पैदा करना चाहते हैं। नतीजा यह होता है कि खपत से कहीं ज्यादा उपज हो जाती है। तैयार माल का

बेर लग जाता है। व्यवसाय की हालत नाजुक होजाती है और उद्योग फिर मन्दा पड़ जाता है। थोडे समय हालत स्थिर रहती है। इस बीच में इकट्ठा हुआ माल घीरे-घीरे निकल जाता है, कारखाने फिर चेतते हैं और शीध्र ही दूसरा सम्पन्न काल आजाता है। साधारणत: यही चक चलता है और अधिकांश लोग यह आशा लगा लेते हैं कि किसी-न-किसी समय खुशहाली आकर रहेगी। लेकिन १९२९ में अचानक हालत और भी बुरी होगई। अमेरिका ने जर्मनी और दिक्षणी अमेरिका के राज्यों को रुपया उधार देना बन्द करके उधार लेने और देने के काग्न आधा व्यवसाय का अन्त कर दिया। यह स्पष्ट था कि अमेरिका के पूंजीपति सदा रुपया उधार देते ही नहीं रह सकते थे, क्योंकि इससे उनके कर्जदारों का कर्ज और भी बढ़ता जाता और कर्ज का कभी चुकना ही नामुमिकन होजाता। उन्होंने अबतक भी रुपया इसीलिए उधार दिया था कि उनके पास नक्षद रुपये की बहुतायत थी और उसका और कोई उपयोग वे कर नहीं सकते थे। इस फ़ालतू रुपये से वे सट्टा भी खूब करने लगे। लोगों को जुआ खेलने का बाकायदा नशा-सा आगया और हर आदमी जल्दी धनवान बनने की इच्छा करने लगा।

जर्मनी को उधार मिलना बन्द होते ही वहाँ उथल-पुथल मच गई और कुछ जर्मन बँकों का दिवाला निकल गया। धीरे-धीरे हर्जानें और कर्जे की अदायगी का दौर बन्द होगया। दिक्षणी अमेरिका की बहुत-सी सरकारें और दूसरे छोटे-छोटे राज्य नादिहन्द होने लगे। संयुक्तराष्ट्र के राष्ट्रपति हुवर ने जब विस्मय के साथ यह देखा कि उधार देने की सारी प्रणाली का ही खात्मा हुआ जा रहा है, तो १९३१ के जुलाई मास में साल-भर के लिए कर्ज़ की अदायगी मुल्तवी करदी। इसका अर्थ यह हुआ कि एक वर्ष के लिए कर्ज़दारों को आराम देने को ऋण और हर्जाने का चुकाना सरकारों के लिए आपस में बन्द कर दिया गया।

इस बीच में १९२९ के अक्तूबर में अमेरिका में एक मार्के की घटना होगई। शेयरों के सट्टे से उनके भाव बेहवा तरीक़े पर बढ़ गये और फिर अचानक उसी तरह गिर गये। न्यूयार्क के घनी हलक़ों में बडी उथल-पुथल मच गई और उसी दिन से अमेरिका की सम्पन्नता का जमाना लत्म हुआ। व्यापार की मन्दी से जैसे दूसरे देश कच्ट भोग रहे थे वही हाल संयुक्तराष्ट्र का भी होगया। उद्योग और व्यवसाय की मन्दी अब विशालकाय बनकर दुनियाभर में फैल गई। यह ल्याल न करना कि शेयरों के सट्टे या न्यूयार्क की आर्थिक उथल-पुथल के कारण अमेरिका का विवाला निकल गया या इनके कारण मन्दी आगई। यह तो ऊँट की पीठ पर लवे हुए बोझे में आल्विरी तिनके का शामिल होना था। असली कारण तो बहुत गहरे थे।

दुनिया-भर में व्यापार घटने लगा और ख़ास तौर पर खेती से पैदा होनेवाली चीजों का भाव तेजी से गिरने लगा। कहते हैं, लगभग सभी चीजों की पैदावार जरूरत से ज्यादा होगई थी। इसका वास्तविक अर्थ यह हुआ कि जो माल तैयार होता था उसे ख़रीदने के लिए लोगों के पास रुपया नहीं था, यानी माल की खपत कम होगई थी। जब तैयार माल बिक न सका, तो वह जमा होगया। इसलिए जिन कारस्नानों में वह तैयार होता था, उनका बन्द होना भी स्वाभाविक था । वे ऐसी चीजें बनाते नहीं रह सकते थे जिनकी बिकी न हो। इससे योरप, अमेरिका और सभी देशों में बेकारी बहत बुरी तरह बढ़ गई। सभी औद्योगिक देशों को गहरी हानि पहुँची । यही हाल उन कृषि-प्रधान देशों का भी हुआ जो दूनिया के बाजार में उद्योगों के लिए खाद्य-पदार्थ या कच्चा माल भेजते थे। इस तरह हिन्दुस्तान के कारलानों को भी कुछ नुक्सान पहुँचा, मगर भावों के गिर जाने से किसानों को बहुत ज्यादा हानि हुई। मामुली तौर पर खाने-पीने की चीजों की क्रीमत का घटना लोगों के लिए न्यामत होता है, क्योंकि उन्हें खाने का सामान सस्ता मिल जाता है। मगर पूंजीवादी प्रणाली में उलटी गंगा बहती है। इसलिए यह वरदान भी शाप बन गया। किसानों को जमींदार या सरकार का लगान चुकाने के लिए नक़द रुपया देना पड़ा और यह नक़द रुपया हासिल करने के लिए उन्हें अपना माल बेचना पड़ा। माल की क्रीमत असाधारणतः इतनी कम होगई कि कभी-कभी उन्हें सारी पैदावार बेच देने पर भी काफ़ी रुपया नहीं मिला। अक्सर उन्हें जमीनों से बे-दल्लल कर दिया गया, मिट्टी के झोंपडों से निकाल दिया गया और उनके घरों में जो थोड़ा-सा सामान रहता है वह भी लगान चुकाने के लिए नीलाम कर दिया गया। इस तरह जिस वक्त खाद्य पदार्थ इतने सस्ते थे उस समय भी, जिन लोगों ने उन्हें पैदा किया था, उन्हें भूखों मरना और बेधर-बार होना पडा।

संसार की परस्पर-निर्भरता ने ही इस मन्दी को सर्वव्यापी बना दिया। मेरा अनुमान है कि बाहरी दुनिया से अलग-यलग कोई तिब्बत जैसी जगह ही इससे बची रही होगी। महीने दर महीने मन्दी फैलती गई और व्यापार गिरता गया। ऐसा मालूम होता था कि सारे सामाजिक शरीर को धीरे-धीरे लक्षवा मार रहा है और उसे बेकार कर रहा है। चार साल से लगातार यही हाल है। और, कहीं-कहीं अस्थायी सुधार होने की बात छोड़ दें तो, स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। इस बिगाड़ की कल्पना करने का सबसे अच्छा उपाय शायद यह है कि पिछले चार साल के व्यापार के सच्चे आँकडों की जांच की जासके। संसार के व्यापार के राष्ट्र-संघ ने नीचे लिखे आंकडे प्रकाशित किये हैं। ये अंक हर वर्ष के पहले तीन मास के और लाख स्वर्ण-डालरों में हैं—

| पहली तिमाही | आयात का मूल्य | निर्यात का मूल्य | दोनों का मूल्य |
|-------------|---------------|------------------|----------------|
| १९२९        | ७९७२०         | ७३१७०            | १५२८९०         |
| १९३०        | ७३६४०         | ६५२००            | १३८४०          |
| १९३१        | ५१५४०         | ४५३१०            | ९६८५०          |
| १९३२        | ३४३४०         | ३०२७०            | ६४६१०          |
| १९३३        | २८२९०         | २५५२०            | ५३८१०          |

इन अंकों से हमें मालूम होता है कि संसार का व्यापार किस तरह अधिकाधिक गिरता गया है। और इस वर्ष की पहली तिमाही में तो वह चार वर्ष पहले जितना था उसका ३५ फ़ी सदी या एक-तिहाई के क़रीब ही रहगया। और यह गिरावट अब भी जारी है और ऐसा विखाई देता है, मानों सारी पूँजीवादी सामाजिक रचना इस प्रकार खत्म होरही है कि उसके फिर से सम्हलने की आशा ही न हो।

व्यापार-सम्बन्धो ये कठिन अंक मानवीय हिसाब से हमें क्या बता रहे है ? ये हमें कह रहे है कि अधिकांश लोग इतने ग़रीब है कि जो वे पैदा करते हैं उसे ख़रीद नहीं सकते। ये कह रहे है कि बेशुमार मज़दूर बेकार है और संसार की अधिक-से-अधिक सद्भा-वना के होते हुए भी उन्हें रोजगार नहीं मिल सकता। योरप और संयुक्त-राष्ट्र में ही तीन करोड़ मज़दूर है, जिनमें से तीस लाख ब्रिटेन में और एक करोड़ तीस लाख संयुक्तराष्ट्र में हैं। हिन्दुस्तान या एशिया के दूसरे देशों में कितने बेकार हैं, इसका तो किसीको पता भी नहीं है। शायद अकेले हिन्दुस्तान में बेकारों की तादाद योरप और अमेरिका से भी कहीं ज्यादा है। दुनियाभर के इन बेशुमार बेकारों और उनके आश्रित कुटुम्बियों का विचार करो तो तुम्हें कुछ कल्पना होगी कि व्यापार की मन्दी से मनुष्यों पर कैसी मुसीबत आई है। योरप के अनेक देशों में सरकारी बीमे की ऐसी प्रणाली है कि बेकारों में दर्ज होनेवाले सब लोगों को गुजर के लायक ख़र्च दिया जाय। संयुक्तराष्ट्र में उन्हें धर्मादा दिया जाता है।

मगर इस खर्चे और ख़ैरात से क्या काम चलता है और बहुतों को यह भी कहाँ मिलता है? मध्य और पूर्वीय कुछ हिस्सों में अवस्थायें भयंकर हैं। अस्ट्रिया और हंगरी रोग-पीड़ित राष्ट्र होगये हैं। ऐसा मालूम होता है कि उनकी बीमारी प्राण लेकर छोडेगी। जर्मनी में विपत्ति का डंक लगने से हाल ही में एक असाधारण प्रति-कान्ति हुई। इंग्लैण्ड को १५० वर्ष के संसार-व्यापी साम्प्राज्यवादी शोषण का सहारा है, फिर भी उसका काम चलना मुक्तिल होरहा है। वह बेकारों को बीमे के रूप में खर्च वेता है और किसी तरह उन्हें शान्त रखता है। मगर इस खर्च का भार उठाना दिन-दिन भारी होरहा है। अबतक हिसाब लगाने पर मालूम होता है कि जितना

उसने महायुद्ध पर सर्व किया था उससे कहीं अधिक महायुद्ध के वक्त से बह बेकारों पर सर्व कर चुका है। देशभर में कारखाने साली और बेकार पड़े हैं। लंकाशायर का रुई का महान् उद्योग, जो किसी समय आधी दुनिया को कपड़ा देता था, अब सिकुड़कर आधा रहगया है और वहाँके कारीगर धमजीवी बेकार बैठे अच्छे दिनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और वे दिन आ नहीं रहे। इन रजिस्टर में दर्ज हुए मजदूरों को फिर भी थोड़ा-सा सर्व मिल जाता है। मगर इनके पीछे और कितने अधिक लोग हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं मिलता और जो भूखों मरते हैं?

सभी बडे उद्योग-प्रधान देशों में अमेरिका पर मन्दी का प्रहार सबसे पीछे हुआ। परन्तु उसकी प्रतिक्रिया भी और जगहों से वहां अधिक हुई। अमेरिका के लोगों को व्यापार की लम्बी और लगातार मन्दी का तथा कष्ट-सहन का अभ्यास नहीं है। उनके पास हमेशा पैसे का जोर रहा है। इसलिए पहली चोट लगते ही उनके होश उड़ गये। जब बेकारों की तादाद लाखों पर पहुँचने लगी और भुष्मरी का दृश्य एक मामूली बात होगई तो राष्ट्र की हिम्मत टूट गई। बेंकों और उद्योगों में लोगों का विश्वास नहीं रहा और उन्होंने रुपया निकाल-निकालकर घरों में जमा कर लिया। बेंकों की तो हस्ती ही विश्वास और साख के आधार पर होती है। विश्वास नहीं रहा तो बेंक भी गया। संयुक्तराष्ट्र में इंग्लैण्ड से विपरीत छोटे-छोटे बेंक बहुत हैं। वे अपना-अपना कारोबार स्वतन्त्र रूप से चलाते हैं। दूसरे शहरों में इनकी शाखायें भी नहीं होतीं। इन छोटे बेंकों का बालू की भीत की तरह ढेर होगया। पिछले चारेक वर्ष में संयुक्तराष्ट्र में क्रीब दस हजार बेंकों का दिवाला निकल गया। एक-एक दिवाले से स्थित और भी विकट हुई, लोग और भी अधिक डर गये, और आमतौर पर हालत पहले से ज्यादा खराब होगई।

अमेरिका में योरप की तरह बेकारों के बीमे की पद्धित नहीं है। मगर हम हिन्दुस्तानियों की तरह अमेरिकनों को अपने बीच में लोगों को भूखे मरते देखकर उनकी उपेक्षा करने का भी अभ्यास नहीं है। यहाँ भारत में तो लोग भूखों मरें तो किसीको परवा ही नहीं होती; और लाखों भूखों मरते ही हैं। भुखमरी की किया आम तौर पर घीरे-घीरे होती है। जब यह तेज और व्यापक होजाती है तब उसे अकाल का नाम दे देते हैं और फिर स्थित का मुक़ाबिला करने के लिए कुछ निर्वलसा प्रयत्न कर दिया जाता है। अमेरिका में हजारों धर्मार्थ संस्थाओं और म्युनिसि-पैलिटियों ने बेकारों को खिलाने-पिलानें का बीड़ा उठा लिया। यह उनके लिए बड़ा भारी बोक्सा होगया और इससे बहुत-सी म्युनिसिपैलिटियां दिवाले की हालत तक पहुँच गईं। अमेरिका ने किसी भी तरह अपने लाखों बेकार मजदूरों को जिन्दा रख लिया।

परन्तु इन मखदूरों की हालत दिन-पर-दिन बिगड़ती ही चली गई। बहुतों को कुछ भी मदद नहीं मिली, और वे एक शहर से दूसरे शहर मारे-मारे फिरते रहे। वे बाज़ारों में घूमते रहते, आने-जानेवाले मोटरवालों से उन्हें भी बिठा लेने की मिन्नत करते रहते और अक्सर धीमी चलनेवाली मालगाड़ियों पर चढ़कर उनके पायदानों पर लटकते रहते। अमेरिका में इन आवारों को 'होबो' कहते हैं। अमेरिका में पहलेपहल इन आवारा 'होबो' लोगों में हज़ारों स्त्रियों भी विखाई दीं। वे भी रोजगार की तलाश में खाक छानती थीं। इससे भी ज्यादा मर्मस्पर्शी बात यह थी कि कम उन्ध्र के लड़के और लड़कियां और बच्चे तक अकेले या छोटे-छोटे झुण्ड बनाकर उस विशाल देश के इस किनारे से उस किनारे तक भट़कते फिरते। शिशु-संघ ने हिसाब लगाया है कि अमेरिका में २१ वर्ष से नीचे के ऐसे दो लाख के क़रीब लड़के और लड़कियां मारे-मारे फिरते हैं। इससे उन हालतों का स्मरण होता है जो गृह-युद्ध के बाद रूस में भी मौजूद थीं। उस समय रूस आवारा लड़के और लड़कियों से भरा था।

बडी उम्प्र के और हट्टे-कट्टे आदमी काम की आशा लगाये और बाट देखते हुए बेकार बैठे रहते थे, और नमूने के कारख़ाने भी बन्द पडे थे, फिर भी पूंजीवाद चीज ही ऐसी है कि उसी वक्त मिठाई की अँघेरी और गन्दी दुकानें खुलने लगीं और १२ से १६ वर्ष के बच्चों को उनमें थोडी-सी मजदूरी पर दस-दस और बारह-बारह घण्टे रोज काम में जोता जाने लगा। कुछ कारखानेदारों ने इन लड़के और लड़कियों की बेकारी की मजबूरी का फ़ायदा उठाया और उनसे अपनें कारख़ानों में ख़ब कड़ा और लम्बा काम लिया। इस तरह मन्दी के कारण अमेरिका में फिर से बच्चों की मजूरी शुरू हुई और इस बुराई और ऐसी ही दूसरी बुराइयों को रोकनेवाले क़ानूनों की ख़ुले-आम अवहेलना की गई।

यह याद रहे कि अमेरिका में या बाक़ी की दुनिया में खाद्य पदार्थों या तैयार माल की कमी नहीं थी, बिल्क शिकायत यह थी कि माल जरूरत से ज्यादा है और पैदाबार खर्च से ज्यादा हुई है। सर हेनरी स्ट्राकोश नामक प्रसिद्ध अंग्रेज अर्थशास्त्री ने बयान किया है कि जुलाई सन् १९३१ में, यानी मन्दी के दूसरे साल में, संसार की मण्डियों में इतना माल था कि अगर अगले सदा दो वर्ष तक संसार भर के लोग कुछ भी काम न करते तो भी जनका गुजर जसी तरह से चलता रह सकता था जिस तरह गुजर करने का जनका अभ्यास है। यह बयान खूब गौर करने लायक़ है। फिर भी इसी काल में इतना व्यापक कष्ट और भुजभरी रही है जितनी आधुनिक औद्योगिक संसार ने कभी नहीं देखी। एक तरफ़ यह कष्ट और दूसरी तरफ़ साथ ही साथ खाद्य पदार्थों को सचम्मुच नष्ट कर देने का सिलसिला जारी रहा। फ़सलें नहीं काटी गई और उन्हें खेतों में

ही खडे-खडे सड़ जाने दिया गया। फल वृक्षों पर छोड़ दिये गये। और बहुत-सी चीजों को तो दरअसल बरबाद कर दिया गया। नुम्हें एक ही मिसाल बताता हूँ। जून १९३१ से फ़रवरी १९३३ तक ब्रेजील में क़हवे की १ करोड़ ४० लाख बोरियाँ नष्ट की गईं। एक बोरी में १३२ पाउण्ड वजन होता है, इसलिए कुल १ अरब ८४ करोड़ ८० लाख पाउण्ड कहवा नष्ट किया गया। यदि एक आदमी को एक पाउण्ड दिया जावे तो यह क़हवा दुनिया की सारी आबादी के लिए काफ़ी से भी अधिक था। तो भी हम जानते थे कि लाखों आदमी ऐसे हैं जिन्हें क़हवा मिले तो वे ख़ुश्च हों, परन्तु उन्हें मिलता नहीं।

क़हवे के अलावा गेहूं, रुई और कितनी ही दूसरी चीजें नष्ट करदी गईं। रुई, रबर, चाय वर्गरा की बुवाई सीमित करके भावी उत्पत्ति घटाने के भी उपाय किये गये हैं। यह सारा नाश और सीमा-बन्धन खेती की पैदावार की क़ीमत बढ़ाने ही के लिए किया गया है, ताकि माल की कमी के कारण माँग पैदा हो और भाव बढ़ जायें। इससे मण्डी में माल बेचनेंवाले किसानों को तो बेशक फ़ायदा होगा, मगर खरीददारों का क्या हाल होगा? सचमुच हम एक अजीब दुनिया में रहते हैं। अगर पैदाबार कम करदी जाती है तो क़ीमतें इतनी ऊँची होजाती है कि बहुतेरे लोग उसे खरीद नहीं सकते और उन्हें कष्ट भोगना पड़ता है। अगर पैदाबार ज्यादा करदी जाती है तो भाव इतनें गिर जाते है कि उद्योग और खेती का काम नहीं चलता और बेकारी फैल जाती है। बेकार तो बेचारे खरीदें ही क्या, जब उनके पास रुपया ही न हो? अकाल और बाहल्य, दोनों ही सुरतों में ग्ररीबों के भाग्य में तो दु:ख सहना ही बदा है।

में कह चुका हूँ कि मन्दो के समय अमेरिका में या दूसरी जगहों पर माल की कमी नहीं थी। किसानों के पास खेती की पैदावार पड़ी हुई थी और वह बिक नहीं सकती थी; और शहर के लोगों के पास पक्का माल जमा हो रहा था जिसका कोई खरीबार नहीं मिलता था। फिर भी एक को दूसरे के पदार्थों की जरूरत तो थी ही। दोनों ही ओर धन का अभाव होने से विनिमय की क्रिया बन्द होगई। फिर अत्यंत उद्योग-प्रधान, प्रगतिशील पूंजीवादी अमेरिका में बहुत-से लोगों ने तबादले का पुराना तरीक़ा इितयार कर लिया। जब रुपया काम में नहीं आता था तब, पुराने जमाने में, यही रिवाज था। जब विनिमय की पूंजीवादी व्यवस्था रुपये के अभाव में अस्तव्यस्त होगई तो लोगों ने रुपये के बिना ही काम चलाना शुरू कर दिया। वे काम के बदले में काम और माल के बदले में माल देने-लेने लगे। सनद दे-देकर इस तबादले की सहायता करने के विनिमय-संघ खड़े होगये। तबादले की एक मजेदार मिसाल यह थी कि एक ग्वाले ने अपने बच्चों की शिक्षा के एवज में विश्वविद्यालय को दूध, मक्खन और अण्डे दिये।

दूसरे देशों में भी तबादले का रिवाज एक हद तक जारी हुआ। राष्ट्रों के बीच

में भी तबादले के अनेक उदाहरण पैदा हुए, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय की पेचीदा प्रणाली में तो गड़बड़ होगई थी। इस तरह इंग्लैण्ड ने स्कंण्डीनेविया से इंधन लेकर उसे कोयला देविया, कनाड़ा ने सोवियट रूस के तेल के बदले में एलूमीनियम देविया और संयुक्तराष्ट्र ने बंजील को गेहुँ देकर कहवा लेलिया।

मन्दी से अमेरिका के किसानों को बहुत नुक्सान पहुँचा और उन्होंने अपने खेत गिरवी रखकर बैंकों से जो रुपया उधार लिया था उसे वे न चुका सके। इसलिए बैंकों ने खेतों को नीलाम करवाकर अपना रुपया वसूल करने की कोशिश की। लेकिन किसानों ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने इन नीलामों को रोकने के लिए अपनी युद्ध-समितियाँ संगठित करलीं। फल यह हुआ कि नीलाम के समय किसान की सम्पत्ति पर किसीको बोली लगाने का साहस नहीं होता था और बंकों को विवश होकर किसानों की शतें माननी पडीं। किसानों की यह बग़ावत मध्य-पश्चिमी अमेरिका के कृषि-प्रदेशों में फैली और 'किसानों की छुट्टी' की संगठित प्रणाली शुरू हुई । इसका यह अर्थ था कि किसान हडताल कर देते थे और पडोसी शहरों को खाद्य पदार्थ देने से इन्कार कर देते थे। एक 'दूध की हड़ताल' भी हुई थी और उसमें बहुत-सा दूध इसलिए जानबुझकर फेंक दिया गया था कि वह शहरों में न जा सके। जैसे-जैसे स्थिति की विकटता बढ़ती गई है वैसे-वैसे अमेरिका के इन पुराने ख़याल के किसानों का वृष्टिकोण भी अधिकाधिक उग्र और कान्तिकारी बनता जा रहा है। उनकी माँग है कि खेती के सारे क़र्ज या तो रद कर दिये जायं या अनिश्चित काल तक मल्तवी कर दिये जायँ और सारे करों में भारी कमी करदी जाय। उनके रणनाद ये हैं-"मानवीय अधिकार क़ानुनी और सम्पत्ति के अधिकारों से ऊपर हैं," "गिरवी का पहला हक स्त्रियों और बच्चों का है" वर्गरा।

अमेरिका के किसानों का यह आन्दोलन दिलचस्प है, क्योंकि यह शुद्ध स्वदेशी आन्दोलन है और समाजवाद या साम्यवाद से इसका कुछ भी ताल्लुक नहीं है। ये किसान उन पुराने अमेरिकनों की नस्ल से हैं जो देश के पुरातनतावादी वर्ग की रीढ़ हैं। लेकिन आर्थिक कष्ट के कारण ये सम्पन्न मध्यम वर्ग के किसानों से ऐसे किसान बनते जा रहे हैं जो हल जोतकर पेट भरते है और सम्पत्ति कुछ भी नहीं रखते। इस परिवर्तन के साथ-साथ उनकी मनोवृत्ति भी बदलती और अधिकाधिक क्रान्तिकारी बनती जा रही है। मन्दी की वजह से कारखानों के मजदूर-वर्ग में भी तब्दीली होरही है। पहले होशियार मजदूर यानी कारीगर लोग इतने खुशहाल रह चुके हैं कि योरप के अमजीवियों से उनकी कुछ भी तुलना नहीं होसकती। वे छोटे-मोटे पूँजीपित और मध्यम वर्ग से अधिक मिलते-जुलते थे। यही कारण है कि अमेरिका का मजदूर-

आन्दोलन इतना पिछड़ा हुआ और प्रतिगामी रहा । अब वे सच्चे अर्थ में जाग्रत ग्ररीब बन रहे हैं।

मेंने संयुक्तराष्ट्र की अवस्थाओं का विस्तार से बयान किया है, क्योंकि अमेरिका कई बातों में मनोहर देश है। पुंजीवादी देशों में यह सबसे उन्नत है और यहाँ योरप और एशिया की तरह इसके प्राचीन काल पर सामन्तशाही का असर नहीं रहा है। इस कारण वहां परिवर्तन तेजी से होने की सम्भावना रहती है। दूसरे देशों में ग्ररीबों को कष्ट सहने का ज्यादा अभ्यास रहा है। अमेरिका के लिए यह बात और इतने बडे पैमाने पर होना एक नई विस्मयकारक घटना थी। मैंने अमेरिका के बारे में तुन्हें जो कुछ बताया है उससे तुम मन्दी के समय दूसरे देशों की हालत का अन्दाज लगा सकती हो। कुछ देशों की हालत तो बहुत बुरी थी और कुछ की चरा अच्छी थी। सब बातों को देखते हुए कृषि-प्रधान और पिछडे हुए देशों की इतनी दूर्दशा नहीं हुई जितनी आगे बढ़े हुए उद्योग-प्रधान देशों की हुई । उनके पिछडेपन ने ही एक हद तक उनकी रक्षा की। उनकी खास मुसीबत यह थी कि खेती की पैदावार के भाव एक-दम गिर जाने से वहांके किसानों पर आफ़त का पहाड टूट पडा । आस्ट्रेलिया एक कृषि-प्रधान देश है। भावों के गिर जाने से वह अंग्रेजी बैकों को कर्ज नहीं चुका सका और दिवाला निकलने की नौबत आपहुँची। आख़िर उसने अंग्रेज साहकारों की कडी शर्तें मानकर अपनी जान बचाई । मन्दी के जमाने में साहकार वर्ग के ही वारे**∹यारे** होते हैं और उसीका सबपर सिक्का जमता है।

विक्षणी अमेरिका में संयुक्तराष्ट्र से उधार मिलना बन्द होने और मन्दी के कारण उपल-पुथल मच गई, और वहांकी अधिकांश प्रजातन्त्र सरकारों या यों कहो कि वहांके सर्वेसर्वा शासकों का तस्ता उलट गया। दक्षिण के सारे देशों में क्रान्तियां हुईं। इनमें अजेंग्टाइन, बंजील और चिली के तीनों प्रमुख देश शामिल थे। दक्षिणी अमेरिका में सभी क्रान्तियां राजमहलों तक सीमित रहती हैं और केवल सर्वेसर्वा शासक और बड़े-बड़े सरकारी अधिकारी बदल जाते हैं। ये क्रान्तियां भी इसी तरह की यीं। वहां जो व्यक्ति या दल सेना और पुलिस पर अधिकार जमा लेता है वही शासक बन बैठता है। दिक्षणी अमेरिका की सभी सरकारें बुरी तरह क़र्ज में फँसी हुई हैं और अधिकांश नाविहन्द होजुकी हैं।

#### : १**८४** :

### संकट के कारण

२१ जुलाई, १९३३

इस महान् मन्दी के पिशाच ने संसार का गला दबा रक्खा है और लगभग सारे काम-काज बन्द या मन्द कर दिये हैं। बहुत जगहों पर उद्योग का चक्र घूमना बन्द होगया है। जिन खेतों में खाने-पीने के और दूसरे पदार्थ पैदा होते थे वे यों ही बेजुते पड़े हैं। रबड़ के पेड़ों से रबड़ चू रहा है, मगर उसे इकट्ठा करनेवाले नहीं हैं। पहा-ड़ियों के ढाल, जहां पहले चाय के हरे-भरे खेत लहलहाते थे, अब बंजर पड़े हैं और उनकी कोई सम्हाल नहीं करता। जो लोग ये सब काम किया करते थे वे बेकारों की महान् सेना में भर्ती होकर काम और रोजगार की बाट देखते हैं, मगर वह मिलता ही नहीं और वे बेबारे निराश होकर भूख और दिखता का सामना कर रहे हैं। बहुतेरे देशों में आत्महत्याओं की तादाद खूब बढ़ गई है।

में बता चुका हूँ कि मन्दी की चोट सभी उद्योगों पर हुई। मगर एक उद्योग अछूता रहा, और वह था हथियार और युद्ध-सामग्री बनाने का। यह उद्योग भिन्न-भिन्न राष्ट्रों की जल, स्थल और हवाई सेनाओं के लिए हथियार और युद्ध के सामान तैयार करता है। यह व्यवसाय खूब चमका और इसके हिस्सेवारों को मुनाफ़ा भी भरपूर मिला। इस-पर मन्दी का कुछ असर नहीं हुआ, क्योंकि इसका धंधा राष्ट्रों की प्रतिद्वंद्विता और संघर्ष पर चलता है और ये वोनों बातें इस संकट-काल में खूब बढ़ गई।

सोबियट संघ का बड़ा प्रदेश भी मन्दी के सीघे असर से बचा रहा। वहाँ बेकारी तो हुई ही नहीं और पंचवर्षीय योजना के कारण काम पहले से भी ज्यादा रहा। यह प्रदेश पूंजीवाद के नियंत्रण से बाहर था और यहाँकी अर्थ-व्यवस्था भी अलग तरह की थी। लेकिन, जैसा में तुम्हें बता चुका हूं, उसपर भी मन्दी का अप्रत्यक्ष रूप में कुपरिणाम तो हुआ ही, क्योंकि खेती की पैदावार उसे विदेशों में बेचनी पड़ती थी और उसका भाव बहुत गिर गया था।

इस महामन्दी का, इस संसारब्यापी संकट का, कारण क्या था? यह संकट अपने डंग का भयंकर तो क़रीब-क़रीब उतना ही था जितना पिछला महायुद्ध था। इसे पूंजी-बाद का अन्तकाल कहते हैं, क्योंकि इसकी चोट से पूंजीवाद की व्यापक और पेचीदा ब्यवस्था छिन्न-भिन्न होरही है। पूंजीवाद का इस तरह अन्त क्यों होरहा है? और क्या यह संकट स्वायी है? पूंजीवाद इसके बाद भी क़ायम रहेगा? या यह कि जिस महान प्रणाली ने युग-युगान्तर से संसार पर अपना प्रभुत्व जमा रक्खा है वह अन्तिम साँस ले रही है? ऐसे कितने ही सवाल पैवा होते हैं और उनमें बड़ा आकर्षण या कशिश है, क्यों कि उनके जवाब पर मानव-जाति का और साथ ही हमारा भी भविष्य निर्भर है। इस संकट को दूर करने के लिए पिछले चार वर्ष में भिन्न-भिन्न देशों में मुस्तलिक उपाय किये गये हैं, मगर उनसे स्थिति उलटी बिगडी ही है। बहुत-सी बलबर्द्धक ओषध्यां दी गईं मगर, जैसा सभी उत्तेजक दवाइयों का असर होता है, इससे भी थोडे समय के लिए मुधार मालूम हुआ और बाव में और भी शिथिलता आई। १९३२ के विसम्बर में बिटिश सरकार ने अमेरिकन सरकार को एक खत भेजा और उसमें यह प्रार्थना की कि उसका युद्ध का कर्ज माफ़ कर दिया जाय। इस खत में यह बताया गया था कि किस तरह 'मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की'। उसमें कहा गया कि "सब जगह कर बुरी तरह बढ़ा और खर्च खूब घटा दिया गया है। फिर भी जिस नियंत्रण और मर्यादा से बीमारी का इलाज होने की उम्मेद थी उसीसे वह और बढ़ गईं।" आगे चलकर यह बताया गया कि "इस नुक़्सान और मुसीबत का कारण प्रकृति की कंजूसी नहीं है। भौतिक विज्ञान की सफलता दिनोंदिन बढ़ रही है और सच्ची दौलत के पैदा करने की छिपी हुई विशाल शक्तियाँ ज्यों-की-त्यों बनी हुई हैं।" क्रसूर प्रकृति का नहीं, बित्क इन्सान और उसकी बनाई हुई प्रणाली का है।

पुंजीवाद की इस बीमारी का सही-सही निदान करना या इसके इलाज का नुसला तजवीज करना आसान नहीं है। अर्थशास्त्रियों को इस बारे में सब कुछ मालूम होना च।हिए, लेकिन उनके आपस में ही मतभेद है और वे अलग-अलग कारण और इलाज बताते हैं। अगर इस मामले में किसीके दिमाग़ में साफ़ विचार हैं तो सिर्फ़ साम्यवादियों और समाजवादियों के दिमारा में हैं। उनका कहना है कि पुंजीवाद का इस भाँति छिन्न-भिन्न होना उनके सिद्धान्तों और विचारों के अनुसार उचित है। पूँजीवादी विशेषज्ञ तो साफ़ तौर पर अपनी घदराहट और परेशानी क़ब्रूल करते हैं। माँटेग्यू नॉर्मन अंग्रेज अर्थ-व्यवस्थापकों में एक बहुत बड़ा और क़ाबिल आदमी है। वह बैक ऑफ इंग्लैण्ड का गवर्नर है। उसने कुछ महीने पहले एक सार्व-जनिक अवसर पर कहा था-- "आर्थिक समस्या मेरे बुते की बात नहीं है। कठिनाइयाँ इतनी विशाल और नवीन हैं कि उनकी कोई नजीर नहीं मिलती और मैं तो इस विषय को बडे अज्ञान और विनय के साथ हाथ में लेता हूँ। मेरे लिए यह सवाल बहुत बड़ा सवाल है। अभी तो अंधेरी गुप सुरंग-ही-सुरंग दिखाई देती है। आशा है आगे चलकर प्रकाश के भी दर्शन हों।" मगर यह प्रकाश छलावे की तरह हमारे हृदयों में आज्ञायें पैदा करता और फिर विलीन होजाता है। इस बीच दुनिया किसी महान् विपत्ति के मुख में फिसलती चली जा रही है। सर आक्लैण्ड गिडीज नामक मज़हर अंग्रेज राजनीतिज्ञ ने कहा है कि ''विचारशील लोगों का विश्वास है कि समाज का हास शुरू होगया है । हमें मालूम है कि योरप में एक युग का अन्त होरहा है ।''

जर्मन लोगों की राय में इस उथल-पुथल का असली कारण युद्ध का हर्जाना था। और बहुत-से लोगों के खयाल से मन्दी का सबब यह था कि राष्ट्रों के विदेशी और भीतरी युद्ध-ऋण का बोझा असहच होगया और वह सारे उद्योग को कुचलने लगा। इस तरह संसार के कष्टों के लिए मुख्यतः महायुद्ध को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह खयाल है कि झगडे की जड़ रुपये का विचित्र व्यवहार और भावों का बुरी तरह गिरना है और यह हुआ है सोने की कभी के कारण। सोने की कभी कुछ तो इसलिए हुई कि खानों से ही संसार की जरूरत के लायक सोना नहीं निकलता और ज्यादातर इसलिए हुई कि अलग-अलग सरकारों ने सोना जमा कर लिया। दूसरे लोग यह भी कहते हैं कि सारी खुराफ़ात अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को रोकनेवाली आर्थिक राष्ट्रीयता, चुंगी और भारी कर-बन्दी की वजह से है। एक कारण यह बताया जाता है कि वैज्ञानिक कला बहुत आगे बढ़ गई है, उसके कारण बहुत कम मजदूरों की जरूरत रह गई है और इसलिए बेकारी ज्यादा होगई है।

इन सारी सूचनाओं के पक्ष में बहुत-कुछ कहा जा सकता है और यह भी मुर्माकन है कि संसार की मौजूदा गड़बड़ में इन सभीका हाथ रहा हो। मगर इनमें से किसी एक पर या सब पर भी संकट का दोष लगाना उचित या न्याय-संगत मालूम नहीं होता। असल में इन बताये जानेवाले कारणों में से बहुत-से तो इस उथल-पुथल के परिणाम हैं। हाँ, संकट को गम्भीर बनाने में इनमें से एक-एक ने मदद जरूर पहुँचाई है। मगर झगड़े की जड़ बहुत गहरी है। युद्ध में हार जाना इसका कारण नहीं है, क्योंकि विजेता ख़ुद इसमें फँसे हुए है। राष्ट्र की ग्ररीबी भी कारण नहीं हो सकती, क्योंकि संसार के सबसे धनी देश अमेरिका को ज्यादा-से-ज्यादा नुक्सान हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि संकट के जल्दी ही होने में महायुद्ध का जबरदस्त हाथ रहा है। इसके दो कारण हुए। एक तो क़र्ज का भारी भार और ऋणदाताओं में उसके बेंटवारों का तरीका, और दूसरा कारण यह हुआ कि लड़ाई के समय और लड़ाई के बाद कुछ वर्ष चीजों के जो ऊंचे भाव रहे वे बनावटी थे और उनका एकदम से गिरना अनिवार्य था। परन्तु हम जरा और गहरे पैठकर देखें।

कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा उत्पत्ति झगडे की जड़ है। लेकिन यह शब्द ही ग्रलत है। जब करोडों आदमी नितान्त आवश्यक-से-आवश्यक चीजों की कमी के कारण तकलीफ़ पा रहे हैं तो जरूरत से ज्यादा उत्पत्ति कैसी? हिन्दुस्तान में करोडों मनुष्यों को तन ढकने के लिए भी पूरा कपड़ा नहीं मिलता। फिर भी हम सुनते हैं कि हिन्दुस्तानी मिलों और खादी-भण्डारों में माल भरा पड़ा है और कपड़ा जरूरत से ज्यादा तैयार होगया है। असल बात यह है कि लोग इतने ग्रारीब हो गये हैं कि वे कपड़ा खरीद नहीं सकते। बात यह नहीं है कि उन्हें कपड़े की जरूरत नहीं है। बात यह है कि ग्रारीबों के पास रुपया ही नहीं है। इस धनाभाव का अर्थ यह नहीं है कि रुपया दुनिया से ग्रायब होगया है। इसका अर्थ यह है कि संसार के लोगों में रुपये का बटवारा बदल गया है और लगातार बदल रहा है। यानी सम्पत्ति के विभाजन में असमानता है। एक ओर बहुत ज्यादा धन है और उसके मालिकों को यह भी मालूम नहीं कि इस सब का क्या उपयोग करें। वे उसे केवल बचा लेते हैं और बैंकों में जमा कराते रहते हैं। यह रुपया बाजार में चीजें खरीदने के काम नहीं आता। दूसरी तरफ़ धन की बहुत कमी है और जिन चीजों की जरूरत है वे भी रुपये के अभाव में नहीं खरीदी जा सकतीं।

घुमा-फिराकर इस सब कथन का यह अर्थ हुआ कि दुनिया में ग्ररीब और अमीर हैं। यह बात इतनी साफ़ तौर पर जाहिर है कि इसके लिए किसी तर्क की जरूरत नहीं है। इतिहास के शुरू से ही ये ग्ररीब और अमीर बराबर चले आये हैं। फिर मौजूबा संकट के लिए उन्हें क्यों जिम्मेवार ठहराया जाय? मेरे ख़याल से किसी पिछले ख़त में में तुम्हें बता चुका हूँ कि पूंजीवादी प्रणाली की सारी वृत्ति ही सम्पत्ति के विभाजन की असमानताओं को बढ़ाने की है।

सामन्तशाही में स्थिति प्रायः स्थिर रहती थी या घीरे-घीरे बदलती थी। पूंजी-वाद में बडे-बडे यंत्र और संसारव्यापी बाजारों के कारण वेग है और उसमें परिवर्तन तेजी से होता है, क्योंकि दौलत व्यक्तियों और दलों के पास इकट्ठी होजाती है। सम्पत्ति के विभाजन में असमानता के बढ़ने और उसमें कुछ और कारणों के मिलने से उद्योग-प्रधान देशों में मजदूरों और पूंजीपितयों में नया संघर्ष पैदा हुआ। इन देशों के पूंजीपितयों ने मजदूरों को कई तरह की रिआयतें देकर इस खिचाव को कम किया। मगर अपने यहां ज्यादा मजदूरी देकर और जीवन-सम्बन्धी अवस्थाओं में मुधार करके इन लोगों ने गुलाम देशों और पिछडे हुए प्रदेशों का खूब शोषण किया। इस तरह एशिया, अफ़रीका, दक्षिणी अमेरिका और पूर्वी योरप के शोषण से पश्चिमी योरप और उत्तरी अमेरिका के उद्योग-प्रधान देशों को दौलत जमा करने में मदद मिली। इसका थोड़ा-सा हिस्सा उन्होंने अपने यहांके मजदूरों को भी देदिया। जैसे-जैसे नये बाजार पैदा हुए वैसे-वैसे नये उद्योग चल पड़े या पुराने बढ़ गये। साम्प्राज्यवाद ने आगे बढ़-बढ़-कर इन बाजारों और कच्चे माल की तलाश करने का रूप धारण कर लिया। इसमें अलग-अलग औद्योगिक राष्ट्रों की प्रतिस्पर्घा हुई और उनके स्वार्ष टकराये। जब सारी दुनिया पर ही एक तरह से पूंजीवादी शोषण छा गया तो फैलने की यह किया बन्द होगई और बडे-बडे राष्ट्रों के संघर्ष से लड़ाई छिड़ गई।

ये सब बातें में पहले बता चुका हूँ, लेकिन में इन्हें इसलिए बोहरा रहा हूँ कि तुम्हें वर्तमान संकट को समझने में मदद मिले। बढ़ते हुए पूंजीवाद और साम्प्राज्यवाद के इस जमाने में पिरचम में अनेक बार संकट आये, क्योंकि एक तरफ़ लोग बहुत-सा रुपया बचाकर रखते थे और दूसरी तरफ़ लोगों के पास खर्च करनें को बहुत थोड़ा रुपया रहता था। मगर ये संकट-काल निकल गये, क्योंकि पूंजीपितयों का फ़ालतू रुपया पिछड़े हुए प्रदेशों का विकास और शोषण करने में लग गया और इस तरह वहाँ नये बाजार खड़े होगये और माल की खपत बढ़ गई। साम्प्राज्यवाद पूंजीवाद का अन्तिम स्वरूप कहलाया। मामूली हालत में यह शोषण-क्रिया दुनिया-भर के उद्योग-प्रधान बन जाने तक जारी रह सकती थी, लेकिन बीच में कठिनाइयां और रुकावटें पैदा होगई। खास मुश्किल थी साम्प्राज्यवादी राष्ट्रों की भयंकर प्रतिस्पर्धा। उनमें से हरेक खुद बड़े-से-बड़ा हिस्सा लेना चाहता था। दूसरी मुश्किल यह हुई कि पराधीन देशों में नया राष्ट्रवाद पैदा हुआ। वहाँके उद्योगों की उन्नित होने लगी,और वे अपने यहाँकी मण्डियों को माल पहुँचाने लगे।

हम वेख चुके हैं कि इन सब कियाओं के परिणाम-स्वरूप युद्ध हुआ। लेकिन युद्ध से पूंजीवाद की कठिनाइयाँ न हल न हुई, हो सकती थीं। सोवियट संघ का विशाल प्रदेश पूंजीवादी संसार में से सक्षा निकल गया और शोषण करने जैसा बाजार न रहा। पूर्व में राष्ट्रीयता अधिकाधिक तीव हो चली और उद्योगवाद फैलने लगा। लड़ाई के समय और लड़ाई के बाद वैज्ञानिककला में जो जबरदस्त उन्नति हुई उससे भी सम्पत्ति के असमान विभाजन में और बेकारी के पैदा होने में मदद मिली। युद्ध-ऋण भी एक प्रबल कारण हुआ।

युद-ऋण भारी बहुत था और यह याद रखना चाहिए कि वह कोई ठोस सम्पत्ति नहीं था। अगर कोई देश रेलवे या आबपाशी के लिए या देश के किसी और लाभ-दायक काम के लिए रुपया उधार लेता है तो उस ऋण और खर्च के बदले में उसके पास कुछ ठोस चीज आजाती ह। असल में इन कामों पर खर्च की हुई सम्पत्ति से भी अधिक पैदा हो सकती है। इसीलिए ये उत्पादक कार्यं कहलाते हैं।

मगर युद्ध-काल में उधार लिया हुआ रुपया ऐसे किसी काम में खर्च नहीं हुआ। वह उत्पादक तो था हो नहीं, बल्कि विनाशक था। बेशुमार रुपया खर्च किया गया और उसके पीछे नाश-ही-नाश बाक़ी रहा। इस तरह युद्ध-ऋण खालिस भार के सिवा और कुछ न था। युद्ध-ऋण तीन तरह का था। एक लड़ाई का हर्जाना था जो

चुकाने के लिए हारे हुए देशों को मजबूरन राजी होना पड़ा, दूसरे मित्र-राष्ट्रों पर एक-दूसरे का और खास तौर पर अमेरिका का कर्ज था, और तीसरे प्रत्येक देश ने अपने-अपने नागरिकों से रुपया उधार लिया था।

इन तीनों अलग-अलग तरह के कर्जों में से हरेक बहुत भारी था। लेकिन इन सब में प्रत्येक देश का राष्ट्रीय ऋण सबसे बड़ा था। इस तरह लड़ाई के बाद ब्रिटिश राष्ट्रीय ऋण ६ अरब ५० करोड़ पौण्ड तक पहुँच गया था। ऐसे कर्जों का ब्याज चुकाना भी बहुत बड़ा भार होगया था और उसका अर्थ हुआ बहुत भारी कर लगाना। जर्मनी ने अपना भारी भीतरी कर्ज नोट छाप-छापकर उतार दिया। इससे वहाँका पुराना सिक्का मार्क खत्म हुआ और इस तरह से उसने अपना बोझा हलका कर दिया, हालांकि जिन लोगों ने उसे उधार दिया था वे घाटे में रहे। फ़्रांस ने भी नोट छाप-छापकर निकालने का वही तरीका इित्यार किया, मगर उस हद तक नहीं किया। उसने अपने सिक्के फ़्रांक की कीमत घटाकर पाँचवें हिस्से के लगभग करदी और इस तरह एक ही बार में अपने भीतरी राष्ट्रीय ऋण का भ हिस्सा उड़ा दिया। यह चाल दूसरे देशों के कर्ज यानी युद्ध के हर्जाने और विदेशी कर्ज के बारे में नहीं चली जा सकती थी। उन्हें तो ठोस सोना ही देना पड़ा।

एक देश का दूसरे देश को इस तरह कर्ज़ अदा करने का अर्थ यह हुआ कि चुकानेवाले देश को उतने रुपये की हानि हो और वह और भी ग़रीब होजाय। लेकिन भीतरी कर्ज़ अदा कर देने से देश की स्थिति में ऐसा कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता, क्योंकि रुपया किसी भी तरह देश का देश में रहता है। फिर भी एक दूसरी तरह का अन्तर तो पड़ा ही, और वह बहुत बड़ा अन्तर था। इस तरह के कर्ज़ देश के अमीर और ग़रीब सभी लोगों पर कर लगाकर जमा किये हुए रुपये से चुकाये जाते हैं। सरकार को उधार देनेवाले लोग धनवान थे। नतीजा यह हुआ कि धनवानों का कर्ज़ चुकाने के लिए धनी और निर्धन दोनों पर कर लगाया गया। इससे धनवानों ने सरकार को कर के रूप में जो कुछ दिया था उससे कहीं ज्यादा उन्हें वापस मिल गया; पर ग़रीबों ने तो दिया ही दिया, उन्हें बदले में मिला कुछ नहीं। फलतः मालदार ज्यादा मालदार होगये और ग़रीब और भी ग़रीब होते गये।

योरप के क्ज़ंबार देशों ने अमेरिका के क्ज़ंका जो कुछ हिस्सा चुकाया वह सब रुपया भी वहाँके बडे-बडे साहकारों और धन-कुबेरों की जेब में गया। इस तरह युद्ध-ऋण का नतीजा यह हुआ कि बुरी परिस्थित और भी बुरी होगई और ग्रारीबों को नुक्सान पहुँचाकर अमीर लोग धन से और भी लद गये। धनवानों ने इस रुपये को किसी काम में लगाना चाहा, क्योंकि कोई व्यवसायी अपने रुपये को बेकार पड़ा

नहीं रखना चाहता । उन्होंने नये-नये कारलानों और यंत्रों में और दूसरे बडे-बडे खर्च के उद्योगों में यह रुपया जरूरत से ज्यादा लगा दिया। आमतौर पर लोगों की जैसी दिवालिया हालत होरही थी उसे देखते हुए उनका इस तरह पुंजी लगाना मुनासिब नहीं था। पर वे शेयरबजार में सट्टा भी करने लगे। उन्होंने अधिकाधि बडे और व्यापक पैमाने पर माल बनाने की तैयारी करली। मगर इससे फ़ायदा क्या, जब सर्वसाधारण के पास स्त्ररीदने को रुपया ही न हो ? इस तरह उत्पत्ति अधिक होगई, माल बिक न सका, उद्योगों में घाटा रहने लगा और बहुत-से बन्द होने लगे। व्यवसायियों ने नुक्सान से घबराकर उद्योगों में पूंजी लगाना बन्द कर दिया और रुपया बैंकों में पड़ा रक्ला। इस तरह बेकारी फैल गई और मन्दी संसारव्यापी होगई। मैनें उथल-पुथल के बताये हुए भिन्न-भिन्न कारणों की अलग-अलग चर्चा की है, परन्तु वे सब साथ-साथ चलते रहे और इसीसे व्यापार की यह मन्दी इतनी भयंकर होगई जितनी कि पहले कभी नहीं थी। तत्त्वतः इसका कारण पूंजीवाद से प्राप्त हुई क़ालतू आमदनी का असमान विभाजन था। इसीको दूसरी तरह से यों कहा जा सकता है कि ग्ररीबों ने जिस माल को अपनी मेहनत से तैयार किया था उसीको खरीदने के लिए उन्हें मजदूरी और वेतन के रूप में काफ़ी रुपया नहीं मिला। उनकी सारी आमदनी से इस माल की क़ीमत ज्यादा थी। अगर यह रुपया ग़रीबों के पास होता तो इस माल के ख़रीदने में काम आता। मगर यह रुपया तो उन थोडे-से धनवान लोगों के पास जमा होगया जिन्हें यह भी पता न था कि इसका क्या करें। यही फ़ालतू रुपया ऋण की धारा में बह-बहकर अमेरिका से जर्मनी, मध्य-योरप और दक्षिणी अमेरिका पहुँचा। इसी विदेशी कर्ज ने युद्ध-जर्जर योरप और पुँजीवादी व्यवस्था को कुछ वर्ष तक क़ायम रक्ला। फिर भी संकट का एक कारण तो यह ऋण भी बनाही और इसी-के बन्द होने पर सारा ढाँचा अर्रा कर गिर पड़ा।

अगर पूंजीवाद के संकट का यह निवान सही है, तो इलाज भी वही ठीक होसकता है जिससे सबकी आय समान हो या कम-से-कम समान होने की सम्भावना हो। यह काम पूरी तरह तो समाजवाद को अपनाने से ही हो सकता है लेकिन जबतक परिस्थिति मजबूर न करे तब तक पूंजीपित ऐसा होने देने वाले नहीं हैं। लोग संयोजित पूंजीवाद की, पिछडे हुए प्रदेशों का शोषण करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय-संघों की बात करते है; परन्तु इन बातों के पीछे राष्ट्रीय लाग-डाँट और संसार के बाजारों के लिए साम्राज्यवादी राष्ट्रों का आपसी संघर्ष भयंकर होता जारहा है। ऐसी हालत में योजना कैसी? दूसरे को नुक्सान पहुँचाकर अपना फ़ायदा करने की? पूंजीवाद का उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ होता है और स्पर्धा उसके स्वभाव में है। स्पर्धा और योजना का क्या साथ?

समाजवादियों और साम्यवादियों की बात छोड़ वें तो भी कितने ही विचारशील लोग वर्तमान स्थिति में पंजीवाद की उपयोगिता में सन्वेह करने लगे हैं। कुछ लोगों ने सिर्फ़ मौजूदा लाभ के तरीक़े को बल्कि रुपया देकर माल ख़रीदनें की मृत्य-प्रथा को भी मिटा देने के लिए अचम्भे में डालनेवाले उपाय सुझाये हैं। अमेरिका के अर्थशास्त्री इंजीनियरों के एक दल ने अपना नाम 'टेकनो-फैट्स' रक्खा है। उनका प्रस्ताव है कि रुपये के बजाय शक्ति की इकाई ही काम में लानी चाहिये। इस इकाई को अर्ग (Erg) कहते हैं। दूसरी सूचना यह है कि यह इकाई अर्न (Ern) होना चाहिए। इसका अर्थ है शक्ति की इकाई के साथ नत्रजन (Nitrogen) को मिला देना। मैं यह नहीं समझा-ऊँगा कि इनका उपयोग किस तरह से किया जाये । मैं तो इनका उल्लेख सिर्फ़ तुम्हें यह समझाने के लिए कर रहा हूँ कि किस तरह लोगों का दिमाग्न पुरानी बातें छोड़ता जा रहा है। डगलस साहब की सामाजिक साख का सिद्धान्त एक और ही तज-बीज पेश करता है। उसके अनुसार मजदूरी और वेतन प्राचीन काल के अवशेष-मात्र हैं, इसलिए उन्हें बिलकूल ही उठा देना चाहिए । इस मजदूरी और वेतन का चकाना लोगों में खरीदने की ताक़त बाँटना है। आजकल इससे अच्छी तरह काम नहीं चलता, क्योंकि स्तरीदने की अधिकांश शक्ति मुट्ठी-भर लोगों के हाथ में चली जाती हैं। इस-लिए, मेजर डगलस सुचित करते हैं कि देश की असली दौलत में साल भर में जो ख़ालिस बृद्धि हो उसकी समुची क़ीमत सारे नागरिकों को राष्ट्रीय मुनाफ़ की शक्ल में बाँट दी जाया करे। इस तरह सभी नागरिक खर्च की सभी चीजें खरीद सकते हैं--यानी वह माल को खप सकता है, न कि रेलवे और कारखानों जैसा बडा माल । इस तरह वर्षभर में समुचे राष्ट्र द्वारा पैदा की हुई चीजें सबको मिल जायेंगी। इस प्रथा में अति उत्पत्ति तो हो हो नहीं सकती, क्योंकि खर्च करने की और पंदा करने की शक्ति में समतौल रहता है। इस प्रणाली का आधार उधार की प्रथा को बढ़ाकर सब नागरिकों में फैला देना है।

ये सब प्रस्ताव अभी तो हवा-ही-हवा में हैं। ये हैं भी इतने कान्तिकारी कि पूँजीवादी लोग इन्हें नहीं अपना सकते। जिनेवा के अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर कार्यालय ने हाल में बेकारी तुरन्त कम करने के लिए यह सीधी-सी सूचना पेश की कि मजदूरों के काम के घण्टे सप्ताह में चालीस कर दिये जायें। इसका फल यह होता कि लाखों और मजदूरों को काम मिल जाता और उस हदतक बेकारी घट जाती। मजदूरों के सभी प्रतिनिधियों ने इस सूचना का स्वागत किया; परन्तु बिटिश सरकार इसके खिलाफ़ घी, और जर्मनी और जापान की मदद से उसने किसी तरह इसे दाखिल दफ़्तर करवा दिया। लड़ाई के बाद के इस सारे समय में अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर कार्यालय से ब्रिटेन की कारगुजारी बराबर प्रतिगामी रही है।

जब संकट और मन्दी संसारव्यापी हैं, तो यही कल्पना होती है कि उनका उपाय भी अन्तर्राब्ट्रीय होना चाहिए । सहयोग का कोई-न-कोई रास्ता निकालने की कोशिशों मुख्तलिफ़ देशों ने की हैं, मगर वे सब नाकामयाब रहे। इसलिए प्रत्येक देश जगत्ब्यापी इलाज से निराश होकर आर्थिक राष्ट्रवाद के रूप में राष्ट्रीय उपाय दुँढ रहा है। वलील यह वी जाती है कि जब अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कम होरहा है तो हम कम-से-कम अपने देश का व्यापार तो अपने हाथ में रक्खें और विदेशी माल अपने यहाँ न आने वें। बाहर के ज्यापार का कोई भरोसा नहीं और वह बदलता भी रहता है, इसलिए हर मुन्क अपने घरू बाजार पर ही ज्यादा-से-ज्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहा है। चुंगी-कर लगाकर या बढ़ाकर विदेशी माल को रोका जाता है और इसमें सफलता भी मिली है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को हानि पहुँचाने में भी सफलता मिली है, क्योंकि हर मुल्क की चुंगी से दुनिया के व्यापार में रुकावट होती है। योरप, अमे-रिका और कुछ हद तक एशिया-भर में चुंगी की ऊँची-ऊँची दीवारें खडी है। चुंगी का दूसरा नतीजा यह हुआ कि जिन्दगी का मामुली खर्च बढ़ गया, क्योंकि खाद्य पदार्थी का और उन सब चीजों का, जिनकी चुंगी से रक्षा होती है, भाव चढ़ गया। चुंगी से राष्ट्रीय एकाधिकार पैदा होता है और बाहर की लाग-डाँट मिट जाती है या मुक्किल होजाती है। एकाधिकार में भाव तो बढ़ते ही है। जिस विशेष उद्योग को चुंगी का संरक्षण मिल जाता है उसे उस संरक्षण से लाभ होता है, या यों कही कि उसके मालिकों को तो फ़ायदा होता है, मगर माल को खरीदनेवाले लोग ज्यादातर घाटे में रहते, है क्योंकि उन्हें ज्यादा क़ीमत चुकानी पड़ती है। इस तरह चुंगी से विशेष वर्गी को थोड़ा आराम मिल जाता है और स्थायी स्वार्थ पैदा होजाते हैं, क्योंकि चुंगी से फ़ायदा उठानेवाले उद्योग उन स्वार्थों को क़ायम रखना चाहते हैं । इस तरह हिन्दु-स्तान में कपडे के उद्योग को जापान के ख़िलाफ़ बहुत भारी संरक्षण मिला हुआ है। इससे भारतीय मिल-मालिकों को बहुत लाभ है और वे ऊँचे भाव लगा सकते हैं। संरक्षण के बिना वे जापान की बराबरी नहीं कर सकते। यहाँ का शक्कर का उद्योग भी संरक्षित है। इस कारण हिन्दुस्तान-भर में, और विशेषकर संयुक्तप्रान्त और बिहार में, शक्कर के कारलाने धडाधड खुले हैं और खुलते जा रहे हैं। इस तरह स्थायी स्वार्थ पैदा होगये हैं और अगर शक्कर की चुंगी उठादी जाय तो इन स्वार्थी की धक्का पहुँचेगा और शक्कर के नये कारखाने शायद बन्द होजायँगे।

दो तरह के एकाधिकारों की वृद्धि हुई। एक तो बाहरी एकाधिकार यानी चुंगी की सहायता पानेवाले राष्ट्रों के बीच में; और दूसरे भीतरी एकाधिकार, जिसमें बडे व्यवसाय छोटों को हड़प कर लेते हैं।

अलबत्ता एकाधिकारों की बृद्धि कोई नई चीज नहीं हैं। यह तो महायुद्ध के पहले भी कई साल तक होती रही है। अब उसकी गति तेज होगई है। चुंगी भी अनेक देशों में पहले से मौजूद थी। इंग्लैण्ड ही बडे देशों में ऐसा था जिसने मुक्त व्यापार (Free Trade) पर अबतक भरोसा रक्ला और चुंगी के बिना काम चलाया था। परन्तु अब उसे भी अपनी परम्परा तोडकर दूसरे देशों की बराबरी में आना पड़ा और चुंगी-कर लगाना पड़ा। इससे उसके कुछ उद्योगों का तास्कालिक बोझा कुछ हलका होगया । इन सब उपायों से स्थानीय और अस्थायी लाभ तो हुआ, लेकिन सारे संसार की दृष्टि से देखा जाय तो हालत असल में पहले से भी खराब होगई। न सिर्फ़ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और भी कम होगया, बल्कि सम्पत्ति के विभाजन की असमानता क्रायम रही और बढ़ गई। बराबरी के राष्ट्रों ने एक-दूसरे के ख़िलाफ़ चुंगी-कर लगा दिया। इन्हें चुंगी की दीवार कहते हैं। इनसे आपस में संघर्ष बराबर बना रहा। जैसे-जैसे संसार की मण्डियां कम होती गई और उनपर संरक्षण लगता गया बैसे-बैसे उनके लिए छीना-झपटी भी तेज होती गई और मालिक लोग अपने मजदूरों की मजदूरी कम करने के लिए दबाव डालने लगे, ताकि वे दूसरे देशों से लाग-डाँट कर सकें। इस तरह मन्दी बढ़ती गई और बेकारों की तादाद में वृद्धि होती गई। मजदूरी घटाने के साथ-साथ मजदूरों की खरीदने की ताक़त भी कम होगई।

### : १८६ :

### नेतृत्व के लिए अमेरिका और इंग्लैण्ड का झगड़ा

२५ जुलाई, १९३३

में तुम्हें बता चुका हूँ कि मौजूबा मन्दी के जमाने में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार घटते-घटते सिर्फ़ तीसरे हिस्से तक रह गया है। लोगों की ख़रीबने की शक्ति कम होजाने से अन्वरूनी या देशी व्यापार कम होगया। बेकारी बढ़ती चली गई और इन करोडों बेकारों का पालन-पोषण करने का बड़ा भारी बोझा मुख्तिलिफ़ सरकारों के सिर पर आ पड़ा। भारी कर लगाने पर भी बहुत-सी सरकारों का आय-व्यय बराबर होना तक असम्भव-सा होगया। उनकी आमवनी घटती गई और खर्च, किफ़ायत और बेतन की कटौती के बावजूब, बढ़ा-चढ़ा रहा। इसका कारण यह था कि इस खर्च का बड़ा भार जल, स्थल और हवाई सेना के साथ और भीतरी और बाहरी कर्च की अवायगी के साथ बँधा हुआ था। राष्ट्रीय बजटों में घाटा रहने लगा। यानी आय से व्यय ज्यावा हो गया। इन घाटों की पूर्ति या तो रुपया उधार लेने से ही हो सकी या दूसरी अमानती रक्रमों में से रुपया निकालकर हो पाई। इससे सम्बन्धित देशों की आधिक स्थिति कमजोर होगई।

साय-ही-साथ माल के बडे-बडे ढेर बे-बिक रह गये, क्योंकि लोगों के पास खरी-वने को काफ़ी रुपया नहीं था और कई जगहों पर ये 'फ़ालतू' खाद्य-पदार्थ और दूसरी चीज सचमुच नष्ट करवी गईं, हालांकि और स्थानों में लोगों को उनकी सख़्त जरूरत थी। यह संकट और मन्दी सोवियट संघ के सिवाय सारी दुनिया में हुई। किन्तु इसे मिटाने के लिए भिन्न-भिन्न राष्ट्रों ने अन्तर्राष्ट्रीय रूप में आपस में सहयोग नहीं किया। हरेक देश ने अपनी ही चिन्ता, दूसरों से आगे बढ़ने की कोशिश और दूसरों की विपत्ति से ख़ूब फ़ायदा उठाने की तजवीज की। इस निजी और ख़ुवगर्जी से भरी हुई कार्र-वाई तथा दूसरे अधूरे उपायों से स्थिति और भी गंभीर होगई। संसार के मामलों में बो मुख्य बातें या प्रवृत्तियां और हैं, जिनका इस व्यापारिक मन्दी से तो कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन इसपर उनका असर बहुत पड़ता है। एक तो है सोवियट संघ के साथ पूंजीवादी संसार की प्रतिद्वन्द्विता या लागडांट, और दूसरी इंग्लैण्ड और अमेरिका की प्रतिस्पर्था।

पूंजीवादी संकट से सारे पूंजीवादी देश कमजोर और ग़रीब होगये और एक अर्थ में युद्ध के संयोग कम होगये हैं। हर मुल्क अपना घर सुधारने में लगा हुआ है और किसीके पास जोखम के कामों पर खर्च करने के लिए रुपया नहीं है। फिर भी उलटी बात तो देखों कि इसी संकट से लड़ाई का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि इससे राष्ट्र और उनकी सरकारें निराश होरही हैं। और निराश लोग अक्सर अपनी भीतरी किठनाइयां बाहर लड़ाई लड़कर हल किया करते हैं। यह बात खास तौर पर उस हालत में होती हैं जब सत्ता सर्वेसर्वा शासक या छोटे-से दल के हाथ में होती है। सत्ता छोड़नें के बजाय वह अपने देश को लड़ाई के गढ़े में फेंक देता है और इस तरह अपनी रिआया का ध्यान घरेलू झगडों से हटा देता है। यों देखा जाय तो सोवियट संघ के खिलाफ़ युद्ध छिड़ने की सम्भावना सदा रहती है, क्योंकि यह आशा रक्खी जा सकती है कि इस युद्ध में बहुत-से पूँजीवादी देश आपस में मिल जायेंगे। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि सोवियट संघ पर पूँजीवादी संकट का पूरा असर नहीं हुआ। वह अपनी पंचवर्षीय योजनाओं को पूरा करने में लगा और किसी भी तरह लड़ाई से बचने पर तुला रहा।

महायुद्ध के बाद इंग्लैण्ड और अमेरिका की लाग-डॉट लाजिमी होगई। ये दोनों संसार की सबसे बडी ताक़तें हैं। दोनों ही संसार के मामलों में अपना-अपना प्रभुत्व रखना चाहती हैं। महायुद्ध के पहले इंग्लैण्ड का प्रभुत्त्व निर्विवाद था। युद्ध से संयुक्तराष्ट्र सबसे मालवार और ताक्रतवर राष्ट्र होगया और स्वभावतः उसने चाहा कि संसार में जिस पव का वह अपनेआपको हक्तवार समझता था वह पव यानी प्रमुख पव भविष्य में उसे मिले। आयन्दा वह हर बात में इंग्लैण्ड की ही नहीं चलने देने वाला था। इंग्लैण्ड खुद भी पूरी तरह समझ गया था कि जमाना बवल गया है और उसने अमेरिका की दोस्ती चाहकर अपनेआपको समय के अनुकूल बनाने की कोशिश भी की। उसने तो यहाँतक किया कि अमेरिका को खुश करने लिए जापान के साथ की हुई मिन्नता की सन्धि तोड़दी और आगे बढ़कर अमेरिका को खुश करने की कई कार्रवाइयाँ कीं। लेकिन इंग्लैण्ड अपने विशेष स्वार्थ और स्थित और खासकर आर्थिक नेतृत्व छोड़ने को तैयार न था क्योंकि इन चीजों के साथ उसकी महानता और उसका साम्प्राज्य बँधे हुए थे। मगर अमेरिका को ठीक इसी आर्थिक नेतृत्व की जरूरत थी। इसलिए दोनों देशों में संधर्ष लाजिमी होगया। दोनों देशों के साहूकर ऊपर से आपस में बडी मीठी और प्रेम-भरी बातें करते थे, लेकिन दरपरदा अपनी-अपनी सरकारों के बल पर जगत के आर्थिक और औद्योगिक नेतृत्व रूपी बडे पुरस्कार के लिए लड़ते रहते थे। इस खेल में जीत और तुरप के पत्ते अधिकतर अमेरिका के हाथ में दिखाई दिये, लेकिन दीर्घ अनुभव और कीड़ा-कौशल इंग्लैण्ड की तरफ़ ज्यादा थे।

युद्ध के कर्ज़ के कारण दोनों राष्ट्रों में कटुता और भी बढ़ गई और इंग्लैण्ड में अमेरिका को यह कहकर गालियाँ दी जाने लगीं कि वह तो अपने सेर-भर मांस के लिए शायलाक बन रहा है। बात असल में यह थी कि ब्रिटिश सरकार पर अमेरिका का क़र्ज़ ग्रैरसरकारी साहकारों का दिया हुआ था। इन लोगों ने युद्ध-काल में या तो रुपया दिया था या साख दी थी। संयुक्तराष्ट्र की सरकार ने अपनी ओर से सिर्फ़ इतमीनान दिलाया था। इसलिए संयुक्तराष्ट्र की सरकार के लिए क़र्ज़ को उड़ा देने का सवाल नहीं था। अगर वह इंग्लैण्ड को क्रं माफ़ कर देती तो इतमीनान दिलानेवाले की हैसियत से खुद उसको रुपया चुकाना पड़ता। अमेरिका की कांग्रेस को ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई दिया कि वह ख़ासतौर पर संकट के समय इस अतिरिक्त जोखम को अपने ऊपर ओड़े।

इस तरह इंग्लैण्ड और अमेरिका के आधिक स्वार्थों की खींचातानी मुस्तिलिफ़ तरीक़ों पर हुई। आधिक स्वार्थ का जोर दूसरे जोरों से बढ़कर होता है। इन बोनों जातियों में बहुत-सी बातें एक-सी हैं। फिर भी उनमें आजकल भावी युद्ध की सम्भावना की चर्चा होरही है। ऐसे युद्ध में यह कल्पना नहीं की जा सकती कि इंग्लैण्ड जीत सकेगा, क्योंकि अमेरिका का बल और उसके साधन बहुत बड़े हैं। लेकिन ऐसे युद्ध के सिवाय दूसरा चारा यही दिखाई देता है कि इंग्लैण्ड के विशेष अधिकार और उसका प्रधान-पद धीरे-धीरे किन्तु लगातार संयुक्तराष्ट्र के हाथों में चला जावे। यह विचार अंग्रेजों को मुखकर नहीं हो सकता कि जिन बीजों को वे इतने महस्व की समझते हैं उनमें से अधिकांश को वे छोड़ दें, वे अपनी प्राचीन प्रतिष्ठा और साम्प्राज्यवादी शोषण का लाभ खो दें और अमेरिका के सद्भाव पर निर्भर रहकर संसार में पीछे की जगह स्वीकार करें। वे बिना लड़े दबनेवाले नहीं हैं। इंग्लैण्ड की वर्तमान स्थित का यही दुःखपूर्ण चित्र है। उसके पुराने बल के सारे श्रोत सुखते जा रहे हैं और भविष्य अनिवार्य पतन की तरफ़ संकेत करता हुआ मालूम होता है, मगर पीढ़ियों तक जिस अंग्रेज जाति को दूसरों पर हुकूमत करने की आदत रही है, वह इस तरह की स्थित को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है। वह इसके खिलाफ़ लड़ रही है और लड़ेगी।

मैंने तुम्हें आज के संसार की दो मुख्य प्रतिद्वंद्वितायें बताई है, क्योंकि इनसे घटना-चक्र बहुत कुछ समझ में आ जाता है। अलबत्ता और भी बहुत-सी प्रतिस्पर्धायें हैं। सारी पुंजीवादी प्रथा का आधार ही प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वन्द्विता पर है।

हाँ, तो मन्दी के कारण घटना-चक्र किस प्रकार घूम रहा है उसीका वर्णन जारी रक्खें। जून १९३० में फ़्रांसीसियों ने राइनलंण्ड खाली कर दिया। इससे जर्मन लोगों की बड़ी चिन्ता दूर हुई, लेकिन यह चीज इतनी देर में आई कि उसे सद्भाव का चिन्ह नहीं समझा गया और मन्दी के अन्धकार के कारण सभी चीजों का रंग काला दिखाई देता था। जैसे-जैसे व्यापार की हालत बिगड़ती गई वैसे-वैसे ऋणी देशों के पास रुपये की कमी होती गई और हर्जाने और कर्ज का चुकाना मुश्किल ही नहीं बिल्क असम्भव होगया। अदायगी की मुश्किल को टालने के लिए राष्ट्रपति ह्वर ने एक वर्ष के लिए ऋण वसूल करना स्थिगत कर दिया था। कोशिश तो यह की गई कि युद्धऋण के सारे सवाल पर ही फिर से विचार किया जाय। लेकिन संयुक्त-राष्ट्र की कांग्रेस ने यह मंजूर नहीं किया। फ़ांस की सरकार भी जर्मनी से युद्ध का हर्जाना बसूल करने के सवाल पर उतनी ही सख्त रही। ब्रिटिश सरकार चूंकि देन-दार भी थी और लेनदार भी थी, इसलिए वह इस बात के पक्ष में थी कि हर्जान और ऋण वोनों रद करके हिसाब साफ़ कर दिया जाय।

सब देश अपने-अपने हिसाब से विचार करते थे। फल यह हुआ कि मिलकर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। १९३१ के बीच में जर्मनी की आर्थिक व्यवस्था टूट गई और बैकों के दिवाले निकल गये। इससे इंग्लैण्ड में भी संकट पैदा होगया और वह अपना देना नहीं चुका सका। देश का आर्थिक पतन होने की नौबत आगई। इस स्नतरे का बहाना लेकर मजदूर सरकार को उसीके मुखिया मैकडॉनल्ड ने भंग कर दिया और

वह 'राष्ट्रीय सरकार' का नेता बनकर सामने आगया। इस सरकार में प्रधानता अनुदार दल की थी। लेकिन पाउण्ड की रक्षा यह राष्ट्रीय सरकार भी न कर सकी। उसी समय के आसपास वेतन घटाने के सवाल पर अटलांटिक प्रदेश की जलसेना के ब्रिटिश नाविकों ने विद्रोह कर दिया। इस शान्त विद्रोह का ब्रिटेन और योरप पर जबरदस्त असर हुआ। रूसी क्रान्ति की स्मृतियाँ और नाविकों के विद्रोह की बातें लोगों के दिमाग्र में ताजा हो आई और आनेवाले बोलशेविज्म का भय उनके दिलों में भर गया। ब्रिटिश पूँजीपतियों ने विपत्ति आने से पहले अपनी पूँजी बच्चा लेने का निर्णय किया और उसे बडे परिमाण में विदेशों में भेज दिया। धनवान लोगों का देश-प्रेम रुपये पर आँच आने की जोखम नहीं उठा सकता।

ज्यों ही बिटिश पूँजी बाहर गई, पाउण्ड की क़ीमत घट गई और अन्त में २३ सितम्बर १९३१ को इंग्लैण्ड को सोने का विनिमय छोड़ देना पड़ा। यानी उसे अपना सोना बचाने के लिए पाउण्ड को सोने से अलग करना पड़ा। उसके बाद से अब कोई पहले की तरह पाउण्ड के नोटों के बदले में सोना नहीं मांग सकता।

पाउण्ड की क़ीमत का इस तरह घट जाना ब्रिटिश साम्प्राज्य और इंग्लैण्ड की अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थित की दिष्ट से एक बड़ी भारी घटना थी। इसका अर्थ था कम-से-कम कुछ समय के लिए उसका वह आर्थिक नेतृत्व छोड़ देना जिसके बदौलत रुपये-पैसे के मामले में लन्दन संसार का केन्द्र और मख्यनगर बन गया था। इस नेतत्त्व की रक्षा के लिए १९२५ में इंग्लैण्ड ने अपने उद्योगों को हानि पहुँचाकर भी सोने का विनिमय फिर से ग्रहण कर लिया था और उसे बेकारी, और कोयलों की खानों की हडतालों का सामना करना पडा था। लेकिन ये सब उपाय बेकार हुए और दूसरे देशों की कार्रवाइयों से पाउण्ड को सोने से अलग होना पड़ा। यह ब्रिटिश साम्प्राज्य के अन्त होते की शुरुआत का निशान मालुम हुआ और संसार-भर में इसका यही अर्थ लगाया गया । चंकि यह ऐतिहासिक घटना २३ सितम्बर १९३१ को हई इसलिए यह तारीख बडी महत्त्वपूर्ण होगई। परन्तु इंग्लेण्ड ठहरा डटकर लड्नेवाला और उसके अधीन निस्सहाय साम्राज्य तो आडे वक्त में काम आने के लिए था ही। हिन्द्स्तान और मिस्र ये बोनों देश पूरी तरह उसके क्रब्जे में थे। इन दोनों का सोना खींचकर ही अधिकांश में उसने अपना ∦संकट टाल दिया । पाउण्ड के गिरने से उसके कारखानों को फ़ायदा हुआ, क्योंकि वह अपना माल विदेशों में सस्ता बेच सकता था। उसने विलक्षण ढंग से अपनी हालत सम्हाल ली । फिर भी युद्ध के हर्जाने और क़र्ज की समस्या तो थी ही । यह जाहिर था कि जर्मनी हर्जाना नहीं चुका सकता और ऐसा करने से उसने जाब्ते से भी इन्कार कर दिया। अन्त में १९३२ में लाजेन में एक परिषद् हुई। उसमें हर्जान

की रक्तम घटाकर इस आज्ञा से नाममात्र की रख वी गई कि संयुक्तराष्ट्र ऋण में भी ऐसी ही कमी कर वेगा। लेकिन संयुक्तराष्ट्र की सरकार ने ऋण और हर्जाने के सवालों को मिलाने से या कर्ज को बट्टेखाते लिखने से इन्कार कर विया। इससे सारा मामला फिर उलट गया और योरप के लोग अमेरिका से बडे नाराज हुए।

विसम्बर १९३२ में संयुक्तराष्ट्र को क्रिस्त चुकाने का समय आया। इंग्लैण्ड और फ़ांस वर्गरा की तरफ़ से बड़े जोर की वकालत हुई, लेकिन अमेरिका टस-से-मस न हुआ। बड़ी बहस के बाद इंग्लैण्ड ने भुगतान कर दिया। लेकिन यह भी कह दिया कि बस यह आख़िरी क्रिस्त है। फ़ांस और कुछ दूसरे देशों ने भी रुपया देने से इन्कार कर दिया और दिवालिया होगये। इसके बाद कोई नया समझौता नहीं हुआ और पिछले मास यानी जून १९३३ में क़र्ज की दूसरी क्रिस्त चुकाने का समय आया। फ़ांस ने फिर भुगतान करने से इन्कार कर दिया, लेकिन इंग्लैण्ड के प्रति अमेरिका ने उदारता दिखाई और नाममात्र के लिए थोड़ा-सा रुपया लेकर बड़े सवाल का फ़ैसला आगे के लिए छोड़ दिया। मालूम नहीं वह फ़ैसला क्या होगा, लेकिन यह बात काफ़ी तौर पर साफ़ है कि ऋण का बड़ा भाग कभी अदा नहीं होगा। मामला परिस्थितियों के हाथ में चला गया है और उन्होंने क़र्ज का सफ़ाया कर दिया है। शायद अमेरिका ने भी सब कर लिया है, लेकिन वह क़र्ज़ा छोड़ देने के बदले में कुछ विशेष अधिकार या लाभ लेलेना चाहता है।

इस बारे में जब इंग्लैण्ड और फ़ांस जैसे बडे-बडे और धनी पूंजीवादी देश अपने ऋण से पिण्ड छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने-अपने ढंग और प्रणाली के मुता-बिक्त ऐसी माँग कर रहे हैं तो यह विचार करना दिलचस्पी से खाली न होगा कि सोवियट ने जब अपना कर्ज चुकाने से इन्कार कर दिया तो उसकी इन्हीं देशों ने इतनी तीच्र निन्दा क्यों की ? हिन्दुस्तान में भी जब काँग्रेस की तरफ़ से यह कहा गया कि इंग्लैण्ड का हिन्दुस्तान पर जो कर्जा बताया जाता है उसके सारे सवाल पर हमारी निष्पक्ष अवालत विचार करेगी तो सरकारी हलकों से 'धर्म डूब गया' की पुकार मचाई गई है। राष्ट्रीय ऋण चुकाने के ऐसे ही सवाल पर आयर्लेण्ड और इंग्लेण्ड में भी गहरा संघर्ष उत्पन्न होगया और उनके बीच व्यापारिक युद्ध अवतक भी चल रहा है।

मैंने बार-बार इंग्लैण्ड के आर्थिक नेतृत्व और उसके लिए अमेरिका की लड़ाई का और अलग-अलग देशों के बैंकों के उथल-पुथल और आर्थिक पतन का उल्लेख किया है। तुम पूछती होगी कि इन सब बातों का अर्थ क्या है, क्योंकि मुझे इसमें संदेह ही है कि तुम यह सब समझती होगी, शायद तुमको इस विषय में रस न आता हो। लेकिन जब में इसके बारे में इतनी सारी बातें कह चुका हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि थोडे और विस्तार से समझाने का प्रयत्न करूँ। हमें रस आवे या न आवे, इन आर्थिक घटनाओं का राष्ट्रीय और व्यक्तिगत दोनों ही दृष्टियों से हमपर खुब परिणाम होता है। और इसलिए जिन बातों से हमारा वर्तमान और भविष्य बनता-बिगडता है उन्हें समझ लेना ही अच्छा है। बहुत-से लोगों पर पुंजीवादी संसार की आर्थिक व्यवस्था की रहस्यमयी कार्य-प्रणाली की ऐसी छाप पड़ती है कि वे इसे बडे भय और आवर्श की वृष्टि से देखने लगते हैं। उन्हें यह इतनी पेचीदा, नाजुक और जटिल मालूम होती है कि वे इसे समझने की भी कोशिश नहीं करते और इसलिए इसे वे विशेषज्ञों, साहकारों और ऐसे ही लोगों के लिए छोड़ देते हैं। यह पेचीदा और जटिल तो बेशक है और यह आवश्यक नहीं कि जो चीज जटिल है वह अच्छी भी हो ही, परन्तु फिर भी हमें वर्तमान संसार को समझना हो तो इस आर्थिक प्रणाली का भी कुछ ज्ञान होना चाहिए। मैं तुम्हें सारी प्रणाली समझाने की कोशिश नहीं करूँगा। यह मेरे बूते की बात भी नहीं है। क्योंकि मैं इसका कोई विशेषज्ञ नहीं हुँ, मैं तो इसका एक विद्यार्थी मात्र हं। और इसलिए तुम्हें थोडी-सी बातें बता भर दूंगा । मुझे आझा है कि इनकी मदद से तुम संसार की कुछ घटनाओं और अलबारों की खबरें समझ सकोगी। इस कार्य में मुझे फ़्रांसिस डिलायजी नामक फ़्रांस के एक योग्य अर्थशास्त्री के अत्यन्त स्पष्ट वर्णन पर आधार रखना पडेगा । फ़ेंच लोग बडे साफ़ दिमारा और जाग्रत बुद्धि के होते हैं। अंग्रेजों में यह बात नहीं है; उन्हें तो अपने 'विमाग़ी घपलेपन' और तर्कहीनता पर ही नाज है। मुझे शायद जो कुछ में कह चुका हूँ उसीका बहुत-कुछ हिस्सा दोहराना पडेगा । परन्तु तुम्हें समझने में मदद मिले तो उसकी परवा न करना। याद रखना इसका नाम पुँजीवादी प्रणाली है। इसमें हिस्से-बारी की व्यक्तिगत कम्पनियाँ होती हैं, ग़ैरसरकारी बैंक होते हैं और शेयर बाजार होते हैं, जहाँ शेयर यानी हिस्से ख़रीदे और बेचे जाते हैं। सोवियट संघ में आर्थिक और औद्योगिक प्रणाली बिलकुल दूसरी तरह की है। वहाँ ऐसी कम्पनियाँ, ख़ानगी बैंक या क्षेयर बाजार नहीं होते । वहाँ क़रीब-क़रीब सब चीजों की मालिक सरकार है और उसीका उनपर नियन्त्रण है और विदेशी व्यापार असल में तबादले के ढंग पर है।

तुम जानती हो कि प्रत्येक देश का भीतरी व्यवसाय क्ररीब-क्ररीब सारा चैकों के खिरये और उससे कम बैंक-नोटों के द्वारा होता है। सोना और चांदी तो छोटी-मोटी खरीदारी के सिवाय क्वचित् ही काम में लाये जाते हैं (सोना तो असल में मिलता ही कम हैं)। यह काग्रजी रुपया साख की निशानी होता है और जबतक लोगों का नोट जारी करनेवाले बैंकों या देश की सरकार में विश्वस होता है तबतक इससे नक़द रुपये का काम निकलता रहता है। लेकिन इस काग्रजी रुपये से एक देश से दूसरे देश को रुपया चुकाने का काम नहीं निकलता। क्योंकि हरेक देश का अपना-अपना राष्ट्रीय

सिक्का होता है। इसिलए अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान का आधार सोना होता है, क्योंकि हुर्लभ धातु के रूप में इसका अपना मूल्य है। अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान में सोना या तो सिक्के के रूप में दिया जाता है या पासे के रूप में। परन्तु यदि एक देश से दूसरे देश के हरेक भुगतान में सचमुच सोने का ही उपयोग करना पड़े तो बड़ी जबरवस्त दिक्कत होजाय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास ही न होने पाय। इसके सिवा संसारभर के सोने की वास्तविक मात्रा से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की क़ीमत या मात्रा भी सीमित होजाय, क्योंकि जब यह सीमा आ पहुँचे और भुगतान के लिए सोना और मिले नहीं तो उस वक्त तक विदेशी व्यापार का आगे लेन-देन ही नहीं हो सकता जबतक कि कुछ सोना छुट्टा होकर वापस न आजावे।

परन्तु बात ऐसी नहीं है। १९२९ में संसारभर में सारा सोने का सिक्का ११ अरब डालर था। उसी वर्ष में, जो माल एक देश से दूसरे देश को भेजा गया उस सबकी क्रीमत ३२ अरब डालर थी। ४ अरब का विदेशी ऋण भी था और ४ अरब के ही क्ररीब का दूसरा विदेशी भुगतान था। इसमें यात्रियों का खर्चा, जहाज का भाड़ा और प्रवासियों द्वारा घर भेजा हुआ रुपया सब शामिल था। इस तरह सब मिलाकर राष्ट्रीय भुगतानों की क्रीमत लगभग ४० अरब डालर हुई। यह सोने के सिक्कों से क़रीब कौगुता है।

तो फिर विदेशों का भुगतान किस तरह किया जाता है? जाहिर है कि सब-का-सब भुगतान सोने के रूप में तो नहीं किया जा सकता। आमतौर पर भुग-तान एक प्रकार के सहायक रुपये या चैक और हुण्डी आदि पुर्जों के रूप में किया जाता है। ये पुर्जे व्यापारी अपने ऋण की रसीद के रूप में विदेशों को भेजते हैं। यह काम-काज विदेशी हुण्डियों के विनिमय का काम करनेवाले खेंकों के जरिये होता है। विनिमय के ये बैंक भिन्न-भिन्न देशों के लेवा-बेची करनेवाले लोगों के सम्पर्क में रहते हैं और उनके पास जो हुण्डियों आती हैं उनके द्वारा लेन-देन का जमा-खर्च करते रहते हैं। यदि किसी समय बैंक के पास हुण्डियों का अभाव होजाय तो वह उसकी पूर्ति सरकारी बाँण्ड या कर्ज या अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों के हिस्सों आदि के रूप में प्रसिद्ध सरकारी काग्रज से कर लेते हैं। ये हिस्से तार द्वारा बेचे या दूसरों को दिलाये जा सकते हैं और इस प्रकार दूसरे देशों में भुगतान तुरन्त किया जा सकता है।

इस तरह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान केन्द्रीय विनिमय बेंकों के द्वारा व्यापारी या सरकारी काग्रज के रूप में यानी हुण्डियों और सिक्योरिटी आदि के रूप में होता है। इन बेंकों को रोजमर्रा की व्यापारिक आवश्यकताओं के लिए इन दोनों तरह के काग्रजों का यानी हुण्डियों और सिक्योरिटियों का ढेर हमेशा अपने पास रखना पड़ता है। वे प्रति सप्ताह सूचियाँ प्रकाशित करके बताते रहते हैं कि उनके पास कितना सोना और कितना विदेशी पुर्जा है। साधारणतः विदेशी भुगतान के लिए सोना कभी बाहर नहीं भेजा जाता। परन्तु जब कभी ऐसा होता है कि और किसी तरह से भुगतान करने की अपेक्षा सचमुच सोना भेजना सस्ता पड़ता है तब साह्कार लोग सुवर्ण-घातु भेजते हैं।

सोने के विनिमय वाले देशों में राष्ट्रीय सिक्के का मूल्य सोने की शक्ल में मुक्तरर होता है और वहाँ उसके बदले में कोई भी सोना माँग सकता है। इसिलए ये सिक्के प्रायः स्थिर रहते हैं और उनका आपस में विनिमय होसकता है, क्योंकि उनके बदले में सोना मिल सकता है। उनकी क़ीमत में कमी-बेशी होसकती है तो वह एक देश से दूसरे देश में सुवर्ण-धातु भेजने के खर्च की वजह से ही होसकती है, क्योंकि अपने देश में क़ीमत ज्यादा हुई तो व्यवसायी दूसरे देश से आसानी से सोना मेंगवा सकता है। सोने के विनिमय की प्रणाली यही है। इस प्रणाली में अलग-अलग राष्ट्रों के सिक्के स्थिर होते हैं और १९ वीं सदी से ठेठ महायुद्ध के समय तक इस प्रणाली के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ता गया। आज यह प्रणाली टूट गई है और इसीलिए रुपये का व्यवहार बड़ा विचित्र होगया है और अधिकांश राष्ट्रों का सिक्का अस्थिर बन गया है।

मोटे हिसाब से हर देश का आयात और निर्यात का व्यापार बराबर-सा होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो, एक देश जो माल मेंगाता है उसकी कीमत वह उस माल के रूप में चुकाता है जो वह बाहर भेजता है। परन्तु यह बात बिलकुल सही नहीं है और अक्सर एक-न-एक तरफ़ थोड़ा-बहुत रुपया बाक़ी निकलता है। जब जावक से आवक का मूल्य अधिक होता है तो वह देना-बाक़ी (Advance Balance) कहलाता है और उस देश को हिसाब पूरा करने के लिए कुछ भुगतान और ऊपर से करना पड़ता है। भिन्न-भिन्न देशों के बीच में माल का आवागमन नियमित रूप से हिग्ज नहीं होता, वह बहुत बार बदलता रहता है। उसमें उतार-चढ़ाव आते हैं और प्रत्येक परिवर्तन के साथ हुण्डियों की माँग और उनका भुगतान बदलता रहता है। अक्सर ऐसा भी होता है कि किसी देश के पास ऐसी हुण्डियों तो बहुत होती हैं जिनकी उसे उस समय जरूरत नहीं होती और ऐसी हुण्डियों उसके पास काफ़ी नहीं होतीं जिनकी उसे आवश्यकता हो। मसलन फ़ांस के पास जर्मनी पर जर्मनी के सिक्के मार्क में की हुई हुण्डियों तो काफ़ी से ज्यादा हों, परन्तु ऐसी हुण्डियों काफ़ी न हों जिनसे वह अमेरिका के साथ डालर के रूप में हिसाब तय कर सके, तो ऐसी हालत में फ़ांस जर्मनी की हुण्डियों को बेचकर उनके बदले में संयुक्तराष्ट्र पर डालर की हुण्डियों स्तरीदना चाहेगा। ऐसा वह तभी कर

सकता है जब हुण्डियों का कोई ऐसा केन्द्रीय बाजार हो जहाँ अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय होता हो। ऐसा बाजार उसी देश में हो सकता है जहाँ नीचे लिखी तीन सुविधायें हों—

- उसका विदेशी व्यापार इतना फैला हुआ और मुक्तिलिक क्रिस्म का होना चाहिए कि उसके पास सब तरह की हुण्डियों की बहुतायत रहे।
- २. वहाँ हर तरह के सरकारी काग्नज मिल सकें, यानी वह पूँजी का सबसे बड़ा बाजार हो।
- उसका सोने की भी सबसे बडी मण्डी होना आवश्यक है, ताकि हुण्डी और सरकारी काग्रज दोनों के न मिलने की हालत में सोना आसानी से मिल सके।

सारी १९ वीं सदी में इंग्लैण्ड ही ऐसा देश था जहाँ ये तीनों शतें पूरी होती थीं। चूंकि वह उद्योग के क्षेत्र में सबसे पहले उतरा था और एक विशाल साम्प्राज्य पर उसका एकाधिकार था, इसिलए संसार में उसका विदेशी व्यापार सबसे अधिक हो गया था। उसने अपने बढ़ते हुए उद्योग पर अपनी खेती का बलिदान कर दिया। उसके जहाज हर बन्दरगाह से व्यापार का माल और हुण्डियाँ ले जाते थे। इस महान् औद्योगिक विकास के कारण वह स्वभावतः पूंजी का सबसे बड़ा बाजार बनगया और उसके पास सब तरह के विदेशी सरकारी पुर्जी का ढेर लग गया। दूसरा सहायक कारण उसके लिए यह हुआ कि ब्रिटिश साम्प्राज्य के भीतर ——यानी दक्षिण अफ़रीका, आस्ट्रेलिया, कनाडा और हिन्दुस्तान में——दुनिया का दो-तिहाई सोना निकलता था। इन सोने की खानों का माल लन्दन में फ़ौरन बिक जाता था। बंक ऑफ़ इंग्लैण्ड इनका निकला हुआ सारा सोना एक बंधे हुए भाव पर खरीद लेता था।

इस तरह लन्दन हुंडियों, सरकारी काग्रजों और सोने की धान मण्डी बन गया। वह संसार की आधिक राजधानी होगया। जिस किसी सरकार या साहकार को विदेश से हिसाब करने की जरूरत हुई और अपने देश में इसका साधन न मिला, तो वह लन्दन चला जाता और वहाँ उसे हर तरह का व्यापारिक और आधिक काग्रज तथा सोना मिल जाता। पाउण्ड के नोट व्यापार के ठोस चिन्ह बन गये। अगर डेन-मार्क या स्वीडन को दक्षिण अमेरिका से कुछ ख़रीद करने की जरूरत हुई तो सौदा पाउण्ड के नोटों में हो जाता था, भले ही माल कभी लन्दन न आये।

इंग्लैण्ड को इस धन्धे से बड़ा भारी मुनाफ़ा था, क्योंकि सारी दुनिया का काम उससे निकलता था और उसके बदले में दुनिया उसे कुछ-न-कुछ कर देती थी। इससे प्रस्यक्ष लाभ तो था ही। साथ ही विदेशी व्यापारी भावी भुगतान के लिए अंग्रेजी बैंकों में क्पया जमा रखते थे। इस अमानत को ये बैंक दूसरे लोगों को थोडे-थोडे समय के लिए उभार देकर फ़ायदा उठाते थे। अंग्रेजी बैंकों को विदेशी कारख़ानेदारों के धन्धे का सब हाल भी मालूम होजाता था। उनके हाथों में होकर जो हुण्डियां गुजरती थीं उनसे जर्मन या दूसरे विदेशो ज्यापारियों द्वारा लगाये हुए भावों का और विदेशों में उनके ग्राहकों के नामों तक का अंग्रेजी बैंकों को पता चल जाता था। ब्रिटिश उद्योग के लिए यह जानकारी बहुत उपयोगी थी, क्योंकि इससे उसे अपने विदेशी प्रतिद्वन्द्वियों को मात देने में सामर्थ्य मिलता था।

इस अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए अंग्रेजी बैंकों ने दूनियाभर में शाखायें और आढ़तें खोल दीं। विदेशों को ब्रिटिश उद्योग के प्रभाव में लाने के काम में तो ये बंक मदद देते ही थे। ब्रिटिश दिष्टकोण से ये एक और भी बडी उपयोगी सेवा करते थे। ये पुछताछ करते रहते थे और सभी बडी-बडी स्थानीय दुकानों और व्यवसायों के बारे में लिखित सामग्री रखते थे। इससे जब कभी कोई स्थानीय दूकान हुण्डी करती थी तो वहाँका ब्रिटिश बेंक या आढ़तिया उस हण्डी का मृत्य जानता था और अगर वह उसमें कोई जोखम नहीं समझता तो उसपर अपनी साख दे सकता था। इसे 'सिकारना' कहते हैं, क्योंकि बैंक उस हण्डी पर 'स्वीकार किया' यह शब्द लिख देता है। ज्योंहीं बैक ने इसके सिकरने की गारण्टी दी कि हुण्डी आसानी से बेची या दूसरे के नाम की जा सकती थी, क्योंकि उसकी पीठ पर बैंक की साख होती थी। ऐसी गारण्टी के बिना एक अनजान विदेशी दुकान की हुण्डी को लन्दन जैसे या और कहीं के दूर के बाजार में ख्रीदनेवाला नहीं मिल सकता, क्योंकि उस दूकान को कोई जानता न था। बैंक हण्डी को सिकार कर जोखन तो उठाता था; परन्त्र वह ऐसा करता था अपनी स्थानीय शाखा द्वारा पूरी जांच करवाने के बाद ही। इस तरह सिकारने की इस प्रथा ने हुण्डियों के लेन-देन और साधारणतः सारे व्यवसाय के लिए ही सुविधा करदी, और साथ ही दूनिया के व्यापार पर लन्दन नगर का पंजा भी मजबत बना दिया। दूसरे किसी देश की ऐसी स्थित नहीं थी कि वह किसी बडे पैमाने पर यह सिकारने का काम कर सके, क्योंकि विवेशों में उसकी शाखायें थोडी थीं।

इस तरह १०० से भी अधिक वर्ष तक लन्दन संसार की आधिक राजधानी रहा और अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था और व्यापार की बागडोर उसके हाथों में रही। रुपया तो वहाँ बहुत था ही और इस कारण सस्ती शर्तों पर मिल भी सकता था। इससे सारे साहकार उधर आकर्षित होते थे। बैंक ऑफ इंग्लैण्ड के गवर्नर के पास दुनिया के चारों कोनों से व्यापार और अर्थ-प्रबन्ध की रसी-रसी खबरें आती थीं और वह अपने बहीखातों और काग्नजों पर एक नजर डालककर बता सकता था कि किस बेश की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। असल में कभी-कभी तो ऐसा होता था कि उस देश का जितना हाल उसे मालूम होता उतना वहांकी सरकार को भी नहीं होता या। जिन सरकारी काग्रजों में किसी विदेशी सरकार का हिताहित होता उन्हें खरी-देने और बेचने के छोटे-छोटे दांव-पेचों से या थोडी मुद्दत के लिए खास ढंग से क़र्ज देकर उस विदेशी सरकार की राजनैतिक नीति पर दबाव डाला जा सकता था। इसे ऊँचा अर्थ-प्रबन्ध (High Finance) कहते हैं। साम्प्राज्यवादी राष्ट्रों के हाथ में दबाव डालने के जो साधन पहले भी थे और अब भी हैं उनमें यह साधन निहायत कारगर है।

महायुद्ध के पहले यह परिस्थिति थी। लन्दन नगर ब्रिटिश साम्प्राज्य के बल और वंभव का केन्द्र और चिन्ह था। महायुद्ध के कारण अनेक परिवर्तन हुए और पुरानी व्यवस्था उलट गई। लन्दन यानी इंग्लैण्ड को विजय तो प्राप्त हुई, मगर उसकी क्रीमत बहुत महँगी चुकानी पडी।

लड़ाई के बाद क्या हुआ, यह अगले ख़त में बताऊँगा।

### : १८७ :

## डालर, पाउण्ड और रुपया

२७ जुलाई, १९३३

महायुद्ध ने दुनिया के तीन टुकडे कर विये। वो टुकडे तो वोनों तरफ़ लड़नेवाले राष्ट्रों के हुए और तीसरे में तटस्थ देश रहे। लड़नेवाले प्रवेशों में परस्पर कोई व्यापार या सम्पर्क बाक़ी न रहा। हाँ, एक-दूसरे की जासूसी करने का ख़ुफ़िया काम चलता ही रहा। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पूरी तरह चौपट होगया। समुद्र पर क़ब्जा होने के कारण इंग्लैण्ड, फ़ांस और दूसरे मित्र-राष्ट्र तटस्थ और पराधीन देशों के साथ थोड़ा व्यापार जारी रख सके; लेकिन जर्मन पनडुब्बियों के मारे वह भी महदूव होगया था। लड़नेवाले राष्ट्रों के सारे साथन लड़ाई में लग गये और बेशुमार रुपया ख़र्च हुआ। क़रीब १६ वर्ष तक इंग्लैण्ड और फ़ांस अपने ग़रीब साथियों को रुपया देते रहे और ख़ुब अपने ही प्रजाजनों और अमेरिका से उधार लेते रहे। इसके बाव फ़ांस तो थक गया और दूसरों को मदद न दे सका। इंग्लैण्ड १५ साल तक और बोझा उठाता रहा। मार्च १९१७ में उसकी भी थककर बैठ रहने की बारी आगई। उस वक़्त वह संयुक्त-राष्ट्र को ५ करोड़ पाउण्ड की चढ़ी हुई किस्त नहीं चुका सका। इस नाज़ुक अवसर पर जब और किसी के पास भी आर्थिक साधन शेष नहीं रहे, इंग्लैण्ड, फ़ांस और उनके मित्रों के सौभाग्य से, अमेरिका उनकी तरफ़ लड़ाई में शामिल होगया। उस वक़्त से

लगाकर संयुक्तराष्ट्र सारे मित्र-राष्ट्रों को लड़ाई के लिए रुपया देता रहा। उसने अपने प्रजाजनों से 'स्वाधीनता' और 'विजय' ऋणों के नाम से भारी क्ज़ं लिया और ख़ुद भी ख़ूब ख़र्च किया और मित्र-राष्ट्रों को भी उधार दिया। जैसा कि में बता चुका हूँ, नतीजा यह हुआ कि जब युद्ध बन्द हुआ तो संयुक्तराष्ट्र दुनियाभर का साहकार या और सारे राष्ट्र उसके क्ज़ंदार ये। लड़ाई के शुरू में अमेरिका की सरकार पर योरप का ५ अरब डालर का ऋण था। लड़ाई के अन्त में अमेरिका का योरप पर १० अरब डालर का क्ज़ं होगया।

युद्ध के जमाने में अमेरिका को सिर्फ़ इतना ही आर्थिक लाभ नहीं हुआ। साथ ही उसका विदेशी व्यापार बढ़ गया और इंग्लैण्ड और जर्मनी का घट गया। अमेरिका का विदेशी व्यापार ब्रिटिश व्यापार के बराबर होगया। संयुक्तराष्ट्र के पास संसार का दो-तिहाई सोना और बहुत-से विदेशी सरकारों के हिस्से और बॉण्ड भी इकट्ठे होगये।

इस तरह संयुक्तराष्ट्र की माली हालत सबसे अच्छी होगई। वह अपने क्रर्ज के भुगतान की माँग-भर करके अपने किसी भी ऋणी देश को दिवालिया बना सकता था। इसलिए उसे इस बात पर ईर्षा होना स्वाभाविक था कि दुनिया की आर्थिक राजधानी होने का प्राचीन पद लन्दन के पास क्यों रहे। वह चाहता था कि यह पद उसे मिले। वह चाहता था कि न्यूयार्क संसार का सबसे धनी शहर है, इसलिए लन्दन का स्थान उसे मिले। इस तरह न्यूयार्क और लन्दन के साहकारों और धन-कुबेरों में भयंकर संघर्ष शुरू हुआ और उनकी पीठ पर उनकी सरकारें थीं।

अमेरिका का दबाव पड़ा तो अंग्रेजी पाउण्ड हिल गया । बैंक आफ़् इंग्लैण्ड अपने सिक्के पर सोना नहीं दे सका और पाउण्ड के नोट का सोने के विनिमय से सम्बन्ध नहीं रहा । इसलिए उसकी क्रीमत बदलने और घटनें लगी । फ़्रांस के फ़्रांक का भी भाव गिर गया । ऐसा मालूम होता था कि सारी दुनिया अस्थिर होगई है और उसमें अकेला अमेरिका का डालर चट्टान की तरह स्थिर होकर खड़ा है ।

यह समझा जा सकता है कि इन अवस्थाओं में रुपये का व्यवसाय और सोना लन्दन से मुंह मोड़कर न्यूयार्क चला गया होगा। मगर आद्यव्यं की बात देखों कि ऐसा नहीं हुआ और विदेशी हुण्डियां और खानों का सोना अब भी लन्दन जाता रहा। इसका यह कारण नहीं था कि लोग डालर से पाउण्ड को ज्यादा चाहते थे, बिल्क सबब यह था कि डालर आसानी से मिलता नहीं था। तुम्हें याद होगा, में बता चुका हूँ कि 'सिकारने' की प्रथा के अनुसार ब्रिटिश बेंक अपनी शाखाओं और आढ़तों के खिरये दुनिया-भर में काम करते थे। अमेरिका के बेंकों की ऐसी शाखायें या विदेशी आढ़तें नहीं थी और इसलिए उनके पास 'सिकार कर' विदेशी हुण्डियां प्राप्त करने का

कोई साधन नहीं था, और हुण्डियों का ब्रिटिश बैंकों के खरिये लन्दन पहुँच जाना स्वाभाविक था। इस कठिनाई का सामना करने के लिए अमेरिकन बैंकों ने झटपट विदेशों में शालायें और आढ़तें लोलना शुरू कर विया, और कई मुक़ामों पर बढ़िया इमारतें लाडी होगई। लेकिन एक कठिनाई और थी। 'सिकारने' का काम ऐसे सबे हुए आदमी ही कर सकते थे, जिन्हें मुक़ामी हालात और स्थानीय व्यवसाय के बारे में पूरी जानकारी हो। ब्रिटिश बैंकों ने सौ वर्ष तक प्रगति करके ऐसे आदमी तैयार कर लिये थे। इस बारे में जल्दी उनकी बराबरी करना आसान नहीं था।

तब अमेरिका वाले लन्दन के विरोध में कुछ फ़ेंच, स्विच और डच बंकों से मिल गर्ये। मगर इसमें बहुत कामयाबी नहीं मिली। फ़ांस बड़ा धनी देश है और वह बहुत-सी पूंजी भी बाहर भेजता है, परन्तु उसने विदेशी हुण्डियों का लेन-देन संगठित करने की तरफ़ कभी ध्यान नहीं दिया था। इस तरह न्यूयाक और लन्दन में रस्साकशी चलती रही और सारी बातों को देखते हुए लन्दन का कुछ बिगड़ा नहीं। १९२४ में न्यूयाक के पक्ष में एक नई बात पैदा होगई। बहुत-से नोट छाप-छापकर निकालने के बाद जर्मन मार्क की कीमत स्थिर करदी गई और नोटों के छापने के समय जो जर्मन पूंजी स्वीजरलेण्ड और हालेण्ड में चली गई थी (जोखम या खतरे के समय पूंजी हमेशा इसी तरह बाहर चली जाती है) वह जर्मन बंकों में लौट आई। अमेरिका के आधिक गृट में जर्मनी के शामिल होजाने से लन्दन की स्थिति बहुत बदल गई थी, क्योंकि अब लन्दन की सहायता के बिना ही अमेरिका की हुण्डियों के बदले में योरप की हुण्डियाँ मनचाही मिल सकती थीं। और लन्दन का सिक्का आज भी अस्थिर है, यानी सोने के रूप में पाउण्ड की कोई बँधी हुई क्रीमत नहीं है। वह सोने के विनिमय से अलग होगया।

अब तो लन्दन नगर के घनकुबेर घबराये। उन्होंने देखा, अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय के ब्यवसाय की सारी मलाई तो न्यूयार्क और उसके यूरोपियन साथियों के हाथ में चली जा रही है और लन्दन के हिस्से में सिर्फ़ जूठन बाक़ी रह जाती है। इस हालत को रोकने के लिए पहला काम करने का यह था कि सोने के साथ पाउण्ड को फिर बांध दिया जाय। इससे विनिमय का फिर से अच्छा व्यवसाय आने लगेगा। इसलिए १९२५ में पाउण्ड की पुराने हिसाब से क्रीमत स्थिर करवी गई। अंग्रेज साहकारों की इसमें बड़ी विजय थी, क्योंकि पाउण्ड की कीमत बढ़ जाने का अर्थ था उनकी आमदनी का बढ़ जाना। लेकिन अंग्रेजी उद्योग के लिए यह बुरा हुआ, क्योंकि इससे विदेशों में अंग्रेजी माल का भाव बढ़ गया और कारखानेदारों को अमेरिका, जर्मनी और दूसरे आँद्योगिक देशों के साथ विदेशी बाजार में स्पर्धा करने में बड़ी मुश्किल होने लगी। परन्तु इंग्लैण्ड ने जान-बूझकर अपनी साहकारी प्रथा, या यों कही कि संसार के

वितिमय के बाजार में अपनी आर्थिक प्रभुता, क्रायम रखने के लिए कुछ हवतक अपने उद्योगों का बलिदान कर दिया। पाउण्ड की प्रतिष्ठा एकदम बढ़ गई, परन्तु तुम्हें याद होगा कि उसके बाद इंग्लैण्ड में घरेलू झगडे पैदा होगये। इनका एक कारण उद्योग को आघात पहुँचना भी था। बेकारी फैल गई और लम्बे समय तक कोयले की खानों में आम हडताल भी रही।

पाउण्ड का मूल्य स्थिर होगया परन्तु इतने से ही काम नहीं चल सकता था। अमेरिका ब्रिटिश सरकार से एक बडी भारी रकम खाते-पेट या हाथ-उधार की मांगता था। इसे वह किसी भी समय वापस ले सकता था। इस तरह की मांग करके अमेरिका इंग्लंण्ड की स्थित बहुत ही विकट बना और पाउण्ड का भाव गिरा सकता था, इसलिए बडे-बडे ब्रिटिश राजनीतिज्ञ, जिनमें स्टेनली बाल्डविन भी थे, दौडे-दौडे ग्यूयार्क पहुँचे। वे क्रिस्तों के रूप में युद्ध-ऋण के भुगतान के बारे में अमेरिका से शतें तय करना चाहते थे। अमेरिका के ऋणी सभी यूरोपियन देश थे और उनके लिए उचित मार्ग यही था कि वे आपस में सलाह करके फिर अच्छी-से-अच्छी शतें प्राप्त करने के लिए अमेरिका के पास जाते। परन्तु ब्रिटिश सरकार को पाउण्ड को बचाने और लन्दन का आधिक नेतृत्व क्रायम रखने की इतनी चिन्ता हुई कि उसे फ्रांस या इटली के साथ मशिवरा करने का वक्त भी नहीं मिला और वह किसी भी भाव जल्दी-से-जल्दी अमेरिका के साथ कोई प्रबन्ध कर लेना चाहती थी। प्रबन्ध तो होगया, मगर हुआ भारी क्रीमत देकर। अमेरिका की सरकार ने जो कडी-कडी शतें रक्खीं वे सब उसे माननी पडीं। बाद में फ्रांस और इटली का समझौता, अपने क्रजं के बारे में अमेरिका के साथ कहीं अच्छी शतों पर हुआ।

इन कठोर प्रयत्नों और कुर्बानियों से पाउण्ड और लन्दन नगर की रक्षा होगई। परन्तु दुनिया के सभी बाजारों में न्यूयार्क के साथ तनातनी जारी रही। धन की बहुतायत होने के कारण न्यूयार्क ने थोडे ब्याज पर लम्बी मियाद के कर्जों देना शुरू किया, और अनेक देश जो पहले लन्दन के बाजार में उधार लिया करते थे अब न्यूयार्क के प्रलोभन में फँस गये। इन देशों में कनाडा, दक्षिण अफ़रीका और आस्ट्रेलिया शामिल थे। न्यूयार्क की बराबरी इन लम्बी मियाद के कर्जों में लन्दन नहीं कर सकता था; इसलिए उसने मध्य-योरप के बैंकों को छोटी मियाद के कर्ज देने की कोशिश की। छोटी मियाद के कर्जों में साहूकार के अनुभव और उसकी प्रतिष्ठा का महत्व अधिक होता है।

यह बात लन्दन के हक्त में थी। इसलिए लन्दन के बैंकों ने वियेना के बैंकों के साथ गहरे सम्बन्ध स्थापित कर लिये और उनके जरिये मध्य और दक्षिण-पूर्वीय

योरप यानी डैन्यूब और बालकन प्रदेशों के बैंकों के साथ भी सम्बन्ध जोड़ लिया। न्युयार्क भी वहां थोडा-बहुत काम-काज करता रहा । इस समय लोग दौलत के लिए पागल हो रहे थे। लन्दन और न्यूयार्क की स्पर्धा के कारण क्पया योरप में बहा आ रहा था, और लखपितयों और करोडपितयों की तादाद अजीव तेजी के साथ बढ़ रही थी। इसका उपाय भी लोगों ने सीधा-सा ढुँढ लिया था। कोई साहसी आदमी इनमें से किसी देश में रेलवे या कोई और सार्वजनिक हित का काम करने के लिए रिआयत हासिल कर लेता, या दियासलाइयां बनाने और बेचने या इसी तरह का कोई ठेका ले लेता। इस रिआयत या ठेके का काम करने के लिए कम्पनी बन जाती और वह अपने हिस्से निकालती । इन हिस्सों के आधार पर न्यूयार्क और लन्दन के बडे-बडे बैंक धन उधार दे देते । साहकार न्यूयार्क में दो फ़ीसदी के व्याज पर डालर के रूप में रक्तम उधार लेलेते और फिर उसी रक्तम को बिलन में ६ फ़ीसदी पर और वियेना में ८ फ़ीसदी पर उधार देदेते । इस तरह चालाकी से दूसरे लोगों का धन इधर-उधर करके ये साहकार बहुत धनवान होगये । इनमें से इवर कृगर नामक एक स्वीडन-निवासी बडा मशहर था। उसके पास दियासलाइयों के ठेके थे, इसलिए वह दियासलाई का राजा कहलाता था। किसी समय कूगर की बडी भारी प्रतिष्ठा थी। परन्तु अब यह साबित होगया है कि वह पूरा ठग था और उसने बेशुमार रुपया ग्रबन किया था। जब वह पकड़ा ही जानेवाला था तब, बरस दो बरस हुए, उसने आत्महत्या करली । उस समय के और भी कई मशहूर साहुकार अपने गन्दे तरीक्रों के कारण आफ़त में फरेंस गये।

इंग्लंण्ड और अमेरिका की मध्य और पूर्वीय योरप में जो स्पर्धा हुई, उससे एक लाभ हुआ। १९२९ में मन्दी शुरू हुई, उससे पहले के सालों में योरप में इस स्पर्धा के कारण दौलत की नदियां बह गई इससे वहां की हालत बहुत सम्भल गई।

इस बीच, १९२६ और १९२७ में, फ़्रांस ने भी बहुत नोट छाप डाले थे और फ़्रांक की क्रीमत बहुत घट गई थी। जब फ़्रांक का भाव गिरा तो धनवाले फ़्रांसीसियों ने—और धन तो फ़्रांस के सभी छोटे-छोटे अमीर भी बचाकर रखते हैं—नुक्सान के डर से अपना धन बाहर भेज दिया। उन्होंने विदेशी सरकारी काग्रज और हुण्डियों के ढेर-के-ढेर खरीद लिये। १९२७ में फ़्रांक की कीमत फिर स्थिर होगई और उसका भाव सोने के साथ बांध दिया गया। मगर उसकी क्रीमत पहले से ई रह गई। अब फ़्रांस के जिन लोगों के पास विदेशी पुर्जे थे उन्हें उनकी फ़्रांक में बदल लेने की बडी उत्सुकता हुई। उनका ब्यापार अच्छा चेता, क्योंकि उन्हें अब मूल से पँचगुने फ़्रांक मिल रहे थे। इस तरह नोटों के छपने से उन्हें जरा भी हानि नहीं हुई। अगर वे आरम्भ से ही फ़्रांक

रखते तो जरूर हानि होती। उस मौक्ने से लाभ उठाने का फ़्रेंच सरकार ने भी निर्णय कर लिया और उसने बबले में नई छपी हुई फ़्रांक की हुण्डियाँ देकर ये सारी विदेशी हुण्डियाँ या सरकारी काग्रज खरीद लिये। इस तरह फ़्रेंच सरकार इन विदेशी हुण्डियों और सरकारी पुर्जों को लेकर अचानक बहुत मालदार होगई। असल बात यह है कि उस समय ये हुण्डियाँ और पुर्जे उसीके पास सबसे अधिक थे। उसकी इच्छा भी नहीं थी और उसमें इतना दम भी नहीं था कि वह आर्थिक नेतृत्व के लिए इंग्लैण्ड और अमेरिका की होड़ कर सके। परन्तु दोनों पर प्रभाव डालने की स्थित में वह जरूर होगई थी।

फ़ांस के लोग फूंक-फूंककर क़दम रखते हैं और यही हाल उनकी सरकार का है। जो कुछ उनके पास होता है उसे भी गँवा देने की जोखम उठाकर बड़ा मुनाफ़ा करने के बजाय वे सुरक्षित रहकर थोड़ा लाभ उठाना पसन्द करते हैं। इसलिए फ़ेंच सरकार ने सावधान होकर अपना फ़ालतू धन थोड़े ब्याज पर लन्दन के अच्छे-अच्छे ब्यापारियों को उधार दे दिया। इस तरह उसने ब्रिटिश बेंक से सिर्फ़ दो फ़ीसदी ब्याज लिया। उसी पूंजी को ब्रिटश बेंक पाँच-छः फ़ीसदी पर जर्मन बेंकों को दे देते और जर्मन बेंकों को दे देते और जर्मन बेंक आठ-नौ फ़ीसदी पर उसे वियेना भेज देते और वहांसे वह धन बारह फ़ीसदी पर हंगरी या बालकन में पहुँच जाता। जितनी बड़ी जोखम उतना ही ज्यादा ब्याज। मगर बेंक आफ़ फ़ांस ने जोखम उठाना पसन्द नहीं किया। इसीलिए उसने ब्रिटिश बेंकों के साथ लेन-देन किया। इस प्रकार फ़ांस ने अपनी ख़रीदी हुई विदेशी हुण्डियों के रूप में बहुत-सा रुपया लन्दन में रख दिया और इससे लन्दन की न्यूयार्क के साथ जो लड़ाई चल रही थी उसमें मदद मिली।

इस बीच में व्यापारिक उथल-पुथल और मन्दी बढ़ रही थी और खेती की पैदाबार के भाव घट रहे थे। १९३० के जाड़े में गेहूं का भाव इतना गिर गया कि पूर्वीय योरप के बैंक अपने क़र्जंदारों से रुपया वसूल नहीं कर सके और इसलिए उन्होंने वियेना में पाउण्ड और डालर के रूप में जो ऋण लिया था वह नहीं लौटा सके। इससे वियेना के बैंकों में उथल-पुथल मच गई और वहाँ के केडिट ऐनस्टालट नामक सबसे बड़े बैंक का दिवाला निकल गया। इससे फिर जर्मन बैंक हिल उठे और मार्क का ढांचा बैठने की नौबत आगई। ऐसा होता तो जर्मनी में अमेरिका और ब्रिटेन की पूंजी को खतरा होता। इसीको टालने के लिए राष्ट्रपति ह्वर ने युद्ध-ऋण और हर्जाने की बसूली स्थिगत रखने का ऐलान किया था। उस समय हर्जाने की अवायगी का आग्रह करने का अर्थ जर्मनी का सम्पूर्ण आर्थिक नाश होता। हुआ यह कि इतने से भी काम न चला। जर्मनी दूसरे देशों को अपना खानगी कर्जं भी न चुका सका और उसका भुगतान भी मुल्तबी करना पड़ा।

नतीजा यह हुआ कि अंग्रेजों का बहुत-सा धन जो जर्मनी को थोडी मियाद के कर्ज के रूप में दिया गया था, वहीं बन्द होगया। लन्दन के साहूकारों की स्थिति विकट होगई, क्योंकि उनके सिर पर भी देना था और वे जर्मनी से रक्तम मिलने पर आशा लगाये बैठे थे। फ़ांस और अमेरिका ने १३ करोड़ पाउण्ड उधार देकर उनकी मदद की, मगर यह मदद दक्त निकल जाने पर पहुँची। लन्दन के आर्थिक हलक़ों में घबराहट फैल गई। ऐसी घबराहट के अवसर पर सब लोग अपनी-अपनी रक्तम निकाल लेना चाहते हैं। इसलिए १३ करोड़ पाउण्ड बात-की-बात में साफ़ होगये। यह न भूलना कि उस समय पाउण्ड सोने के विनिमय से बँधा हुआ था और कोई भी पाउण्ड के नोट के बदले में सोना माँग सकता था।

उस समय ब्रिटेन में मजदूर सरकार थी। उसने और धन उधार लेना चाहा और चिन्तित होकर न्यूयार्क और पेरिस के साहूकारों से माँगा। मालूम होता है, उन्होंने कुछ शतों पर मदद करना स्वीकार कर लिया। एक शर्त यह थी कि ब्रिटिश सरकार को मजदूरों और सामाजिक सेवा-सम्बन्धी कामों में किफ़ायत करनी चाहिए। शायद मजदूरी और वेतन घटाने की बात भी सुझाई गई थी। यह ब्रिटेन के घरू मामलों में विदेशी साहूकारों का दखल देना हुआ। मजदूर सरकार के विरोधियों ने इस स्थित से अनुचित लाभ उठाया। उस सरकार के मुख्या और प्रधान मन्त्री रैमजे मैनडानल्ड ने सरकार और अपने दल दोनों को धोखा दिया और मुख्यतः अनुदार दल की सहायता से उसने दूसरी सरकार बना ली। यह 'राष्ट्रीय सरकार' कहलाई। यह संकटनिवारण के लिए ही बनी थी। योरप के मजदूर-आन्दोलन के इतिहास में रैमजे मैकडानल्ड का यह काम बे-वफ़ाई का बडे मार्क का उदाहरण था।

राष्ट्रीय सरकार पाउण्ड की रक्षा के लिए बनी थी। वचन के अनुसार फ़्रांस और अमेरिका से उसे ऋण भी मिल गया। परन्तु उसकी सहायता से भी पाउण्ड की रक्षा न हो सकी। २३ सितम्बर १९३१ को सरकार को सोने का विनिमय छोड़न पड़ा और पाउण्ड फिर अस्थिर सिक्का बन गया। पाउण्ड का भाव तेजी से गिरने लगा और लगभग १४ शिलिंग सोने के बराबर रहगया। यानी मोटे हिसाब से उसकी क्रीमत पहले से बो-तिहाई होगई।

इस घटना और तारील का संसार में बड़ा असर हुआ। योरप ने इसे ब्रिटिश साम्प्राज्य के भावी नाश का निशान समझा, क्योंकि इसका अर्थ था संसार के सराफ़ा-बाजार में लन्दन की प्रभुता का अन्त होना। पाउण्ड के गिरनें से अनेक देशों का सिक्का हिल गया, क्योंकि उन्होंने पाउण्ड के नोट सोना समझकर रख छोडे थे और उनके बदले में सोना हर बक्त मिल भी सकता था। अब उन नोटों के बदले में सोना मिलना बन्द होगया और उनका मूल्य भी ३० फ़ीसदी गिर गया । इसलिए कुछ दूसरे देशों के सिक्कों का भाव भी घट गया और उन्हें इंग्लैण्ड के कारण सोने का विनिमय छोड़ देना पड़ा।

फ़्रांस की स्थिति इस समय मजबूत हो गई। उसकी सावधानी की नीति का उसे लाभ मिल गया। जहां अमेरिका और खास तौर से इंग्लैण्ड का उधार दिया हुआ धन जर्मनी में रक गया और उन्हें धन की जरूरत होगई वहां फ़्रांस के पास विदेशी हुण्डियों और सोने के फ़्रांक से रूप में धन की बहुतायत थी। अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों सरकारों ने फ़्रांन्स पर अलग-अलग प्रेम-प्रदर्शन किया और अपने-अपने पक्ष में एक-दूसरे के खिलाफ़ उसे मिला लेने की भरसक कोशिश की। फ़्रांस बहुत साबधान रहा और उसने दोनों की ही बात नहीं मानी। इस प्रकार उसने सौदे का अवसर हाथ से चला जाने दिया।

१९३१ के अन्त में इंग्लैण्ड में पार्लमेण्ट का आम चुनाव हुआ। राष्ट्रीय सरकार की बडी भारी विजय हुई। वास्तव में यह विजय अनुदार दल की थी। मजदूर दल का लगभग सफ़ाया होगया। "मजदूर सरकार उनकी पूंजी जब्त कर लेगी," ऐसी-ऐसी कहानियों से डरकर, और शायद वेतन की कटौती पर अटलाण्टिक प्रदेश की जलसेना के ब्रिटिश नाविकों ने जो थोडे दिन विद्रोह कर दिया था उससे भी भयभीत होकर, ब्रिटिश नागरिक अनुदार राष्ट्रीय सरकार के पक्ष में होगये। अब भी इंग्लैण्ड में सत्ता इसी सरकार के हाथ में है। प्रधान मंत्री रैमजे मैकडानल्ड है, परन्तु सबसे शाक्तिशाली आदमी अनुदार दल का नेता स्टैनली बाल्डिवन है। पार्लमेण्ट और ब्रिटिश नीति पर इसी दल का पूरा प्रभुत्त्व है।

संकट और ख़तरे के होते हुए भी पाउण्ड के गिरने के बाद तीनों मुखिया राष्ट्र अर्थात् अमेरिका, ब्रिटेन और फ़ांस या उनके साहूकार आपस में सहयोग न कर सके। सब एक-दूसरे को हानि पहुँचाकर अपनी-अपनी स्थित अच्छी करने की चाल चलते रहे हैं। आर्थिक नेतृत्व के लिए लड़ने के बजाय वे मिलकर एक सम्मिलित अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय का बाखार बना सकते थे। मगर सबने अपनी-अपनी खिचडी अलग पकाना ही पसन्द किया। बैंक ऑफ़ इंग्लैंग्ड लन्दन को उसका खोया हुआ पद बापस दिलाने के काम में जुट गया और दुनिया के लिए बड़े अचम्भे की बात है कि पिछले १८ महीनों में उसे बहुत कुछ सफलता भी मिल गई है, हालांकि पाउण्ड अब भी सोने के विनिमय से अलग है।

जब इंग्लैण्ड ने सोने का विनिमय छोड़ा तो दूसरे देशों के सरकारी बैंकों ने (इन्हें

सेंद्रल बैंक कहते हैं ) बदले में सोना लेने के लिए अपने पास की पाउण्ड की हुण्डियां बेच वीं। अबतक उन्होंने पाउण्ड की हुण्डियां रख छोडी थीं, क्योंकि उनके बदले में सोना किसी वक़्त भी मिल सकता था और इसलिए उन्होंने उसे सोना ही समझ रक्खा था। जब ये हुण्डियां अचानक बडी तादाद में बिकीं तो पाउण्ड का मूल्य आनन-फ़ानन में ३० फ़ी सदी गिर गया। इस तरह भाव गिरने से उन क़र्जबारों को, जिनपर पाउण्ड के नोटों के रूप में देना निकलता था ( इनमें कुछ सरकार और बडे-बडे व्यापारी भी शामिल थे ), सोना चुका देने की प्रेरणा हुई, क्योंकि उन्हें ३० फ़ी सदी कम बेना पड़ा। इस तरह बहुत-सा सोना इंग्लंण्ड में आगया।

परन्तु सोने की असली बाढ़ तो इंग्लैंड में हिन्दुस्तान और मिस्र से आई। इन ग्रारीब और पराधीन देशों को विवश होकर धनी इंग्लैंड की सहायता करनी पडी और इंग्लैंड की आधिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इनके छिपे हुए साधन काम में लाये गये। इस मामले में इनकी नहीं सुनी गई। इंग्लैंड की जरूरत के सामने इनकी इच्छाओं या हितों का मूल्य ही क्या हो सकता था?

भारत की दृष्टि से बेचारे भारतीय रुपये की कहानी लम्बी और दर्दनाक है। ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश पूंजी के स्वार्थों की पूर्ति के लिए उसकी क़ीमत बार-बार बदली जाती रही है। मैं सिक्के के इस मामले में विस्तार से नहीं लिखना चाहता। सिर्फ़ इतना ही बतलाना चाहता हूं कि सिक्के के मामले में लड़ाई के बाद ब्रिटिश सर-कार ने हिन्दुस्तान में जो कार्रवाइयां कीं हैं उनसे हिन्दुस्तान की असीम हानि हुई है। उसके बाद १९२७ में हिन्दुस्तान में इस बात पर बड़ा विवाद खड़ा हुआ कि पाउण्ड के नोट और सोने से सम्बन्ध रखते हुए रुपये का मुख्य कितना स्थिर किया जाय। उस समय पाउण्ड का सोने के विनिमय से सम्बन्ध था। यह 'अनुपात का विवाद' कहलाया, क्योंकि सरकार तो रुपये की क्रीमत १ शिलिंग ६ पेंस रखना चाहती थी और भार-तीय लोकमत लगभग १ स्वर से एक शिलिंग ४ पेंस चाहता था। सवाल पुरान. ना और यह था कि रुपये का मृत्य बढ़ाकर साहकारों और पूंजीवालों को लाभ पहुँ-चाया जाय और विदेशी माल की आमद बढ़ाई जाय, या रुपये की क़ीमत घटाकर ऋणवाताओं का बोझा कम किया जाय और गृह-उद्योगों और निर्यात व्यापार को उसे-जन दिया जाय ? बात हिन्दूस्तानियों की न रहकर सरकार की ही चली और सोने के रूप में रुपये की क्रीमत १ शिलिंग ६ पेंस मुक़र्रर होगई। इस तरह बहुत लोगों की राय में रुपये की क़ीमत थोडी बढ़ा दी गई। सिर्फ़ इंग्लैण्ड ने ही १९२५ में पाउण्ड को सोने के विनिमय पर लाते समय सिक्के की क्रीमत बढ़ाई थी। हम देख चके हैं कि उसने ऐसा अपने संसार के आर्थिक नेतृत्व को क़ायम रखने के लिए किया था और इसके

लिए वह बहुत कुछ त्याग करने को तैयार था। फ़्रांस, जर्मनी और दूसरे देशों ने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सिक्के की क्रीमत घटाना पसन्द किया था।

रुपये की क़ीमत बढ़ा देने से हिन्दुस्तान में लगी हुई ब्रिटिश पूंजी का मूल्य बढ़ गया। इससे हिन्दुस्तानी उद्योग पर भी बोझा पड़ा, क्योंकि हिन्दुस्तान के माल के भाव कुछ बढ़ गये। सबसे बड़ी बात यह हुई कि जो किसान और जमींदार बनियों के क़र्ज-दार थे उन सबका भार बढ़ गया, क्योंकि जब रुपये की क़ीमत बढ़ी तो इस क़र्ज की क़ीमत भी बढ़ गई। १८ और १६ पेन्स का फ़र्क़ २ पेन्स यानी १२॥ फ़ी सदी मूल्य बढ़ने के बराबर हुआ। मान लो हिन्दुस्तान के किसानों पर ९ अरब रुपया क्जं है। उसमें १२॥ फ़ी सदी वृद्धि होजाने का अर्थ होता है १ से अरब की भारी रक्म और बढ़ जाना।

रुपये के रूप में अलबत्ता कृजं उतना ही रहा जितना पहले था। परन्तु खेती की पैदावार के मूल्य के रूप में कृजं बढ़ गया। रुपये का असली मूल्य यही होता है कि उस-से कितना गेहूं, कितना कपड़ा और कितनी और कोई चीज-बस्त खरीदी जा सकती है। रुकावट न डाली जाय तो यह मूल्य अपने-आप ठीक होता रहता है। रुपये की खरीदने की ताकृत घट जाने से सिक्के की क़ीमत घट जाती है। कृत्रिम रूप से उसका मूल्य अधिक रख देने से उसकी खरीदने की शक्ति दीखने में बढ़ जायगी, लेकिन दरअसल नहीं बढ़ती। इस प्रकार किसानों को मालूम होगया कि अब कृजं और ब्याज के चुकाने में पहले से उनकी आय अधिक चली जाती है और बहुत थोडी उनके पास रह जाती है। इस तरह १ शिलिंग ६ पेंस के अनुपात से हिन्दुस्तान में मन्वी और भी बढ़ गई।

जब सितम्बर १९३१ में पाउण्ड के नोटों का सोने से सम्बन्ध छूट गया तो रुपये का भी छूट गया। परन्तु उसे पाउण्ड के साथ बांधे रक्खा गया। इस प्रकार एक जिलिंग छः पेंस का अनुपात तो क़ायम रहा, परन्तु सोने के रूप में अब उसकी क़ीमत कुछ घट गई। पाउण्ड के नोट के साथ रुपये को इसिलिए बांध रक्खा गया कि हिन्दुस्तान में लगी हुई बिटिश पूंजी को आंच न आवे, क्योंकि अगर रुपये को छुट्टा छोड़ विया जाता तो उसकी क़ीमत घटने और पाउण्ड के नोटों के रूप में लगी हुई खंजी को हानि पहुँचने की सम्भावना थी। हुआ यह कि नुक्सान भारत में लगी हुई अमेरिका और जापान आदि की ग्रंपबिटिश विदेशी पूंजी को ही हुआ। रुपये को पाउण्ड के साथ बांध देने से इंग्लैण्ड को दूसरा बड़ा लाभ यह हुआ कि वह अपने उद्योगों के लिए जो कच्चा माल खरीदता था उसका मूल्य बिटिश सिक्के में चुका सका। पाउण्ड के नोट का जितना ही बड़ा क्षेत्र उतना ही पाउण्ड का लाभ।

जैसे-जैसे पाउण्ड के साथ रुपये की क्रीमत घटती गई, वैसे-वैसे सोने की भीतरी

क्रीमत बढ़ी, यानी सोने से ज्यावा रुपये मिलने लगे। देश में दुःख और ग्ररीबी का तो ठिकाना ही नहीं। लोगों पर कर्ज था ही। इस कारण उन्हें इसे चुकाने के लिए अधिक-से-अधिक रुपये हासिल करने को जेवर वगैरा के रूप में जितना भी सोना उनके पास था वह बेच डालने की प्रेरणा हुई। इसलिए थोड़ा-थोड़ा करके देशभर का सोना बैंकों में पहुँचने लगा और बैंकों ने इसे लन्दन के बाजार में बेचकर फ़ायवा उठाया। इस तरह हिन्दुस्तान के सोने का प्रवाह लगातार इंग्लैण्ड की तरफ़ हुआ और अब भी होरहा है। कहा जाता है कि अबतक १ अरब ४६ करोड़ रुपयों का सोना हिन्दुस्तान से इंग्लैण्ड जा चुका है। यह १० करोड़ पाउण्ड से भी ज्यावा के बराबर है। इसी सोने और मिस्र से इसी तरह आये हुये सोने के नुफ़ैल से बैंक आंफ़ इंग्लैण्ड और ब्रिटिश पूँजीपतियों की रक्षा हुई और उन्हें १९३१ के सितम्बर में अमेरिका और फ़ांस से उधार लिया हुआ रुपया चुकाने के साधन मिले।

यह अजीब बात है कि जहाँ दुनिया के सब देश—यहाँतक कि अधिक-से-अधिक धनी मुल्क भी—अपना-अपना सोना बचाकर रखते हैं और उसे बढ़ाते हैं, हिन्दुस्तान में इसका उलटा होरहा है। अमेरिकन और फ़्रेंच सरकारों ने अपने-अपने बैंकों के तहलानों में भारी मात्रा में सोना जमा कर लिया है। यह विलक्षण काम है कि खानों में से निकालकर सोने को फिर बैंकों के तहलानों में गहरा गाड़ दिया जाय। बहुत-से देशों ने और ब्रिटिश उपनिवेशों ने अपने यहाँसे सोने की निकासी बन्द करदी है, अर्थात् वहाँ देश के बाहर कोई सोना नहीं लेजा सकता। इंग्लैण्ड ने अपने सोने की रक्षा के लिए सोने का विनिमय छोड़ दिया, मगर हिन्दुस्तान में बात ऐसी नहीं हुई; क्योंकि यहां की अर्थनीति इंग्लैण्ड के हितों के अनुसार चलाई जाती है।

अक्सर ऐसी बातें बताई जाती हैं कि हिन्दुस्तान में सोना और चांबी गड़ा हुआ रक्खा है। मुट्ठीभर धनिक लोगों के बारे में कुछ हद तक यह सही भी है। परन्तु सर्वसाधारण तो इतने विषद्र हैं कि वे कोई भी चीज जमा करके नहीं रख सकते। कुछ खाते-पीते किसान थोडे-से जेवर रखते हैं। यही उनका 'खजाना' है। उनको पूंजी लगानें की सहूलियतें भी हासिल नहीं है। ये छोटे-मोटे जेवर और दूसरा सोना जो हिन्दुस्तान में था, वह मन्दी और सोने का भाव बढ़ जाने के कारण खिचकर चला गया है। राष्ट्रीय सरकार होती तो वह इस सोने को बचाकर देश में ही रखती, क्योंकि सोना ही अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान का माना हुआ साधन है।

हाँ, तो पाउण्ड और डालर की लड़ाई का काम जारी रक्लें। इन उपायों और दूसरी चालों से, जिनका उल्लेख करने की मुझे जरूरत नहीं है, बेंक ऑफ़ इंग्लैण्ड ने अपनी स्थिति बहुत अंशों में मजबूत करली। १९३२ के शुरू में भाग्य ने उसका कुछ साथ विया, क्योंकि जर्मनी में अमेरिका का घन रक जाने से संयुक्तराष्ट्रों के बैंकों में उथल-पुथल मच गई थी। इस उथल-पुथल में बहुत-से अमेरिकनों ने अपने डालर बेच-कर पौण्ड के नोट खरीव लिये। इस तरह ब्रिटिश सरकार को डालर की हुण्डियाँ बहुतायत से मिल गईं। इन्हें न्यूयार्क के सरकारी बेंक में देकर उसने बदले में सोना ले लिया। चूंकि डालर सोने के विनिमय पर था, इसलिए उसके एवज़ में कोई भी सोना मौंग सकता था। इस तरह किसी भी आपित या पाउण्ड का भाव अधिक गिरे बिना ही ब्रिटिश सुवर्ण-भण्डार भर गया और पाउण्ड का मूल्य अस्थिर रह गया और सुवर्ण विनिमय से हट गया। साथ ही लन्दन के पास भरपूर विदेशी हुण्डियों और सरकारी पुर्खों के होने से वह फिर संसार का बड़ा और मुख्य हुण्डी-बाजार बन गया। फ़िलहाल स्यूयार्क हार गया। इसका बड़ा कारण तो, जैसा में किसी पिछले खत में बता चुका हूँ, यह था कि वहाँके हजारों छोटे-छोटे बेंक बर्बाद होचुके थे।

#### : १८८ :

# पूँजीवादी दुनिया की मिलकर प्रयत्न करने की असमर्थता

२८ जुलाई, १९३३

मैंने तुम्हें आर्थिक स्पर्धाओं और चालबाजियों की कितनी लम्बी कहानी सुना डाली ! यह तुम्हें शायद ही अच्छी लगी हो। असल में मुझे खुद को भी अफ़सोस-सा ही है कि मैंने इस मज़मून पर क़लम उठाई और तुम्हें यह सलाह देने को जी चाहता है कि तुम इसे छोड़वो। अन्तर्राष्ट्रीय साजिशों का जाला इतना गुंथा हुआ है कि इसे सुलक़्ताना या इसमें घुसकर निकल आना आसान बात नहीं है। मैंने तो तुम्हें जो कुछ ऊपर-ऊपर विखाई देता है उसीकी झांकी-सी दिखाने की कोशिश की है। जो कुछ होता है उसका बहुत-कुछ हिस्सा न कभी अपर आता है, न जाहिर होता है।

आज की दुनिया में साहूकार और पूंजीपित का महत्व बहुत ज्यादा है। कारखानेवालों के दिन भी जाते रहे। अब तो बड़े-बड़े साहूकार ही उद्योग, खेती, रेलवे, दुलाई और एक हद तक सरकार और सब चीजों पर नियन्त्रण रखते हैं। वजह यह है कि उद्योग और व्यवसाय के बढ़ने से उनके लिए ज्यादा-से-ज्यादा रुपये की जकरत होती है और यह रुपया बैंकों से मिलता है। संसार का ज्यादातर काम आज-कल उधार या साख पर चलता है। और उधार देना-न देना, कम-ज्यादा देना और उसपर अधिकार रखना, यह सब बड़े बैंकों के हाथ में है। कारखानेदार और किसान दोनों को अपना काम चलाने के लिए रुपया उधार लेने बैंक के पास जाना पड़ता है।

यह उधार का घन्धा साहकारों के लिए फ़ायदेमन्द तो है ही, इससे धीरे-धीरे उद्योग और खेती पर उनका क़ाबू भी बढ़ता है। किसी नाजुक बक़्त पर उधार देने से इन्कार करके या अपना रुपया वापस माँगकर वे उधार लेनेवाले का काम चौपट कर सकते हैं। यह बात देश के भीतर और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र दोनों में लागू होती है, क्योंकि बडे-बडे केन्द्रीय बैंक अलग-अलग देशों की सरकारों को रुपया उधार देते हैं और इस तरह उनपर अपना दबाव रखते हैं। इसी तरह न्यूयार्क के साहकार मध्य और दक्षिणी अमेरिका की बहुत-सी सरकारों पर नियंत्रण रखते हैं।

इन बड़े-बड़े बंकों की बात यह है कि अच्छे और बुरे दोनों तरह के समय में इन्हें मुनाफ़ा ही-मुनाफ़ा होता है। अच्छे दिनों में सबका रोजगार अच्छा चलता है और उसका हिस्सा इन्हें भी मिलता है। लोग खूब रुपया बैंकों में जमा कराते हैं, बैंक उस पर बहुत थोड़ा ब्याज देते हैं और उसी रुपये को अधिक ब्याज पर दूसरों को उधार दे देते हैं। बुरे यानी मन्दी और संकट के दिनों में वे अपना रुपया बौतों से पकड़े रखते हैं। इससे मन्दी तो बढ़ती है, क्योंकि उधार के बिना बहुत-से धन्धों का चलना कठिन होजाता है, लेकिन बैंकों को दूसरी तरह फ़ायदा होता है। जमीन, कारखानों और सभी चीजों का भाव गिर जाता है और बहुत-से उद्योगों का दिवाला निकल जाता है। बैंक झटपट ये सब कुछ सस्ते में खरीद लेते हैं। इस तरह तेजी और मन्दी के बारी-बारी से दौर होने में साहुकारों का लाभ है।

वर्तमान महामन्दी के जमाने में बडे बेकों का बराबर अच्छा हाल रहा है और उन्होंने अच्छा मुनाफ़ा (Dividend) बाँटा है। यह सच है कि संयुक्तराष्ट्र में हजारों बेंकों और आस्ट्रिया और जर्मनी में कुछ बडे-बडे बेंकों का दिवाला निकल गया है। अमेरिका में जिन बेंकों का दिवाला निकला वे सब छोटे-छोटे बेंक थे। मालूम होता है अमेरिका को बेंक-प्रणाली ही ग़लत थी। फिर भी न्यूयार्क के बडे-बडे बेंकों का काम ठीक-ठीक चला। इंग्लैण्ड में किसी बेंक का दिवाला नहीं निकला। अलबत्ता अगर मन्दी बनी रही तो अन्त में वहाँके बडे-से-बडे बेंकों की भी वही हालत होगी जो स्नास तौर पर बिगड़ जानें पर जर्मनी और आस्ट्रिया में हुई थी।

इन कारणों से आज की पूंजीवादी दुनिया में सच्ची सत्ता साहकारों के हाथ में हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि शुद्ध औद्योगिक युग के बाद अब यह हमारा 'पूंजीयुग' (Financial Age) आया है। पश्चिमी देशों में और ख़ासतौर पर अमेरिका में धड़ाधड़ लखपित और करोड़पित बन रहे हैं। अमेरिका तो करोड़पितयों का देश ही कहलाने लगा है। इन धन-कुबेरों की बड़ी तारीफ़ होती है। लेकिन दिन-दिन यह प्रकट हो रहा है कि बड़े-बड़े पूंजीपितयों के तरीक़ बहुत ही गन्दे हैं और डाकुओं

और घोलेबाजों से इन लोगों में इतना ही भेद है कि ये अपना काम बडे पैमानें पर करते हैं। बडे-बडे एकाधिकार (ठेके) छोटे-छोटे घन्धों को कुचल डालते हैं। बडी-बडी पूंजी के दाँव-पेंच, जिन्हें बहुत कम लोग समझ सकते हैं, उन ग्ररीबों को लूब मूंडते हैं जो भरोसा करके अपनी पूंजी लगाते हैं। योरप और अमेरिका के कुछ बडे-से-बडे श्रीमन्तों का हाल ही में भण्डाफोड़ हुआ है और वह दृश्य कोई मुहावना दृश्य नहीं था।

हम देख चुके हैं कि इंग्लैण्ड और अमेरिका के बीच आर्थिक नेतृत्व के लिए जो लड़ाई चल रही थी उसमें फिलहाल लन्दन की जीत हुई। लेकिन इस विजय से क्या हाथ आया? इस लड़ाई के १२ वर्ष तक जारी रहने से धीरे-धीरे इससे होनेवाला लाभ कम होता गया। ख़ास तौर पर पिछले चार साल में मन्दी खूब फैली और व्यवस्ताय और उद्योग को खा गई। विदेशी व्यापार पहले से एक-तिहाई रह गया। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यापारिक काराज यानी हुण्डियाँ भी दो-तिहाई घट गई। जब काराज कम हुआ तो उसके बजाय और कुछ काम में लाना जरूरी होगया और सरकारी काराज यानी सिक्योरिटीज वर्षरा की ज्यादा चाह हुई। इनकी भी बड़ी कमी होगई। व्यापार और उद्योग की मन्दी के कारण नये हिस्से और सिक्योरिटियाँ नहीं निकलीं और पुरानी सिक्योरिटियाँ की क्रीमत पहले से आधी या उससे भी कम होगई। अब भी भाव बारबर गिर रहे हैं और यदि इस गिरावट को रोकने की कोई बात न हुई तो सम्भव है अन्त में कुछ भी मूल्य न रहे!

इस तरह व्यापारिक और सरकारी दोनों तरह के काग्रज कम होगये है। फिर भी सरकारी और खानगी क्रजों पर चुकाया जानेवाला व्याज तो ज्यों-कात्यों बना हुआ है। ऋणी देशों की जान बडी आफ़त में है कि वे क्या करें और कैसे चुकावें? चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान के लिए और कोई साधन नहीं है। इसलिए खास-तौर पर ग़रीब देशों में सोने की माँग बढ़ गई। फिर भी इन देशों से सोना धनी देशों में बहा चला जा रहा है, क्योंकि ग़रीब देशों के पूंजी वाले लोगों ने सिक्के का भाव बदलता और गिरता हुआ देखकर अपने रुपये की रक्षा करने के लिए विदेशी सरकारी पुर्जा खरीद लिया। इस तरह धनी देशों में सोना बढ़ता जा रहा है और ग़रीब मुल्कों में कम होता जारहा है। जिन देशों के पास सोना खूब जमा होगया है वे हैं संयुक्त-राष्ट्र, फ़्रांस, स्वीजरलैण्ड और हाल्ण्ड। इंग्लैण्ड के पास भी अब तो काफ़ी सोना इकट्ठा होगया है।

लेकिन इतना सोना और घन इकट्ठा होने पर और उद्योग के नये-से-नये साधनों के होते हुए भी अमेरिका को बहुत सहायता नहीं मिली, क्योंकि मन्दी के साथ-साथ वहां के बेकारों की तादाद भी बढ़ती चली गई और डेढ़ करोड़ तक पहुँच गई। वहाँ मज-दूरी की दर संसार में सबसे ऊँची थी, वह भी जल्दी-जल्दी घट गई और उसके साथ ही रहन-सहन का तरीक़ा भी नीचा होगया । जिस महान देश में सबको अवसर मिलता था और जिसका नाम सुनकर दूर-दूर से स्त्री-पुरुष आते थे, वहां निराशा का साम्प्राज्य छा गया। देश में बडे-बडे पंजीपितयों का बोलबाला था। इनकी अनेक सरकारी जांच-पड़तालों में क़लई खुल गई और वे पूरी तरह भ्रष्ट साबित होगये। इस तरह पूंजी और उद्योग के नेताओं पर से लोगों का विश्वास उठ गया। मन्दी के इस सारे जमाने में हरबर्ट हवर राष्ट्रपति थे, लेकिन उन्होंने विकट स्थिति का कुछ भी उपाय नहीं किया। वे बडे-बडे पंजीपितयों के मित्र समझे जाते थे। इसलिए उन्होंने मनमानी करने के लिए उन्हें स्वतन्त्र छोड़ दिया । नतीजा यह हुआ कि जनता उनसे बुरी तरह नाराज होगई। १९३२ के नवम्बर में जब हर चार वर्ष में होनेवाले राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो हवर को फ़्रेंक रूजवेल्ट ने भारी बहमत से हरा दिया। निराशा में डुबे हुए अमेरिका के मध्यमवर्ग के बेशुमार लोगों की रूजवेल्ट की तरफ़ दृष्टि गई और उन्हें आशा हुई कि वह हमारे कष्ट दूर करेंगे। अमेरिका के विधान के अनुसार चुनाव तो १९३२ के नवम्बर में होगया, परन्तू नये राष्ट्रपति ने अधिकार १९३३ के मार्च तक नहीं सम्भाले। इस बीच में संसार-भर की स्थित और भी बिगड गई और एक ऐसी बडी आधिक परिषद् बुलाने की चर्चा जोर से चली जिसमें मन्दी के उपाय सोचने के लिए संसार के सब देश इकट्ठे हों। १९३३ के मार्च के शुरू में रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति की गद्दी पर बिठाये ही जा रहे थे कि वहाँके बेंकों में दूबारा उथल-पूथल मच गई। उथल-पूथल बडे जोर की थी और लोगों में इतनी घबराहट फैल गई कि कुछ दिनों के लिए सारे बैंक बन्द कर देने पडे। इससे संयुक्तराष्ट्र को सोने का विनिमय छोड्ना पडा। डालर को पाउण्ड का साथ देना पडा और सोने से अलग होना पड़ा। देश में सोने की कमी नहीं थी और असल बात तो यह है कि अमेरिका के पास और किसी भी देश से ज्यादा सोना था। लेकिन आजकल की अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का इतना विचित्र हाल है कि यह सब कुछ होते हुए भी अमेरिका को सोने का विनिमय छोड़ना पड़ा और सोने की निकासी बन्द करनी पड़ी। शायद इसका असली उद्देश्य यह था कि बैंकों और साहकारों को नुक्सान पहुँचाकर भी उद्योग और खेती का भार हलका करने के लिए डालर का भाव घटा दिया गया। मैंने तुम्हें पिछले ख़त में समझाया था कि रुपये का मृत्य १८ पेंस मुक़रर कर देने से किस तरह हिन्दुस्तान में पूंजी की क़ीमत बढ़ गई और लोगों पर क़र्ज का भार भी ज्यावा होगया। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने डालर का भाव घटाकर इससे उलटी बात की। तमाशे की बात तो यह देखो कि डालर का भाव

घटाने से इंग्लैण्ड नाराज हुआ, क्योंकि इससे सोने का विनिमय छोड़कर उसने पाउण्ड के लिए जो सह्लियत हासिल करली थी वह जाती रही। अमेरिका के सोने का विनिमय छोड़ने से फ़्रांस को भी बहुत बुरा लगा, क्योंकि उस वक्त फ़्रांस ही एकमात्र ऐसा बड़ा बेश था जो सोने के विनिमय पर क़ायम था। उसके लिए भी अब उसपर क़ायम रहना मुश्किल होगया। अगर अमेरिका और इंग्लैण्ड जैसे दूसरे बड़े-बड़े देश अपना-अपना सोना छाती-तले दबाकर बैठ जायें और उसे बाहर न निकलने दें तो जिन लोगों के पास फ़्रांस के नोट थे वे उसके बदले में सोना मांगते तो उन सबको फ़्रांस कहां-तक सोना विये चला जाता?

सब पश्चिमी देशों में भविष्य के बारे में शंका और अनिश्चितता फैली हुई थी। युद्ध-ऋण का मामला अभीतक तय न होने से वह और भी बढ़ गई थी। प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक परिषद् से ऐसा लगता था कि कोई रास्ता निकल आयगा—शायद वहाँ कुछ हो सके और आपस की स्पर्धा और गला दबाने की वृत्ति रोकने के लिए कोई समझौता होजाय। परिषद् में इकट्ठे होकर असफल होना जोखम की बात थी। क्योंकि फिर तो सहयोग की अन्तिम आशा के नष्ट होने की भी सम्भावना थी। एक मशहूर अमेरिकन अर्थशास्त्री ने कहा था कि यह परिषद् सफल न हुई तो सारी पूंजीवादी इमारत चूर-चूर हो जायगी। एक ब्रिटिश मन्त्री ने कुछ इस तरह की बात कही थी कि परिषद् कामयाब न हुई तो निराशा, प्रतिक्रिया और विद्रोह होगा। जोखम तो बडी थी, क्योंकि कोई सम्मिलत योजना दिखाई नहीं देती थी। लेकिन जोखम उठाने के सिवाय कोई चारा भी न था। रैमसे मैकडॉनल्ड ने कहा, "यह हालत नहीं रहने दी जा सकती। कोई-न-कोई रास्ता निकालना ही पडेगा।"

यह भी बात नहीं थी कि यह अन्तर्राष्ट्रीय परिषद् अपने ढंग की पहली ही परिषद् हो । महायुद्ध के बाद न जाने कितनी परिषदें हो चुकी हैं। असल में यह परिषदों का ही युग है। लड़ाई के बाद २७ अन्तर्राष्ट्रीय आधिक परिषदें हो चुकी थीं। यह २८वीं परिषद् होनेवाली थी। घटना-चक्र और आधुनिक उद्योग के विकास से मजबूर होकर संसार को अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग ढूंढना पड़ता है। इसके लिए बार-बार कोशिश की जाती है, लेकिन वह कामयाब नहीं होती, क्योंकि पूंजीवादी समाज का पैतृक संस्कार ही साफ़ तौर पर ऐसा है कि उसमें ऐसे सहयोग की गुंजायश नहीं रहती। परिषदें प्रस्ताव बडे अच्छे-अच्छे कर देती हैं, मगर बाद में उनपर अमल कुछ भी नहीं होता। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की नाकामयाबी की सबसे बडी मिसाल राष्ट्र-संघ से मिलती है।

१६ जून १९३३ को अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक परिषद् बडी शान-शौक्रत के साथ स्नन्दन में शुरू हुई। ६६ देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। जोरदार भाषण दिये गये।

संयुक्तराष्ट्र के प्रतिनिधि ने घबराई हुई दुनिया की बात कही और बताया कि राष्ट्रों के लिए "आर्थिक एकान्तवास की नीति इहितयार करना बेवकुकी और सबका संन्या-सियों की तरह अलग-अलग जिन्दगी बसर करना फ़िजुल है।" ज्यों ही लच्छेदार भाषण स्तरम हुए, कठिनाइयां सामने आने लगीं। अमेरिका ने युद्ध-ऋण के सवाल पर परिषद् में चर्चा करने से इन्कार कर दिया। यह मामला स्नानगी चर्चा का था। परिषद् पर पहला प्रहार तो यह हुआ । फिर सोने से अलग हुए सिक्कों यानी पाउण्ड और डालर का भाव मुक्तर्रर करने के सवाल पर अपनी-अपनी स्थित अच्छी बनाने के लिए अमे-रिका, इंग्लैण्ड और फ़ांस के बीच में चालबाजियां शुरू हुई। फ़ांस और सोने के विनिमय वाले बाक़ी के देश खींच-तान करके अपना काम चला रहे थे, क्योंकि पाउण्ड और डालर सोने के विनिमय से अलग थे और वे चाहते थे कि इन दोनों सिक्कों का भाव स्थिर होजाय । लेकिन अमेरिका और इंग्लैण्ड तत्काल अपने-आपको किसी तरह बांधना नहीं चाहते थे और एक-दूसरे के पैतरे ध्यान से देख रहे थे। इन सब कारणों से परिषद् का कबाड़ा बैठ गया। सहयोग का प्रयत्न विफल होगया। अब हर देश अलग-अलग दूसरों का ख़याल किये बिना, संन्यासी की तरह रहकर और सम्भवतः स्वावलम्बी अर्थनीति बनाकर, संकट का सामना करने की कोशिश करेगा। पुंजीवाद के कुछ नेताओं ने ही यह भविष्यवाणी की है। मगर सिर्फ़ परिषद् के असफल हो जाने से ही न तो पुंजीवाद की इमारत एकदम नष्ट-भ्रष्ट हो जायगी और न कान्ति फैल जायगी । लेकिन इसमें कोई शुबहा नहीं कि इस नाकामयाबी ने पूँजीवाद की पीठ पर एक और लात जमाई है और अब उसका आगे का रास्ता खन्दक की तरफ़ जारहा है।

जर्मन सरकार ने पहले ही सार्वजितक रूप में कह विया कि उसकी स्थिति सरकारी या लानगी किसी भी तरह का ऋण चुकाने की नहीं है। उसने लम्बी मियाद माँगी है; लेकिन वह शायद ही भुगतान कर सके। उस तरह जर्मनी की इस कार्रवाई का मतलब न देने के ही बराबर है। इससे उसके साहकारों की विकट स्थिति होगई है, क्योंकि कभी-कभी क्रजंदारों का दिवाला निकलने से कर्ज देनेवालों पर भी आफ़त आजाती है। १९३१ में जर्मनी में उथल-पुथल होने से ही तो इंग्लैण्ड को सोने का विनिमय छोड़ना और पाउण्ड को गिरना पडा था।

ब्रिटिश नीति साफ़ तौर पर आर्थिक राष्ट्रीयता की नीति बन चुकी थी। ब्रिटिश अर्थ-मन्त्री कहता है— ''हमें अपने देश और साम्प्राज्य के हितों का खयाल रखकर स्वतंत्र मार्ग का अनुसरण करते रहना चाहिए।" उसने पाउण्ड के नोट को सोने या डालर के साथ मिलाने से इन्कार कर दिया। अमेरिका के लिए फिर भी कुछ मुमकिन है, लेकिन इंग्लिण्ड के लिए स्वावलम्बी होना मुमकिन नहीं है। इंग्लिण्ड अपने लिए काफ़ी खाद्य-

सामग्री पैवा नहीं करता और उसके कारखानों के लिए कच्चा माल बाहर से आता है। इसी कारण वह मुक्त-व्यापार पर कायम रहा और उसने अपने यहाँ बाहर का माल बिना चुंगी लगाये या बहुत थोडी चुंगी लगाकर आने विया था। संसार के व्यापार और उसके अपने व्यापार में रस्साकशी होने और साधारण तौर पर मौजूदा संकट के कारण उसे मजबूरन मुक्त-व्यापार की नीति छोड़कर विदेशी माल पर चुंगी लगानी पडी। यह सरकारी आमदनी बढ़ाने और कम-से-कम बिटिश माल के लिए घर के बाजार की रक्षा करने के लिए किया गया है। इससे भी ज्यादा बडी कोशिश की गई है पाउण्ड के नोटों के भाव के आधार पर बिटिश साम्प्राज्य को एक ही आर्थिक इकाई बना देनें का। साम्प्राज्य काफ़ी बड़ा है। उसमें तरहन्तरह के देश शामिल हैं और वे इंग्लैण्ड के लिए काफ़ी ख़ूराक और दूसरी सामग्री पैदा करते हैं। इसलिए सिद्धान्त-रूप से तो साम्प्राज्य को स्वावलम्बी बनाना मुमकिन था ही। इतना बड़ा प्रदेश, जिसमें पाउण्ड के नोटों का विनिमय और सब तरफ़ से सुरक्षित बाजार हो, इंग्लैण्ड के लिए बडी सह्लियत की बात है। डालर या फ़ांक के बारे में पाउण्ड का भाव बढ़ और घट सकता है, लेकिन इससे उस प्रदेश में कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता जहां पाउण्ड रुपये जैसे स्थानीय सिक्के के साथ बँधा हो।

इस ख़याल को ध्यान में रखकर ओटावा (कनाडा) में ब्रिटिश साम्प्राज्य की एक परिषद् की गई। इस परिषद् में जल्दी ही यह बात सामने आगई कि साम्प्राज्य के देशों को बाक़ी के संसार से अलग करके एक इकाई बना देना इतनी आसान बात नहीं है। रुपये के या और किसी मामले में हिन्दूस्तान को दबाकर उससे कुछ भी करा लेना इंग्लैण्ड के लिए बहुत आसान था; लेकिन कनाडा, आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ़रीका केवल 'मात्देश' के फ़ायदे के लिए कुछ भी त्याग करनेवाले नहीं थे। विक्षण अफ़रीका तो बाद में भी कुछ समय तक सोने के विनिमय पर क़ायम रहा ( वह सोना पैदा करने वाला देश है ) और पाउण्ड के नोट के विनिमय में शामिल नहीं हुआ । ओटावा में भाव-ताव और लेन-देन की बातें ख़ब हुई और अगर इंग्लैण्ड उपनिवेशों की मांगें मंजूर न कर लेता तो परिषद् के भंग होने की नौबत आ पहुँची थी। अपने उद्योगों को थोडी हानि पहुँचाकर भी उसे ऐसा करना पडा। उसे राज-नैतिक और साम्प्राज्य संबन्धी कारणों से प्रभावित होना पड़ा, क्योंकि परिषद् को भंग करने से जो हानि होती उसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उससे साम्प्राज्य को बडे जोर का आघात पहुँचता । इसलिए जहाँतक मुमकिन हो साम्राज्य के माल को तरजीह देनें और विदेशी सामान न आने देनें की बात तय पाई। जबसे यह सवाल छिड़ा है तभीसे ब्रिटिश माल को तरजीह देने यानी उसपर कम चुंगी लगाने या

चुंगी न लगाने के बिरोध में हिन्दुस्तान में तीच्र भावना रही है। इसका एक कारण राजनैतिक भी हो सकता है, लेकिन साथ ही यह भावना भी है कि दूसरे विदेशी राष्ट्रों के साथ व्यापार बन्द करके सिर्फ़ बिटिश व्यापार के भरोसे रहना हमारे लिए हानिकर है। फिर भी दिल्ली की मौजूदा व्यवस्थापिका सभा ने, जो भारतीय जनता की प्रतिनिधि नहीं है, ओटावा के समझौते का समर्थन कर दिया। इसका एक नतीजा यह हुआ कि भारतवर्ष में आनेवाले दूसरे विदेशी माल के मुक़ाबिले में ब्रिटिश माल के भाव घट गये, क्योंकि दूसरे देशों के माल पर बन्दरगाहों पर अधिक कर ले लिया जाता है। इस सुविधा का फ़ायदा सरकार और ब्रिटिश-उद्योग ने ब्रिटिश माल के बहिष्कार के भारतीय आन्दोलन को दबाने में उठाया।

एक वर्ष के अनुभव ने बता दिया है कि ओटावा-नीति सफल नहीं हुई और उप-निवेशों और इंग्लैंग्ड के बीच में और स्नास तौर पर कनाडा के साथ बड़ा संघर्ष है, क्योंकि कनाडा बढ़ते हुए उद्योगवाला देश है और संयुक्तराष्ट्र के साथ उसके गहरे ताल्लु-क़ात हैं। ब्रिटिश उद्योग की कुछ शालाओं की कुछ हानि भी हुई ही है और चारों तरफ़ चुंगी की दीवार खडी हो जाने से चीजों के भाव बढ़ गये हैं और निर्वाह का खर्च अधिक होगया है। इस तरह ओटावा-नीति बहुत सफल नहीं हुई। हाँ, उससे कुछ उद्योगों का भार अस्थायी रूप से हलका होगया, लेकिन ब्रिटिश राज्य की परेशानी बढ़ाने के लिए जापान ने साम्प्राज्य की मण्डियों पर जोर से धावा कर दिया है। उसने हिन्दुस्तान, आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ़रीक़ा और इंग्लैण्ड तक को नहीं छोड़ा है। मैं तुम्हें बता चुका है कि किस तरह जापान ने मंचूरिया और चीन में जबरदस्ती की और जान-बुझकर राष्ट्र-संघ की अवज्ञा की। जापान ऐसा कर सका, इसका बडा कारण यह था कि उसे गुप्त रूप से इंग्लैंग्ड की सहायता मिल गई। अप्रत्यक्ष रूप से जापान को इंग्लैंग्ड और अमेरिका की प्रतिस्पर्धा से भी मदद मिली। अमेरिका ने जापान की जबरदस्ती के ख़िलाफ़ कड़ा रुख़ दिखाया था। मगर इंग्लैण्ड की दूतर्फ़ा नीति देखकर उसे भी नरम पड जाना पडा । जापान पर इससे भी बडी विपत्ति अपने घरेल आर्थिक झगडों और पंजी-सम्बन्धी संकट के कारण आई। जापान के सिक्के येन का भाव तेजी से गिरा और जापानी माल सस्ता हो गया । इसका फ़ायबा उठा कर विदेशी मण्डियों को विदेशी माल से भर दिया गया। यह माल इतना सस्ता था कि चुंगी की दीवारें भी न रोक सकीं। इस सस्तेपन के कारण ही जापानी माल के चीनी बहिष्कार-आन्दोलन की कमर टुटी। पूर्व की सारी मण्डियों और दक्षिण अफ़रीका और आस्ट्रेलिया में भी जापानी माल की भरमार होगई। इंग्लैण्ड में जाकर कुर्ता एक शिलिंग में और मोजे दो पेंस में बिकने लगे। जर्मनी को भी बड़ा धक्का लगा। ऐसे भावों से स्पर्धा करना बिलकुल नामुमिकन था। बिटिश कारस्तानेदारों ने इस जापानी स्पर्धा को 'आर्थिक स्नतरा' बताया। हिन्दु-स्तान में इसके स्निलाफ बड़ा शोर-गुल मचा और जापानी माल पर नये और भारी कर लगा दिये गये। बदले में जापान जो हिन्दुस्तानी रुई स्नरीदता था वह उसने स्नरीदना बन्द कर दिया। इससे रुई पैदा करनेवाले हिन्दुस्तान के किसानों की हानि होगई।

जापानियों ने इस अयंकर रूप में भाव घटाने की क्या युक्ति की ? प्रथम तो येन का भाव गिर गया । दूसरे वहां के कारखानों में काम करनेवाली मखदूर लड़िक्यों को मखदूरी बहुत कम दी जाती है। तीसरे जापानी सरकार उद्योगों को मदद देती है। और बौथे जापान की जहाजी कम्पनियाँ थोड़ा भाड़ा लेकर मदद करती हैं। लेकिन यह भी मानना होगा कि जापानियों ने व्यवसाय और उद्योग में अपनी योग्यता का भी परिचय दिया है और वे सस्ती ही नहीं अच्छी चीजें भी बना रहे हैं। यह बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि पुराने बिटिश कारखाने अब बहुत पिछड़ गये हैं और उनकी मशीनें भी नई नहीं हैं। अलबत्ता नक्तली रेशम और मोटर के नये उद्योग योग्यतापूर्वक चलाये जा रहे हैं। भारतीय उद्योगों की व्यवस्था आमतौर पर अच्छी नहीं होती।

जैसे-जैसे यह भयंकर जापानी लाग-उाँट बढ़ती जा रही हैं, बैसे-वैसे दूसरे देश और विशेषतः ब्रिटिश साम्प्राज्य के देश अपनी मण्डियों का दरवाजा उसके लिए बन्द करते जा रहे हैं। अगर जापानी माल का इस तरह बहिष्कार किया जायगा तो जापान क्या करेगा? उसके महान् उद्योग नष्ट हो जायगे और सारी आर्थिक व्यवस्था चौपट हो जायगी। यह बात दूसरी है कि उसे चीन के भीतरी हिस्से में उतना ही बड़ा बाजार मिल जाय। लेकिन इसकी सम्भावना बहुत कम है। बस इसी तरह की नाशकारी स्पर्धा पूंजीवादी प्रणाली में चलती रहती है। कि इससे झगडे खडे होते हैं। आर्थिक प्रतिशोध की कार्रवाइयां होती हैं और अस्तीर में युद्ध तक छिड़ जाता है। (आर्थिक प्रतिशोध की कार्रवाइयां तो हम हिन्दुस्तान में भी देख रहे हैं।)

इसी तरह अगर ब्रिटेन के घरू बाजार का वरवाजा योरप के दूसरे मुल्कों के लिए बन्द कर दिया जाय तो उससे भी इनमें से कई देश बरबाद ही होजायेंगे। इसतरह हम देखते हैं कि हर देश अपने ही भले के लिए जो उपाय कर रहा है उनसे दूसरे देशों को और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को हानि पहुँचती है और संघर्ष और झगड़ा पैदा होता है।

### : 3=8:

### स्पेन में क्रान्ति

२९ जुलाई, १९३३

अब मैं तुम्हें व्यापारिक मण्डी और कथित संकट की लम्बी कहानी से दूर ले चलूंगा। यह संकट जैसा होना चाहिए, वैसा इधर या उधर फैसला कर देनेवाला नहीं साबित हुआ। यह तो जमकर बैठ गया और क़रीब-क़रीब हमारा साथी बन गया। इससे तुम्हें हटाकर मैं पिछले दो वर्ष की दो प्रमुख घटनाओं का हाल कहूँगा। ये दो घटनायें हैं स्पेन की क्रान्ति और जर्मनी की प्रति-क्रान्ति।

योरप का दक्षिण-पश्चिम का कोना स्पेन और पूर्तगाल से मिलकर बनता है। योरप के पुराने इतिहास में इन्होंने महत्वपूर्ण भाग लिया है। इन खतों के दौरान में इसकी कुछ झलक हम देख चुके हैं। अरबों का लम्बा और तेजस्वी जमाना और कॉर्डोबा और ग्रेनाडा के गौरव; साहसी नाविकों की प्रसिद्ध जल-यात्रायें; पोप द्वारा इन बोनों में संसार का बेंटवारा और अमेरिका और ईस्ट-इण्डीज द्वीपों में साम्प्राज्यों की स्थापना; इस विस्तृत साम्प्राज्य के बन्दरगाहों और पूर्व के व्यापार से बहकर आनेवाली दौलत; कुछ अर्से के लिए योरप में उनकी प्रभुता और स्पेन के खिलाफ़ नेदरलैण्ड्स की आजादी की लडाई; और फिर सम्प्राज्य का पतन और नाश--इन सबका थोडा-थोडा हाल हम देख चुके। इस दक्षिण-पश्चिम के कोर्ने पर पश्चिमी योरप के उद्योगवाद का बहुत ही कम असर हुआ और वह दरिद्र और पिछड़ा हुआ रहा । पादरियों का प्रभाव ख़ब रहा । स्पेन और पुर्तगाल दोनों का शासन कमोबेश निरंकुश राजाओं के हाथ में था और व्यवस्थापिका सभायें बहुत कमजोर थीं। स्पेन की व्यवस्थापिका सभा 'कोटें' कहलाती है। १८७० के आसपास थोडे समय तक स्पेन में प्रजातन्त्र रहा था। लेकिन वह कामयाब नहीं हुआ और राजा किसी-न-किसी तरह फिर वापस आगया। १८९८ में क्यूबा के मामले में स्पेन की अमेरिका के संयुक्तराष्ट्र से लड़ाई हुई, उसमें वह अपना आख़िरी उपनिवेश भी खो बैठा। क्यूबा आजाद होगया और फिलिपियन लोगों की जबरदस्त मुखालफ़त होते हुए भी अमेरिका ने फिलीपाइन टापूओं पर कृष्णा कर लिया। जहाँतक मुझे याद पड्ता है, सिर्फ़ मोरक्को में स्पेन के प्रभाव में एक प्रदेश है। और कोई उसका उपनिवेश नहीं है।

पुर्तगाल ने किसी-न-किसी तरह न सिर्फ़ गोवा-जैसे हिन्दुस्तान के छोटे-छोटे टुकडे ही बल्कि अफ़रीका के ये बडे-बडे उपनिवेश भी अभीतक अपने कृष्ये में कर रक्खे हैं। १९१० में राजा को गद्दी से उतारकर वहाँ प्रजातंत्र क़ायम हुआ। उस वक़्त से वहाँ कई विद्रोह हुए। राजा के दल वाले राजा को वापस लाने की कोशिश करते रहे और उग्न दल के समाजवादी और दूसरे लोग सर्वेसर्वा शासकों और प्रतिगामी सरकारों से पिण्ड छुड़ाने का प्रयत्न करते रहे। मगर प्रजातन्त्र किसी-न-किसी रूप में अबतक चला आरहा है। उसपर आम तौर पर सैनिक दल का क़ाबू रहा है। महायुद्ध में पुतंगाल ने इंग्लेण्ड, फ़ांस और उसके साथियों की तरफ़वारी की थी और उसमें से वह बड़ा भारी क़र्जा मोल लेकर निकला था। नतीजा यह हुआ कि उसका विवाला निकल गया। १९२६ से इस देश का कर्ता-धर्ता और सैनिक शासक जनरल कामोंना है। वहाँ विद्रोह होने की खबरें बहुत बार उड़ती हैं। जब मैं ये पंक्तियाँ लिख रहा हूँ, वैसा ही समाचार फिर निकला है। इससे यह जाहिर है कि मौजूदा शासन में स्थिरता नहीं है।

में पिछले खत में लिख चुका हूँ कि स्पेन में भी प्राइमो-द-रिवेरा के हाथ में सारी सैनिक और शासन की सत्ता थी। यह व्यवस्था मोरक्को में अब्दुलकरीम के खिलाफ़ जंग में बार-बार हार खाने के बाद कायम हुई। आख़िरकार उसके स्थान पर स्पेन का प्रजातंत्र क़ायम हुआ। पुरानें एकतंत्र शासन की इमारत पूरी तरह जर्जर होच्चुकी थी और रूस की जारशाही की तरह वह भी दुश्मन से लोहा लिये बिना ही खूर-चूर होगई। यहाँ का राजा बूबन और हैप्सबर्ग दोनों राजवंशों की सन्तान था। जब अप्रैल १९३१ में म्युनिसिपल चुनाव में प्रजातन्त्रवादियों की जबरदस्त जीत हुई तो इतने ही से उरकर राजा भाग गया। इस क्रान्ति की तारीख १४ अप्रैल १९३१ थी। उसी दिन वहाँ अस्थायी सरकार क़ायम होगई।

स्पेन की यह कान्ति मार्च १९१७ वाली रूस की पहली कान्ति से बहुत मिलती-जुलती हैं। दोनों ही जगह कान्ति सामन्तशाही का सफ़ाया करने के लिए देर से होने-वाली कोशिश थी और उसके लिए ख़ास जोर दुःखी और असन्तुष्ट किसानों ने लगाया था। कान्ति के बाद भी स्पेन की हालत वैसी ही हुई जैसी १९१७ के मार्च और नवम्बर की दोनों कान्तियों के बीच में रूस की हुई थी। स्थिरता के कहीं दर्शन नहीं होते और अलग-अलग वर्ग अपनी खिचडी अलग-अलग पकाते रहे। कान्ति के बिरोध में विद्रोह हुए और दबा दिये गये। यह हाल उग्र दल के विद्रोहों का हुआ है। स्पेन का अन्त क्या होगा, यह कहना मुक्किल है। मगर रूस की समानता से यह विचार जरूर होता है कि शायद यहाँ भी दूसरी कान्ति होगी और शासन-सूत्र मजदूरों और किसानों के हाथ में आजायगा। मुमकिन है कुछ वर्ष तक यह न भी हो। रूस में जो घटना-चक्र इतनी तेजी से चला उसका कारण यह था कि उस बक्त महायुद्ध जारी था और उससे बहुत बरबादी और कष्ट हुआ था। स्पेन में रूस से भी अधिक बलशाली

मध्यमवर्ग है और अबतक इस वर्ग ने नागरिक प्रजातंत्र को क्रायम रक्खा है। स्पेन के मध्यमवर्ग के लोकशाही शासन के इतने अधिक दिन तक जीवित रहने का तीसरा कारण यह है कि इसने कृषि-मुधार को समस्या को जरा उत्साह के साथ हाथ में लिया है और इस तरह किसानों को थोड़ा आराम पहुँचाया है। लेकिन यह सब कुछ होते हुए भी आज स्पेन में मौलिक अस्थिरता दिखाई देती है। दमन खूब है—और चाहे स्पेन को लेलो, चाहे भारत या और किसी देश को लो, बड़े पैमाने पर होनेंवाला दमन सदा इस बात का चिन्ह होता है कि शासन-यंत्र में डर घुस गया है और उसे अपनी स्थिरता का भरोसा नहीं रहा है।

स्पेन की मौजूदा सरकार उग्र दल की उदार लोकसत्ता बताई जाती है और उसपर समाजवाद की हलकी-सी छाप है। प्रधानमंत्री मेनेल अजाना सरकार और देश का सबसे ताकतवर आदमी समझा जाता है। राष्ट्रपति अलकला जमोरा है। अजाना खुद समाजवादी नहीं है, मगर स्पेनिश पार्लमेण्ट यानी 'कोटें' में समाजवादी दल उसका साथ देता है। यह दल सबसे सबल और सुसंगठित है। इस दल की पीठ पर मजदूर-सभायें हैं और समाजवाद में मार्क्स का अनुयायी होने पर भी यह दल साम्यवाद का विरोधी है। साम्यवादी दल स्पेन में कमजोर है, परन्तु अराजकतावादियों का दल शक्तिशाली है। ये लोग 'अराजक संघवादी' (Anarcho-Syndicalists) कहलाते हैं।

मंने तुम्हें किसी पिछले खत में बताया था कि किस तरह उद्योगवाद में पिछड़े हुए दक्षिणी योरप के देशों में अराजकतावाद की वृद्धि हुई। इसके साथ बम फेंकने वग्रैरा के कामों को न मिला देना। इंग्लैण्ड और जमनी में मजदूर-आन्दोलन का निर्माण श्रमजीवी-संघ के ठोस ढंग पर हुआ था और इटली और स्पेन में अराजकतावाद के विचार अधिक फेले थे। कार्ल मार्क्स और बकुनिन का पुराना सगड़ा इसी विषय पर हुआ था और बकूनिन को अधिकांश अनुयायी दक्षिण से मिले थे। इसी विषय को लेकर मार्क्स ने बकूनिन को प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ में से निकलवा दिया था। परन्तु अराजकतावाद और किसी देश से स्पेन में अधिक रहा। पूर्वी समुद्र-तट पर बार्सिलोना में इसका ज्यादा जोर है। जनवरी १९३३ में अराजकतावादियों का एक बड़ा विद्रोह हुआ; मगर वह दबा दिया गया।

यह बात पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि ये अराजक-संघवादी लोग क्या चाहते हैं। कम-से-कम में तो उन्हें या उनकी नीति को समझ नहीं पाया। मुझे वह निरर्थंक मालूम होती है। उनके सिवा स्पेन में दो तरह के विचारों के लोग और हैं। इनमें से एक के हाथ में इस वक़्त सत्ता है। यह उदार लोकसत्ता की मंजिल पार करके धीरे-धीरे समाजवाद तक पहुँचना चाहता है। दूसरा दल पूरे समाजवाद या समूहवाद

(Collectivism) की तरफ़ सीधा ही बढ़ना चाहता है और नये सिरे से काम शुरू करना चाहता है।

स्पेन के नये विधान में कुछ दिलबस्प बातें हैं। व्यवस्थापिका सभा यानी 'कोटें' एक ही है और सभी बालिग्र स्त्री-पुरुषों को राय देने का हक्त हासिल है। खास बात यह है कि राष्ट्र-संघ की मंजूरी के बिना राष्ट्रपति को लड़ाई का ऐलान करने की मनाई है। जितने अन्तर्राष्ट्रीय नियम राष्ट्र-संघ में बनते हैं और स्पेन द्वारा मंजूर कर लिये जाते हैं वे तुरन्त स्पेन का क़ानून बन जाते हैं और अगर कोई निश्चित क़ानून उनके विद्यु पहले से होता है तो वह भी रद होजाता है।

शुरू-शुरू में जो क़ानून बने उनमें यह बात भी थी कि किसी व्यक्ति या कुटुम्ब के अधिकार में २५ एकड़ से ज्यादा आबपाशी की जमीन नहीं रह सकती, और यह भी उसी वक्त तक रह सकती थी जबतक कि उसमें काश्त होती रहे। करख़ानों में मजदूर-सिनित्यों को अधिकार दिया गया था कि कुछ बातों में वे कारख़ानों की व्यवस्था पर भी देखरेख रक्खें। ख़ानगी ठेके उठाकर उनपर राज्य का अधिकार कर दिया गया। ३ वर्ष में २८ हजार नई पाठशालायें खोलने का शिक्षा-सम्बन्धी बड़ा कार्यक्रम तय किया गया। मजदूरों के लिए कम-से-कम इतनी मजदूरी मुकरंर करदी गई कि वे सुख से रह सकें।

ये और बहुत-से और क़ानून बन तो गये, मगर सबपर अमल नहीं हुआ। फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि पिछले दो सालों में बहुत कुछ हुआ है। प्रजातन्त्र ने जो दो बडी समस्यायें हाथ में लीं वे हैं चर्च की और किसानों की।

स्पेन सिवयों से एक ऐसा वेश रहा है जहां कैथलिक (सनातनी ईसाई) सम्प्रदाय का जोर है। ईसाई-धर्म में आस्था न रखनेवालों को वण्ड वेनेवाले न्यायालय—'इनिक्विज्ञान'—यहींसे शुरू हुए थे। जेसुइटपंथ का प्रवर्त्तक भी एक स्पेनी ही था। सभी कार्यों में चर्च यानी पादिरयों का असर रहता था। सबसे ज्यादा असर शिक्षा-प्रणाली पर था और यह ज्यादातर उन्हींके नियन्त्रण में रहती थी। प्रजातन्त्र ने शिक्षा पर से यह पुराना पंजा हटा दिया। कोर्टे ने गिरजाघरों की ५० करोड़ डालर की सम्पत्ति को राष्ट्र की सम्पत्ति बना विया और ८० हजार साधुओं और साध्वयों का पाठशालाओं में पढ़ाने का अधिकार छीन लिया। विचार यह है कि १ जनवरी १९३४ तक सारी प्राथमिक और माध्यमिक पाठशालायें राज्य के हाथ में आजायें।

इस नीति का क्रुवरती नतीजा रोम के पोप के साथ टक्कर होना था। पोप ते राष्ट्रपति को समाज-बहिष्कृत करने की खुली धमकी दी और उसे इतना भय लगा कि जून १९३३ में उसने अजाना को प्रधान मंत्री के पद से मौक्रूफ़ कर दिया। परन्तु अजाना की जगह लेने के लिए कोई नहीं था, इसलिए वह प्रधान मंत्री बनकर फिर लौट आया।

दूसरी यानी किसानों की समस्या हल होना अभी बहुत दूर की बात है। सरकार का यह इरावा था कि जिन जमींवारों की जमींवारी छीनी जाय उन्हें मुआवजा देविया जाय और जितनी बड़ी जमींवारी हो उतना ही कम मुआवजा दिया जाय। यह किया बहुत धीरे-धीरे हुई और रूस की तरह दूर-दूर के किसानों ने क़ानून अपने हाथ में लेकर जमींवारियों पर क़ब्जा कर लिया। इससे सरकार को बड़ा धक्का पहुँचा और उसने जल्बी से क़ानून बना डाले। उसके सौभाग्य से ठीक उसी समय राजा के पक्ष में एक विद्रोह होगया और उसमें बहुत-से बड़े-बड़े सरवारों, उमरावों और जमींवारों ने हिस्सा लिया। विद्रोह आसानी से दबा विया गया और जिन लोगों ने विद्रोह में भाग लिया था उनकी जायवावें जब्त करने का सरकार को अच्छा बहाना मिल गया। कुछ और बड़ी-बड़ी जायवावें छीन ली गईं, क्योंकि "वे अनियमित ढंग पर पैवा हुई थीं।" फिर ये छीनी हुई जमींवारियों किसानों को बाँट वी गईं।

इन सब बातों के बावजूद अब भी बडी-बडी ख़ानगी जायदादें हैं और राज्य का साधारण आर्थिक नियन्त्रण अनुदार लोगों के हाथ में है। अभीतक इस मूल आर्थिक समस्या को मुलझाने की बात सरकार टालती रही है।

शिक्षा-सम्बन्धी कार्यक्रम में अच्छी प्रगति हुई है और १९३३ के शुरू तक १० हजार नई पाठशालायें बन चुकी हैं।

सरकार के सामने एक मृश्किल सवाल केटेलोनिया का था। यह पूर्वी समृद्ध-तट का एक प्रान्त है। बार्सिलोना इसकी राजधानी है और अराजकतावाद का यहाँ अड्डा है। मृद्दत से इस प्रान्त ने अलग रहने का आन्दोलन किया है और जब स्पेन में प्रजा-तन्त्र हुआ तो केटेलोनिया ने अपने अलग प्रजातन्त्र की घोषणा करदी। परन्तु मालूम होता है केटेलोनिया को स्पेन के प्रजातन्त्र के अधीन बहुत कुछ स्वशासन देकर समझौता कर लिया गया है।

इस तरह पुराना और कछुए की चाल चलनेवाला स्पेन दिन-दिन तेजी के साथ बदल रहा है। पादिरयों का असर जाता रहा, उमरावों की शक्ति बिलकुल क्षीण होगई और सामन्तशाही विलीन होरही है। खेती-सम्बन्धी सुधारों से किसानों के कच्ट कुछ कम हुए हैं, परन्तु उन्हें सन्तुष्ट करने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाक़ी है। सवाल यह है कि मध्यम वर्ग का लोकशाही प्राजातन्त्र इस सुधार-कार्यक्रम को जारी रख सकेगा या दूसरी कान्ति और होगी और नये सिरे से काम शुरू करना पड़ेगा?

# जर्मनी में नाज़ियों की जीत

३१ जुलाई, १९३३

स्पेन की कान्ति पर कुछ लोगों को ताज्जुब हुआ, लेकिन असल में ताज्जुब की कोई बात न थी। यह स्वाभाविक घटना-चक्र की बात थी और ध्यान से देखनेवाले लोग जानते थे कि यह होकर रहेगी। राजा, सामन्त और पादियों की इस पुरानी इमारत में घुन लग चुका था और कोई बल बाक़ी नहीं रहा था। आज की परिस्थिति से उसका बिलकुल मेल नहीं बैठता था और इस तरह पके फल की तरह हाथ लगते ही वह गिर पडी। हिन्दुस्तान में भी अभीतक पुराने जमाने की सामन्तशाही के बहुत-से खण्डहर बाक़ी हैं। उन्हें विदेशी सत्ता का सहारा न मिले तो वे शायद जल्दी ही मिट जावें।

लेकिन जर्मनी में हाल ही में जो परिवर्तन हुए हैं वे बिलकुल दूसरी तरह के हैं; और उन्होंने बेशक योरप को हिला दिया है और बहुत-से लोगों के होश उड़ा दिये हैं। हमारे लिए वे अभी इतने नजदीक की चीज है कि अभी उनके बारे में तटस्थ रहकर कोई राय नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि रोज नई-नई खबरें आती हैं और उनसे या तो खीझ पैदा होती है या गुस्सा आता है। दूर से देखनेवाले को कुछ ऐसा मालूम होता है कि ज्यादातर जर्मनों का सिर फिर गया है। उनके हैवानी और जंगली ज्यादार का और कोई अर्थ ही नहीं समझ में आता। और यह कोई अर्थ भी नहीं। जर्मनों-जैसे युसंस्कृत और बड़े ही उन्नत लोगों का इस तरह का बर्ताव देखकर बड़ा आइचर्य होता है।

हिटलर और उसके नाजियों की जर्मनी में जीत होगई है। उनको फ़्रीसिस्ट कहा गया है और उनकी जीत प्रतिकान्ति की जीत बताई गई है, यानी १९१८ की ज़र्मन कान्ति के बाव जो हुआ उससे उलटी गंगा बह रही है। ये सब बातें बिलकुल सही हैं और हिटलरशाही में फ़्रीसिज्म के सारे तत्त्व, भयंकर प्रतिक्रिया और सारे उवार-बलों और खासतौर पर मजदूरों पर जंगली हमलों की प्रवृत्ति मिलेगी। फिर भी इसमें इटली के फ़्रीसिज्म से बहुत कुछ बातें अधिक हैं। इसमें कोरी प्रतिक्रिया नहीं है, बिल्क यह कुछ अधिक विशाल और सामूहिक भावना पर आधार रखनेवाला आग्वोलन है। सामूहिक भावना अधिक लोगों यानी श्रमिकों की नहीं है बिल्क उस मध्यमवर्ग की है जो भूखों मर रहा था, जिसके पास कोई अधिकार न रहे थे, और इसिलए जो कान्तिकारी बन गया था।

किसी पिछले स्नत में इटली का हाल लिखते हुए मैंने फ़ैसिज्म की चर्चा की थी और बताया था कि यह उस समय कायम हुआ, जब आर्थिक संकट के जमाने में पूंजीवादी राज्य को सामाजिक क्रान्ति का स्नतरा था। मालिक पूंजीवादी वर्ग ने सामू-हिक आन्दोलन खड़ा करके अपनी रक्षा का प्रयत्न किया। इसके लिए शुरू में नीचे वर्जे के मध्मवर्ग को साधन बनाया गया और भोले-भाले किसान और मजदूरों को आकर्षित करने के लिए भ्रम में डालनेवाले पूंजीवाद के विरोधी नारे इस्तेमाल किये गये। जब सत्ता और राज्य का नियंत्रण हाथ में आगया तो सारी लोकसत्तात्मक संस्थाओं का सफ़ाया होनें लगा, दुश्मन कुचले जाने लगे और सभी मजदूर संस्थायें सासतौर पर नष्ट-भ्रष्ट की जाने लगीं। इस तरह उनका शासन प्रधानतः हिंसा की बुनियाद पर खड़ा है। नये शासन में मध्यमवर्ग के समर्थकों को नौकरियां देदी गई हैं और आमतौर पर कारखानों पर राज्य का कुछ-न-कुछ नियंत्रण क़ायम होगया है।

हम देखते हैं और इसकी संभावना भी की जा रही थी कि जर्मनी में यह सब कुछ हो रहा है, लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि इसके पीछे कितनी जबरदस्त प्रेरणा है और कितने ज्यादा लोग हिटलर से जा मिले है।

नाजी प्रतिक्रिया पाँच महीने पहले यानी मार्च ९९३३ में हुई। लेकिन में तुम्हें इस आन्दोलन के शुरू के हालात बताने के लिए थोडा पीछे ले जाऊँगा।

१९१८ की जर्मन कान्ति, सच कहा जाय तो, नक्त चीज थी; वह कोई कान्ति नहीं थी। केंसर चला गया और प्रजातंत्र की घोषणा होगई। मगर पुरानी राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रणाली बनी रही। कुछ वर्ष तक नरम मार्क्सवादियों यानी लोकसत्तात्मक समाजवादियों के हाथ में राज्य का नियंत्रण रहा। उन्हें पुराने प्रतिगामी और स्थायी स्वार्थ वाले लोगों का बड़ा डर था और वे सदा उनसे समझौता करने की कोशिश करते रहते थे। उनकी पीठ पर उनके दल के जबरदस्त संगठन का जोर था। लाखों सदस्य और श्रमजीवी-संघ उनके हाथ में थे और बहुत लोगों की सहानुभूति उनके साथ थी। लेकिन प्रतिगामी शक्तियों के सामने उनकी नीति सदा बचाव की रही। आक्रमणकारी रुख तो उन्होंने अपने ही उग्र अंग और साम्यवादी-दल के प्रति रक्खा। उन्होंने अपने काम में इस बुरी तरह घोटाला किया कि उनके बहुत-से सहायकों ने उनका साथ छोड़ दिया। मजदूर उन्हें छोड़कर साम्यवादी-दल में मिल गये और कई लाख सदस्यों के होने से वह दल खूब ताक्रतवर बन गया। मध्यमवर्ग के मददगर प्रतिगामी दलों में जा मिले। लोकसत्तात्मक समाजवादियों (Social Democrats) और साम्यवादियों में बराबर आपस में ठनी रहती थी। इससे दोनों की ताक्रत कमजोर होगई।

जब लडाई के बाद के वर्षों में जर्मनी ने धडाधड़ नोट छापकर निकाले तो जर्मनी के कारखानेवारों और बडे-बडे जमींवारों ने इस कार्रवाई का समर्थन किया। जमींदारों पर भारी कर्ज था और उनकी जायदादें गिरवी रक्खी हुई थीं। सिक्के का उस समय प्रायः कुछ भी मल्य न था। उनके क़र्ज चक गये और जायवार्वे फिर उनके कृब्जे में आगई। बडे-बडे कारलानेंदारों ने अपने यंत्र सुधरवा लिये और बडी-बडी कम्पनियां बनालीं। जर्मनी का माल इतना सस्ता होगया कि वह हर कहीं आसानी से बिकने लगा और बेकारी गायब होगई। श्रमजीवी-वर्ग का मजदूर-संघों के रूप में प्रबल संगठन था और मार्क के गिर जाने पर भी उन्होंने अपनी मजदूरी न घटने दी। सिक्के के गिरजाने से मध्यमवर्ग की कमर टट गई और वह बिलकूल दिरद्र होगया। १९२३-२४ में यही अपहृत मध्यमवर्ग पहलेपहल हिटलर के साथ शामिल हुआ। जब बैंकों के दिवाले निकलने और बेकारी के बढ़ने से मन्दी फैली तो और बहुत लोग हिटलर के साथ शामिल होगये। वह असन्तुष्ट लोगों के लिए आश्रय-स्थान बन गया। साथियों के मिलने का दूसरा बडा साधन पूरानी सेना का अफ़सर वर्ग था। महासमर के बाद वर्साई को सन्धि की शर्तों के अनसार यह फ़ौज तोड दी गई थी और हजारों अफ़सर बेकार होगये थे। उनके पास कोई काम न था। उस समय अलग-अलग लानगी फ़ौजें बन रही थीं। इन फ़ौजों का नाम 'नाजी स्टॉर्म टूप्स' यानी नाजी तुफ़ानी दल था। राष्ट्रवादियों की फ़ौलादी टोपियों (Steel-helmets) वाली सेना थी। ये लोग अनुदार दल के थे और क़ैसर के वापस आने के पक्ष में थे। बेकार अफ़सर इन सेनाओं में भर्ती होगये।

एडोल्फ़ हिटलर कौन था? आरचर्य की बात तो है मगर, सच है कि एक दो साल पहले तक वह जर्मन नागरिक तक नहीं बना था। वह जर्मन-आस्ट्रियन था और उसने छोटी हैसियत से युद्ध में काम किया था। उसने जर्मन प्रजातन्त्र के विरुद्ध विद्रोह में भाग लिया था, मगर अधिकारियों ने रिआयत करके उसे छोड़ दिया था। फिर उसने लोकसत्तात्मक समाजवादियों का विरोध करने के लिए राष्ट्रीय समाजवादियों (Natoinal Socialists) के नाम से अपना वल संगठित किया। नाजी शब्द इसी नाम से निकला है। 'नेशनल' (National) से ना (NA) और सोजीयिलस्ट (Sozialist) (जर्मन में सोशिलस्ट की जगह यह शब्द इस्तेमाल होता है) से "जी" (Zi) लेलिये गये हैं। यद्यपि इस वल का नाम समाजवादी था, परन्तु समाजवाद से इसका कृतई वास्ता न था। समाजवाद का जो साधारण अर्थ है उसका हिटलर जानी बुश्मन था और है। इस वल ने अपना चिन्ह स्वस्तिक को बनाया। यह शब्द संस्कृत का है, लेकिन यह निशान प्राचीन काल से संसार-भर में प्रसिद्ध है। नाजियों ने

तूकानी दल' (Storm Troops) के नाम से भूरे कुर्ते की वर्दी वाली एक लड़ाकू सेना भी संगठित की । इसीलिए जैसे इटली के फ़ीसस्टों को काली कुर्तीवाले कहते हैं, वैसे ही नाजियों को भी अक्सर भूरी कुर्तीवाले (Brownshirts) के नाम से पुकारते हैं।

नाजियों का कार्यक्रम न स्पष्ट था और न रचनात्मक । वह तीच्र राष्ट्रीयतावावी वा और जर्मनी और जर्मनों की महानता पर जोर देता था। बाक़ी बातों में तो वह भिन्न-भिन्न विरोधी भावनाओं की खिचडी था। वर्साई के मुलहनामे के खिलाफ़ तो वह वा ही। उसे हर जर्मनी अपमानजनक समझता था। इसिलए बहुत लोग नाजियों की ओर आकर्षित हुए। यह कार्यक्रम मार्क्सवादियों, साम्यवादियों और समाजवादियों अवेर मजदूर-संघों वर्गरा का विरोधी था। यहूदियों से उसे खास चिढ़ थी, क्योंकि यहूदियों को विदेशी जाति समझा जाता था और कहा जाता था कि वे जर्मुती की पवित्र आर्य नस्ल को बिगाडते हैं और उसके ऊँचे रहन-सहन को नीचा करते हैं। अस्पष्ट रूप से वह पूंजीवाद का विरोधी भी था, लेकिन बस इतना-सा ही कि मुनाफ़ा खानेवालों और धनवानों को गालियां देवी जायें। इन लोगों के दिमाग्र में अगर कोई समाजवाद की, और वह भी धुंधली-सी, कल्पना थी तो यह थी कि सार्व- विनक सम्पत्ति पर राज्य का थोडा-बहुत नियन्त्रण होना चाहिए।

इन सब बातों के पीछे हिंसा की एक असाधारण विचार-धारा थी। हिंसा की प्रशंसा तो होती ही थी और उसे प्रोत्साहन भी विया जाता था। हिंसा करना मनुष्य का सर्वोच्च कर्तव्य भी समझा जाता था। जर्मनी का एक मशहूर वार्शनिक, ऑस्वाल्ड स्पेंग्लर इस तत्त्वज्ञान का भाष्यकार है। वह कहता है—"मनुष्य शिकारी जानवर है, वीर, चालाक और निर्वय हैं" ..... "आवर्श कायरता के चिन्ह हैं"... "प्रगतिमान जीवों का शिकारी पशु ही सबसे ऊँचा स्वरूप है।" वह कहता है कि "सहानुभूति, राजीनामा, और शाँति ये वन्तहीन भावनायें हैं और घृणा ही शिकारी शशुओं की सबसे सच्ची जातीय भावना है।" मनुष्य को सवा सिंह के समान होना वाहिए जो अपनी गुफा में किसी बराबरीवाले का रहना कभी सहन न करे। उसे ाय की तरह वब्बू बनकर न रहना चाहिए, जो झुंड बनाकर रहती है और इधर हे उघर हांकी जाती है। अवश्य ही इस प्रकार के मनुष्य के लिए युद्ध सबसे बड़ा और सुख वेनेवाला काम होगा।

आंस्वाल्ड स्पेंग्लर आज के बडे-से-बडे विद्वानों में एक है। उसने जो पुस्तकें लिखी हैं उनमें भरे हुए असाधारण पाण्डित्य को देखकर आश्चर्य होता है। और इस तारी विद्वत्ता से उसने ये विस्मयकारी और घृणापूर्ण परिणाम निकाले हैं! उसके उद्धरण मैंने इसलिए दिये हैं कि उनसे हमें हिटलरवाद के पीछे काम करनेवाली मनो- वृत्ति समझ में आती है और पिछले कुछ महीनों में जो निर्वयता और पश्ता हुई है उसके कारण स्पष्ट होजाते हैं। हाँ, यह नहीं मान लेना चाहिए कि सारे नाजियों के विचार ऐसे ही हैं। परन्तु नेताओं और उग्न अंगों के खयाल जरूर यही हैं, और लोग इन्हींकी नक़ल करते हैं। शायद यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि साधारण नाजी विचार ही नहीं करता। उसे अपने दुःख और राष्ट्रीय अपमान ने जगा दिया और जो स्थिति थी उसपर उसे कोध आगया। ( रूर प्रदेश पर फ़ेंच अधिकार होने से जर्मनी में बड़ा रोष था)। जो हालात मालूम हुए है उनसे ऐसा दीखता है कि हिटलर बढ़ा विलक्षण और जोरदार वक्ता है। उसने अपने बेशुमार श्रोताओं की भावनाओं को जगाया और जो कुछ होरहा था उसका सारा दोष मार्क्सवादियों और यहदियों के सिर मदे दिया। जर्मनी के साथ फ़ांस या अन्य विदेशों ने बुरा बर्ताव किया तो यही लोगों के लिए नाजियों में मिल जानें का एक कारण बन गया; क्योंकि जर्मनी की सम्मान-रक्षा नाजी ही तो करनेवाले थे। आर्थिक संकट और भी विकट हुआ तो नाजीवल में और अधिक लोग भर्ती होगये।

लोकसत्तात्मक समाजवादी दल ने थोडे ही समय में शासन का नियन्त्रण खो दिया और दूसरे दलों की लाग-डाँट के कारण 'कैथलिक सेण्टर' नामक दूसरे दल के हाथ में सत्ता आई । रीस्टैंग यानी जर्मन पार्लमेण्ट में कोई एक दल इतना जोरदार नहीं था कि दूसरों की उपेक्षा कर सके। इसलिए बार-बार चुनाव होते थे और वलों में आपस में साजिश और चालबाजियां जारी रहती थीं। नाजियों की बढ़ती देखकर लोकसत्तात्मक समाजवादी इतने डर गये कि उन्होंने पूंजीवादियों के केन्द्रीय दल और राष्ट्रपति के पद के लिए बुढ़े सेनापति हिंडनबर्ग के चुनाव का समर्थन किया। नाजियों की बढ़ती के बावजुद मजदूरों के दोनों दल यानी लोकसत्तात्मक समाजवादी और साम्यवादी मजबूत थे और दोनों के ही लाखों आदमी अन्त तक सहायक रहे, परन्तु दोनों के लिए समान रूप से विपत्ति सामने होने पर भी उनमें परस्पर सहयोग नहीं होसका। साम्यवादियों को तो यह कटुस्मृति बनी हुई थी कि १९१८ के बाद लोकसत्तात्मक समाजवादियों ने अपनी सत्ता के जमाने में उन्हें किस तरह सताया था और संकट के हर अवसर पर उन्होंने किस तरह प्रतिगामी बलों का साथ दिया था। उधर लोकसत्तात्मक समाजवादी दल ब्रिटिश मजदूर दल की तरह दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय मजबूर-संघ से सम्बद्ध था। उसके पास रुपये की कमी न थी, उसका संगठन ख़ब ब्यापक था, और उसके हाथ में कृपा करने के विपुल साधन थे। वह अपनी सुरक्षित स्थित और प्रतिष्ठा को खतरे में डालने का कोई काम नहीं करना चाहता था। उसे क्रातृन के खिलाफ़ या सीधी लड़ाई की कुछ भी कार्ल्झीई करते हुए बड़ा डर लगता

था। उसने अपनी अधिकतर शक्तियाँ साम्यवादियों के विरोध में खर्च कीं। दिल्लगी यह कि ये दोनों दल अपने-अपने ढांग पर माक्संवादी थे।

इस तरह जर्मनी बराबरी की फ़ौजों की एक छावनी-सी बन गया। अक्सर बंगे होने लगे और खास तौर पर नाजियों द्वारा साम्यवादी मजदूरों की हत्यायें होने लगीं। कभी-कभी मजदूर भी बदला लेते। हिटलर को अपना भानमती का पिटारा कायम रखने में विलक्षण सफलता मिली। इसमें मुस्तिलिफ़ किस्म के लोग थे जिनकी बहुत थोडी बातें एक-दूसरे से मिलती थीं। इसमें एक तरफ़ निम्न श्रेणी के मध्यमवर्ग और बडे-बडे कारख़ानेदारों और दूसरी तरफ़ धनी किसानों की अजीब खिचडी-सी थी। कारख़ानेदार हिटलर का साथ और उसे रुपया इसलिए देते थे कि वह समाजवाद को कोसता था और बढ़ते हुए मार्क्सवाद और साम्यवाद के विरुद्ध एक ही स्तम्भ दिखाई देता था। ग्रीब मध्यमवर्ग के लोगों, किसानों और मजदूरों को उसके पूंजी-विरोधी नारों से आकर्षण होता था।

१९३३ के मार्च के शुरू की बात है या फ़रवरी की, मुझे ठीक-ठीक याद नहीं, जब बूढ़े राष्ट्रपति हिडनवर्ग ने, जिसकी उम्प्र अब ८६ वर्ष की है, हिटलर को चांसलर बना दिया। यह प्रधानमंत्री की बराबरी का जर्मनी में सबसे ऊँचा ओहदा है। उस बक्त नाजियों और राष्ट्रवादियों में मेल था, मगर बहुत जल्द यह जाहिर होगया कि सम्पूणं अधिकार नाजियों के हाथ में है और दूसरे किसी की कोई गिनती नहीं है। साधारण चुनाव में नाजियों और उनके मित्र राष्ट्रवादियों का रीस्टैंग में नाम मात्र का बहुमत होगया। बहुमत न भी होता तो कोई बात न थी, क्योंकि नाजी अपने विरोधियों को पार्लमेण्ट में ही पकड़कर जेलख़ाने भेज देते थे। इस तरह सारे साम्य-बादी और बहुतसे लोकसत्तात्मक समाजवादी सवस्यों को हटा दिया गया। ठीक इसी समय रीस्टैंग की इमारत आग लगकर ख़ाक होगई। नाजियों ने कहा कि यह साम्य-वादियों का काम है और राज्य की जड़ काटने के लिए साजिश है। साम्यवादियों ने जोरदार शब्दों में इसका खण्डन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने नाजियों के नेताओं पर यह अभियोग लगाया कि उन्होंने साम्यवादियों पर हमला करने का बहाना ढूंढने के लिए आग लगाई है।

इसके बाद जर्मनी-भर में नाजियों का आतंक शुरू होगया। पहलेपहल पार्ल-मेण्ट बन्द करदी गई, हालाँकि नाजियों का बहुमत था। सारी सत्ता हिटलर और उसके मंत्रिमण्डल को सौंप दी गई। वे जो चाहें सो क़ानून बनावें या करें। इस तरह प्रजातंत्र के 'वेमर' विधान का सफ़ाया करके लोकसत्ता के सारे स्वरूप को खुले तौर पर नष्ट कर दिया गया। जर्मनी में एक प्रकार का संघ-शासन था। इसका भी ख़ात्मा करके सारी शक्ति बॉलन में केन्द्रित करवी गई। सब जगह डिक्टेटर-ही-डिक्टेटर रख विये गये। वे सिर्फ अपनेसे ऊपर वाले डिक्टेटर के प्रति ही जिम्मेदार थे। सब डिक्टे-टरों का गुरुघण्टाल तो हिटलर था ही।

इधर ये परिवर्तन होरहे थे, उधर नाजियों के सैनिक वलों को जर्मनी-भर में छोड़ विया गया। ये लोग जहाँ जाते वहीं अजीब जंगली और हैवानी ढंग की हिंसा और भय-प्रवर्शन की कार्रवाइयों करने लगते। एसी बात पहले कभी नहीं हुई थी। इस तरह की मारकाट और जोर-जुल्म पहले भी हुए हैं, 'लाल आतंक' और 'सफ़ेब आतंक' का जिक इस किताब में पहले किया जा चुका है, लेकिन वे हमेशा उसी वक्त हुए हैं जब किसी देश या प्रधान वल को गृह-युद्ध में अपने प्राणों के लिए लड़ना पड़ा है। भय-प्रवर्शन भयंकर खतरे या निरन्तर भय के कारण हुआ करते हैं। परन्तु नाजियों के सामने ऐसा कोई खतरा भी नहीं था और भय का कारण भी नहीं था। सरकार उनके हाथ में थी और उनके मुक़ाबिले में कोई सशस्त्र विरोध भी नहीं था। इस तरह भूरी कुर्ती वालों का आतंक कोध या डर का परिणाम नहीं था बल्क जान-बूझकर बैठे-बिठाये, और अविश्वसनीय पशुता के साथ उन सब लोगों को दबा देने की बात थी जो नाजियों का साथ नहीं वे रहे थे।

पिछले कुछ महीनों में जर्मनी में जो अत्याचार हुए है और अब भी परदे की आड़ में होरहे हैं उनकी सूची या फेहरिस्त लिखने से कोई फ़ायदा न होगा। मारपीट, यातनायें, गोली मार देने, हत्यायें कर डालने वरौरा की पाशविक कार्रवाइयां बडे भारी पैमानें पर हुई हैं और स्त्री और पूरुष दोनों उनके शिकार हुए हैं। बहुत बडी तादाद में, जो १३,००० से ६०,००० के बीच में कृती जाती है, लोगों को जेल या नजरबन्दी में डाल दिया गया है और कहा जाता है कि उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। सबसे जोर का हमला तो साम्यवादियों पर किया गया है, मगर उनसे नरम लोक-सत्तात्मक समाजवादियों का भी कुछ ज्यादा अच्छा हाल नहीं हुआ। यहदियों की बुरी तरह कमबस्ती आई है और शान्तिवादियों, उदार दल वालों, मजदूर-संघ वालों और अन्तर्राष्ट्रीयतावादियों पर भी हमले किये गये हैं। नाजी लोग डंके की चोट कहते हैं कि यह तो मार्क्सवाद, और मार्क्सवादियों के ही नहीं, बल्कि 'उप्र' विचार वाले सभी लोगों का नाश करने का युद्ध है। यहदियों को सारे पदों और धन्धों से भी निकाल बाहर करना है। हजारों यहदी अध्यापक, शिक्षक, संगीतज्ञ, वकील, न्यायाधीश, वैद्य और वाइयां बर्ज़ास्त करवी गई हैं। यहवी दूकानदारों का बहिष्कार कर दिया गया है और यहदी मजदूरों को कारलानों से निकाल दिया गया है। जो पुस्तकें नाजियों को नापसन्द हैं वे ढेर-की-ढेर नष्ट करदी गई हैं और खुले तौर पर उनकी होलियाँ

की गई हैं। जिन अस्तबारों ने जरा भी मतभेद प्रकट किया या टीका की, उन्हें बेदर्वी के साथ कुचल दिया गया। इस आतंकवाद का कोई समाचार नहीं छापने दिया जाता और कानाफूसी तक की कडी सजा दी जाती है।

नाजी वल के सिवा और सब संगठन और वल वबा विये गये हैं। पहली बारी साम्यवावियों की आई, बाद में लोकसत्तात्मक समाजवादी, फिर कैथलिक मध्य वल-वाले और अन्त में नाजियों के मित्र राष्ट्रवादी भी कुचल दिये गये। जर्मनी के बल-शाली मजदूर-संघ, जिनमें पीढ़ियों का परिश्रम, बचत और त्याग लगा था, तोड़ दिये गये और उनके सारे रुपये और सम्पत्ति को जब्त कर लिया गया। सिर्फ़ एक वल और एक संगठन रहने दिया गया; और वह है नाजी वल।

नाजियों की विचित्र विचार-धारा जबरदस्ती सबके गले के नीचे उतारी जाती है और आतंक इतना छाया हुआ है कि कोई चं तक नहीं कर सकता । शिक्षा, नाटक, कलाओं और विज्ञान सभी चीजों पर नाजी-छाप लगाई जा रही है। कुप्तान हरमन् गोरिंग हिटलर के खास आदिमयों में से है। उसका कहना है, "सच्चा जर्मन अपने ख़ून के साथ विचार करता है।" दूसरे नाजी नेता का कहना है कि "शुद्ध तर्क और राग-द्रेष-रहित विज्ञान के दिन गुजर गये।" बच्चों को सिखाया जाता है कि हिटलर दूसरा ईसा है, मगर पहलेवाले से बढ़ा है। नाजी-सरकार लोगों में और स्नासकर स्त्रियों में शिक्षा का बहुत विस्तार करने के पक्ष में नहीं है। असल में हिटलरवादियों की राय में स्त्री का स्थान घर और रसोई में है और उसका मुख्य काम राज्य के लिए लडनें और मरने के लिए बच्चे पैदा करना है। डॉ॰ जोजेंफ गोएबेल्स दूसरा बडा नाजी नेता और 'प्रचार और प्रकाशन' मंत्री है। उसने कहा है कि "स्त्री का स्थान कूट्म्ब में है और उसका उचित कार्य अपने देश और राष्ट्र के लिए बच्चे देना है। स्त्रियों को मुक्त करने में राज्य के लिए स्नतरा है। उन्हें चाहिए कि पुरुषों की बातें पुरुषों के लिए छोड़ दें।" इसी डॉ॰ गोएबेल्स ने हमें यह भी बता दिया है कि जनता को प्रकाश देने का उसका क्या तरीक्रा है। वह कहता है— "मेरा इरादा यह है कि पियानो बाजे की तरह अखबारों को भी अपनी अँगुलियों पर नचाऊँ।"

इस सारी बर्बरता, पाशविकता और गरजने और आग उगलने के कार्यक्रम की पीठ पर बंजित मध्यमवर्ग की विरिन्नता और भूख का बल था। यह सचमुच नौकरियों और रोटियों की लड़ाई थी। यहूवी डॉक्टर, वकील, शिक्षक और वाइयों वर्गरा को निकाल देने का कारण यह था कि 'आयं-जर्मन' उनकी होड़ नहीं कर सकते थे। उनकी सफलता पर इन्हें ईर्षा थी और उनकी नौकरियाँ ये खुव लेना चाहते थे। यहूवी दुकानों को इसलिए बन्द कर विया गया, क्योंकि वे सफल प्रतिस्पर्धी थीं। बहुत-सी

गैरयहूदी दुकानों को बन्द करके उनके मालिक गिरफ़्तार कर लिये गये, क्योंकि नाजियों को सन्देह था कि ये लोग बेजा तौर पर ऊँवे भाव लगाकर फ़ायदा उठाते हैं। नाजियों का पक्ष लेनेवाले किसान पूर्वी एशिया की बड़ी-बड़ी जमींदारियों पर आँख लगाये बैठे हैं और उन्हें ख़ुद बाँट खाया चाहते हैं। शुरू-शुरू के नाजी कार्यक्रम में एक ख़ास मजेवार बात यह तजवीज थी कि १२ सौ मार्क सालाना से अधिक वेतन किसी को न दिया जाय। यह ८ हजार रुपये वार्षिक या ६६६ रुपये मासिक के बराबर होता है। मालूम नहीं इसपर कहांतक अमल किया गया है, लेकिन यह जाहिर है कि कुछ-नकुछ होरहा है। आजकल प्रधान मंत्री की तनख़ाह २६ हजार मार्क सालाना यानी १ हजार रुपया माहवार है। प्रस्ताव यह है कि जिन खानगी कम्पनियों को सरकार से मदद मिलती है उनके संचालकों या मालिकों तक को १८ हजार मार्क वार्षिक से अधिक वेतन न दिया जाय। इन लोगों को पहले अक्सर बड़ी-बड़ी रक़में दी जाती थीं। इन अंकों की नुलना उन भारी वेतनों से करो जो दरिद्र भारत अपने कर्मचारियों को वेता है। कांग्रेस ने कराची में वेतन की सीमा ५ सौ रुपया मासिक बांधने का प्रस्ताव किया है।

यह कल्पना नहीं करनी चाहिए कि नाजी-आन्दोलन के पीछे केवल पाशविकता और आतंक ही है। ये चीजें मुख्य तो है, परन्तु इसमें भी सन्देह नहीं कि अधिकांश मजदूरों को छोडकर बाक़ी के ज्यादातर जर्मनों में हिटलर के लिए बडा सच्चा उत्साह है। यदि पिछले चुनाव के अंकों को सही मानकर चला जाय तो ५२ फ़ीसदी जनता हिटलर के पक्ष में है। ये ५२ फ़ीसदी लोग शेष ४८ फ़ीसदी या उनके एक भाग पर आतंक जमा रहे हैं। इन ५२ फीसदी लोगों में अब तो शायद और भी शामिल होगये हों। ये सब हिटलर को ख़ब चाहते हैं। जर्मनी जाकर आये हुए लोग बताते हैं कि वहाँ एक अजीब मानसिक वातावरण पैदा होगया है और ऐसा मालूम होता है जैसे कोई धार्मिक पूनर्जीवन हो गया हो। जर्मन लोग महसुस करने लगे हैं कि वर्साई की संधि से वे वर्षों तक जिस अपमान और दमन के शिकार रहे वह अब जाता रहा और अब वे फिर आजादी से सांस ले सकते हैं। लेकिन जर्मनी के दूसरे आधे या लगभग आधे भाग की भावना दूसरी है। नाजियों के भयंकर प्रतिशोध के डर से जर्मनी का मजदूर-वर्ग उनकी आज्ञा या नियंत्रण में है, लेकिन उसके दिल में घुणा और कोष की आग जल रही है। सारे मजदूरों को देखा जाय तो उन्होंने पशुबल और आतंकवाद के सामने घटने टेक दिये हैं और जिस इमारत को उन्होंने बडे परिश्रम और त्याग से साथ खड़ा किया था उसकी बर्बादी को उन्होंने दुःल और निराशा के साथ अपनी आंखों देखा है। पिछले कुछ महीनों में जर्मनी में जो-जो घटनायें हुई है उनमें सबसे आक्चर्य की बात पह हुई है कि लोकसत्तात्मक समाजवादियों का महानु दल मुकाबिले की जरा भी कोशिश किये बिना बिलकुल नेस्तनाबुद होगया। योरप के श्रमजीवीवर्ग का इससे पुराना, इससे बडा और इससे अधिक सूसंगठित दल और कोई न था। यह दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर-संघ की रीढ़ था। हालांकि सिर्फ़ नाराजगी जाहिर करने से कुछ भी होना-जाना नहीं था, फिर भी इस दल ने इतना भी न किया। वह सारे अपमान और तिरस्कार को चुपचाप सहता रहा और अस्तीर में ख़ुद भी मिट गया। पग-पग पर लोकसत्तात्मक समाजवादी नेता नाजियों के सामने झकते गये। उन्हें हर ब्रार यह उम्मीद होती थी कि झकने और अपमान सहन करने से मुमकिन है कुछ तो बचा रह जायगा। लेकिन उनका सकना ही उनके लिए बेडी होगया और नाजियों ने मजदूरों को बताया कि किस नीचता के साथ विपत्ति के समय उनके नेताओं ने उनका साथ छोड दिया। योरप के मजदूर वर्ग की लड़ाई के लम्बे इतिहास में हार अधिक और जीत कम हुई है। लेकिन इस बेहयाई के साथ, जरा भी विरोध किये बिना, मजदूर-पक्ष को धोखा देने और आत्म-समर्पण करने की दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलती। साम्यवादी दल ने लोहा लेने की कोशिश की और आम हड्ताल कराई, लेकिन लोकसत्तात्मक समाजवादी नेताओं ने साथ नहीं दिया और हड्ताल टांय-टाँय फिस होगई। साम्यवादियों का दल टूट गया है, फिर भी उनका काम गुप्त संगठन के रूप में जारी है। मालुम होता है कि यह संगठन दूर-दूर तक फैला हुआ है। नाजियों के जासूसी विभाग के होते हए भी साम्यवादियों के गुप्त समाचारपत्र का प्रचार कई लाख समझा जाता है। लोक-सत्तात्मक समाजवादियों के जो नेता किसी तरह जर्मनी से निकल भागे हैं उनमें से भी कुछ गुप्त उपायों द्वारा बाहर से थोड़ा बहुत प्रचार-कार्य कर रहे हैं।

भूरी कुर्ती वालों के आतंकवाद से सबसे ज्यादा कष्ट मजदूर-वर्ग को पहुँचा। लेकिन संसार का लोकमत यह्दियों के साथ होनेवाले व्यवहार से अधिक उत्तेजित हुआ था। योरप को वर्ग-युद्ध का अभ्यास-सा होगया है, और उसमें सहानुभूति अपने-अपने वर्ग के साथ होती है। मगर यहूदियों पर जो हमला हुआ वह जातीय आक्रमण था। वह कुछ ऐसा था जैसा मध्ययुग में हुआ करता था, या हाल के जमाने में जारशाही रूस जैसे पिछडे देशों में ग्रैरसरकारी तौर पर हुआ करता था। सारी जाति पर सरकारी अत्याचार होने से योरप और अमेरिका को बड़ा आघात पहुँचा। यह आघात इस बात से और बढ़ गया कि जर्मन यहूदियों में संसार-प्रसिद्ध आदमी, तेजस्वी वैज्ञानिक, डाक्टर, वकील, संगीतशास्त्री और लेखक भी थे। इस सूची में एल्बर्ट आइन्स्टीन जैसे महान् व्यक्ति का नाम भी था। ये लोग जर्मनी को अपना घर समझते थे और सब जगह जर्मन समझे जाते थे। इनको पाकर कोई भी देश अपने को

गौरबशाली समझ सकता था। मगर नाजी लोग तो जातीय द्वेष में इतने पागल और अन्धे होगये थे कि उन्होंने इन्हें भी मार भगाया। इसपर दुनिया-भर में विरोध की जबरदस्त आवाज उठी। इसके बाद नाजियों ने यहूदी दुकानदारों और धन्धेवालों का बहिष्कार शुरू किया। विचित्र बात यह थी कि इन यहूदियों को आम तौर पर जर्मनी छोड़कर जाने भी नहीं दिया जाता था। ऐसी नीति का यही नतीजा होसकता था कि ये लोग भूखों मर जायें। दुनिया के शोर मचाने से यहूदियों के ख़िलाफ़ नाजियों के खुले तरीक़े तो नरम पड़ गये, मगर नीति वही है।

लेकिन यहूवी लोग यद्यपि संसार-भर में बिखरे हुए हैं और वे किसीको भी अपना राष्ट्र नहीं कह सकते, फिर भी वे इतने निस्सहाय नहीं हैं कि बवला न ले सकें। ध्यवसाय और पूंजी बहुत-कुछ उनके हाथ में है और उन्होंने चुपचाप बिना शोरगुल मचाये जर्मन माल के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने न्यूयार्क में मई १९३३ में एक परिषद् करके एक प्रस्ताव किया है, जिसमें निश्चय किया गया है कि "जर्मनी के सारे माल का, सामग्री का और जर्मनी में तैयार हुई, पैवा हुई और सुधारी हुई सब चीजों और उनके हिस्सों का बहिष्कार किया जाय। जर्मनी के सब जहाजों और माल व मनुष्यों को ले जानेवाले साधनों तथा जर्मनी के स्वास्थ्य और सुखप्रद स्थानों और आरामगाहों का भी बहिष्कार किया जाय। और आम तौर पर ऐसा कोई काम न किया जाय जिससे जर्मनी की मौजूदा व्यवस्था को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता पहुँचती है।" इसमें कमी क्या रही? यह दियों का यह संसारब्यापी और बलशाली बहिष्कार छोटी-मोटी बात नहीं है। इससे जर्मनी की माली हालत, जो पहले से ही अच्छी नहीं थी, और भी खराब होरही है।

विवेशों में हिटलरशाही की एक प्रतिक्रिया तो यह हुई। दूसरी प्रतिक्रियायें इससे भी गहरा असर करनेवाली थीं। नाजी लोग शुरू से ही वर्साई की सन्धि की निन्दा
करते आये हैं और उसपर फिरसे विचार करने की उनकी माँग रही है। स्नास तौर
पर पूर्वी सीमा के बारे में उनका ज्यादा जोर रहा हैं, क्योंकि वहाँ जो बेहूदा व्यवस्था
की गई है उसके अनुसार डेंन्जिंग तक पोलैण्ड को एक लम्बा टुकड़ा दे दिया गया है
और जर्मनी के शरीर के एक अंग का विच्छेद कर दिया गया है। नाजियों की दूसरी
जोरदार माँग यह रही है कि शस्त्रों के मामले में सब राष्ट्रों को पूरी समानता होनी
चाहिए ( तुम्हें याद होगा कि संधि की शर्तों के अनुसार जर्मनी बहुत कुछ निःशस्त्र
कर दिया गया था)। हिटलर के गरजने और आग उगलने वाले भाषणों से और
फिर से शस्त्र धारण करने की धमकियों से योरप पूरी तरह घबरा उठा। क़ांस को
विशेष चिन्ता हुई, क्योंकि शक्तिशाली जर्मनी से उसीको ज्यादा स्नौक होसकता था।

कुछ दिन तक ऐसा मालुम होने लगा कि योरप में लड़ाई छिड़ने ही वाली है। नाजियों के डर से योरप के राष्ट्रों में अचानक नई गृटबन्दी शुरू हुई। फ़ांस की सोवियट रूस के साथ घटने लगी । वर्साई की संधि से पोलैण्ड, जेकोस्लोवेकिया, युगोस्लाविया वर्षेरा देश या तो स्वतंत्र हुए थे या इन्हें फ़ायदा पहुँचा था। उस संधि के रद होनें की सम्भावना से ये सब देश एक-दूसरे के नजदीक आगये और साथ ही रूस की तरफ़ खिचने लगे । आस्ट्रिया में आक्चर्यजनक स्थिति पैदा होगई । वहां ( पांच फ़ुट से भी कम ऊँचे ) चांसलर डॉलफ़स के हाथ में अधिकार आचुका था, मगर इसका फ़ैसिज्म हिटलर के फ़ैसिज्म से भिन्न था। आस्ट्रिया में नाजियों का जोर है, लेकिन डॉलफ़स उनका विरोध करता रहा है। इटली ने हिटलर की विजय का स्वागत किया, मगर उसके सारे हौसले नहीं बढ़ाये। इंग्लैण्ड अनेक वर्षों से जर्मनी के पक्ष में रहा था, लेकिन अब अकस्मात् उसका प्रबल विरोधी बन गया। अंग्रेज लोग उन्हें फिर से 'हुण' कहकर पुकारने लगे । हिटलर का जर्मनी योरप में बिलकूल अकेला पड गया। यह जाहिर था कि लडाई होती तो फ़ांस की जबरदस्त फ़ौज बेहिथियार जर्मनी को कुचल डालती। हिटलर ने अपनी चाल बदल दी और शान्ति की बातें करने लगा। मुसोलिनी उसकी मदद पर पहुँच गया और उसने फ़्रांस, इंग्लैण्ड, जर्मनी और इटली के बीच में चतुरंगी समझौते का प्रस्ताव रक्खा।

फ़्रांस को हिचिकिचाहट हुई थी, मगर अन्त में जून १९३३ में इस समझौते पर चारों राष्ट्रों के हस्ताक्षर होगये। जहाँतक इस समझौते की भाषा का ताल्लुक है वह निर्दोष-सी है, और उसमें इतना ही कहा गया है कि कुछ अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में और खास तौर पर वर्साई की संधि पर पुर्नीवचार करने के किसी भी प्रस्ताव के बारे में चारों राष्ट्र आपस में मशिवरा कर लेंगे। लेकिन यह संधि सोवियट के खिलाफ़ गुटबन्दी करने की एक कोशिश समझी जाती है। यह तो साफ़ है कि फ़्रांस ने उसपर बहुत ही बेमन से दस्तख़त किये थे। शायद इस संधि के परिणामस्वरूप और इसके जवाब में पहली जुलाई १९३३ को सोवियट और उसके पडोसियों के बीच एक-दूसरे पर हमला न करने की संधि लन्दन में हुई थी। यह बडी दिलचस्पी की बात है कि सोवियट की इस संधि के प्रति फ़्रांस ने बडी सहानुभूति और सहमति प्रकट की है।

हिटलर का मूल कार्यक्रम जर्मन पूंजीवाद का कार्यक्रम है। वह अपनेआपको सोवियट रूस से योरप की रक्षा करनेवाला बताता है। उसे मालूम है कि फ़्रांस से तो कुछ मिलना है नहीं, जर्मनी के कहीं और इलाक़ा हाथ लग सकता है तो सोवियट संघ से छीनकर पूर्व में ही लग सकता है। लेकिन इसके पहले जर्मनी का सशस्त्र होना जरूरी है और इसलिए वर्साई की संधि में इस आशय का परिवर्तन होने की जरूरत है। कम-से- कम इतना आक्ष्वासन तो मिलना ही चाहिए कि कोई दखल न देगा। हिटलर को इटली की मदद का भरोसा है। उसे शायद यह भी उम्मीद है कि अगर वह इंग्लैण्ड की मदद भी हासिल कर सके तो चतुरंगी सन्धि के अनुसार किसी भी चर्चा में फ़्रांस के विरोध का बल घट जायगा। एक तरफ़ तीन और दूसरी तरफ़ एक तो हो ही जायँगे।

इस तरह हिटलर बिटिश मदद हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए उसने खुले तौर पर यहाँतक कह दिया है कि अगर हिन्दुस्तान पर अंग्रेजों का प्रभाव कम हो जायगा तो विपत्ति आजायगी। वैसे उसका सोवियट-विरोधी होना ही बिटिश सरकार के लिए एक आकर्षण है, क्योंकि, जैसा में तुम्हें बता चुका हूँ, बिटिश साम्प्राज्यवाद को कोई चीज इतनी बुरी नहीं लगती जितना सोवियट रूस लगता है। लेकिन नाजियों की कार्रवाइयों से बिटिश जनता को इतनी नफ़रत होगई है कि उसे हिटलरशाही के पक्ष में किसी भी प्रस्ताव का समर्थन करने में कुछ वक्त लगेगा।

तरह-तरह के स्नतरों से दुनिया के होशहवास पहले से ही उडे हुए थे। नाजी जर्मनी ने योरप में तूफ़ान का घर बनकर परेशानियां और बढ़ादी हैं। ख़ुद जर्मनी में क्या होगा ? नाजी शासन कबतक रहेगा ? जर्मनी में नाजियों के प्रति घृणा और विरोध की कमी नहीं है, लेकिन यह भी साफ़ है कि संगठित विरोध बिलकुल कुचल दिया गया है। जर्मनी में कोई दल या संगठन बाक़ी नहीं रहा है और नाजियों का ही बोलबाला है। ख़ुद नाजियों में भी दो दल मालूम होते हैं। एक ओर पूँजीपित और क्यवसायी वर्ग है। यह नाजी वल का दाहिना यानी नरम अंग है। बायें यानी उग्र अंग में दल के साधारण सदस्यों का बहुमत है। इसमें हाल ही में शामिल होनेवाले बहुत-से मजदूर भी हैं। जिन लोगों के कारण हिटलर के आन्दोलन में क्रान्तिकारी भावना आई. उनमें पंजीवाद के विरुद्ध उग्र परिवर्तन की भावना बहुत थी। इन लोगों ने बाद में बहत-से समाजवादियों और मार्क्सवादियों को अपनेमें शरीक कर लिया है। नाजी आन्दोलन के दाहिने और बायें अंगों में बहुत कम बातें मिलती-जुलती हैं। हिटलर की बड़ी सफलता इसी बात में है कि उसने दोनों को साथ रख छोड़ा है और एक को इसरे से भिड़ाकर अपना काम निकालता रहा है। यह बात तभीतक रह सकती है जबतक सामने शत्रु दिखाई देता है। अब शत्रु तो कुचल दिया गया या उसे हजम कर लिया गया है। अब धीरे-धीरे वार्ये और बायें अंगों में संघर्ष बढ़ेगा।

कुछ गड़बड़ तो अभी से शुरू होगई है। उप वल के नाजियों ने माँग की कि जब पहलीं कान्ति पूरी तरह सफल होचुकी है तो अब पूंजीवाद, जमीन्वारी प्रथा वग्रैरा के ख़िलाफ़ 'दूसरी कान्ति' शुरू होनी चाहिए। परन्तु हिटलर ने इस दूसरी कान्ति को बेदबीं के साथ बबा देने की धमकी दे डाली। इस तरह वह निश्चित रूप में पूंजीवादी नरम दल के साथ होगया है। उसके बडे-बडे साथी लगभग सभी इस समय ऊँचे पदों पर विराजमान हैं। उन्हें सब तरह का आराम है। इसिलए वे परिवर्तन के लिए उत्सुक नहीं हैं। परन्तु उन बेशुमार बेकार लोगों का क्या हाल है, जो कुछ-न-कुछ मिलने की आशा से हिटलर के साथ हुए थे? कुछ हजार लोगों की व्यवस्था की जा सकती है, लाखों की नहीं की जा सकती। यह प्रकट है कि नाजियों में बड़ा असन्तोष है और जबतक यह असन्तोष रहेगा तबतक कोई स्थिरता नहीं होसकती। यह नहीं कहा जा सकता कि हिटलर का विरोध होते हुए भी 'दूसरी कान्ति' होगी या नहीं। और अगर इस तरह की उथल-पुथल का खतरा बना रहा तो यह सम्भावना हमेशा रहेगी कि हिटलर घर के मामलों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए कोई अन्तर्राष्ट्रीय विकट स्थित पैवा करवे।

हिटलरवाद का वर्णन लम्बा होगया। और इतनी लम्बी चिट्ठी भी मैंने दूसरी नहीं लिखी है। मगर इतना तुम स्वीकार करोगी कि नाजियों की यह विजय और उसके परिणाम योरप और संसार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हुए हैं और उनका दूर-दूर तक असर पहुँच सकता है। इसमें सन्देह नहीं कि यह फ़ैसिज्म ही है और हिटलर ख़ुद एक आदर्श फ़ैसिस्ट है। परन्तु इटली के फ़ैसिज्म से नाजी आन्दोलन थोड़ा अधिक व्यापक, दूर-दूर तक फैला हुआ और उग्र है। यह देखना है कि ये उग्न अंग कुछ रंग लाते हैं या योंही कुचल दिये जायेंगे। कुछ हद तक नाजी आन्दोलन की वृद्धि से पुराने मार्क्सवादियों का यह विश्वास रहा है कि सच्चा क्रान्तिकारी वर्ग अमजीबी-वर्ग ही है और जैसे-जैसे हालात बिगडते जायेंगे वैसे-वैसे निम्न-श्रेणी के मध्यमवर्ग के असन्तुष्ट और वंचित अंग भी मजदूर-वर्ग में अपनेआप आकर मिलते जायेंगे और अन्त में मजदूर-क्रान्ति होजायगी। दरअसल जर्मनी में जो कुछ हुआ वह इससे बिलकुल उलटा है। जब उथल-पुथल हुई उस समय मजदूर बिलकुल कान्तिकारी नहीं थे। उस वक्त तो निम्न-श्रेणी के वंचित मध्यमवर्ग और दूसरे असन्तुष्ट लोगों का एक नया ही क्रान्तिकारी वर्ग बन गया। यह बात पुराने मार्क्सवाद के अनुसार नहीं हुई । परन्तु दूसरे मार्क्सवादियों का कहना है कि मार्क्सवाद को कोई ऐसा कड़ा नियम. धर्म या संप्रदाय नहीं समझना चाहिए जो अपनी बात को धर्म की तरह अधिकार के साथ अन्तिम सत्य बताता हो । यह तो इतिहास का एक तत्त्वज्ञान है, एक दुष्टिकोण है, जो बहुत-सी बातें समझाता और मिलाता है और समाजवाद या सामाजिक समानता की कार्य-प्रणाली दिखाता है। इसके मूल सिद्धान्त अलग-अलग तरह से इस तरह लाग् करने चाहिएँ जिससे भिन्न-भिन्न समय और भिन्न-भिन्न देशों के बदलते हुए हालात के साथ उनका मेल बैठ सके।

#### : \$88:

## नि:शस्त्रीकरण

२ अगस्त, १९३३

में तुम्हें बता चुका हूँ कि दुनिया-भर की जो आर्थिक-परिषद् लग्दन में हुई थी, वह असफल रही। फिलहाल परिषद् का काम बन्द करके सब लोग अपने-अपने घर चले गये हैं और कहने को यह आज्ञा प्रकट कर गये हैं कि अधिक अनुकूल परिस्थिति में ज्ञायद फिर कभी मिलेंगे।

सहयोग का दूसरा संसार-व्यापी प्रयत्न निःशस्त्रीकरणं परिषद् के रूप में हुआ और वह भी इसी तरह असफल हुआ। यह परिषद राष्ट्र-संघ के इक्तरारनामे का नतीजा थी। वर्साई की संधि में यह तय हुआ था कि जमंनी और आस्ट्रिया, हंगरी आदि दूसरे पराजित राष्ट्र भी निःशस्त्र होजायें। वे जल-सेना, हवाईसेना या बडी स्थल-सेना नहीं रख सकते थे। यह भी तजवीज थी कि दूसरे देश भी धीरे-धीरे घटाते-घटाते इतनी-सी क्रौज रक्खें जितनी कि राष्ट्र के लिए जरूरी हो। इस कार्यक्रम के पहले हिस्से यानी जर्मनी को निःशस्त्र करनेवाले हिस्से पर फ़ौरन अमल किया गया। लेकिन दूसरा हिस्सा यानी आमतौर पर सेनायें घटानेवाला हिस्सा ज्यों-का-त्यों एक सपना बना हुआ है। कार्य-क्रम के इस दूसरे हिस्से की पूर्ति के लिए ही वर्साई की सन्धि के क्ररीब १३ साल बाव कहीं निःशस्त्रीकरण परिषद् बुलाई गई थी। लेकिन पूरी परिषद् के होने से पहले वर्षों तक जाँच कमीशन सारे मामले की छान-बीन करते रहे थे।

आखिरकार १९३२ के शुरू में विश्व-निःशस्त्रीकरण परिषद हुई। डेढ़ साल से बीच-बीच में इसकी बंठकें होती रहीं। अगर प्रस्ताव और रिपोटों की तादाद या अनन्त वाद-विवाद और व्याख्यानबाजी से इसकी सफलता का अन्दाज लगाया जासकता हो तो सचमुच यह परिषद् खूब सफल हुई। में समझता हूँ लगातार एक ही मामले के लिए पहले कभी इतनी तैयारी और बहस नहीं हुई है और न कभी पहले किसी परिवद् को कार्रवाई और रिपोर्ट के काग्रजात का इतना पहाड़ इकट्ठा हुआ था) फिर भी कोई बात तय ही नहीं होती। परिषद् नित्य होती है, पर उसका कोई अन्त ही नहीं होता, क्योंकि कोई राष्ट्र इसके टूटनें की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। फिर भी कोई असाधारण घटना न हुई तो यह टूटकर ही रहेगी, क्योंकि असली मुश्किल यह है कि आज की दुनिया में आपस में भयंकर लाग-डांट और संघर्ष जारी है और जबतक यह संघर्ष रहेगा तबतक कोई राष्ट्र सेना कम करके अपनेको कमजोर बनाने का साहस नहीं कर सकता।

फ़ांस को जर्मनों के पिछले हमलों की याद बनी हुई है। इसिलए वह हमेशा 'रक्षा' पर जोर देता रहा है। वह कोई ऐसी व्यवस्था चाहता है जिससे बैठे-बिठाये हमला कर देना असम्भव नहीं तो किठन जरूर होजाय। उसने यह सुझाया है, कि हमला करनेवाले देश से आज्ञा-पालन करानें के लिए राष्ट्र-संघ ख़ुद सेना रक्खे। इससे राष्ट्र-संघ राज्यों के ऊपर एक नया राज्य बन जायगा; पर इस बात पर सहमत होने के लिए अधिकांश देश तैयार नहीं हैं। आज राष्ट्र-संघ की जिस तरह की रचना है उससे अक्सर उसकी यह टीका की जाती है कि वह कुछ बडे राष्ट्रों के हाथ का हिययार है। ऐसे संगठन की ताक़त बढ़ाने का मतलब यही होगा कि इन राष्ट्रों की शक्ति बढ़ जायगी और वे दूसरों का शोषण कर सकेंगे। वे नाम तो अन्तर्राष्ट्रीय हित का लेंगे, मगर असल में वे अपना काम बनावेंगे। वलील कुछ इसी तरह की दीजाती है।

प्रत्येक राष्ट्र परिषद के सामने ऐसा प्रस्ताव रखता है जिससे अपने मुक्काबिले में दूसरे राष्ट्रों की ताक़त कम होजाय। ऐसी हालत में समझौता किस तरह होसकता है? सोवियट रूस ने ऐसी तजवीं पेश कीं जो सारे मामले की तह तक जाती थीं और जिनके मंजूर कर लेने से सब जगह असली निःशस्त्रीकरण होजाता। लेकिन दूसरे राष्ट्रों ने कह दिया कि यह तो व्यावहारिक नहीं है और ऐसी आवर्शवादी योजना का मौजूवा हालात से मेल नहीं बैठ सकता। असल बात यह है कि इन दूसरे राष्ट्रों में से कोई भी सच्चा निःशस्त्रीकरण नहीं चाहता। वे तो इतनी-सी चर्चा करते हैं कि सर्च घटाकर छोटे-मोटे परिवर्तन या कमी के साथ अस्त्र-शस्त्र किस तरह क़ायम रक्खे जायें। इससे बढ़कर तमाशा और क्या होसकता है कि इधर तो ये राष्ट्र जिनेवा या लुसान में निःशस्त्रीकरण की गम्भीर चर्चा करें और उन्होंमें से एक यानी जापान मंजूरिया में खूनी युद्ध जारी रक्खे या दक्षिणी अमेरिका के प्रजातन्त्र आपस में लड़ते रहें या ब्रिटेन हिन्दुस्तान के सीमाप्रान्त के लोगों पर बम-वर्षा करता रहे।

केलांग-वियांव समझौते के अनुसार युद्ध ग्रैर-क्रानूनी ठहराया गया था। अगर यह बात सही है तो फिर सेनायें रखने की क्या जरूरत है ? लेकिन साम्प्राज्यवादी सरकारों में से कोई भी इन संधियों का ऐसा गम्भीर अर्थ नहीं लगाती और वे सब एक-दूसरे के विरोध में भयंकर रूप से फ़ौजें बढ़ाती जा रही हैं। तुम्हें याद होगा कि केलांग-समझौते में भी बिटेन ने कई बडी-बडी बातों के बारे में इतना अधिकार अपने हाथों में रख लिया था कि उस समझौते की जान ही निकल गई थी। निःशस्त्रीकरण-परिचद् में जापानियों के बाद बिटिश प्रतिनिधियों ने ही परिचद के रास्ते में सबसे ज्यादा रोडे अटकाये हैं। जिस वक्त जापान मंचूरिया में राष्ट्र-संघ की खुली तौहीन कर रहा था, उस वक्त बिटिश प्रतिनिधि-मण्डल बराबर जापानियों का मित्र बना

रहा। चीन में जापानी हमेले का अमेरिका ने विरोध किया। मगर ब्रिटिश रुख के कारण उस विरोध का बहुत-सा जोर मारा गया।

जापान ने इस बहाने का सहारा लिया था कि वह कोई 'युद्ध' नहीं कर रहा है, बिल्क कुछ आवश्यक 'कार्रवाइयाँ' (!) कर रहा है। भविष्य में कोई राष्ट्र ऐसे असा-धारण बहाने न बना सके, इसके लिए 'आक्रमणकारी' राष्ट्र की व्याख्या करने का प्रस्ताव हुआ। पहले सोवियट रूस ने, फिर राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने, और अन्त में राष्ट्र-संघ की एक समिति ने व्याख्या की। इन सब व्याख्याओं ने क़रीब-क़रीब यह असम्भव कर विया कि कोई राष्ट्र 'आक्रमणकारी' होने का वण्ड भोगे बिना सीमा पार करके दूसरे देश में सेना भेज सके, या दूसरे देश के समुद्ध-तट पर घेरा डाल सके। छोटे-बडे क़रीब-क़रीब सभी राष्ट्रों ने, यहांतक कि फ़ांस ने भी, यह व्याख्या मानली। जापान के लिए यह व्याख्या बहुत परेशान करनेवाली थी। परन्तु इसका असली विरोध इंग्लैण्ड की तरफ़ से हुआ और उसका साथ इटली ने दिया। इंग्लैण्ड ने 'आक्रमण-कारी' की यह व्याख्या मानने से इन्कार कर दिया और चाहा कि इस मामले को अनिश्चित रहने विया जाय। इसका असली अर्थ यह था कि जब कभी कोई राष्ट्र इस तरह का हमला करे तो उस वक्त सफलतापूर्वक हस्तक्षेप करने का अधिकार राष्ट्र-संघ के हाथ में देना इंग्लैण्ड नहीं चाहता था।

हाल में सोवियट रूस, पोलंण्ड, एस्टोनिया, लटिवया, लियुएनिया, रूमानिया, ईरान, तुर्की, अफ़ग्रानिस्तान, जेकोस्लोवेकिया और यूगोस्लाविया के बीच में एक-दूसरे पर हमला न करने का जो 'पैक्ट' यानी राजीनामा हुआ है उसमें आक्रमणकारी की यह ध्यापक व्याख्या पूरी तरह स्वीकार की गई है। इस राजीनामे के साथ फ़ांस नें भी अपनी सम्पूर्ण सहमति प्रकट की है। रूस के पश्चिमी पडोसियों में से अकेला फ़िनलैण्ड ही इस समझौते में शामिल नहीं हुआ है। उसपर बिटेन का बहुत असर है।

नि:शस्त्रीकरण परिषव् में हवाई जहाजों से गोले बरसाने के मामले में ब्रिटेन ने जो विरोधी रुख इिस्तियार किया वह दूसरी मशहूर मिसाल है। हालांकि क्रिरीब-क्ररीब सभी राष्ट्रों ने बम-वर्ष के इस रिवाज को बिलकुल उठा देने की ख्वाहिश जाहिर की (मुझे याद नहीं कि ब्रिटेन के पिट्ठू इराक्त और हाल्ण्ड के सिवा और किसी देश ने यह इच्छा प्रकट न की हो)। फिर भी ब्रिटेन जिसे 'शान्ति-रक्षा के लिए बम-वर्षा करना' कहता है उसे क्रायम रखने पर उसका आग्रह बना ही रहा। जिस बक्त में यह ख़त लिख रहा हूँ उस बक्त भी हिन्दुस्तान की उत्तरी-पश्चमी सीमा पर हवाई हमला होने और ब्रिटेन की शाही हवाई सेना द्वारा गांवों पर बम बरसाये जाकर उन्हें नष्ट करने का हाल अख़बारों में आया है।

कुछ महीनों तक बेकार कोशिशों करने के बाद निःशस्त्रीकरण परिषद् इस बुरी तरह दल-दल में फँसी कि न वह आगे बढ़ सकती थी और न उसमें से निकल सकती थी। आर्थिक संकट और व्यापारिक मन्दी के कारण सभी राष्ट्रों के लिए जल, स्थल और हवाई सेनाओं पर बड़ी रक्तमें खर्च करते रहना बहुत मुश्किल होरहा था। वे किफ़ायत करना चाहते थे और फ़ौजें घटाने के पक्ष में यह प्रेरणा शान्ति की इच्छा से भी ज्यादा ताक़तवर थी। फिर भी साम्प्राज्यवादी राष्ट्र किसी बात पर एक मत ही नहीं होते थे। वे एक-दूसरे से भी डरते थे और कुछ हद तक उन लोगों से भी डरे हुए थे जिनका वे अपने-अपने साम्प्राज्य में शोषण करते थे। साम्प्राज्य प्रेम और सद्भाव के आधार पर खड़े नहीं हुआ करते। उनकी पीठ पर तो बल और हिसा होती है। इनके बिना वे एक दिन भी नहीं टिक सकते।

परिषद् के सामने एक कठिन समस्या जर्मनी की थी। जर्मनी दूसरे राष्ट्रों के साथ समानता माँग रहा था। या तो उसे भी औरों के बराबर सेना बढ़ाने दी जाय, या और राष्ट्र भी उसके बराबर अपनी फ़ौज घटा लें। यह बलील लाजवाब थी। वया खुद राष्ट्र-संघ ने यह नहीं कह दिया था कि जर्मनी के नि:शस्त्र होने के बाद दूसरे राष्ट्र भी निःशस्त्र होंगे ? अवश्य ही जर्मनी शान्ति और निःशस्त्रीकरण का कोई बड़ा प्रेमी नहीं था, मगर उसे मालूम था कि सारे राष्ट्र नि:शस्त्रीकरण की किसी भी व्यापक योजना को मंजुर नहीं करेंगे और इसलिए उन्हें झख़ मारकर जर्मनी की समानता की माँग स्वीकार करनी पडेगी और उसे सेना रखने की इजाजत देनी होगी। जर्मनी की हालत पर बडी हमदर्दी दिखाई गई और बराबरी का हक देने का यक्रीन भी दिलाया गया। उसके बाद हिटलर और नाजी लोग अपनी धमिकयां और आक्रमणकारी रवैया लेकर सामने आये। बस तुरन्त स्थिति बदल गई, फ्रांस तन गया और एक हद तक इंग्लैण्ड और दूसरे राष्ट्रों का रुख़ भी कड़ा पड गया। दूसरे राष्ट्र कहने लगे कि अगर नाजी जर्मनी को हथियारबन्द होने दिया जायगा तो वह योरप के लिए बड़ा स्नतरा बन जायगा और अगर हम सेना कम कर देंगे तो उससे भी शान्ति भंग होने की सम्भावना रहेगी। जर्मनी के पक्ष में कोई भी परिवर्तन होता तो उससे फ़ांस की ताक़त घटती और फ़ांस को इतनी घबराहट होगई कि वह ऐसे किसी परिवर्तन को सह नहीं सकता। स्थिति यह है कि निःशस्त्रीकरण परिषद की गाडी अटक गई है। आगे के लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। योरप में लडाई का स्नतरा बढ़ गया है और फ़ौज कम करने की किसी राष्ट्र की हिम्मत नहीं होती। शिक्षा और दूसरे जरूरी और उपयोगी कामों से रुपया बचाकर भी सेनायें रखनी पडती हैं। इन कारणों से निःशस्त्रीकरण के बारे में कोई भी कारगर समझौता होना

बहुत मुक्किल है। दूसरी ओर इस तरह का समझौता न हुआ तो जर्मनी को फिर से शस्त्र धारण न करने के लिए किस मुंह से कहा जा सकता है? और नाजी जर्मनी ने हथियार उठा लिये तो फिर युद्ध छिड़ने में देर नहीं लगेगी! इस तरह योरप दल-दल में फैंस गया है! इन सब बातों को ध्यान में रखने से ही यह बात समझ में आ सकती है कि हाल में इटली, जर्मनी, इंग्लैण्ड और फ़ांस के बीच जो चतुरंगी समझौता हुआ है वह सिर पर लटकती हुई लड़ाई की तलवार को गिरने से रोकने की और टालने की ही एक कोशिश है और सोबियट ने अपने पड़ोसियों के साथ आपस में हमला न करने का जो समझौता किया है वह भी आगामी युद्ध से बचने का ही उपाय है।

इस बीच निःशस्त्रीकरण परिषद् तेजी के साथ एक तरह की शस्त्रीकरण-परिषद् होती जारही है। जर्मनी तो बीच-बीच में शस्त्र धारण करने की धमकी बेला ही रहता है। जापान ने भी बडी शान्ति के साथ ऐलान कर दिया है कि दो वर्ष बाद जब ब्रिटेन, अमेरिका और फ़्रांस के साथ किये हुए वर्तमान समझौते की अवधि पूरी होगी तो वह अपनी जलसेना बढ़ायेगा। ( यह समझौता वाशिगटन-परिषद् में १९२२ में हुआ था ) । निःशस्त्रीकरण परिषद के सफल होने में बहुतेरी दिक्क़तें हैं । इन्हें बढ़ाने के लिये परदे की आड़ में बेशुमार षड्यंत्र चलते रहते हैं। ये कार्रवाइयाँ शस्त्रास्त्र बनानेवाले व्यापारियों के बडी-बडी तनस्वाहें पानेवाले आदमी स्नास तौर पर करते रहते हैं। आज की पूँजीवादी दुनिया में अस्त्र-शस्त्र और नाशकारी यंत्र बनाने का धन्धा बडे ही मुनाफ़े का उद्योग है। ये हथियार बनाये तो जाते है अलग-अलग देशों की सरकारों के लिए, क्योंकि आमतौर पर लड़ाई सरकारें ही करती हैं, फिर भी विचित्र बात यह है कि हथियार बनानेवाले स्नानगी व्यापारी होते हैं। इन कारस्नानों के मुख्य मालिक खूब मालदार होजाते हैं और उनका सरकारों से गहरा सम्पर्क रहता है। गुरू की किसी चिट्ठी में सर बेसिल जहरोफ नाम के एक ऐसे ही आदमी का थोड़ा-सा हाल में तुम्हें बता चुका हूँ। हथियार बनाने वाले कारखानों के हिस्सों पर बड़ा मुनाफ़ा मिलता है और उनकी अक्सर माँग रहती है। उस दिन यह साबित हुआ था कि इंग्लैण्ड के बहुत-से बड़े-बड़े कर्मचारियों, यहाँतक कि मंत्रियों, लाट-पाविरयों, पार्लमेण्ट के सबस्यों और दूसरे बडे-बडे सार्वजनिक व्यक्तियों के हिस्से भी इन कम्पनियों में हैं।

लड़ाई से और लड़ाई की तैयारियों से इन हथियार बनानेवाले कारखानों को फ़ायदा होता है। वे सामूहिक मृत्यु का ब्यापार करते हैं और जो कोई उन्हें क़ीमत देता है निष्पक्ष होकर उसीके हाथों वे अपने नाशकारी यन्त्र बेच देते हैं। जिस बक़्त

राष्ट्र-संघ चीन में जापान के हमले की निन्दा कर रहा था उसी वक्त अंग्रेजी, फ़ेंच और दूसरी हथियारों की दूकानें जापान और चीन दोनों को आजादी के साथ हथियार और लडाई के सामान पहुँचा रही थीं। जाहिर है कि सचमुच निःशस्त्रीकरण होजाय तो इन बुकानों का पटरा बैठ जाय, क्योंकि इनका सारा व्यापार जाता रहे। इसलिए उनके स्त्रयाल से जो बड़ी भारी विपत्ति की बात है उसे रोकने के लिए वे ख़ुब कोशिश करते हैं। असल में वे इससे भी आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र-संघ ने स्नानगी तौर पर हथियार बनाने के मामले की जांच करने के लिए एक ख़ास कमीशन बिठाया था । वह इस नतीजे पर पहुँचा कि ये दुकानें लडाई की खबरें फैलाने और अपनें-अपने वेशों को लडाकु नीति इस्तियार करने की प्रेरणा करने में लगी रही हैं। यह भी पाया गया कि ये दूकानें अलग-अलग देशों के जल और स्थल सेना-सम्बन्धी खर्च के बारे में झुठे समाचार फैलाती है, ताकि दूसरे देशों को अपना फ़ौजी खर्च बढ़ाने की प्रेरणा हो। वे एक देश को दूसरे देश से भिडाने की कोशिश करती हैं और हथियारों के मामले में होड़ लगाने की वृत्ति बढ़ाती हैं। वे सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत देती और लोकमत पर असर डालने के लिए अस्तबारों को स्त्ररीव लेती है। इतना ही नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियां बनाकर और ठेके लेकर वे हथियारों और युद्ध के सामान के भाव बढ़ा देती हैं। राष्ट्र-संघ के जाँच-कमीशन ने सुझाया कि शस्त्रास्त्रों का स्नानगी तौर पर बनाना बन्द कर दिया जाय। नि:शस्त्रीकरण-परिषद् में भी यह प्रस्ताव किया जा चुका है। मगर वहाँ भी विरोध ब्रिटिश सरकार की तरफ़ से ही हुआ और लगातार हुआ। अलग-अलग देशों के शस्त्रास्त्र बनाने के इन कारखानों का आपस में गहरा ताल्लुक होता है। वे देश-प्रेम से नाजायज फ़ायदा उठाकर मौत के साथ खेलते हैं, फिर भी उनका अपना काम अन्त-र्राष्ट्रीय है। उनके संगठन को 'गुप्त अन्तर्राष्ट्रीय संघ' (Secret International) का नाम दिया गया है। यह स्वाभाविक है कि ये लोग निःशस्त्रीकरण पर आपित करें और इस बारे में समझौता न होने देने के लिए इनसे जितना कुछ हो सकता था वह सब इन्होंने किया ही। इनके आदमी ऊँचे-से-ऊँचे राजनैतिक हलक्रों में आते-जाते हैं और इनकी मनहूस शक्लें परदे के पीछे से डोर हिलाती हुई जिनेवा में दर्शन देती रही हैं।

इस 'गुप्त अन्तर्राष्ट्रीय संघ' के साथ अक्सर अलग-अलग सरकारों के गुप्तचर-विभाग या खुफिया पुलिस का गहरा सम्बन्ध होता है। हरेक सरकार दूसरे देशों के पोशीदा हालात जानने के लिए जासूस नौकर रखती है। कभी-कभी ये जासूस पकडें जाते हैं और उसी समय उनकी सरकार झट कह देती है कि ये हमारे आदमी नहीं हैं। आर्थर पोन्सनबी कुछ साल पहले, मेरे ख्याल से, ब्रिटिश सरकार के वैदेशिक उपमन्त्री थे। आजकल वे लार्ड पोन्सनबी बन गये हैं। इन गुप्तचर-विभागों की चर्चा करते हुए पोन्सनबी ने मई १९२७ में कामन्स सभा में कहा था—"जब हम नैतिकता की बडी-बडी बातें करते हैं, उस समय हमें इन सचाइयों का वास्तविक स्नयाल रखना चाहिए कि जालसाखी, चोरी, झूठ, रिश्वत और भ्रष्टाचार दुनिया के सभी वैदेशिक विभागों और मंत्रिमण्डलों में मौजूद हैं।...... मैं कहता हूँ कि माने हुए नैतिक नियमों के अनुसार हमारे जो प्रतिनिधि विदेशों में रहते हैं वे वहाँके गुप्त काग्रजात के भेद मालूम न करें तो यह समझा जायगा कि उन्होंने अपना कर्तव्य पालन नहीं किया।"

चूंकि इन गुप्तचर-विभागों का काम छिपकर होता है इसलिए उनपर क़ाबू रखना मुक्किल है। उनका अपनें-अपने देशों की विदेशो नीति पर बडा असर होता है। इनका संगठन व्यापक और बलशाली होता है। शायद इस समय ब्रिटिश खुफिया विभाग सबसे प्रबल और दूर-दूर तक फैला हुआ है। एक मिसाल ऐसी भी मिलती है कि एक मशहर ब्रिटिश जासूस रूस में एक उच्च सोवियट कर्मचारी बन गया था! वर्तमान भारत-मन्त्री सर सेम्युअल होर युद्ध-काल में रूस में ब्रिटिश खुफिया बिभाग के सरदार थे। उन्होंने हाल ही में कुछ गर्व के साथ खुले तौर पर कहा है कि ख़बरें मालूम करने का उनका तरीक़ा इतना बढ़िया था कि रासपुटिन के खून का हाल और किसीकी बनिस्बत उन्हें बहुत पहले मालूम होगया था।

निःशस्त्रीकरण-परिषद् के सामने असली कठिनाई यह थी कि वो तरह के देश हैं—सन्तुष्ट और असन्तुष्ट, शासक और शासित, मौजूदा स्थित को क्रायम रखना चाहनेवाले और उसमें परिवर्तन चाहनेवाले। जिस तरह प्रभुता-प्राप्त वर्ग और दिलतवर्ग में सच्ची स्थिरता नहीं हो सकती, ठीक उसी तरह इन वो तरह के मुल्कों में कोई स्यायी समझौता नहीं होसकता। सब बातों को देखते हुए राष्ट्र-संघ इन जोरावर राष्ट्रों की चीज है। इसलिए उसकी कोशिश मौजूदा स्थित को क्रायम रखने की ही है। रक्षा के समझौतों और 'आक्रमणकारी' राष्ट्र की व्याख्या के प्रयत्नों का यही उद्देश्य होता है कि जो हालत है वह बनी रहे। कुछ भी हो जाय, जिन राष्ट्रों का राष्ट्र-संघ पर नियंत्रण है उनमें से किसी एक को भी शायद संघ 'आक्रमणकारी' कहकर बुरा नहीं बतायगा, वह हमेशा ऐसी चालबाजियां करेगा कि दूसरा पक्ष ही 'आक्रमणकारी' घोषित हो जाय।

शान्तिवादी और दूसरे लोग, जो युद्ध रोकना चाहते हैं, इन रक्षा के समझौतों का स्वागत करते हैं। इस तरह वे एक अर्थ में अन्यायपूर्ण वर्तमान स्थिति को क़ायम रखने में मदद देते हैं। योरप के बारे में अगर यह बात सही है तो एशिया और अफ़रीका के बारे में और भी सही है, क्योंकि वहां साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने बड़े-बड़े इलाक़े अपने राज्य में मिला लिये हैं। इसलिए एशिया और अफ़रीक़ा में मौजूदा हालत बनी रहनें का मतलब यह है कि साम्राज्यवादी शोषण जारी रहे

इस वर्तमान स्थिति को क़ायम रखने के लिए जो समझौते या कार्रवाइयाँ योरप में हुई हैं उनसे अबतक अमेरिका का संयुक्तराष्ट्र अलग रहा है । लेकिन मालूम होता है वह भी अब योरप की प्रणाली में थोड़ा-थोड़ा फँसता जा रहा है।

### : ?8? :

# राष्ट्रपति रूज़वेल्ट का रक्षा का प्रयत्न

४ अगस्त, १९३३

यह क़िस्सा ख़त्म करने से पहले में तुम्हें अमेरिका के संयुक्तराष्ट्र की एक झाँकी और करा देना चाहता हूँ (और अब इस कहानी के पूरा होने में बहुत देर नहीं की जा सकती) । इस वक्त अमेरिका में एक महान् और मनोहर-सा प्रयोग होरहा है। दुनिया की आँखें उसपर लगी हुई हैं, क्योंकि उसके परिणाम पर यह बात निर्भर है कि भविष्य में पूंजीवाद किथर जायगा। में यह फिर से कहदूं कि अमेरिका अभीतक सबसे उन्नत पूंजीवादी देश है। मालदार भी वही सबसे ज्यादा है और उसके औद्यो-गिक यंत्र और कला दूसरे देशों से उन्नत हैं। उसे किसी और मुल्क का रुपया देना नहीं हैं और उसपर अगर किसीका कर्ज है तो वह अपने ही नागरिकों का है। उसका निर्यात-व्यापार बहुत है और बढ़ रहा है; फिर भी यह उसके बड़े भारी भीतरी व्यापार का एक छोटा-सा भाग (१५ फ़ीसदी के क़रीब) है। यह देश लगभग सारे योरप के बराबर बड़ा है। मगर बड़ा भारी फ़र्क़ यह है कि जहाँ योरप कई छोटे राष्ट्रों में बँटा हुआ है, जिनकी सीमाओं पर भारी चुंगी लगती है, वहाँ संयुक्तराष्ट्र के अपने इलाक़ो के भीतर ऐसी कोई व्यापारिक बाधार्ये नहीं हैं। इसलिए योरप की बनिस्बत अमेरिका में जबरदस्त भीतरी व्यापार का विकास बहुत आसान था। योरप के दरिद्र और कर्ज से दबे हुए देशों से अमेरिका को ये सब सहू लियतें ज्यादा थीं। उसके पास सोने, रुपये और माल की बहुतायत थी।

यह सब होते हुए भी पूंजीवादी संकट ने उसे आदबाया और उसका सारा ग्रन्थर तोड़ दिया। जिस राष्ट्र के जीवट और कार्य-शक्ति का कोई पार नहीं था उसपर भाग्यवाद छाग्या। सारा देश तो फिर भी धनी बना रहा और रुपया भी कहीं ग्रायब नहीं होग्या, मगर वह थोडे-से स्थानों में जमा होग्या। न्यूयार्क में फिर भी करोडों- अरबों की पूंजी के ढेर दिखाई देते थे। जे०पियरपौण्ट मार्गन नामक बड़ा साहुकार अब

भी अपनी विलास-सामग्री से सजी बढ़िया नाव का विलावा करता था। कहते हैं, उसपर ६० लाल पाउण्ड लर्च हुआ है। फिर भी न्यूयार्क को हाल ही में 'भूला शहर' बताया गया है। शिकागो जैसे बडे-बडे नगरों की म्यूनिसिपैलिटियाँ लगभग वीवालिया होचुकी हैं और वे अपने हजारों नौकरों का वेतन नहीं चुका सकतीं। इसी शिकागो शहर में 'उन्नति की शताब्दी' ('The Century of Progress ) के नाम से एक शान-वार नुमाइश या 'विश्व-मेला' भर रहा है।

ये विषमतायें अमेरिका तक ही महबूद नहीं हैं। लन्दन में जाकर देखो, उच्च-वर्ग के अंग्रेजों में सर्वत्र वैभव और विलास के दिखा बहते दिखाई देंगे। अलबत्ता वहाँकी ग्ररीब बस्तियों में यह बात नहीं है। लंकाशायर या उत्तरी या मध्य इंग्लैण्ड के कुछ भागों में जाकर देखोगी तो तुम्हें बेकारों की लम्बी-लम्बी क़तारें, पिचके हुए गाल और जीवन के दुःखपूर्ण दृश्य ही दिखाई देंगे।

इन वर्षों में अपराधों की वृद्धि, खास तौर पर संगठित दलों द्वारा होनेवाले जुर्मों की वृद्धि, ख़ूब हुई है। यानी गुण्डों के दल-के-दल मिलकर काम करते हैं और जो लोग बाधक होते हैं उन्हें अक्सर गोली से उड़ा देते हैं। कहते हैं कि ये जुर्म उस बक्त से ज्यादा बढ़े हैं जबसे कि शराब-बन्दी का क़ानून पास हुआ है। मदिरा-निषेध का यह क़ानून महायुद्ध के बाद ही बन गया था। इसका एक कारण यह था कि बडे-बडे क़ारस्नानेदार अपने मजदूरों को शराब से इसलिए दूर रखना चाहते थे कि वे लोग ज्यादा अच्छा काम कर सकें। परन्तु धनवान लोग स्वयं इस क्रानुन की अवहेलना करते थे और बाहर से मेंगा-मेंगाकर शराब पीते थे। धीरे-धीरे शराब का ग्रैरक्तानूनी व्यापार बहुत बढ़ गया। यह इस तरह होता था कि शराब बाहर से भी छिपकर मेंगाई जाती थी और देश में भी गुप्त रूप से बनाई जाती थी। आम तौर पर छिपकर तैयार की हुई शराब असली शराब से कहीं घटिया और हानिकारक होती थी। यह शराब गुप्त स्थानों पर बहुत ऊँचे दामों में बेची जाती थी और इस तरह के स्नानगी शराबसाने सभी बडे-बडे शहरों में हजारों की तादाद में होगये। ये सब कार्र-वाइयां ग्रैरक़ानुनी तो थीं ही, इन्हें जारी रखने के लिए पुलिसवालों और राज्याधिका-रियों को रिश्वत दी जाती थी और कभी-कभी उन्हें डराया-धमकाया भी जाता था। क्रानुन की इस व्यापक अवहेलना से गुण्डों के दल बढ़ गये । इस तरह 'मदिरा-निषेध' का एक ओर तो यह नतीजा हुआ कि मजबूरों और देहातियों को फायदा पहुँचा। दूसरी ओर बड़ा नुक्सान भी हुआ । यानी चोरी से शराब बनानेवालों का एक जबरदस्त स्वार्थी वल पैदा होगया । सारा देश दो दलों में बँट गया । मदिरा-निषेध के पक्ष वाले 'सुस्ने' ( Drys ) कहलाये जाने लगे और उसका विरोध करनेवाले 'गीले' ( Wets )कहलाये ।

संगठित अपराघों में सबसे मशहूर और दिल दहलानेवाला अपराध यह था कि धनवानों के छोटे-छोटे बच्चों को गुण्डे उड़ा लेजाते थे और अपने क़ब्जे में रखकर उनके बदले में रुपया ऐंठते थे। एक-दो साल पहले की ही बात है, लिण्डबर्ग का दूध पीता लड़का इसी तरह उड़ाया गया था और उसकी पाशविक ढंग से हत्या की गई थी। इस घटना से संसार के हृदय पर बड़ा आघात पहुँचा।

इन सब बातों के साथ व्यापारिक मन्दी मिल गई और यह भी मालूम होगया कि बहुत-से बड़े-बड़े राजकर्मचारी और व्यवसायी भ्रष्ट और अयोग्य हैं। इससे अमेरिका के लोग घबरा उठे। १९३२ के नवम्बर में राष्ट्रपित के चुनाव के अवसर पर लाखों आविमयों की दृष्टि क्जवेल्ट की ओर गई और उन्हें आशा हुई कि वह उनका कष्ट कम करेगा। रूजवेल्ट 'गीले' पक्ष में था और लोकशाही वल (Democratic Party) का आवमी था। इस दल के आदमी क्वचित् ही संयुक्तराष्ट्र के राष्ट्रपित हए हैं।

अलग-अलग देशों के विशेष लक्षणों को सबा ध्यान में रखकर उनकी तुलना करना विलचस्प और फ़ायदेमन्द होता है। इसलिए संयुक्तराष्ट्र की हाल की घटनाओं का जर्मनी और इंलैण्ड की घटनाओं से मुकाबिला करने का लोभ होता है। जर्मनी के साथ अमेरिका की बड़ी समानता है, क्योंकि ख़ूब औद्योगिक देश होते हुए भी दोनों में ही किसानों की आबादी बहुत है। जर्मनी की सारी आबादी में २५ फ़ीसदी और संयुक्तराष्ट्र में ४० फीसदी किसान हैं। राष्ट्रीय नीति के निर्माण में इन किसानों का असर पड़ता है। इंग्लैण्ड में यह बात नहीं है, क्योंकि वहाँ थोडे-से किसान हैं और उनपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। हाँ, अब जरा उनकी उन्नति की कोशिश की जा रही है।

जर्मनी के नाजी आन्दोलन का मुख्य कारण यह था कि नीचे दर्जे के विञ्चत मध्यमवर्ग की तादाद बहुत बढ़ गई थी और जर्मन सिक्के का भाव गिर जाने के बाद यह तादाद और भी तेजी से बढ़ रही थी। जर्मनी में यही वर्ग क्रान्तिकारी बना। ठीक यही वर्ग आजकल अमेरिका में बढ़ रहा है। ये 'सफ़ेद कॉलर के गरीब' ('White Collar proletariat') कहलाते हैं, ताकि मजदूर-वर्ग के गरीबों से इनका भेद किया जा सके। मजदूर वर्ग शायद ही कभी सफेद कॉलर लगाता ह।

तुलना करने की दूसरी बातें हैं सिक्के सम्बन्धी संकट, मार्क, पाउण्ड और डालर का सोने के विनिमय से हटना, नोटों का ख़ूब छापा जाना और बैंकों का दिवाला निकलना । इंग्लैण्ड में बैंकों का दिवाला निकलने का कारण यह था कि वहाँ छोटे-छोटे बैंक बहुत नहीं हैं और साह्कारी के व्यवसाय का नियन्त्रण चार बडे बैंकों के हाथ में है । बाक़ी बातों में घटना-चक्र तीनों में एकूसा ही रहा। पहले जर्मनी में संकट आया, फिर इंग्लैण्ड में और बाद में संयुक्तराष्ट्र में । मामूली तौर पर नाजियों के, १९३१ के

चुनाव में ब्रिटिश राष्ट्रीय सरकार के, और नवम्बर १९३२ के चुनाव में राष्ट्रपित क्खवेल्ट के सहायक अपने-अपने देश में एक ही वर्ग के लोग थे। यह वर्ग था नीचे वर्ज का मध्यमवर्ग। इसके बहुत लोग पहले दूसरे वलों में रह चुके थे। इस तुलना को बहुत दूर तक नहीं खींचना चाहिए। इसका एक कारण तो यह है कि राष्ट्र-राष्ट्र में भेद होता है, और दूसरा कारण यह है कि स्थित जर्मनी में जहांतक पहुँच चुकी है वहां-तक इंग्लैड और अमेरिका में अभीतक नहीं पहुँची है, मगर खास बात यह है कि उद्योगवाद में खूब आगे बढ़े हुए इन तीनों ही देशों सें बहुत मिलते-जुलते आधिक प्रभाव काम कर रहे हैं। इसका परिणाम भी एक-सा हुए बिना नहीं रहेगा। यह हाल फ़्रांस में (या दूसरे देशों में) उसी हद तक नहीं है, क्योंकि फ़्रांस अभीतक कृषि-प्रधान ज्यादा और औद्योगिक दृष्टि से कम उन्नत है।

"रूजवेल्ट ने १९३३ के मार्च के शुरू में राष्ट्रपति का ओहदा सम्हाला। काम सम्हा लते ही उसे बेंकों की जबरदस्त उथल-पुथल का सामना करना पड़ा। भयंकर मन्दी तो पहले से थी ही। काम सम्हालने के वक्त देश की जो हालत थी, कुछ सप्ताह के बाद उसका वर्णन करते हुए उसने कहा था कि देश इस समय "धीरे-धीरे मर रहा है।"

रूजवेल्ट ने तुरन्त निश्चित कार्रवाई की। उसने अमेरिका की कांग्रेस से बेंकों, कारखानों और किसानों के सम्बन्ध में कार्रवाई करने के लिए अधिकार माँगे। कांग्रेस उथल-पुथल यानी अर्थ-संकट से बिलकुल घबराई हुई थी और रूजवेल्ट के पक्ष में लोगों की भावनाओं का उसपर असर था, इसलिए उसने उसे अधिकार देविये। रूजवेल्ट सर्वेसर्वा बन गया। सब उसकी ओर वेखने लगे कि वह उन्हें विपत्ति से बचाने के लिए कोई-न-कोई कारगर उपाय फ़ौरन करेगा। हुआ भी वैसा ही। उसने बड़ी तेजी से काम किया और महीने-बीस दिन के भीतर-भीतर अपने अलग-अलग तरह के कामों से सारे संयुक्तराष्ट्र को हिला दिया। उसका आत्मविश्वास भी खूब बढ़ गया।

राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने जो अनेक निर्णय किये उनमें से ये भी थे:-

- (१) सोने का विनिमय छोड़ दिया और डालर का भाव गिर जाने दिया। इससे क़र्जदारों का बोझा हलका होगया।
- (२) विशेष सहायता देकर किसानों का कष्ट दूर किया और कृषि का बोझा हलका करने के लिए दो अरब डालर का बड़ा भारी कर्ज जारी करवाया।
- (३) जंगलात के लिए और बाढ़ों के रोकने के काम के लिए तुरन्त ढाई लाख मजदूर भर्ती किये। इसका उद्देश्य बेकारी कम करना था।
- (४) बेकारी घटाने के लिए काँग्रेस से अस्सी करोड़ डालर माँगे। ये मंजूर होगये।
  - (५) लगभग तीन अरब डालर्र की जबरदस्त रक्तम अलग रखदी। यह

लोगों को काम देने के लिए उधार लेकर सार्वजनिक कामों में लगाने के लिए थी।

(६) मदिरा-निषेध का क़ानून रद करने की कार्रवाई जल्दी से पूरी करली।

ये बडी-बडी रक्तमें धनवान लोगों से उधार ली जानेवाली थीं। रूजवेल्ट की सारी नीति यही थी और यही है कि लोगों की खरीव करने की शक्ति बढ़ाई जाय। उनके पास रुपया होगा तो वे खरीबेंगे और व्यापारिक मन्दी अपनेआप कम हो जायगी। इसी उद्देश्य से वह सार्वजिनक कामों की बडी-बडी योजनायें हाथ में ले रहा है, ताकि उनमें मजदूर लगाये जासकें और वे रुपया कमा सकें। इसी उद्देश्य से वह मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने और उनके काम के घण्टे घटाने की कोशिश कर रहा है। रोजाना काम के घण्टे जितने कम होंगे उतने ही अधिक आदिमयों को काम मिलेगा।

यह रवैया उस रवैये से बिलकुल उलटा है जो संकट और मन्दी के समय कारख़ानें के मालिकों का रहा करता है। वे प्रायः उत्पत्ति का खर्च कम करने के लिए मजदूरी घटाने और काम के घण्टे बढ़ाने की कोशिश किया करते हैं। मगर रूजवेल्ट का कहना यह है कि अगर हमें फिर से सामूहिक रूप से माल पैदा करना है तो हमें सामूहिक रूप से ऊँची मजदूरी देकर जनता में उस माल को खरीदने की शक्ति पैदा करनी चाहिए।

रूजवेल्ट की सरकार ने सोवियट रूस को भी अमेरिका की रुई ख़रीदने की ग्ररज से क़र्ज दिया। दोनों सरकारों में इस बात की भी चर्चा चल रही है कि दोनों देशों में बड़े पैमाने पर माल का लेन-देन कैसे होसकता है।

अबतक अमेरिका की सरकार विशुद्ध पूंजीवादी सरकार रही है। वहां पूरी अबाधित स्पर्धा यानी बेरोक लाग-डाँट रही है। वह 'ब्यक्तिवादी' राज्य (Individualistic State) कहलाता रहा है। रूजवेल्ट की नई नीति का इसके साथ मेल नहीं बैठता, क्योंकि वह कई तरह व्यवसाय में दखल देरहा है। इसलिए वह एक प्रकार से उद्योग-धन्धों पर राज्य का बहुत-कुछ नियंत्रण स्थापित कर रहा है। मगर वह इसे दूसरे नाम से पुकारता है।

असल में ये कार्रवाइयाँ सरकारी समाजवाद की हैं। यानी सरकार इस बात की ब्यवस्था कर रही है कि काम के घण्टे कितने हों और मजदूरी की शतें क्या हों और उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण रहे और भयंकर प्रतिस्पर्धा या लाग-डाँट बन्द हो। इसे वह यों कहता है कि "योजना में सब शामिल हों और सब उसे पूरी करने की कोशिश करें।"

यह काम अब अमेरिका वाले अपने स्वभाव के अनुसार पूरे जोर और जोश के साथ कर रहे हैं। बच्चों से काम लेने की प्रथा उठादी गई है। (मज़दूरी के मामले में बच्चों की उम्प्र सोलह साल तक की मानी गई है) । अधिक मज़दूरी, ज्यादा वेतन और कम घण्टे काम, यही मूल मंत्र बने हुए हैं । खुशहाली के इस आन्दोलन में, कहते हैं, सारा देश एक बड़ा भर्ती का विज्ञापन-केन्द्र बना हुआ है । हवाई जहाज इधर से उघर दौड़ते और कारख़ाने के मालिकों और दूसरे लोगों से बेतार के तार द्वारा अपीलें करते फिरते हैं । प्रत्येक बड़े-बड़े उद्योग को प्रेरणा की गई है कि वे ऊँची मज़दूरी देने के अलग-अलग नियम बनावें और उनपर अमल करने की प्रतिज्ञा करें । जो उचित ढंग के नियम नहीं बना पाते हैं उन्हें हलकी-सी धमकी देदी जाती है कि वे नहीं बनावेंगे तो सरकार बना देगी । मालिकों से अलग-अलग प्रतिज्ञा-पत्रों पर भी हस्ताक्षर कराये जारहे हैं कि वे अपने-अपने नौकरों की तनख्वाहें बढ़ायेंगे और काम कें घण्टे घटायेंगे । जो मालिक इस मामले में आगे बढ़कर काम करेंगे उन्हें सरकार सम्मान के बिल्ले देना चाहती है और जो पीछे रहेंगे उन्हें शर्मान के लिए हर शहर के डाकख़ाने में सम्मान-प्राप्त लोगों की सूची रक्खी जायगी ।

इन सब उपायों से भावों और व्यापार में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन असली और मार्के का सुधार यह हुआ है कि व्यवसाय की भावना और साहस बढ़ गया है। हार का ख़याल बहुत कुछ जाता रहा है और आमतौर पर साधारण जनता में और ख़ासतौर पर मध्यमवर्ग में राष्ट्रपति रूजवेल्ट के प्रति ख़ूब श्रद्धा है। अभी से ही लोग उसकी तुलना अमेरिका के महान् वीर राष्ट्रपति लिंकन से करनें लगे हैं। उसने भी बडे संकट यानी गृह-युद्ध के समय काम सम्भाला था।

योरप तक में बहुत लोग रूजवेल्ट की तरफ़ देखने लगे थे और यह आशा करने लगे थे कि मन्दी को दूर करने के लिए वह दुनिया को रास्ता दिखायगा। मगर अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के समय दूसरे देशों के प्रतिनिधियों में उसकी लोकप्रियता जरा घट गई, क्योंकि उसने अपने प्रतिनिधियों को यह हिदायत करदी थी कि वे डालर का भाव सोने के साथ बांधने या और कोई ऐसा काम करने से इंन्कार करदें जिससे संयुक्तराष्ट्र में उसकी बडी-बडी योजनाओं में वाधा पड़ने की सम्भावना हो।

रूजवेल्ट की नीति निश्चित रूप से आर्थिक राष्ट्रवाद की नीति है और वह अमेरिका की स्थिति सुधारने पर तुला हुआ है। योरप की कुछ सरकारों को यह पसन्द नहीं है और बैंक वाले, स्नासतौर पर फ़ांस के बैंक वाले, इस बात पर नाराज है कि उनके सोनें के विनिमय को स्नतरा है। अंग्रेज लोग उसको ध्यान से देख रहे हैं।

फिर भी रूजवेल्ट अपने पहले के राष्ट्रपति की बनिस्बत संसार के मामलों में ज्यादा अमली हिस्सा लेरहा है। निःशस्त्रीकरण और दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में उसका रवैया इंग्लैण्ड से आगे बढ़ा हुआ और निश्चित है। उसकी मीठी चेतावनी से

हिटलर नरम पड़ गया है। वह सोवियट रूस के साथ भी सम्पर्क बढ़ा रहा है। आज अमेरिका में और दूसरे देशों में भी बड़ा सवाल यह है, "क्या रूजवेल्ट को कामयाबी मिलेगी ?" वह बडी बहादूरी से पंजीवाद को कायम रखने की कोशिश कर रहा है; लेकिन उसकी सफलता का अर्थ यह है कि बड़े-बड़े व्यवसायियों की गद्दी छिन जावे । और यह मुमिकन नहीं दीखता कि बडे व्यवसायी इसे चुपचाप बर्दास्त करलें। अमेरिका के इन बडे व्यवसायियों के स्थायी स्वार्थ आज की द्रिनया में सबसे प्रबल समझे जाते हैं, और ये लोग राष्ट्रपति रूजवेल्ट के कहने से ही सत्ता और विशेष अधिकार छोडनेवाले नहीं हैं। अभी तो लोग लोकमत को देखकर चुप हैं और राष्ट्-पित की लोकप्रियता के कारण दबे हुए-से हैं। परन्तु वे अपने मौक्ने की घात में जरूर हैं। अगर कुछ महीनों के भीतर हालत में कुछ सुधार नहीं हुआ तो यह उम्मीद **रक्खी** जाती है कि लोकमत रूजवेल्ट के ख़िलाफ़ हो जायगा और उस समय ये बडे व्यवसायी खुलकर सामने आयेंगे। बहुत-से अधिकारपूर्णराय रखनेवालों का ख़याल है कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने असम्भव कार्य हाथ में लिया है और उसे सफलता नहीं मिलेगी। वह असफल हुआ तो संसार की मन्दी और भी बढ़ जायगी और अमेरिका में बढ़े व्यव-सायियों की सत्ता फिर सर्वोपरि होजायगी। शायद उनका बल पहले से भी बढ़ जाय, क्योंकि रूजवेल्ट सरकारी समाजवाद का जो ढाँचा खड़ा कर रहा है वह उस वक्त बडे व्यवसायियों के व्यक्तिगत लाभ के लिए काम में लाया जायगा। अमेरिका में मज-दूर-आन्दोलन तो जोरदार है ही नहीं, उसे आसानी से दबाया जा सकता है।

दूसरा खयाल यह है कि अमेरिका ( और शायद इंग्लैण्ड भी ) जर्मनी की राह पर जायगा और फ़ैसिस्ट प्रवृत्तियां बढ़ेंगी। रूजवेल्ट के सिक्के का भाव घटा देने की नीति से कई समुदायों को फ़ायदा है, लेकिन मध्यमवर्ग के लोगों को नुक्सान है; क्योंकि उनकी आमदनी बंधी हुई है और डालर की क्रीमत घटने पर भी इन्हें तो वही तनख्वाह मिलती है। इस तरह 'सफ़ेद कॉलर' वाली जनता बढ़ती जा रही है और मजदूरों से भी कहीं अधिक क्रान्तिकारी बनती जा रही है। मध्यमवर्ग के ये क्रान्तिकारी अंग किसानों के साथ मिलकर अमेरिका में फ़ैसिस्ट परिस्थितियाँ पैदा कर सकते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि जर्मनी के हालात की नक्कल की जायगी; लेकिन यह सम्भावना है कि बेचारे हिकायों की और भी कमबख़्ती आयगी, विदेशी और यहूदी लोगों के प्रति सिह्ण्णुता कम होगी और दमन बढ़ जायगा। यानी भाषण देने और समाचारपत्र निकालने वर्गरा के नागरिक अधिकार छीन लिये जायगे। उडरो बिल्सन के बाद अमेरिका में रूजवेल्ट जैसा उदार और सुसंस्कृत राष्ट्रपति नहीं हुआ है। मगर वह ऐसी शक्तियों का प्रतिनिधि मालूम होता है जो उथल-पुथल तीव होने के साथ-साथ

अधिकाधिक फ़्रीसिज्म की ओर झुक सकती हैं। लेकित अभी तो वह एक तरह से संयुक्तराष्ट्र का सर्वेसर्वा है और नीचे पढे हुए लोगों को ऊपर उठाने की भरसक कोशिश कर रहा है। संसार उसके महान् प्रयोग को देख रहा है।

### : १६३ :

# पार्लमेण्टों की असफलता

६ अगस्त, १९३३

हाल की घटनाओं की हमने जरा तफ़सील के साथ देख-भाल की है और बहुत-सी ऐसी शिक्तयों और प्रवृत्तियों पर विचार किया है जो हमारी आज की बदलती हुई दुनिया का रंग-रूप बना रही हैं। दो बातें ख़ास तौर पर सामने आई हैं, जिनका जिक तो में पहले ही कर चुका हूँ लेकिन उनपर ज्यादा विचार करने की जरूरत मालूम होती है। इनमें से एक तो है लड़ाई के बाद के वर्षों में मजदूर-आन्दोलन और पुराने ढंग के समाजवाद की असफलता, और दूसरी बात पालंमेण्टों की असफलता या उनका हमस है।

में तुम्हें बता चुका हूँ कि किस तरह जब १९१४ में महायुद्ध छिड़ा उस समय संगठित मजदूर दल कुछ न कर सका और दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ (Second International) छिन्न-भिन्न होगया। इसका कारण यह बताया गया था कि अचानक लड़ाई का धक्का लगने से भयंकर राष्ट्रीय भावनायें उत्तेजित होगई थीं और लोगों पर थोडे समय के लिए पागलपन सवार होगया था। पिछले चार सालों में जो घटनायें हुई हैं, वे बिलकुल दूसरी और कहीं ज्यादा आंखें खोलनेवाली है। इन चार वर्षों में जितनी महान् मन्दी रही है उतनी पूँजीवादी संसार ने पहले कभी नहीं देखी थी। इसलिए मजदूरों पर मुसीबत का बोझ बढ़ता जा रहा है। फिर भी साधारण तौर पर कहीं भी और विशेषकर इंग्लैण्ड और संयुक्तराष्ट्र में साधारण मजदूरों में सच्ची क्रान्तिकारी भावना पैदा नहीं होपाई।

यह जाहिर है कि पुराने ढंग के पूंजीवाद का ढांचा बिखर रहा है। जहांतक बाहरी बातों का ताल्लुक है वहाँतक स्थितियाँ समाजवादी अर्थ-व्यवस्था की शक्ल में तब्बील होने के बिलकुल मुआफ़िक मालूम होती हैं, मगर जिन लोगों को कान्ति की सबसे ज्यादा इच्छा होसकती है उन मजदूरों में से ही ज्यादातर का ऐसा कोई इरादा नहीं मालूम होता। कान्तिकारी भावनायें मजदूरों से कहीं ज्यादा अमेरिका के पुराने ख़्याल के किसानों में दिखाई देती हैं और, जैसा मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ,

ज्यादातर देशों में मज़दूरों की बनिस्बत नीचे दर्जे के मध्यमवर्ग के लोग ज्यादा उप्र हैं। यह बात सबसे ज्यादा जर्मनी में और उससे कम इंग्लैण्ड और संयुक्तराष्ट्र और दूसरे देशों में दिखाई देती है। कमी-बेशी का कारण यह है कि राष्ट्रों के स्वभाव अलग-अलग हैं और अर्थ-संकट भी अलग-अलग मात्रा में आया है।

लड़ाई के बाद के कुछ वर्षों तक जो मजदूर-आन्दोलन इतना उग्न और क्रान्तिकारी था, वह इतना नरम और भाग्यवादी क्यों बन गया ? जर्मनी का लोकसत्तात्मक समाजवादी वल बिना लोहा लिये ही क्यों टूट गया और उसने नाजियों के हमले से अपनेआपको चूर-चूर क्यों होजाने दिया ? अंग्रेजी मजदूर दल इतना नरम और प्रतिगामी क्यों है ? मजदूर दल के नेताओं पर अक्सर यह दोष लगाया जाता है कि वे अयोग्य होते हैं और मजदूरों को धोखा देते हैं। उनमें से बहुत-से जरूर इस दोष के पात्र है और यह देखकर दुःख होता है कि उनमें से कई लोग दुश्मन से मिल जाते हैं और मजदूर-आन्दोलन को अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का साधन बनाते हैं। बदक्तिस्मती से इन्सान के सभी कामों में मौक़ा देखकर काम निकालने की प्रवृत्ति मौजूद है। लेकिन यह प्रवृत्ति उस हालत में बहुत ही खेदजनक होजाती है जब अपनी भलाई के लिए लाखों पददलित और दुःखी मनुष्यों की आशाओं, आदशों और कुर्बानियों से अनुचित लाभ उठाया जाता है।

नेताओं का दोष होसकता है। मगर नेता भी तो आखिर मौजूदा हालत की ही पैदाबार होते हैं। आमतौर पर कोई देश जिस योग्य होता है वैसे ही उसे शासक मिलते हैं और किसी आन्दोलन को नेता भी वैसे ही मिलते हैं जैसी कि अनुयायियों की सच्ची इच्छा होती है। असल बात यह है कि इन साम्प्राज्यवादी देशों में न तो मजदूर नेता और न उनके अनुयायी ही समाजवाद को एक जीवित धर्म के रूप में मानते थे और न यह समझते थे कि यह कोई तुरन्त चाहने लायक चीज है। उनका समाजवाद पूँजीवादी प्रणाली के साथ बहुत ज्यादा उलझ गया और वँध गया। पराधीन देशों के शोषण से जो फ़ायदा हुआ उसका थोड़ा-सा हिस्सा उन्हें भी मिल गया और वे यह समझते रहे कि रहन-सहन के ऊँचे ढंग के लिए पूँजीवाद का क़ायम रहना जरूरी है। समाजवाद एक दूर का आदर्श बन गया। वह एक ऐसा स्वर्ग होगया जिसके सपने देखते रहें और वर्तमान से उसका कोई ताल्लुक न हो। स्वर्ग की पुरानी कल्पना की तरह समाजवाद भी पूँजीवाद का दास होगया।

इस तरह मजदूर दल, श्रमजीवी संघ, लोकसत्तात्मक समाजवादी लोग, दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर-संघ और इस तरह के सारे संगठन सुधार के छोटे-छोटे प्रयत्नों में इतने फॅस गये कि पूंजीवाद की सारी इमारत अछूती रह गई। उनका आदर्शवाद जाता रहा और वे बडे-बडे नौकरशाही संगठन होगये। उनमें न प्राण रहा, न सच्चा बल।

नये साम्यवादी दल की दूसरी स्थित थी। यह मजदूरों के लिए ऐसा सन्देश लेकर आया था, जिसमें अधिक जीवन और प्रेरणा थी और उसके साथ सोवियट-संघ की आकर्षक पार्वभूमि थी। मगर इतना होते हुए भी उसे बहुत कम सफलता मिली। यह योरप या अमेरिका के साधारण मजदूरों को अपने साथ न ले सका। इंग्लैण्ड और संयुक्तराष्ट्र में इसकी ताक़त इतनी कम थी कि देखकर ताज्जुब होता है। जर्मनी और फ़ांस में इसका कुछ जोर था। फिर भी हम देख चुके हें कि कम-से-कम जर्मनी में यह अपनी ताक़त से कितना कम फ़ायदा उठा सका। अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से साम्यवादी दल की दो बड़ी हार हुईं,— एक तो १९२७ में चीन में और दूसरी १९३३ में जर्मनी में। व्यापारिक मन्दी, बार-बार के अर्थ-संकट, थोड़ी मजदूरी और बेकारी के इस जमाने में साम्यवादी दल क्यों असफल हुआ, यह कह सकना कठिन है। कुछ लोग कहते हैं कि कार्यकुशलता की कमी थी और काम करने का तरीक़ा ग़लत था। दूसरे लोग यह बताते हैं कि यह दल सोवियट सरकार से बहुत ज्यादा बँधा हुआ था और उसकी नीति होनी चाहिए थी अन्तर्राष्ट्रीय परन्तु रह गई अधिकतर राष्ट्रीय। सम्भव है बात यही हो। परन्तु इस स्पष्टीकरण से सन्तोष नहीं होता।

साम्यवादी वल का मजदूरों में तो जोर नहीं बढ़ा, परन्तु साम्यवादी विचार दूरदूर तक और ख़ास तौर पर पढ़े-लिखे लोगों में फंले। सब जगह, यहांतक कि पूंजीवाद
के समर्थकों में भी, इस तरह की आशा और आशंका होने लगी कि संकट से शायद
किसी-न-किसी रूप में साम्यवाद की स्थापना होकर रहेगी। आम तौर पर यह मान
लिया गया कि पुरानें ढंग के पूंजीवाद के दिन लद गये। जिसके जो हाथ लगा वही
ले भागने की नीति, कोई योजना नहीं, विनाश और संघर्ष का सदा बना रहना और
बार-बार उथल-पुथल होना, यह हालत अब क्रायम नहीं रह सकती। इसके स्थान पर
किसी-न-किसी रूप में एक योजना के अनुसार समाजवादी अर्थ-व्यवस्था या सहयोगप्रणाली क्रायम करनी पडेगी। इसका यह अर्थ नहीं है कि इससे मजदूर-वर्ग की जीत
हो ही, क्योंकि मालिक-वर्ग के फ़ायदे के लिए भी शासन का संगठन अर्द्ध-समाजवादी
ढंग पर किया जा सकता है। सरकारी समाजवाद और सरकारी पूँजीवाद एक-सी ही
बात है। असली सवाल यह है कि राज्य में चलती किसकी है और लाभ किसको
पहुँचता है, सारे समाज को या एक ख़ास मालिक-वर्ग को ?

पढ़े-लिखे लोग बहस ही करते रहे और पिक्चम के उद्योग-प्रधान देशों में निम्न-श्रेणी के मध्यमवर्ग व छोटे अमीर काम कर गये। इन वर्गों को खुंधला-सा अनुभव होता था कि पूंजीवाद और पूंजीपित उनका शोषण करते हैं और इसिलए इन्हें उनपर थोड़ा गुस्सा आता था। लेकिन उन्हें मजदूर-वर्ग का और साम्यवादियों के हाथ में सत्ता आजाने का कहीं अधिक डर था। पूंजीपित लोग आम तौर पर इस फ़्रींसस्ट लहर के साथ समझौता कर लेते थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था, कि साम्यवाद को रोकने का और कोई उपाय नहीं है। धीरे-धीरे जिस किसी को भी साम्यवाद का भय था वह इस फ़्रींसज्म के साथ मिल जाता। इस तरह से कहीं कम और कहीं ज्यादा, जहाँ कहीं पूंजीवाद को खतरा है और साम्यवाद के मुक़ाबिले की सम्भावना दिखाई देती है, वहीं फ़्रींसज्म का प्रचार होजाता है। फ़्रींसज्म या उग्र राष्ट्रवाद और कम्यूनिज्म या साम्यवाद चक्की के दो पाट हैं जिनके बीच में पार्लमेण्टरी सरकारों या प्रतिनिधिशासन का कचूमर निकल रहा है।

अब हम उस दूसरी मुख्य बात तक आपहुँचे हैं जिसका मैंने इस खत के शुरू में जिक किया है। यह बात है पालंमेण्टों की असफलता या उनका हमस। पिछले खतों में सर्वेसर्वा शासकों के बारे में और पुराने ढंग की लोकसत्ता की असफलता के बारे में मैं तुम्हें काफ़ी बातें बता चुका हूँ। यह बात रूस, इटली और मध्य-योरप में खूब अच्छी तरह खाहिर होगई है। जर्मनी में तो नाजियों के हाथ में सत्ता आने से पहले ही प्रतिनिधिशासन का खात्मा होचुका था। संयुक्तराष्ट्र में हम वेख चुके हैं कि किस तरह कांग्रेस राष्ट्रपति रूजवेलट को पूरे अधिकार देचुकी है और एक तरह से उसे सर्वेसर्वा बना चुकी है। यह सिलसिला फ़ांस और इंग्लैण्ड में भी विखाई देने लगा है। ले-वेकर योरप में यही वो देश ऐसे हैं जहां लोकसत्ता की लम्बी-से-लम्बी और मजबूत परम्परा रही है। आओ, पहले इंग्लैण्ड का ही विचार करें।

योरप के दूसरे देशों से इंग्लैण्ड का काम करने का तरीक़ा बिलकुल जुदा ही है। अंग्रेज लोग सदा पुरानी सुरतें कायम रखने की कोशिश किया करते हैं और इसीलिए उनके यहाँके परिवर्तन साफ़ नहीं विखाई देते। साधारण दृष्टि से देखनेवाले को ऐसा लगता है कि ब्रिटिश पार्लमेण्ट का वही हाल है जो पहले था। मगर सच्ची बात यह है कि उसमें बहुत परिवर्तन हो गया है। पुराने जमाने में कामंस सभा अपनी सत्ता को सीथे तौर पर काम में लाती थी और उसके हरेक सदस्य की हर मामले में कुछ-न-कुछ चलती थी। अब मंत्रि-मण्डल या सरकार ही बड़े-बड़े सवाल तय करती है और कामंस सभा केवल 'हाँ' या 'न' कह सकती है। अवश्य ही सभा 'न' कहकर सरकार को खदेड़ सकती है, मगर यह कार्रवाई इतनी गम्भीर है कि बहुत ही कम होती है, क्योंकि इससे बड़ी झंझट पैदा होती है और आम चुनाव करना पड़ता है। इस तरह किसी सरकार का कामंस-सभा में बहुमत हो तो वह जो चाहे सो कर

सकती है, सभा से भी करवा सकती है और क़ानून बना सकती है। इस प्रकार सत्ता बारासभा के हाथ से निकलकर शासन-विभाग के हाथ में चली गई है और चली जा रही है।

दूसरे, आजकल पार्लमेण्ट को इतना काम करना पड़ता है, और उसके सामने इतने पेचीवा सवाल रहते हैं, कि परिपाटी यह पड़ गई है कि पार्लमेण्ट तो सिर्फ किसी कानून या प्रस्ताव के साधारण सिद्धान्त-मात्र निश्चय करवे और बाकी की सारी तफ़सील पूरी करने का काम सरकार या उसके किसी विभाग के लिए छोड़वे। इस तरह शासन-विभाग के हाथ में जबरवस्त अधिकार आगये हैं और विशेष परिस्थित में वह जो चाहे सो कर सकता है। यों शासन के महत्वपूर्ण कार्यों के साथ पार्लमेण्ट का सम्पर्क विन-विन घटता जा रहा है। उसका मुख्य काम अब यह रह गया है कि सरकार के काम-काज की टीका करती रहे, पूछताछ और जांच-पड़ताल करती रहे और सरकार की सामान्य नीति का समर्थन करती रहे। जैसा हेराल्ड जे० लास्की नामक प्रसिद्ध लेखक कहता है—"हमारी सरकार शासन-विभाग की निरंकुश सत्ता होगई है, उसे सिर्फ़ पार्लमेण्ट के विद्रोह का किचित् डर है।"

सितम्बर (या शायद अक्तूबर) १९३१ में मजदूर सरकार का अचानक पतन होगया। यह जिस अजीब ढंग से हुआ उससे मालूम होता है कि इस मामले में पार्लमेण्ट का कितना कम हाथ था। आमतौर पर इंग्लैण्ड में सरकार का पतन कामन्स सभा में हार होने पर हुआ करता है। १९३१ में कोई बात सभा के सामने ही नहीं आई। किसीको, यहाँतक कि मंत्रि-मण्डल के अधिकांश सदस्यों तक को, मालूम नहीं हुआ कि क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री रैमजे मैक्डानल्ड की दूसरे वलों के नेताओं से कुछ गुप्त बातचीत हुई। वह राजा से मिले, पुराना मंत्रिमण्डल बात-की-बात में गायब हो गया और नये की अल्बबारों में घोषणा हो गई! पुराने मंत्रिमण्डल के कुछ सदस्यों को यह सारा हाल पहले पहल अल्बबारों से मालूम हुआ। यह सारी कार्रवाई असाधारण और लोकसत्तात्मक प्रणाली के बिलकुल खिलाफ़ थी। आखिरकार कामंस-सभा ने इसकी ताईद करदी। इससे स्थित में कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। तरीक़ा तो निरंकुशता का ही रहा।

इस तरह रातों रात मजदूर सरकार के स्थान पर राष्ट्रीय सरकार आगई। रैमजे मैकडानल्ड साहब प्रधानमंत्री बने रहे और उदार और अनुदार दल उनके साथ शरीक होगये। 'राष्ट्रीय सरकार' का सीधा अर्थ है ऐसी सरकार जिसमें मालिकवर्ग यानी सम्पत्ति के स्वामी अपने आपस के झगडे भूलकर समाजवादी परिवर्त्तनों का मुका-बिला करने के लिए एक होजाते हैं। ऐसी सरकार उस दक्त कायम होती है जब इस तरह के परिवर्तन बहुत दूर तक मार करनेवाले बीखते हों और स्वामी-वर्ग की स्थिति डांवाडोल होनें का या उसपर बहुत बड़ा बोझा आपड़ने का अन्वेशा हो। सितम्बर १९३१ में इंग्लैण्ड में यही हालत हो गई थी। उस वक्त संकट शुरू होगया था और उसके कारण आगे चलकर पाउण्ड को सोने का विनिमय छोड़ना पड़ा। इसकी प्रति-किया यह हुई कि समाजवाद के खिलाफ़ पूंजीवाद की सारी ताक़तें एक होगई। मध्यम-वर्ग की जनता को यह भय दिखाकर कि अगर मजदूर वल की जीत हुई तो तुम्हारी सब बवत जन्त कर लो जायगी, राष्ट्रीय सरकार ने इन छोटे अमीरों को पूरी तरह भयभीत कर दिया और भारी बहुमत से चुनाव जीत लिया। मैकडानल्ड और उसके समर्थकों ने कहा कि राष्ट्रीय सरकार न रहेगी तो साम्यवाद आवेगा। असल बात यह है कि ब्रिटिश मजदूर दल की नरमी मशहूर है। वह प्रतिष्ठित संस्था है। उसे जितना डर साम्यवाद का लगता है उतना और किसी का नहीं लगता।

इस तरह इंग्लैण्ड में भी पुरानी लोकसत्ता की कमर टूट गई है और पार्लमेण्ट का पतन होरहा है। लोकसत्ता का दिवाला उस समय निकलता है जब जीवन-मरण के सवाल यानी लोगों के हृदगत भावों को उभाड़नेवाले सवाल सामने आते हैं। जैसे धार्मिक संघर्ष हों या राष्ट्रीय और जातीय संघर्ष हों ( उदाहरणार्थ आर्य-जर्मन बनाम यहूदी ) या इनसे भी अधिक आर्थिक संघर्ष हो ( मिसाल के लिए ग़रीब-अमीर का संघर्ष ) । तुम्हें याद होगा कि जब आयर्लेण्ड में अल्स्टर और दूसरे भागों के बीच १९१४ में ऐसा ही धार्मिक और राष्ट्रीय सवाल खड़ा हुआ था तो ब्रिटिश अनुदार दल ने सचमुच पार्लमेण्ट के निर्णय को मानने से इन्कार कर दिया था और गृह-युद्ध तक को उत्तेजन दिया था। इस तरह जबतक जाहिरा तौर पर लोकसत्तात्मक कार्रवाई से अमीरवर्ग का काम बनता है, तबतक वह अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए उसे काम में लेकर फ़ायदा उठाता रहता है। जब इससे वाधा होने लगती है और उसके विशेषा-धिकारों और स्वार्थों को धक्का पहुँचने का अन्देशा होता है तो वह लोकसत्ता को ताक्र में रखकर निरंकुश उपाय करने लग जाता है। यह बिलकुल सम्भव है कि भविष्य में ब्रिटिश पार्लमेण्ट में आमूल सामाजिक परिवर्तनों के पक्ष में बहुमत होजाय। ऐसा हो और वह बहुमत स्थायी स्वार्थों पर हमला करे तो इन स्वार्थों के मालिक पार्लमेण्ट की बात मानने से भी इन्कार कर सकते हैं और उसके निर्णय के खिलाफ़ बग्रावत का झण्डा खड़ा करवा सकते हैं। अल्स्टर के सवाल पर १९१४ में उन्होंने यही तो किया था।

तो हमने समझ लिया कि अमीर लोगों की दृष्टि से पार्लमेण्ट और लोकसत्ता तभीतक वाञ्छनीय समझी जाती है जबतक कि वह मौजूदा हालत को क़ायम रखती है। अवश्य ही यह सच्ची लोकसत्ता नहीं होती। यह तो लोकसत्ता के विपरीत उद्देश्यों के लिए लोकसत्ता की कल्पना का दुरुपयोग करना हुआ। अवतक सच्ची लोकसत्ता को तो अवसर ही नहीं मिला है, क्योंकि पूंजीवादी प्रणाली और लोकसत्ता में मौलिक विरोध है। लोकसत्ता का कोई अर्थ होसकता है तो समानता होसकता है, और समानता भी केवल मताधिकार की ही नहीं बल्कि आधिक और सामाजिक समानता भी। पूंजीवाद का अर्थ इससे बिलकुल उलटा है। उसमें मुट्टी भर लोगों के हाथ में आधिक सत्ता होती है और वे अपने ही फ़ायदे के लिए उसका इस्तेमाल करते है। वे अपनी विशेषाधिकार-पूर्ण स्थित को सुरक्षित रखने के लिए क़ानून बनाते हैं और जो कोई इन क़ानूनों को तोड़ता है वह शक्ति और व्यवस्था का भंग करने वाला ठहराया जाकर समाज के दण्ड का पात्र बनता है। इस तरह इस प्रणाली में समानता का नामोनिशान तक नहीं होता और जितनी-सी आजादी दी जाती है वह पूंजीवादी क़ानूनों की सत्ता के भीतर ही दीजाती है। इन क़ानूनों का उद्देश्य पूंजीवाद की रक्षा करना होता है।

पुंजीवाद और लोकसत्ता के बीच का संघर्ष आन्तरिक और स्थायी है। अक्सर भ्यमपूर्ण प्रचार और पालंमेण्ट वर्गरा लोकसत्ता के बाहरी स्वरूप के कारण यह संघर्ष छिपा रहता है। मालिक-वर्ग के लोग दूसरे वर्गों को थोड़ा बहुत सन्तुष्ट रखने के लिए टुकडे भी फेंकते रहते हैं। ऐसा समय भी आजाता है कि फेंकने के लिए टुकडे नहीं बचते । उस वक्त दोनों दलों में संघर्ष ख़ब जोर का होता है । क्योंकि उस समय युद्ध असली चीज के लिए, यानी शासन में आर्थिक सत्ता हासिल करने के लिए, होता है। जब यह नौबत आती है तो पूँजीवाद के सारे हिमायती, जो अबतक अलग-अलग बलों के साथ खिलवाड़ करते रहे हैं, अपने स्थायी स्वार्थों के खतरे का मुकाबिला करने के लिए एक होजाते हैं। उदार और इसी तरह के इसरे दल ग्रायब होजाते हैं और लोकसत्ता के क़ायदे ताक़ में रख दिये जाते है। योरप और अमेरिका में यह नौबत आ पहुँची है, फ़ैसिज्म का अधिकांश देशों में किसी-त-किसी रूप में बोलबाला हो चला है और यह उस नौबत की निशानी है। मजदूर-इल सब जगह अपना बचाव कर रहा है। उसमें पूंजीवादी शक्तियों के इस नये और जबरदस्त संगठन का मुक्राबिला करने की ताक़त नहीं है। फिर भी अजीब बात यह है कि पंजीवाद की इमारत ख़ुद लड़खड़ा रही है और वह अपनेआपको नई दुनिया के अनुकूल नहीं बना सकती। यह निश्चित दिखाई देता है कि पूंजीवाद किसी तरह जीवित रह भी गया तो उसका स्वरूप बहुत ही बदला हुआ और कठोर होगा। यह भी लम्बे संघर्ष में एक दूसरी मंज़िल होगी; क्योंकि पूंजीवाद के किसी भी रूप में आधुनिक उद्योग ही क्या, आधुनिक जीवन तक ऐसा युद्धक्षेत्र रहेगा जिसमें सेनाओं की आपस में सदा भिड़न्त होती रहेगी ।

कुछ लोग समझते हैं कि अगर थोडे-से समझदार आदिमयों के हाथ में अलग-अलग शासन दे दिये जावें तो यह सारा झगड़ा, संघर्ष और दुःख मिट जाय । वे यह भी समझते हैं कि इस सारे झगडे की जड़ राजनीतिज्ञों की मूर्खता या दुष्टता है। उन-का ख़याल है कि भले आदमी इकट्ठे हों तो वे सदाचार के उपदेश देकर और भूल सुझाकर दुर्जनों की कायापलट कर सकते हैं। यह कल्पना बडी भ्रमपूर्ण है; क्योंकि बोष व्यक्तियों का नहीं है, बुरी प्रथा का है। जबतक यह प्रथा बनी हुई है, इन व्यक्तियों का आचरण वैसा ही रहेगा जैसा अबतक रहा है। सत्ताधारी समूह दो तरह के होते हैं। एक तो विदेशी होकर दूसरे राष्ट्रों पर शासन करते हैं। दूसरे राष्ट्र के भीतर आर्थिक साधनोंवाले लोग होते हैं। ये लोग अजीब आत्म-वंचना और दम्भ से यह विश्वास कर लेते हैं कि उनके विशेषाधिकार उनकी योग्यता का उचित पुरस्कार हैं। जो कोई इस स्थिति को मानने से इन्कार करता है वह उन्हें दुष्ट, बदमाश और शान्ति भंग करनेवाला मालूम होता है। किसी प्रभुता-प्राप्त समूह को यह समझा सकना असम्भव है कि उसके विशेष अधिकार अन्यायपूर्ण हैं, और उन्हें उसे शान्तिपूर्वक छोड़ देना चाहिए। व्यक्ति फिर भी कभी और वह भी क्वचित् ही यह विश्वास कर सकते हैं, परन्तु समूह कभी नहीं कर सकते । इसलिए भिडन्त, संघर्ष और क्रान्ति और साथ-ही-साथ अनन्त कच्ट और दुःख भी अनिवार्य रूप से आते हैं।

#### : 858 :

## दुनिया पर एक आख़िरी नज़र

७ अगस्त, १९३३

जबतक क़लम, काग्रज और स्याही है तबतक चिट्ठियां लिखने का कोई अन्त नहीं। और संसार की घटनाओं पर लिखनें, का भी कोई अन्त नहीं; क्योंकि यह घटना-चक्र तो चलता ही रहता है और स्त्री, पुरुष और बच्चों का हँसना और रोना, आपस में प्रेम और घृणा करना और लड़ना-झगड़ना कभी बन्द नहीं होता। यह कहानी जारी रहती है, उसका खात्मा ही नहीं होता। आज जिस जमाने में हम रहते हैं, जीवन का प्रवाह और भी गतिशोल, उसकी रएतार और भी तेज है और एक के बाद दूसरे परिवर्तन जल्दी-जल्दी होते हैं। मेरे लिखते-लिखते परिवर्तन होरहे हैं और जो कुछ में आज लिख रहा हूँ वह शायद कल ही पुराना पड़ जाय। जीवन की नदी कभी स्थिर नहीं रहती। वह तो बहती ही रहती है। आज की भाँति कभी-कभी वह बहुत जोर से, निर्दयता से, राक्ससी शक्ति से हमारे छोटे-छोटे इरावों और मनोरधों

की उपेक्षा करती हुई, हमारी तुच्छताओं का निर्दय उपहास करती हुई, और हमें अपनी उत्ताल तरंगों पर तिनकों की तरह इधर-उधर फेंकती हुई आगे बढ़ती है। यह जीवन की नवी आगे कहाँ जायगी, इसका किसीको पता नहीं। किसी बडी और पैनी चट्टान से टकराकर सहस्र धाराओं में बेंट जायगी या उस विशाल, गम्भीर, गौरवशाली, शान्त, सवापरिवर्तनशील और फिर भी कभी न बदलनेवाले समुद्र में जा समावेगी?

जितना लिखने का मैंने कभी इरावा किया था, या जितना मुझे लिखना चाहिए था, उससे कहीं ज्यावा में अबतक लिख चुका हूँ। मेरी लेखनी चलती ही रही है। अब हम अपना लम्बा चक्कर काट चुके हैं और आख़िरी मंजिल तय कर चुके हैं। आज के बीच में पहुँच चुके हैं और कल के किनारे पर खडे हुए अचरज कर रहे हैं कि जब इस कल की भी आज बनने की बारी आयगी तब इसकी क्या शक्ल होगी? जरा वेर ठहरकर संसार पर एक दृष्टिपात करें। १९३३ के साल के अगस्त मास के सातवें बिन इसका क्या हाल है?

हिन्दुस्तान में बापू फिर गिरफ्तार होगये हैं और सजा पाकर यरवडा-जेल में वापस पहुँच गये हैं। सीमित रूप में ही सही, सविनयअवज्ञा फिर शुरू होगई है और हमारे साथी फिर जेल जा रहे हैं। एक वीर और प्रिय साथी और मित्र हमें अभी-अभी छोड़कर चल बसा। वह ब्रिटिश सरकार की क़ैद में मरा है। उससे में पहलेपहल २५ वर्ष पहले, जब में केम्ब्रिज में गया-ही-गया था, मिला था। वह थे यतीन्द्रमोहन सेनगुप्त । जीवन मृत्यु में समा जाता है, परन्तु भारतवासियों के लिए जीवन को जीने योग्य बनाने का महान कार्य जारी है। हिन्दुस्तान के हजारों अत्यन्त जोशीले और प्रतिभाशाली पुत्र और पुत्रियां जेल या नजरबन्दी में पर्ड है। वे लोग अपना यौवन और बल हिन्दुस्तान को गुलाम बनानेवाली वर्तमान प्रणाली से जुझने में सर्च कर रहे हैं। यह जीवन और शक्ति निर्माण में, रचनात्मक कार्य में लगी होती ! इस दुनिया में कितना काम बाक़ी पड़ा है । परन्तु रचना से पहले नाश करना ही पड़ता है, ताकि नई इमारत के लिए जमीन साफ़ होजाय। हम किसी घूरे की कच्ची दीवारों पर बढ़िया इमारत खडी नहीं कर सकते। हिन्द्स्तान की आज की स्थिति का अन्दाजा इस बात से बहुत अच्छी तरह लगाया जा सकता है कि बंगाल के कुछ भागों में कपडे भी सरकारी आज्ञा के अनुसार पहनने पड़ते हैं। दूसरी तरह की पोशाक पहनने का अर्थ होता है जेलखाने जाना । चटगाँव में बारह-बारह बरस और उससे ऊपर के छोटे-छोटे लड्कों को (और शायद लड्कियों को भी) जहाँ कहीं जाना होता है वहां अपनी शिनास्त के कार्ड ले जाना पड़ता है। मुझे मालूस नहीं कि ऐसी असाधारण आज्ञा और भी कहीं जारी की गई है या नहीं। ऐसा तो शायद नाजियों के

जर्मनी या शत्रु-सेना के अधिकार में हारे हुए युद्ध-क्षेत्र में भी नहीं हुआ है। आज बिटिश राज्य में सचमुच हमारी ऐसी हालत होगई है कि हमें जाने-आने के लिए भी छुट्टी का परवाना लेना पड़ता है और हमारे सीमाप्रान्त के उसपार हमारे पडोसियों पर बिटिश वायुयान बम-वर्षा कर रहे हैं।

दूसरे देशों में हमारे देशवासियों की कोई इज्जत नहीं की जाती। उनका शायब ही कहीं स्वागत हो। इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है; क्योंकि जिनका आवर घर पर ही न हो उनका बाहर कैसे हो सकता है? दिक्षण-अफ़रीका में वे जन्मे और पले और वहाँके कुछ हिस्सों को, खास तौर पर नेटाल को, उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया था; पर वहाँसे भी उन्हें निकाला जा रहा है। रंग-भेव, जातीय द्वेष और आर्थिक संघर्ष, सबने मिलकर दिक्षण अफ़रीका के इन हिन्दुस्तानियों को ऐसा अछूत-सा बना दिया है, जिनका न कोई घर है और न जिन्हें कहीं शरण मिल सकती है। दिक्षण-अफ़रीका की यूनियन सरकार उन्हें कहती है कि दिक्षण-अफ़रीका को सदा के लिए छोड़ हो। तुम्हें जहाज में बिठाकर कहीं दूसरी जगह भेज दिया जायगा। फिर भले ही तुम ब्रिटिश गायना में जाओ, हिन्दुस्तान में वापस जाओ, या और कहीं जाओ, और भले ही भूखों मरो।

पूर्वी अफ़रीका में केनिया और चौतरफ़ के इलाक़ों को बनाने में हिन्दुस्तानियों का बड़ा हिस्सा रहा है। लेकिन वहाँ भी उनका रहना पसन्द नहीं किया जाता। इस-लिए नहीं कि अफ़रीका के बाशिन्दों को आपत्ति है, बल्कि इसलिए कि मुट्ठीभर यूरो-पियन बगीचेवाले नहीं चाहते । वहाँके अच्छे-से-अच्छे यानी पहाडी प्रदेश इन बगीचे-वालों के लिए सुरक्षित हैं। वहाँ अफ़रीकन और हिन्दुस्तानी जमीन नहीं खरीद सकते। बेचारे अफ़रीकनों की तो बहुत ही बुरी हालत है। शुरू में सारी जमीन उनके क्रब्जे में थी और यही उनकी आमदनी का जरिया था। इस जमीन के बडे-बडे टुकडे सरकार ने जब्त कर लिये और योरप से आकर बसनेवालों को मुफ्त देदिये। आजकल ये बग्रीचे-वाले बडे-बडे जमींदार होगये हैं। उन्हें आय-कर नहीं देना पड़ता और दूसरे कर भी ये शायद ही देते हों। कर का लगभग सारा भार ग़रीब पददलित अफ़रीकनों पर पड़ता है। उनपर कर लगाना आसान काम नहीं है, क्योंकि उनके पास कुछ होता ही नहीं। इसलिए आटा और कपडे जैसी जिन्दगी की कुछ जरूरी चीजों पर कर लगाया गया और जब वे उन्हें खरीवते तो अप्रत्यक्ष रूपसे उन्हें यह कर भी चुकाना पड्ता। लेकिन सबसे ग्रैरमामूली टैक्स, और वह भी सीधा टैक्स, यह था कि प्रत्येक घर और १६ वर्षसे ऊपर के हरेक स्त्री-पुरुष पर कर लगा दिया गया। कर लगाने का उसूल यह है कि लोग जो कमार्वे या जो कुछ उनके पास हो उसपर कर लगाया जाय । अफ़रीकनों के पास

और तो प्रायः कुछ नहीं था, इसिलए उनके द्वारीर पर ही टैक्स लगा दिया गया।
मगर उनके पास रुपया न हो तो यह फ़ी आबमी १२ शिलिंग सालाना का कर वे कहाँसे देते ? बस, इसी में इस कर की मक्कारी भरी थी, क्योंकि यूरोपियनों के बगीचों में
काम करके उन्हें कुछ-न-कुछ रुपया कमाना पड़ता और उससे वे कर चुकाते। यह न
सिर्फ़ रुपया बसूल करने की बिल्क बगीचों के लिए सस्ते मजदूर हासिल करने की भी
तरकीब थी। इस तरह इन अभागे अफ़रीकनों को कभी-कभी बडी दूर से सफ़र करके
देश के भीतरी हिस्से में से समुद्र-तट के पास सात-आठसौ मील चलकर बगीचों में
आना पड़ता है (भीतरी भाग में रेलें नहीं हैं और जो थोडी-सी हैं वे समुद्र के किनारे
के पास हैं)। इस तरह कमाई करके इन लोगों को शरीर-कर चुकाना पड़ता है।

इन ग़रीब शोषित अफरीकनों के बारे में में तुम्हें और भी बहत-सी बातें कह सकता हं। इन्हें इतना तक मालम नहीं कि अपनी पुकार बाहरी दुनिया को किस तरह सुनाई जाती है। इनकी दूख-गाथा लम्बी है और ये चुपचाप कष्ट सह रहे हैं। इनकी अच्छी-अच्छी जमीनें इनके हाथ से छीन कर और यूरोपियनों को मुफ़्त देदी गई है। अब उन्हीं जमीनों पर उन्हीं यूरोपियनों के कर-दाता बनकर इन बिचारे अफ़रीकनों को काम करना पडता है। ये युरोपियन जमींदार मध्यकालीन जागीरदार बने हुए हैं और कोई भी प्रवृत्ति जो उन्हें नापसन्द होती थी, दबा दी गई है। अफ़रीकन लोग सुधार-कार्य के लिये भी कोई मण्डल नहीं बना सकते। क्योंकि रुपया जमा करने की मनाई है। नाचने की मनाई का भी एक विशेष कानून या आर्डिनेन्स है क्योंकि अफरीकन कभी-कभी अपने नाच-गान में यूरोपियन रहन-सहन की नक़ल किया करते हैं और उसकी हुँसी उड़ाया करते हैं। किसान बहुत दरिद्र हैं और उन्हें चाय या कहवे की खेती नहीं करने दी जाती क्योंकि इससे यूरोपियन बगीचों वालों के साथ स्पर्धा होती है। तीन वर्ष हुए ब्रिटिश सरकार ने शपथपूर्वक घोषणा की थी कि वह अफरीकन लोगों की रक्षक है और भविष्य में उनकी जमीन नहीं छीनी जावेगी। अफ़्रीकनों के दुर्भाग्य से केनिया में सोना निकल आया । बस, पवित्र वचन भुला विया गया । युरोपियन बगीचे वाले इस जमीन पर टूट पडे । उन्होंने अफ्रीकन किसानों को खदेड़ दिया और सोने की खुदाई शुरू कर दी। अंग्रेजों के वादे ऐसे होते हैं। हमसे कहा जाता है कि अन्त में तो इस सारी कार्रवाई से अफरीकनों का फ़ायदा ही होने वाला है और वह अपनी जमीन खोकर बिलकुल सुखी हैं।

स्वर्ण-प्रदेश से लाभ उठाने का यह पूँजीवादी तरीका बड़ा अजीब है। एक निश्चित स्थान से लोगों को सचमुच वहाँ तक दौड़ाया जाता है और हरेक उस प्रदेश के कुछ हिस्से पर अधिकार कर लेता है। फिर वहाँ काम शुरू कर देता है। उस खास टुकडे में बहुत सोना मिले, या न मिले यह उसके भाग्य पर निर्भर है। यह तरीक़ा पूँजीवाद का नमूना है। वैसे होना तो यह चाहिए कि देश की सरकार सोने के क्षेत्र को अपने हाथ में लेले और सारे राज्य के फ़ायदे के लिए उसपर काम करावे। ताजि-किस्तान और दूसरी जगहों के अपने यहाँके सोने के क्षेत्रों के बारे में सोवियट सरकार ऐसा ही कर रही है।

इस अन्तिम विहंगावलोकन में मैंने तुम्हें केनिया का कुछ हाल बताया है, क्योंकि इन ख़तों में हमने अफरीका की उपेक्षा की है। याद रहे कि यह एक विशाल महादेश है और इसमें अफ़रीकन जातियाँ भरी पड़ी हैं। इन जातियों का विदेशी लोग सैंकड़ों वर्षों से आजतक निर्दय शोषण कर रहे हैं। ये बुरी तरह पिछड़ी हुई जातियाँ हैं। लेकिन उन्हें दबाकर रक्खा गया है और आगे बढ़ने का मौक़ा नहीं दिया गया है। जहाँ उन्हें अवसर दिया गया है, जैसा कि पिश्चमी किनारे पर स्थापित एक विश्वविद्यालय में अभी-अभी हुआ है, वहाँ उन्होंने अच्छी तरक्क़ी की है।

पश्चिमी एशिया के देशों का हाल तो में तुम्हें काफ़ी बता चुका हूँ। वहाँपर और मिस्र में आजादी की लड़ाई मुख्तिलिफ़ सूरतों में और भिन्न-भिन्न स्थितियों में चल रही है। यही हाल दक्षिण-पूर्वी एशिया का, भारत के उसपार के देशों का और इण्डोनेशिया यानी स्याम, इण्डोचीन, जावा, सुमात्रा, डचइण्डोज और फिलिपाईन द्वीपों का है। इनमें से स्याम तो स्वतंत्र है। उसके सिवा इन सब देशों में आन्दोलन के दो पहलू हैं। एक तो विदेशी शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय भावना और दूसरा सामाजिक समानता या कम-से-कम आधिक सुधार के लिए दलित-वर्ग की तड़प।

एशिया के सुदूरपूर्व में विशाल चीन हमला करनेवालों के सामने निस्सहाय हो रहा है और भीतरी फूट के कारण उसके टुकडे-टुकडे होरहे हैं। उसका एक अंग तो कुछ करना चाहता है और दूसरे ने इस ओर से मुंह फेर रक्खा है। इस बीच में जापान आगे बढ़ता जारहा है। उसे कोई रोकनेवाला नहीं दीखता और वह चीन के बडे-बडे इलाकों पर अपना पंजा जमाता जारहा है। लेकिन चीन के लम्बे इतिहास में उसपर कितनी ही बार जबर्दस्त हमले हुए है और बडी आफ़तें आई हैं; फिर भी उसकी हस्ती क़ायम रही है। अवश्य ही जापानी हमले के बाद भी चीन जिन्दा रहेगा।

साम्प्राज्यवादी जापान विश्वव्यापी साम्प्राज्य के बडे-बडे सपने देख रहा है। वहाँ एक तरफ़ सामन्तशाही और सैनिकवाद का जोर है और दूसरी ओर उसके उद्योग-धन्धे बहुत बढ़े-चढ़े है। वह नये और पुराने की अजीब खिचडी है। परन्तु इन सपनों में एक असली ख़तरा छिपा हुआ है, और वह यह है कि उसकी बढ़ती हुई आबादी भयंकर कष्ट में है और उसकी आर्थिक स्थिति गिरती जारही है। इस आबादी को न अमेरिका में घुसने दिया जाता है और न आस्ट्रेलिया के विशाल निर्जन प्रदेशों में बसने दिया जाता है। इन सपनों के पूरा होने में बड़ी जबरदस्त रुकाबट यह है कि आजकल का सबसे ताक़तवर राष्ट्र अमेरिका उसके खिलाफ़ है। जापान के एशिया में बढ़ने में दूसरी जबरदस्त दिक़क़त सोवियट रूस की है। मंचूरिया में और प्रशान्त महासागर के गहरे पानी पर महायुद्ध की छाया कितने ही दूरन्देश लोगों को अभीसे दिखाई देरही है।

सारा उत्तरी एशिया सोवियट संघ का हिस्सा है और वह एक नई दुनिया की रचना करने और नई समाज-व्यवस्था कायम करने के काम में लगा हुआ है। यह विलक्षण बात है कि ये पिछडे हुए देश, जिन्हें सभ्यता अपनी कूच में पीछे छोड़ गई थी और जहां अबतक एक तरह की साम्प्राज्यशाही मौजूद थी, एकदम छलांग मार-कर ऐसी मंजिल पर पहुँच गये जो पिश्चम के उन्नत राष्ट्रों से भी आगे है। आज सोवियट संघ योरप और एशिया में खड़ा होकर पिश्चमी संसार के लड़खड़ाते हुए पूंजीवाद को चुनौती देरहा है। जहां एक ओर व्यापारिक मन्दी, बेकारी और बार-बार का संकट पूंजीवाद का गला घोट रहा है और पुरानी व्यवस्था अन्तिम साँस लेरही है, वहां सोवियट-संघ के इलाके में आशा, शिक्त और उत्साह का संचार होरहा है और वह बड़े वेग से समा बवादी व्यवस्था के निर्माण और स्थापना में लगा हुआ है। इस विपुल यौवन और जीवन की, तथा सोवियट को जो सफलता मिली है उसकी छाप सारे संसार पर पड़ रही है और विचारशील लोगों का ध्यान उसकी तरफ़ खिंच रहा है।

एक दूसरा महान् प्रदेश यानी अमेरिका का संयुक्तराष्ट्र पूंजीवाद की नाकाम-याबी का नमूना है। बडी-बडी कठिनाइयों, संकटों, मजदूरों की हड़तालों और बे-मिसाल बेकारी से घिरकर भी अमेरिका किसी तरह काम चलाने और पूंजीवादी प्रणाली की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। इस बडे प्रयोग का नतीजा अभी देखना बाक़ी है। लेकिन कुछ भी हो, अमेरिका को जो बडी-बडी सहलियतें मिली हुई हैं उन्हें उससे कौन छीन सकता है? उसका इलाक़ा लम्बा-चौड़ा है। मनुष्य को जिस चीज की भी जरूरत होसकती है वह वहाँ बहुतायत से मिलती है। उसके कला-कौशल और सब देशों से बढ़े-चढ़े हैं और वहाँ के लोग बडे कारीगर और तालीम पाये हुए हैं। संयुक्तराष्ट्र और सोवियट-संघ दोनों ही संसार के आनेवाले मामलों में बहुत महत्वपूर्ण भाग लिये बिना नहीं रह सकते।

और दक्षिण अमेरिका का महान् देश, जिसमें लैटिन जातियाँ रहती हैं, उत्तरी अमेरिका से कितना भिन्न है ? उत्तर की तरह वहाँ जातीय द्वेष का भाव नहीं है और मुक्तिलिफ़ जाितयाँ एक-दूसरे में ख़ूब मिल गई हैं। विक्षणी योरप, स्पेन, पुर्तगाल और इटली के लोग और अमेरिका के आवम-निवासी 'रेड इंडियन' और हट्शी सब दूध-पानी की तरह मिल गये हैं। ये रेड इंडियन लोग कनाडा और संयुक्तराष्ट्र में तो अपनी हस्ती बहुत कुछ खो चुके हैं, लेकिन विक्षणी अमेरिका में और ख़ासतौर पर वेनेजुएला में अब भी इनकी बहुत बडी तावाव है। वे ज्यावातर बडे शहरों से दूर रहते हैं। युम्हें यह जानकर शायव आश्चर्य हो कि ब्यूनोआयर्स और रायोदिजनेरो जैसे कुछ शहर न केवल बहुत बडे ही हैं बिल्क बहुत सुन्दर भी हैं और उनमें बडी शानवार और चौडी-चौडी छायावार सड़कें भी है। अर्जेण्टाइन की राजधानी ब्यूनोआयर्स की आबावी २५ लाख और बेजील की राजधानी रायोदिजनेरो की आबावी करीब २० लाख है।

यद्यपि वहाँ नस्लें मिल रही हैं, फिर भी शासकवर्ग तो गोरे अमीरों में से ही हैं। जिस समूह के हाथ में फ़ौज और पुलिस आजाती है आमतौर पर वही राज्य करता है। और, जैसा में तुम्हें बता चुका हूँ, वहाँ ऊपर-ही-ऊपर कई बार कान्तियाँ भी हुई हैं। विक्षण अमेरिका के सारे देशों में खनिज पदार्थों की बहुतायत है और इसिल्ए वे कभी भी बहुत धनी होसकते हैं। परन्तु अभी तो वे क़र्ज में डूबे हुए हैं और चार वर्ष पहले, ज्यों ही संयुक्तराष्ट्र ने उन्हें रुपया उधार देना बन्द कर दिया, उनके यहाँ बुरी तरह गड़बड़ मचगई और सब जगह कान्तियाँ होगई। आधिक कठिनाइयों के कारण वहाँके तीनों मुख्य देश अर्जेण्टाइन, ब्रेजील और चिली भी क्रान्ति के शिकार हुए।

१९३२ की गरिमयों के बाद से दक्षिणी अमेरिका में भी दो छोटे-छोटे युद्ध हो चुके हैं। लेकिन मंचूरिया के जापानी युद्ध की तरह इन्हें भी सरकारी तौर पर युद्ध नहीं कहा गया। राष्ट्र-संघ के इक़रारनामे, केलॉग की शान्ति की संधि और दूसरे समझौतों के बाद अब 'लड़ाइयां' बहुत कम होती हैं। जब एक राष्ट्र दूसरे पर हमला करता है और उसके नागरिकों को मार डालता है तो वह 'संघर्ष' कहलाता है। और चूँकि समझौते में संघर्षों की मनाई नहीं हुई है इसलिए किसी को कोई चिन्ता नहीं। मंचूरिया के युद्ध की तरह इन छोटी-छोटी लड़ाइयों का कोई संसारव्यापी महत्व नहीं होता। लेकिन इनसे यह प्रमाण मिल जाता है कि राष्ट्र-संघ से लगाकर अनेक समझौतों और सन्धियों तक संसार में शान्ति स्थापन करने के जो उपाय किये गये हैं और जिनकी इतनी बड़ाई की जाती है, वे कितने दुबंल और निकम्मे हैं। राष्ट्र-संघ का एक सदस्य दूसरे सदस्य पर हमला करता है और संघ या तो निस्सहाय होकर बैठ रहता है या झगड़े को निपटाने की कमजोर और बिलकुल फ़िजूल कोशियों करता है।

दक्षिण अमेरिका की इन लड़ाइयों या 'संघर्षों' में से एक संघर्ष बोलीविया और पेरागुए के बीच में है। झगड़ा चाको नामक एक छोटे-से जंगली इलाके के कारण है। एक विनोवित्रय फ्रांसीसी ने कहा है—"चाको जंगल के बारे में बोलीविया और पेरागुए के बीच जो झगड़ा चल रहा है उससे मुझे उन दोनों गंजों की याद आती है जो कंघे के लिए झगड़ रहे थे।" झगडा तो है, लेकिन वह इतना ही बेहूदा तो नहीं है। इस विशाल जंगली इलाक़े में तेल-सम्बन्धी स्वार्थ गुंथे हुए हैं और पेरागुए नदी जो इसमें बहती है वह बोलीविया को अटलाण्टिक महासागर, से मिलाती है। दोनों देशों ने राजीनाम नहीं किया और अभीतक हजारों जानें क़ुरबान कर चुके हैं।

दूसरी भिड़न्त कोलिम्बया और पेरू के बीच होरही है। यहाँ झगडे की जड़ लटीशिया नामक छोटा-सा गाँव है। इसपर पेरू ने बड़े अनुचित ढंग से क़ब्ज़ा कर लिया था। मेरा ख़याल है कि राष्ट्र-संघ ने भी पेरू की कड़ी टीका की थी। शायद यह झगड़ा अब तय होगया है।

लैटिन अमेरिका (और इसमें मैक्सिको शामिल है) धर्म से कैथलिक है। मैक्सिको में राज्य और कैथलिक पादिरयों के बीच में बड़ी जोर की टक्करें हुई हैं। स्पेन की तरह मैक्सिको की सरकार भी शिक्षा और लगभग सभी बातों में रोमन पादिरयों की बड़ी शक्ति को दबा देना चाहती थी।

दक्षिण अमेरिका की भाषा स्पेनिश है। सिर्फ़ ब्रेजील में पुर्तगाली सरकारी भाषा है। चूंकि इस विशाल प्रदेश में स्पेनिश भाषा का ही बोलबाला है, इसलिए यह संसार की बडी-से-बडी भाषाओं में से एक है। शायद तादाद के लिहाज से अंग्रेजी के बाद इसीका दर्जा है। यह एक मुन्दर आनुनासिक भाषा है। इसमें बढ़िया आधुनिक साहित्य है और अब तो दक्षिण अमेरिका के कारण यह एक बहुत महत्वपूर्ण ब्यापारिक भाषा भी बन गई है।

#### : १६५ :

### युद्ध की छाया

८ अगस्त, १९३३

पिछले स्नत में हमने एशिया, अफ़रीका और दोनों अमेरिका के महादेशों पर सरसरी नजर डाली थी। योरप बाक़ी रह गया था। योरप में झगडे-टण्टे बहुत हैं; पर उसमें अनेक गुण भी हैं।

इंग्लेंग्ड अबतक संसार का मुखिया राष्ट्र था। मगर अब उसका पुराना प्रभुत्व

जाता रहा, और जो कुछ बच रहा है उसकी हिफ़ाजत के लिए वह खूब कोशिश कर रहा है। उसकी समुद्री ताक़त जैसी पहले थी, अब नहीं रही। इसीके कारण उसकी रका थी और दूसरे राष्ट्रों पर उसकी प्रधानता रहती थी। इसीके सहारे वह अपना साम्प्राज्य बना पाया था। बहुत वक्त नहीं गुजरा, एक दिन ऐसा था कि उसकी जल-सेना किन्हीं दो बडे राष्ट्रों की जल-सेना से बडी और ज्यादा ताक़तवर थी। आज तो वह संयुक्तराष्ट्र की जल-सेना के साथ सिर्फ़ बराबरी का दावा कर सकती है और जरूरत पढ़े तो संयुक्तराष्ट्र के पास इंग्लैण्ड से बड़ी जल-सेना जल्दी से बना लेने के साधन हैं। आज समुद्री ताक़त से भी हवाई ताक़त का महत्व ज्यादा है। इस बारे में इंग्लैण्ड और भी कमजोर है। कई राष्ट्रों के पास उससे ज्यादा जंगी हवाई जहाज हैं। उसकी व्यापारिक प्रभुता भी चली गई और उसके लौटकर आने की कोई उम्मीद नहीं है। उसका विशाल निर्यात-व्यापार दिन-दिन गिरता जारहा है। अब तो वह ऊँची चुंगी और संरक्षण-कर लगाकर अपने माल के लिए साम्प्राज्य के बाजार की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि उसने साम्प्राज्य के बाहर संसार-व्यापी व्यापार के हौसले छोड़ दिये हैं। इस सीमित क्षेत्र में उसे कामयाबी मिल भी गई तो इससे उसकी पुरानी प्रभुता थोडे ही वापस आजाती है। वह तो सदा के लिए जाती रही। साम्प्राज्य के भीतर भी उसे कितनी सफलता मिलेगी और वह कितने दिन टिकेगी, इसमें सन्देह ही है।

अमेरिका के साथ भयंकर दृन्द्व-युद्ध होजाने के बाद भी इंग्लैण्ड संसार के व्यापार का सराफ़ा-केन्द्र और लन्दन नगर हुण्डी की मण्डी बना हुआ है। लेकिन जैसे-जैसे संसार का व्यापार घटता और मिटता जा रहा है वैसे-वैसे इस आर्थिक प्रधानता का खिचाव और मून्य भी कम होता जा रहा है। इंग्लैण्ड और दूसरे देश खुद अपने आर्थिक राष्ट्रवाद और चुंगी वग्रैरा की नीति से संसार के व्यापार के इस तरह घटने में मदद कर रहे हैं। संसार का बहुत-सा व्यापार बना रहा और मौजूदा पूंजीवादी प्रणाली क़ायम रही तो भी इसमें सन्देह नहीं कि संसार का आर्थिक नेतृत्व अन्त में लन्दन के हाथ से निकलकर न्यूयार्क के हाथ में चला जायगा। मगर शायद उससे पहले पूंजीवादी प्रणाली में विशाल परिवर्तन हो चुके होंगे।

इंग्लैण्ड की यह तारीफ़ है कि वह अपनें-आपको बवलते हुए हालात के अनुकूल बना लेता है। लेकिन यह गुण उसी वक़्त तक है जबतक कि उसकी सामा-जिक बुनियाद नहीं हिलती और उसके सम्पन्नवर्ग की विशेष स्थिति बनी हुई है। अनुकूल बन जानें की यह ताक़त मौलिक सामाजिक परिवर्तनों के बीच भी क़ायम रहेगी या नहीं, यह आगे ही देखा जायगा। इसकी बहुत कम सम्भावना मालूम होती

है कि इस तरह के परिवर्तन चुपचाप और शान्तिपूर्वक होजायेंगे । क्योंकि जिनके पास सत्ता और विशेव अधिकार होते हैं वे उन्हें राजी-लुशी से नहीं छोड़ा करते ।

अभी तो इंग्लैंड बडी दुनिया से सिक्डकर अपने साम्प्राज्य में सीमित हो रहा है। इस साम्प्राज्य को बचाकर रखने के लिए उसने इसकी रचना में बडी-बडी तब्दी-लियां मञ्जूर करली हैं। उपनिवेश कितनी ही तरह से ब्रिटेन की अर्थ-प्रणाली से बैंघे हुए हैं, फिर भी उन्हें एक हद तक आजादी मिल गई है। इंग्लैण्ड ने अपने बढ़ते हुए उपनिवेशों को सन्तुष्ट रखने के लिए बहुत-सा त्याग किया है, फिर भी उनमें संघर्ष हो ही जाता है। आस्ट्रेलिया बैंक आफ़ इंग्लैण्ड से बुरी तरह बैंधा हुआ है और जापानी हमले के डर के कारण इंग्लैण्ड के साथ उसका मजबूत गठ-बन्धन है। कनाडा के बढ़ते हुए उद्योगों की इंग्लैण्ड के कुछ उद्योगों के साथ लाग-डॉट है और वह इस मामले में इंग्लैण्ड के सामने झुकने को तैयार नहीं है। कनाडा के अपने पडोसी संयुक्तराष्ट्र के साथ भी कई तरह के ताल्लकात हैं। दक्षिणी अफ़रीक़ा में पूरानी कटता तो अब नहीं रही, पर वहाँ साम्प्राज्य के लिए बहुत प्रेम भी नहीं है। इंग्लैण्ड ने आयर्लेण्ड के माल पर कर लगाये तो इसलिए थे कि वह डरकर घटने टेक देगा, मगर नतीजा जलटा ही हुआ। इन करों से आयर्लैंग्ड के कारलानों और खेती को ख़ुब उत्ते-जन मिला है और आयर्लेण्ड को स्वावलम्बी राष्ट्र बनने में बडी कामयाबी मिल रही है। वहाँ नये-नये कारलाने खडे होगये हैं और जहाँ पहले घास उगती थी वहाँ अब अनाज की खेती होने लगी है। हल फिर से चलने लगा है। जो खाद्य-पदार्थ पहले इंग्लैण्ड भेज दिये जाते थे उन्हें लोग ख़ुद काम में लेने लगे हैं और उनके रहन-सहन का ढंग ऊँचा होरहा है। इस तरह डि वेलरा ने सफल होकर अपनी नीति को ठीक साबित कर दिया है। आज आयर्लेण्ड उग्र और मुक़ाबिले के लिए तैयार होकर ब्रिटेन की साम्राज्यवादी नीति में काँटे की तरह चुभ रहा है। ओटावा-सरीखे समझौते के साथ उसका बिलकुल मेल नहीं बैठता।

इस तरह उपनिवेशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध रखकर इंग्लैण्ड को कोई फ़ायदा महीं होरहा है। हिन्दुस्तान से वह बहुत फ़ायदा उठा सकता था, क्योंकि यहां फिर भी उसके लिए लम्बा-चौड़ा बाजार था। लेकिन हिन्दुस्तान की राजनैतिक स्थिति और यहाँका आधिक कष्ट ब्रिटिश व्यापार के लिए अनुकूल नहीं है। लोगों को जेल भेज-कर ब्रिटिश माल ख़रीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

श्री स्टैनली बाल्डविन ने हाल ही में मैंचेस्टर में कहा थाः-

"The day when we could dictate to India and tell her when and where to buy her goods was gone. The safeguard for trade was

goodwill. We should never sell goods to India by cotton streamers on the end of a bayonet."

अर्थात् "वे दिन लद गये जब हम हिन्दुस्तान को आज्ञा देकर कह सकते थे कि उसे कब और कहाँ से माल खरीदना है। व्यापार की रक्षा सद्भाव से ही हो सकती है। संगीनों के सहारे जहाज भर-भरकर हिन्दुस्तान को कपड़ा बेचने की आशा नहीं रखनी चाहिए।"

हिन्दुस्तान की अन्दरूनी हालत की बात छोड़र्दे तो भी इंग्लैण्ड को यहाँ, पूर्व के सभी देशों में और कुछ उपनिवेशों में जापान की भयंकर लाग-डाँट का सामना तो करना ही पडेगा।

इसलिए इंग्लैण्ड जो उसके पास बच रहा है उसे बनाये रखनें की खूब कोशिश कर रहा है। इसके लिए वह अपने साम्प्राज्य को एक आर्थिक इकाई बना रहा है और उसमें डेनमार्क या स्कैण्डिनेविया सरीखे और भी छोटे-छोटे देश जो उससे समझौता कर लेते हैं उन्हें भी अपनेमें मिला रहा है। यह नीति उसे घटना-चक्र से मजबूर होकर इख़्तियार करनी पड़ रही हैं। उसके लिए और कोई मार्ग ही नहीं है। युद्ध में अपनी हिफ़ाजत करने के लिए भी उसे अधिक स्वावलम्बी बनना पड़ेगा। इसलिए वह अब अपनी खेती की भी तरक्क़ी कर रहा है। आर्थिक राष्ट्रवाद की यह साम्प्राज्यव्यापी नीति कहाँतक कामयाब होगी, यह अभी कोई नहीं बता सकता। मैंने कई कठिनाइयाँ बताई हैं, जो इसकी सफलता में बाधक होंगी। अगर असफलता हुई तो साम्प्राज्य का सारा ढाँचा ही बैठ जायगा और अंग्रेज लोगों को बहुत ग्ररीबी से रहना पड़ेगा। इस नीति की कामयाबी भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि इसके कारण बहुत-से यूरोपियन देशों की बर्बादी होसकती है। वह इस तरह से कि इन देशों के व्यापार को तो काफ़ी बाजार नहीं मिलेगा और इंग्लैण्ड के कर्जदार देशों का विवाला निकलने से खुद इंग्लैण्ड की हालत को ठेस पहुँचे बिना नहीं रह सकती।

जापान और अमेरिका के खिलाफ़ भी आर्थिक संघर्ष पैदा होकर रहेंगे। संयुक्तराष्ट्र के साथ कई बातों में स्पर्धा मौजूद है और, जैसी दुनिया की आज हालत है और संयुक्तराष्ट्र के पास जितने विशाल साधन हैं उनको देखते हुए, ज्यों-ज्यों इंग्लैण्ड की अवनित होगी त्यों-त्यों अमेरिका की उन्नति होगी। इस क्रिया का परिणाम यही होसकता है कि या तो इस झगडे में इंग्लैण्ड चुपचाप हार मानले या जो कुछ उसके पास रह गया है उसके भी हाथ से निकल जाने से पहले और अपने बराबरीबालों का मुक़ाबिला करने की ताक़त खो देने के पहले अपनी रक्षा के लिए युद्ध की जोखिम उठावे।

इंग्लैण्ड का दूसरा बड़ा प्रतिस्पर्धी सीवियट-संघ है। इन दोनों की नीति में

आकाश-पाताल का अन्तर है। ये एक-दूसरे पर आंखें निकालते और योरप और एशिया-भर में एक-दूसरे के खिलाफ़ साखिश करते रहते हैं। इन दोनों शक्तियों का थोडे समय के लिए परस्पर शान्तिपूर्वक रहना सम्भव है, मगर इनमें हमेशा के लिए मेल होना बिलकुल नामुमिकन है; क्योंकि इनके आदर्श बिलकुल अलग-अलग हैं। अगर इन दोनों में कोई बडी भिड़न्त होनो हो है तो इंग्लैण्ड यह नहीं चाहेगा कि उसमें बहुत देर हो, क्योंकि सोवियट की ताक़त हर साल बढ़ती जाती है। उधर रूस कुछ दिन ठहरकर, यानी थोड़ा बलवान और पूरी तरह तैयार होकर, दो-दो हाथ करना चाहेगा।

इंग्लैण्ड आज एक सन्तुष्ट शक्ति है, क्योंकि उसे जो कुछ चाहिए वह सब मिला हुआ है। उसे डर है कि कहीं यह सब हाथ से जाता न रहे; और यह डर सच्चा है। वह वर्तमान स्थिति को क्रायम रखनें की खूब कोशिश करता है और इस काम के लिए राष्ट्र-संघ का उपयोग करता है। लेकिन घटना-चक्र को रोकना उसके या और किसी राष्ट्र के बस की बात नहीं है। बेशक आज वह मजबूत है, लेकिन इसमें शुबहा नहीं कि साम्प्राज्यवादी शक्ति के रूप में वह कमजोर होरहा है और उसके दिन दल रहे हैं। हम उसके महान साम्प्राज्य को अस्त होते हुए देख रहे हैं। (कहीं यह बात तो नहीं है कि चूँकि में ऐसा चाहता हूँ इसीलिए में ऐसा सोचता हूँ?)

इंग्लिश चैनल के उस पार योरप के महादेश में पहुँचने पर पहलेपहल फ़्रांस आता है। यह भी एक साम्प्राज्यवादी राष्ट्र है। अफरीका और एशिया में उसका बड़ा साम्प्राज्य है। सैनिक अर्थ में एक प्रकार से वह योरप में सबसे प्रबल राष्ट्र है। उसके पास बड़ी शक्तिशाली सेना है और वह पोलैण्ड, जेकोस्लोविकिया, बेलजियम, रूमानिया और यूगोस्लाविया वर्गरा दूसरे देशों के एक समूह का नेता है। फिर भी उसे खास तौर पर हिटलर के शासन के समय से जर्मनी की लड़ाकू भावना का डर है। सचमुच हिटलर ने पूंजीवादी फ़्रांस और सोवियट रूस की आपसी भावनाओं में मार्के का परिवर्तन कर दिया है। समान शत्रु सामने होने के कारण दोनों आपस में बड़े मित्र होन्य हैं।

जर्मनी में नाजियों का आतंक अभी जारी है और नित नये अत्याचारों की खबरें आती रहती हैं। यह पाशविकता कबतक बनी रहेगी, यह नहीं कहा जा सकता। पाँच महीने तो हो चुके हैं और उसमें कमी नहीं हुई है। ऐसा दमन स्थायी शासन का निशान कभी नहीं होसकता। मुमकिन है जर्मनी की फ़ौजी ताक़त काफ़ी होती तो कभी की योरप में लड़ाई छिड़ गई होती। शायद आगे चलकर छिड़ भी जाय। हिट-लर को यह कहने का शौक़ है कि वह साम्यवाद को छोड़कर आये हुओं के लिए अन्तिम शरण है। यह बात सच होसकती है, क्योंकि अब जर्मनी के लिए हिटलरशाही के सिवा दूसरा रास्ता साम्यवाद का ही है।

मुसोलिनी के अधीन इटली का वृष्टिकोण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में बहुत ख्यावहारिक और स्वार्थपूर्ण है। उसमें भावना का कोई स्थान नहीं है। वह दूसरे राष्ट्रों की तरह शान्ति और सब्भाव की बड़ी-बड़ी बातें भी नहीं बनाता। वह लड़ाई के लिए जी-जान से तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसे विश्वास है कि थोडे समय बाब लड़ाई होकर रहेगी। इस बीच में वह अपनी हालत मज़बूत करने के लिए चालें चल रहा है। ख़ुद फ़ैसिस्ट होने के कारण उसने जर्मनी में फ़ैसिज्म का स्वागत किया है। हिटलर के अनुयायियों से उसकी बोस्ती है। मगर आस्ट्रिया के साथ एक होने का जर्मन नीति का जो बड़ा उद्देश्य है, उसके इटली खिलाफ़ है। इस तरह की एकता होजाने से जर्मन सीमा ठेठ इटली की सरहद से मिल जाती है और मुसोलिनी जर्मनी के अपने फ़ैसिस्ट बन्धु का इतना नज़बीक आना पसन्द नहीं करता।

मध्ययोरप के छोटे-छोटे राष्ट्र मन्दी के पंजे में फँसे हुए हाँफ रहे हैं और महायुद्ध के बाद के असर से दुःल भोग रहे हैं। हिटलर और नाजियों के डर के मारे तो अब इन देशों के पूरी तरह होश उडे हुए हैं। मध्य-योरप के इन सब देशों में, और खासतौर पर जहाँ जर्मनी या आस्ट्रिया की तरह जर्मन या फंग्टन लोग हैं वहाँ, नाजी-वल बढ़ रहे हैं। लेकिन साथ ही नाजी-विरोधी भावना भी बढ़ रही है और इसका नतीजा संघर्ष है। आजकल इस भिड़न्त का खास मैदान आस्ट्रिया बना हुआ है।

कुछ समय हुआ, शायद १९३२ में, मध्य-योरप और उन्यूब प्रदेश के फ़ांस के समर्थक तीनों देश खेकोस्लोबेकिया, रूमानिया और युगोस्लाविया ने अपना एक संघ बनाया था। महायुद्ध का जो निपटारा हुआ था उससे इन तीनों राज्यों को फ़ायदा हुआ था और उन्हें जो कुछ मिला था उसकी वे रक्षा करना चाहते थे। इस काम के लिए वे आपस में मिल गये हैं और सचमुच युद्ध के लिए उन्होंने आपस में मित्रता करली है। उनके गुट को लघु राष्ट्र-संघ (Little Entente) कहते हैं। इन तीनों राज्यों का यह गुट्ट एक तरह से योरप में एक नई महाशक्ति बन गया है। यह शक्ति फ़ांस के पक्ष में और जर्मनी और इटली के ख़िलाफ़ है।

जर्मनी में नाजियों की जीत इस लघु राष्ट्र-संघ और पोलैण्ड के लिए स्नतरे की घण्टी थी, क्योंकि नाजी लोग वर्साई की सन्धि पर पुनिवचार तो कराना बाहते ही थे (यह बात सभी जर्मन चाहते थे), साथ ही वे बोलते भी ऐसी भाषा में थे कि जिससे युद्ध नजदीक आता हुआ दिखाई देता था। नाजियों की भाषा और दूसरी कार्रवाइयाँ इतनी उग्र और हिसामय थीं कि वर्साई के अहदनामे में तब्दीली बाहनेवाले आस्ट्रिया और

हंगरी जैसे राज्य भी डर गये। हिटलरवाद और उसके खौफ़ की वजह से मध्य-योरप और पूर्व के सारे राज्य, जिनमें अवतक आपस में बडी नफ़रत थी, एक-दूसरे के नजवीक आगये। 'लघुराष्ट्र' पोलैण्ड, आस्ट्रिया, हंगरी और बालकन राज्य सबमें मेल होने लगाहैं । इनमें आर्थिक एकता और सहयोग की चर्चायें भी चली हैं। जबसे जर्मनी में नाजी ज्वालामुखी फटा है तबसे ये देश और ख़ास तौर पर पोलैण्ड और जेकोस्लावे-किया भी सोवियट रूस के अधिक मित्र बन गये हैं। इसका एक नतीजा यह हुआ कि कुछ हफ़्तों पहले रूस और इन देशों के बीच में एक-दूसरे पर हमला न करने का समझौता होगया है।

स्पेन के बारें में में तुम्हें बता चुका हूँ कि वहाँ हाल ही में क्रान्ति हुई है। अभी वह स्थिर नहीं हो सकता और मालूम होता है कि उसके सिर पर दूसरे परिवर्तन के बाबल मंडरा रहे है।

इस तरह तुम वेखती हो कि योरप में आजकल आपस के संघर्ष और घटना के कारण कैसी अजीब और रंग-बिरंगी हालत होरही है और विरोधी राष्ट्र-समूह किस तरह एक-इसरे पर आँखें लाल कर रहे हैं। निःशस्त्रीकरण की बातों का कोई अन्त नहीं आता। फिर भी सब जगह फ़ौजें बढ़ाई जारही है और युद्ध और विनाश के लिए नये और भयंकर अस्त्र ईजाव किये जारहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भी बहुत चर्चा होती है। परिषवें तो बेशुमार होती है, मगर सब बेकार। राष्ट्र-संघ ख़ुद इस बुरी तरह असफल हुआ है कि वेखकर बया आती है। अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक परिषद् भी होचुकी और मिलकर काम करने की आखिरी कोशिश भी बेकार गई। एक प्रस्ताव यह है कि योरप के भिन्न-भिन्न देश, या यों कहो कि रूस को छोड़कर सारा योरप, मिल जायें और एक तरह से योरप को संयुक्त राज्य बनालें। यह आन्वोलन असल में इसलिए है कि एक तो सोवियट के विरोध में गुट बना लिया जाय और दूसरे इतने अधिक छोटे-छोटे राष्ट्रों के होने से जो बेशुमार कठिनाइयां और उलझनें होती हैं वे बन्द होजायें। लेकिन राष्ट्रों को एक-इसरे से इतनी जबरदस्त नफ़रत है कि कोई ऐसे प्रस्ताव पर ध्यान नहीं वे सकता।

असल बात यह है कि हर मुल्क दूसरे मुल्कों से और अधिक जुदा होता जा रहा है। संसार-ध्यापी मन्दी और संकट के कारण इस किया की गित और भी तेज होगई है और सभी देश आर्थिक राष्ट्रवाद के रास्ते पर सरपट दौड़े जा रहे हैं। सभी ऊँची-ऊँची चुंगी की दीवारें खड़ी करके उनके पीछे बैठे हैं और विदेशी माल को अपने यहाँ न घुसने देने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। अवश्य ही कोई देश सारे विदेशी माल का बहिष्कार नहीं कर सकता, क्योंकि कोई देश ऐसा स्वावलम्बी नहीं है जो अपनी ज़रूरत की सभी चीजें तैयार कर सकता हो। लेकिन प्रवृत्ति यह है कि जो कुछ चाहिए वह अपने ही यहां पैदा या तैयार कर लिया जाय। कुछ जरूरी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आबोहवा के कारण देश के भीतर तैयार न होसकें। मिसाल के लिए इंग्लैण्ड रुई, सन, चाय, कहवा और कई ऐसे पदार्थ पैदा नहीं कर सकता जिनके लिए गरम आबोहवा की जरूरत होती है। इसका यह अर्थ हुआ कि भविष्य में व्यापार ज्यादातर उन्हीं देशों के बीच में होगा जिनके जल-वायु भिन्न होंगे और इसलिए उनमें पैदाबार भी अलग-अलग तरह की होगी और माल भी भिन्न प्रकार का बनेगा। एक ही तरह की चीजें तैयार करनेवाले देशों का माल उनके आपस में काम नहीं आयगा। इस तरह व्यापार उत्तर और दक्षिण के बीच में होगा। पूर्व और पिट्यम के बीच में न होगा, क्योंकि आबोहवा उत्तर और दक्षिण के हिसाब से बदलती है। गरम देश का ठण्डे देश के साथ व्यापार हो सकेगा, परन्तु दो गरम देशों का या दो समशीतोष्ण देशों का आपस में व्यापार नहीं हो सकेगा। अवश्य ही देश के खनिज साधनों जैसे दूसरे कारण भी होसकते हैं। लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मामले में मुख्यतः उत्तर और दक्षिण वाली बात ही लागू होगी, चुंगी की दीवारें और सब तरह का व्यापार रोक देंगी।

आज यह प्रवृत्ति अनिवार्य दिखाई देती है। जब सब देशों के उद्योग काफ़ी उन्नत होजायँगे तब औद्योगिक कान्ति की यह आख़िरी शक्ल होगी। यह सच है कि अभी एशिया और अफ़रीका का उद्योगवादी होना बहुत दूर की बात है। अफ़रीका तो इतना पिछड़ा हुआ और ग़रीब है कि वहाँ बहुत पक्का माल नहीं खप सकता। अलबत्ता भारत, चीन और साइबेरिया ये तीन बडे प्रदेश ऐसे हैं जहाँ इस विदेशी माल की खपत की गुंजाइश रहेगी। बाहर के उद्योगवादी देश इन तीनों बडी मण्डियों पर उत्सुक दृष्टि लगाये हुए हैं। इन देशों के मामूली बाजार उनके हाथ से छिन गये हैं, इसलिए अपना फ़ालतू माल ठिकाने लगाने और इस उपाय से अपने जर्जर पूंजीवाद को जीवित रखने के लिए वे एशिया पर हल्ला बोलने का विचार कर रहे हैं। परन्तु अब एशिया का शोषण करना इतना आसान नहीं रहा; क्योंकि एक तो एशिया के उद्योग बढ़ चले हें और दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धा भी खूब है। इंग्लैण्ड तो चाहता है कि हिन्दुस्तान में उसीका माल बिके। लेकिन जापान, अमेरिका और जर्मनी चाहते हैं कि उनका भी बिके । यही बात चीन के बारे में है । वहाँ एक कठिनाई ब्यापार के रास्ते में और है; और वह यह है कि आजकल उसकी स्थिति बडी अज्ञान्त है और आमद-रफ़्त के जैसे साधन चाहिए वैसे साधन भी नहीं हैं। सोवियट रूस बाहर का बहुत-सा तैयार माल लेनें को राजी है, मगर उसे उधार मिलना चाहिए, यानी उसकी क्रीमत उसे तुरन्त न देनी पड़े। थोड़े समय बाद तो सोवियट संघ अपनी जरूरत की चीजें तैयार करने छगेगा।

पिछली सारो प्रवृत्ति यह रही है कि राष्ट्र एक-दूसरे पर अधिक निर्भर रहें और अन्तर्राष्ट्रीय भावना बढ़े। यद्यपि अलग-अलग स्वतंत्र राज्य रहें, किर भी अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध और व्यापार की एक बड़ी भारी और पेचीवा इसारत खड़ी होजाय। यह सिलिसला यहाँतक पहुँचा कि राष्ट्रीय राज्यों और खुब राष्ट्रवाद के साथ इसका संघर्ष होने लगा। इसके आगे की सीढ़ी कृदरती तौर पर यही है कि समाजवाद की अन्तर्राष्ट्रीय रचना की जाय। पूंजीवाद के दिन पूरे हो चुके और वह एक ऐसी मंखिल पर पहुँच गया है, जहाँ उसे समाजवाद के लिए जगह ख़ाली कर देनी चाहिए। लेकिन बदिकस्मती से इस तरह अपने-आप कोई संन्यास नहीं लेता। संकट के कारण मौत नच्चिक आती देखकर पूंजीवाद अपनी खोल में घुस गया है और वहां बैठा-बैठा सहयोग की वृत्ति को उलट देने की कोशिश कर रहा है। आधिक राष्ट्रवाद का यही कारण है। संवाल यह है कि क्या इसमें कामयाबी मिलेगी और मिलेगी तो वह कब तक टिकेगी?

सारी दुनिया एक अजीव खिचडी बन गई है। संघर्ष और ईर्वा-देख का भयंकर ताना-बाना लगा हुआ है और नई-नई प्रवृत्तियों के कारण संघर्ष के क्षेत्र का विस्तार बढ़ता जारहा है। प्रत्येक महादेश में और हरेक मुल्क में कमजोर और पीड़ित लोग जीवन की अच्छी खीजों में हिस्सा बँटाना चाहते हैं। इन्हें वे ही तो पैदा करते हैं। वे कहते हैं कि हमसे कर्जा लिए बहुत दिन होगये, अब वह चुका दिया जाय। कहीं यह माँग बहुत जोर की, कर्कश और उग्र भाषा में की जारही है, और कहीं जरा शान्त शब्दों में। उनके साथ इतने दिन जैसा व्यवहार किया गया है और जिस तरह उनका शोषण हुआ है उसपर उनके हृदय में रोष और कटुता हो और वे कोई अवाञ्छनीय व्यवहार करें तो क्या हम उन्हें दोष दे सकते हैं? वे तो उपेक्षा और तिरस्कार के शिकार रहे हैं। उन्हें ड्राइंग एम यानी बैठक की सभ्यता सिखाने की तकलीफ़ किसने गवारा की ?

गरीबों और पीड़ितों में यह उथल-पुथल देखकर सभी जगह के सम्पन्न वर्ग घबरा उठे हैं और मिलकर इसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। फ़ैसिक्म की वृद्धि इसी तरह होरही है और साम्प्राज्यवाद विरोध मात्र को इसी तरह कुचल रहा है। लोकसत्ता, लोक-कल्याण और ट्रस्टीशिप यानी थाती की अच्छी-अच्छी बातें ताक्र में घरी जा रही हैं और स्थापित स्वार्थ रखनेवाले सम्पन्न वर्ग का निरंकुश शासन असली रूप में सामने आरहा है। बहुत जगहों पर उसकी जीत भी होती विखाई देरही है। एक ज्यादा कठोर बुग--उम्र हिंसा का एक युग-अपना मुंह निकाल रहा है, क्योंकि सर्वत्र नये और पुराने में जीवन-मरण का युद्ध चल रहा है। योरप, अमेरिका या हिन्दुस्तान कहीं भी चले जाओ, ऊँची-ऊँची बाजियाँ लगी हुई हैं और भले ही पुरानी प्रणाली की जड़ थोड़ी देर के लिए मजबूत जमी हुई मालूम देती हो फिर भी उसे शिन की दशा लग गई है। आज तो साम्प्राज्यवाद और पूंजीवाद की सारी इमारत की जड़ हिल चुकी है और उसपर जो कर्ज चढ़ा हुआ है और उससे जो मांगें की जारही हैं उनका निपटारा करने की भी उसमें ताक़त नहीं है। ऐसी हालत में छोटे-मोटे सुधारों से आज की समस्या हल नहीं होसकती।

इन बेशुमार राजनैतिक, आर्थिक और जातीय संघर्षों ने आज संसार को अन्ध-कारमय बना रक्खा है और युद्ध के काले बादल इनके साथ हैं। कहा जाता है कि सबसे बड़ा और मौलिक संघर्ष साम्प्राज्यवाद और फ़ैसिज्म की सिम्मिलित शिक्त और साम्यवाद के बीच में है। इन दोनों का दुनिया-भर में मुक़ाबिला है और इनके बीच समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है।

सामन्तशाही, पूंजीवाद, समाजवाद, संघवाद, अराजकतावाद और साम्यवाद इन सब 'वादों' की आड़ में अपना काम बनाने की प्रवृत्ति भी जारी है। मगर एक आवर्शवाद और भी है। यह उन्हीं लोगों के लिए है जो सचमुच इसे चाहते हों। यह आवर्शवाद कोरी कल्पनाओं और खयाली पुलावों का खेल नहीं है, बिल्क किसी बड़े मानवीय उद्देश्य के लिए काम करने का आवर्शवाद है—एक महान् आवर्श जिसे हम वास्तविक बनाना चाहते है। जार्ज बर्नार्ड शा ने कहीं कहा है:——

"जीवन का सच्चा आनन्द यह है कि जिसे तुम कोई महान् उद्देश्य मानते हो उसीमें जीवन को लगादो; कचरे में फेंक दिये जाने से पहले अपने शरीर का कण-कण इस काम में जर्जर हो जाने दो और प्रकृति के हाथ में एक शक्ति बनकर रहो। इसमें क्या धरा है कि तुम विकार और स्वार्थ के पुतले बनकर अपने दुःख-दर्द रोते रहो और यह शिकायत करते रहो कि दुनिया तुम्हारे सुख के लिए नहीं खप रही है ?"

इतिहास की खोज से मालूम होता है कि किस तरह संसार एक होता आया है। किस प्रकार भिन्न-भिन्न भाग मिलते रहे हैं और एक-दूसरे पर निर्भर रहते आये हैं। दुनिया सचमुच एक ऐसी चीज बन गई है कि उसके दुकड़े नहीं किये जा सकते और उसके सब हिस्सों का आपस में असर पड़ता है। अब राष्ट्रों का अलग-अलग इतिहास बनाना बिलकुल असम्भव है। वह मंजिल पार होचुकी। अब तो ऐसे ही इतिहास से कोई लाभ होसकता है जो सारे संसार को एक समझकर लिखा जाय, जिसमें सारे राष्ट्रों के अलग-अलग सूत्र आपस में मिलाये जायें और जिसमें राष्ट्रों को प्रेरणा करनेवाली असली शक्तियों की खोज की जावे।

प्राचीन काल में भी राष्ट्र अनेक भौतिक और दूसरी रुकावटों के कारण एक-

हूसरे से जुदा रहते थे; परन्तु हम देख चुके हैं कि उस समय भी अन्तर्राष्ट्रीय और अन्तर्वेशीय सामान्य शक्तियाँ कितना असर डालती थीं। महान् व्यक्तियों का इतिहास में सदा ही महत्त्व रहा है, क्योंकि भाग्य-चक्र में मनुष्य बडी चीज है ही। परन्तु बडे-से-बडे व्यक्तियों से भी बडी वे प्रबल और सिक्षय शक्तियाँ होती हैं जो अन्धी और निर्वय होकर हमें इधर-उधर धकेलती हुई आगे बढ़ाती रहती हैं।

हमारा भी आज यही हाल है। करोडों मनुष्यों के हृदयों में जबरदस्त शक्तियाँ काम कर रही हैं और वे भूचाल या क़ुदरत की और किसी उथल-पुथल की तरह आगे बढ़ रही है। हम लाख कोशिश करें तो भी उन्हें नहीं रोक सकते। फिर भी हम अपनी दुनिया के छोटे-छोटे कोनों में उनकी गति या दिशा में कुछ अन्तर कर सकते हैं। हम उन शक्तियों का सामना अपने अलग-अलग स्वभाव के अनुसार करते हैं। कुछ लोग उनसे डर जाते हैं, कुछ उनका स्वागत करते हैं। कुछ उनके साथ लड़ने की कोशिश करते हैं, और कुछ लाचार होकर भाग्य के प्रबल हाथों के सामने हाथियार डाल वेते हैं। कुछ लोग उन शक्तियों का सीधा सामना करते हैं और उनपर क़ाबू करके एक स्नास दिशा में उन्हें लेजाने की कोशिश करते हैं। ये लोग उन तमाम आपत्तियों को खुशी से बर्दाश्त करते हैं जो किसी बडी किया में प्रत्यक्ष सहायता करने के काम में आती हैं। इसका आनन्द भी वे ही भोगते हैं। यह बीसवीं सदी अज्ञान्ति और कोला-हल का युग है। इसमें हमारे लिए कहीं अमन-चैन नहीं है। इस सदी का तीसरा भाग बीत चुका है और उसमें युद्ध और क्रान्तियों की भरमार रही है। महान् फ़ैसिस्ट मुसोलिनी कहता है कि 'सारी दुनिया में कान्ति होरही है। घटनाओं में इतनी जबर-दस्त शक्ति है कि वह अटल भाग्य की तरह हमें आगे धकेलती लेजा रही हैं।' महान् साम्यवादी ट्राटस्की भी हमें सचेत करता है कि इस शताब्दी से आराम और शान्ति की बहुत आशा नहीं रखनी चाहिए। वह कहता है--"यह साफ़ है कि इतनी अशान्ति पिछली किसी सदी में नहीं हुई जितनी बीसवीं सदी में होरही है। अगर हमारे समय का कोई आवमी और सब बातों से पहुले मुख और शान्ति चाहता है तो उसने संसार में जन्म लेने के लिए बुरा वक्त चुना है।"

सारा संसार प्रसव-पीड़ा भोग रहा है। सब जगह युद्ध और कान्ति के काले बावल छाये हुए हैं। अगर यह सब कुछ होना ही है और इससे बचनें का कोई उपाय ही नहीं, तो इसका सामना कैसे किया जाय? क्या शुनुरमुर्ग की तरह मुंह छिपालें? या यह कि बीरों की भाँति घटना-चक्क को बनाने की कोशिश करें, जरूरत हो तो जोखिम और विपत्ति उठायें, एक बड़ा, पिबच्च और साहस का काम करने का आनन्द भोगें और यह अनुभव करें कि "हमारे क्रवम भी इतिहास के साथ मिल रहे हैं?"

हम सभी, या कम-से-कम जो विचारशील हैं वे, भाबी पर आशा लगाये देख रहे हैं कि आगे चलकर क्या-क्या होता है और भविष्य का वर्तमान कैसे बनता है। जो कुछ होनेवाला है उसकी कुछ लोग आशा के साथ और दूसरे लोग भयभीत होकर बाट जोह रहे हैं। क्या यह आनेवाला संसार अधिक सुन्दर और अधिक सुखी होगा और उसमें जीवन की अच्छी-अच्छी चीजें मुद्ठीभर लोगों के लिए ही सुरक्षित न रहकर आजादी के साथ आम लोगों के काम भी आयेंगी? या वह संसार आज से भी ज्यादा कठोर होगा और मौजूदा सभ्यता की वी हुई बहुत-सी सुख-सामग्री भयंकर और नाशकारी युद्ध में खप जायगी? इन दोनों बातों में जमीन-आसमान का अन्तर है और इनमें से कोई भी होसकती है। यह तो मुमिकन नहीं विखाई देता कि कोई बीज़ का रास्ता निकल आयगा।

हम ध्यान से देखते और इन्तजार करते हैं और साथ ही हम जिस प्रकार का संसार चाहते हैं उसके लिए काम भी करते हैं। पशु की हालत से निकलकर मनुष्यत्व की दिशा में प्रगति इस तरह नहीं हुई है कि प्रकृति के सामने लाचार होकर सिर झुका दिया जाय, बल्कि अक्सर इस प्रकार हुई है कि प्रकृति का सामना किया जाय और मनुष्यों के हित के लिए प्रकृति पर हाबी होने की इच्छा रक्खी जाय।

आज की हालत तो यह है। कल का बनना और बिगड़ना तुम्हारे और तुम्हारी पीढ़ी के लाखों लड़कों और लड़कियों के हाथ में है, जो दुनियाभर में बडे हो-होकर कल के काम में भाग लेने के लिए तालीम पा रहे है।

#### : १६६ :

## आख़िरी ख़त

९ अगस्त, १९३३

लो बेटो, हमारा काम आत्म हुआ। यह लम्बी कहानी समाप्त हुई। अब मुझे और नहीं लिखना है। लेकिन आत्म करते-करते सारी बात को सँवारने के ढंग पर एक स्नत और लिख डालने की इच्छा होती है। यह आस्त्रिरी स्नत है।

वैते खत्म करने का समय भी होचुका, क्योंकि मेरी दो साल की मियाद भी पूरी होने आई। आज से तेंतीस दिन में में छूट जाऊँगा। जेलर तो कभी-कभी यह धमकी भी देता है कि शायद इससे पहले ही छोड़ दिया जाऊँ। अभी पूरे दो बरस तो नहीं हुए हैं, मगर अच्छी चाल-चलनवाले क़ैदियों को जो छूट मिलती है उसके अनुसार मेरी सज़ा में भी साढ़े तीन महीने घट गये हैं। में जेलखाने में भलामा-

नुष समझा जाता हूँ, हालांकि मैंने यह नाम कमाने के लिए सचमुच कुछ नहीं किया है। इस तरह मेरी छठी सजा पूरी होती है और मैं विशाल संसार में यहाँसे निकलकर फिर आऊँगा। मगर किस लिए? उससे फ़ायदा क्या? (Quoi Bon?) जब मेरे ज्यादातर साथी और दोस्त जेलों में पड़े हुए हैं और सारा देश एक बड़ा जेलखाना-सा दिखाई देता है, तो मैं ही बाहर क्या करूँगा?

मेंने स्नतों का पहाड्-सा खड़ा कर दिया ! और कितने स्वदेशी काग्रज पर कितनी स्वदेशी स्याही फैलाबी! आश्चर्य होता है कि यह काम इस लायक था या नहीं ? क्या इस सारे काग्रज और स्याही से तुम्हें कोई रोचक सन्देश मिलेगा ? तुम जरूर 'हां' कहोगी क्योंकि, तुम समझोगी कि और किसी जवाब से मेरा जी दुखेगा और तुम्हारा मेरे साथ इतना पक्षपात तो है ही कि तुम इस तरह का जोखिम नहीं उठा सकतीं। मगर तुम्हें यह अच्छा लगे या न लगे, तुम्हें इतना तो स्नयाल होगा ही कि दो साल की इस लम्बी अविध में रोज-रोज इन्हें लिखकर में मुखी हुआ हैं। जब में यहाँ आया था, जाडे के दिन थे। सर्दी के बाद थोडे दिनों के लिए वसन्त-ऋतु आई और फिर गर्मी के मौसम ने उसकी जल्दी ही हत्या कर डाली। बाद में जब जमीन सुख गई और गर्मी के मारे मनुष्य और पशुओं का सांस लेना मुक्किल होगया तब वर्षा-ऋतु आई और उसने सब जगह ताजा और ठण्डा पानी-ही-पानी बरसा दिया। उसके बाद फिर जाड़ा आया और आकाश निहायत साफ् और नीला होगया और तीसरे पहर का वक़्त सुहावना मालूम होनें लगा। वर्ष का चक्र ख़त्म होकर फिर शुरू हुआ । जाडे के बाद वसन्त, वसन्त के बाद गर्मी और गर्मी के बाद वर्षा—यही दौर रहा। में यहाँ बैठा-बैठा तुम्हें लिखता रहा हूँ, तुम्हारी याद करता रहा हूँ, ऋतुओं को आते और जाते देखता रहा हूँ और अपनी बैरक की छत पर मेंह की तडातड सुनता रहा हैं:

"O doux bruit de la pluie. Par terre et sur les toit's! Pour un Coeur quis'ennuie, Oh! le chant de la pluie!"

अर्थात्—''पृथ्वी और छतों पर होनेवाले वर्षा के ऐ मुलायम शब्द ! एवं हृदय, जो प्यासा और उत्सुक है, उसके लिए हे वर्षा के संगीत !''

बेंजमिन डिजरैली उन्नीसर्वी सबी का एक बड़ा अंग्रेज राजनीतिज्ञ था। उसने लिखा है कि "और लोग अगर देश-निकाले और क्रैंद की सजा भुगतने के बाद जिन्दा रहते हैं तो निराझ होजाते हैं। लेकिन साहित्यिक लोग उन्हीं दिनों को जीवन का सबसे मधुर काल समझ सकते हैं।" वह हम्यूगो ग्रोटिज के बारे में लिख रहा था, जो

सजहवीं सदी का एक मशहूर क्रानून-वां और तत्त्वज्ञानी था। उसे उमर-क्रंव की सजा हुई थी, लेकिन वह किसी तरह दो वर्ष बाद ही निकल भागा था। उसने ये दोनों साल जेल में तत्त्वज्ञान और साहित्य-सम्बन्धी काम में बिताये थे। और भी बहुत-से प्रसिद्ध साहित्यिक लोग जेल की हवा खा चुके हैं। शायद इनमें से सबसे मशहूर दो आदमी हुए हैं। एक तो स्पेन-निवासी सर्वेटीज जिसने "डॉन क्यिजोट" लिखा, और दूसरा जॉन बिनयन अंग्रेज था जिसने "दि पिल्प्रिम्स प्रॉग्नेस" लिखा था।

में कोई साहित्यिक आदमी नहीं हूँ और यह कहने के लिए भी तैयार नहीं हूँ कि मैंने जो अनेक वर्ष जेलखाने में काटे हैं वे मेरे जीवन के सबसे मधुर वर्ष थे। मगर में यह जरूर कहूँगा कि यह वक़्त गुजारने में मुझे लिखने-पढ़ने के काम से अद्भुत सहायता मिली। मैं साहित्यकार भी नहीं और इतिहासकार भी नहीं। तो मैं असल में हूँ क्या? मुझे इस सवाल का जवाब देने में कठिनाई होती है। मैं बहुत बातों में दखल देता रहा हूँ। मैंने कालेज में विज्ञान शुरू किया, फिर क़ानून पास किया, और अन्त में जीवन की भिन्न-भिन्न बातों में रस लेने के बाद जेल जाने का धन्धा ग्रहण कर लिया। हिन्दुस्तान में यह पेशा बहुत लोग करने लगे हैं!

इन चिट्टियों में मैंने जो कुछ लिखा है उसे तुम किसी भी विषय पर आख़िरी बात न समझना । राजनीतिज्ञ लोग हर विषय पर कुछ-न-कुछ कहा चाहते हैं और उन्हें दर-असल जितना ज्ञान होता है उससे अधिक दिखाया करते हैं। इसलिए उनपर कडी नजर रखने की जरूरत है। मेरी इन चिट्टियों में अलग-अलग विषयों का सिर्फ़ ऊपरी स्नाक्ता खींचा गया है और एक हलका-सा सिलसिला मिला दिया गया है। में तो जो जी में आया लिखता गया हैं। कहीं तो मैंने सदियों का और अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का थोड़ा-सा जिक्र कर विया है और कहीं किसी एक ही घटना पर मुझे विलचस्पी हुई तो बहुत समय लगा दिया है। तुमने देखा होगा कि यह बात खूब स्पष्ट है कि कौनसी बातें मुझे पसन्द हैं और कौनसी बातें मुझे नापसन्द हैं। इसी तरह से मुझपर जेल में कभी कुछ और कभी कुछ धुन सवार होती रही है। मैं नहीं चाहता कि तुम ये सब बातें ज्यों-की-त्यों मान लो । मुमिकन है मेरे वर्णन में सचमुच बहुत भूलें हों । जेल में न पुस्तकालय होता है और न ऐसी पुस्तकें पास होती हैं जिन्हें देखकर आदमी अपनी जानकारी को सही या ताजा कर सके । इसलिए इतिहास के विषय पर लिखने के लिए वह जगह बहुत अनुकूल नहीं होती । मुझे बहुत-कुछ उन याददाइतों पर निर्भर रहना पड़ा है जो मेंने बारह वर्ष पहले जेल-यात्रा शुरू करने के समय से ही इकट्ठी कर रक्की थीं। मेरे पास यहाँ बहुत-सी किताबें भी आईं, लेकिन वे जैसी आईं वैसी ही चली गई, क्योंकि में यहां उन्हें इकद्ठी नहीं रख सकता था। मैंने उन किताबों में से विचार

और अंक निःसंकोच होकर लिये हैं। मैंने जो कुछ लिखा है उसमें कुछ भी मौलिक नहीं हैं, शायद कहीं-कहीं मेरे पत्र समझ सकना तुम्हें मृश्किल भी पड़ता होगा। उन हिस्सों को जल्दी-जल्दी देख जाना और कोई ख़याल न करना। कभी-कभी मुझपर अपनी बडी उम्म का असर ज्यादा रहा और मैं यह भूल गया कि मैं ये चिट्टियां एक लड़की के लिए लिख रहा हूँ। इस कारण मैं कहीं-कहीं इस ढंग से लिख गया, जिसमें कि मुझे नहीं लिखना चाहिए था।

मैंने तुम्हारे सामने सिर्फ़ रूप-रेखा रखदी है। यह इतिहास नहीं है। इसमें तो लम्बे भूतकाल की केवल उड़ती हुई झलक दिखाई गई है। अगर तुम्हें इतिहास में रुचि हो और तुमपर उसका कुछ भी जादू होता हो, तो तुम्हें बहुत-सी ऐसी किताबें मिल जायँगी जिनसे तुम्हें प्राचीन काल का सिलसिला बांधने में मदद मिले। मगर सिर्फ़ किताबें पढ़ने से ही काम न चलेगा। अगर तुम्हें प्रचीन काल का हाल जानने की इच्छा हो तो तुम्हें उसे सहानुभूति और समझ की दृष्टि से देखना होगा। जो आदमी बहुत समय पहले हुआ हो उसे समझने के लिए तुम्हें यह समझना होगा कि वह कैसे वाता-वरण और कैसी परिस्थिति में रहा था और उसके दिमाग़ में क्या-क्या विचार भरे हुए थे । प्राचीन काल के मनुष्यों के बारे में इस तरह से राय बनाना मानों वे आज जीवित हैं और उनके विचार भी हमारे ही जैसे हैं, बेहदा बात है । आज ग़ुलामी का समर्थक कोई नहीं मिल सकता। मगर महान् अफ़लातून समझता था कि दास-प्रथा जरूरी है। बहुत समय नहीं हुआ, जब संयुक्तराष्ट्र में गुलामी की रक्षा के लिए हजारों आदिमयों ने अपने प्राण देदिये थे। हम आज की नाप से पुरानी बातों का निर्णय नहीं कर सकते, यह बात हर शस्त्र ख़ुशी से मञ्जूर करेगा। लेकिन सब लोग यह क़ब्ल नहीं करेंगे कि वर्तमान के बारे में पुराने समय की नाप से राय बनाना भी उतनी ही बेहू वा आदत है। स्नासतौर पर विभिन्न धर्मों ने भी पुराने विश्वासों और रीति-रिवाजों को सड़ा दिया है। इनका देश-काल के अनुसार उपयोग रहा होगा, मगर हमारे वर्तमान युग के लिए तो यह जरा भी अनुकूल नहीं है।

इसिलए तुम पुराने इतिहास को हमवर्दी की नजर से वेलोगी तो सूली हिड्डियों पर मांस और खून चढ़ जायगा और तुम्हें एक जिन्दा और जंगी जुलूस दिखाई देगा। इसमें हर मुक्क और हर जमाने के स्त्री-पुरुष और बच्चे मिलेंगे, जो हमसे भिन्न पर फिर भी हम-जंसे ही होंगे और वे ही मानवीय गुण और कमजोरियां उनमें भी मिलेंगी। इतिहास कोई जादू का खेल नहीं है, मगर जिनकी आंखें हैं उनके लिए उसमें जादू खूब है।

🛧 (इतिहास के अजायबघर के बेशुमार चित्र हमारे दिलों पर अंकित हैं। मिस्र, बेबि-

लन, निनेवा, भारत की प्राचीन सभ्यता, आयों का हिन्दुस्तान में आना और योरप और एशिया में फैल जाना, चीनी संस्कृति के अद्भुत कारनामे, नोसास और यूनान, शाही रोम और बेजंटीर, अरबों का दो महादेशों में विजय-दुन्दुभी बजाना, भारतीय संस्कृति का पुनर्जीवन और पतन, अमेरिका की माया और आजटी सभ्यतायें, जिन्हें बहुत कम लोग जानने हैं, मंगोलों की विशाल विजयों का सिलसिला, योरप का मध्ययुग और उसमें बने हुए गोथिक ढंग के विलक्षण गिरजे, इस्लाम का हिन्दुस्तान में आना और मुग़ल साम्प्राण्य, पिचमी योरप में विद्या और कला का पुनर्जीवन, अमेरिका का आविक्कार और पूरव में आने के लिए समुद्री मार्गों का मालूम होना, पूर्व में पिचमी हमलों की शुरुआत, बडी मशीनों का पैदा होना और पूंजीवाद का विकास, उद्योगवाद का फेलना और योरप का प्रभुत्व और साम्प्राज्यवाद, और आज की दुनियां में विज्ञान की अद्भुत करामातें।)

बडे-बडे साम्प्राज्य चढ़े हैं और गिरे हैं। हजारों वर्ष तक मनुष्य ने उन्हें भुला भी दिया। बाद में किसी धैर्यवान अन्वेषक ने रेत के नीचे ढके हुए उनके खण्डहरों को फिर खोद निकाला। परन्तु साम्प्राज्यों की अपेक्षा अनेक विचार और कल्पनायें अधिक बलवान और दृढ़ सिद्ध हुई हैं।

मेरी कालरिज ने गाया है:— Egypt's might is tumbled down

Down a-down the deeps of thought;
Greece is fallen and Troy town,
Glorious Rome hath lost her crown,
Venice's pride is nought!
But the dreams their children dreamed
Fleeting, unsubstantial, vain,
Shadowy as the shadows seemed,
Airy nothing, as they deemed,
These remain"

अर्थात्—''मिस्र की शक्ति उलट गई; यूनान का आज पतन होगया है, और ट्राय नगर धूल में मिल गया है; ऐश्वर्यशाली रोम का मुकुट नष्ट होगया है; वेनिस का वह अभिमान अब बाक़ी नहीं रहा; पर उनके बच्चों ने जो उड़ते धुँधले और छाया के समान दिखाई देनेवाले स्वप्न देखे थे वे आज भी जीवत हैं।''

प्राचीन काल से हमें बहुत-सी चीजें देन के रूप में मिली हैं। सच बात तो यह है कि संस्कृति, सभ्यता, विज्ञान या सत्य के कई पहलुओं के ज्ञान के रूप में आज जो हमें मिला हुआ है वह दूर या निकट के भूत की देन है। हम इस ऋण को स्वीकार करें, यह ठीक ही है। परन्तु हमारा कर्तव्य प्राचीन के साथ ही खत्म नहीं होजाता। हमारा भविष्य के प्रति भी कुछ कर्तष्य है, और शायव यह कर्तव्य उससे भी बड़ा है जो हमारा प्राचीन काल के प्रति है; क्योंकि जो बात हो चुकी, सो हो चुकी, उसे हम बवल नहीं सकते। भविष्य तो अब आयगा। मुमिकन है हम उसे थोड़ा बना सकें। अगर भूतकाल ने हमें सत्य के कुछ वर्शन कराये हैं तो भविष्य के गर्भ में भी उसके कुछ पहलू छिपे हुए हैं और वह हमें उनकी खोज का आमंत्रण देता है। मगर अक्सर गुजरे हुए जमाने को आनेवाले समय से ईर्षा होती है और वह अपने पंजे में हमें जकड़े रखना चाहता है। हमारा काम है कि हम उससे अपनेआपको छुड़ाकर भविष्य से मिलने और उसकी ओर बढ़ने की कोशिश करें।

कहते हैं कि इतिहास हमें अनेक पाठ पढ़ाता है। दूसरी कहावत यह है कि इति-हास बार-बार अपने-आपको नहीं दोहराता। ये दोनों कहावतें सब हैं, क्योंकि हम न तो पुरानी बातों की अन्धे होकर नक़ल करने से ही कुछ सीख सकते हैं और न यह उम्मीद रखकर कोई लाभ उठा सकते हैं कि इतिहास अपनेको दोहरायगा या जहाँ-का-तहाँ रहेगा। हम थोड़ा-बहुत सीख सकते हैं तो इसी तरह सीख सकते हैं कि हम भूतकाल के भीतर घुसकर देखें और जो शक्तियां उसमें काम कर रही थीं उनकी खोज करें। इतना सब कुछ करने पर भी हमें सीधा उत्तर नहीं मिलनेवाला है। कार्ल माक्सं कहता है--"इतिहास तो उत्तर देने का एक ही तरीक़ा जानता है, और वह है पुराने सवालों के जवाब में नये सवाल पेश कर देना।"

पुराना जमाना श्रद्धा का, अन्धविश्वास का, बिना पूछे-ताछे मान लेने का जमाना था। अगर कारीगरों, बनानेवालों और साधारणतः सभी लोगों में श्रद्धा न होती, तो क्या पिछली सिदयों के ये अब्भृत मन्दिर, मिस्जद और गिरजे बन सकते थे? जिन पत्थरों को उन्होंने भिक्त-भाव से एक-दूसरे पर चुना या जिनके उन्होंने सुन्दर चित्रण किये, वे उस श्रद्धा के बोलते-चालते प्रमाण हैं। पुराने मन्दिरों के शिखर, मिस्जिदों की नाजुक मीनारें, गोधिक ढंग के गिरजे एक ऐसी गहरी भिक्त-भावना का प्रमाण दे रहे हैं जिसे वेखकर हम चिकत रह जाते हैं और ऐसा मालूम होने लगता है मानों ये पत्थर और संगमरमर आकाश की तरफ़ मुंह करके प्रार्थना कर रहे हों। भले ही उनके जैसी श्रद्धा हममें न हो, पर इन्हें वेखकर हमें रोमाञ्च होआता है। लेकिन उस श्रद्धा के दिन गये, और उनके साथ ही पत्थर का वह मुंह-बोलता जादू भी चला गया। हजारों मन्दिर, मिस्जद और गिरजे बन रहे हैं, मगर उनमें वह भावना कहाँ है जो मध्ययुग के पूजास्थानों को सजीव करती थी? उनमें और हमारे युग के निशान क्यापारिक दफ्तरों में बहुत कम अन्तर है।

हमारा युग दूसरी ही तरह का है। यह तो शंका और तर्क का युग है। इसमें

बहुत-से भ्रम दूर होगये हैं और कोई बात निश्चित नहीं है। हमारा बहुत-सी पुरानी बातों पर विश्वास नहीं रहा। एशिया, योरप, अमेरिका, सभी जगह पुराने विश्वासों और रौति-रिवाओं को स्वीकार नहीं किया जाता। इस तरह हम अपनी परिस्थित के अनुकूल सत्य के नये तरीक़ों और नये पहलुओं की खोज करते हैं। हम एक-दूसरे से सवाल करते हैं, बहस करते हैं, झगड़ा करते हैं और बेशुमार 'वाव' और दर्शन बना लेते हैं। सुकरात के जमाने की तरह हम भी पूछताछ के युग में रहते हैं, मगर यह पूछताछ एथेन्स जैसे एक शहर में ही महदूद नहीं है, यह दुनिया भर में फैली हुई है।

कभी-कभी दुनिया के अन्याय, दुःख और पाशविकता से हमारा जी दुखता है, हमारे मस्तिष्क में अँथेरा छाजाता है और हमें कोई रास्ता नहीं सूझता । मैथ्यू आर्नाल्ड की तरह हमें भी लगता है कि इस संसार में कोई आशा नहीं है, हम इतना ही कर सकते हैं कि एक-दूसरे के प्रति सच्चे रहें:

For the world which seems

To lie before us, like a land of dreams,
So various, so beautiful, so new,
Hath really neither joy, nor love, nor light,
Nor certitude, nor peace, nor help for pain;
And we are here, as on a darkling plain
Swept with confused alarms of struggle and flight,
Where ignorant armies clash by night."

अर्थात्—''यह दुनिया जो हमारे सामने स्वप्नों के एक देश के समान फैली हुई है—इतनी विविध, इतनी मुन्दर, इतनी नवीन—इसमें न आनन्द है, न प्रेम है, न प्रकाश है, न स्थिरता है, न शान्ति है, न दुःख-दर्द में सहायता है। और हम मानों अन्धकार से घिरते हुए मैदान में, युद्ध और पलायन की अस्पष्ट ध्वनियों के बीच, लड़खड़ा रहे हैं—उस अन्धेरे मैदान में जहाँ अज्ञानी सेनायें रात के अन्धकार में लड़ती हैं।''

फिर भी हम इस तरह की निराशाभरी निगाह रक्खें तो कहना होगा कि हमनें जीवन या इतिहास किसीसे भी ठीक-ठीक शिक्षा ग्रहण नहीं की है। इतिहास तो हमें यह सिखाता है कि वृद्धि और उन्नति होती रहती है और मनुष्य की प्रगति कितनी होसकती है इसका तो अन्त ही नहीं। इसी प्रकार जीवन भी भिन्न-भिन्न तस्वों से भरा हुआ है। जहां उसमें बहुत जगह वलवल और कीचड़ है, वहां उसमें महासागर, पर्वत, बर्फ़, बर्फ़ की निवयां और (खासकर जेल में!) तारों-भरी अव्भृत रातें हैं, कुटुम्ब और मित्रों का प्रेम है, एक ही उद्देश्य के लिए काम करनेंवाले साथियों का साथ है, संगीत है, पुस्तकें हैं और विचारों का साम्प्राज्य है। इन सब चीजों को वेखकर हम कह सकते हैं कि—

Lord, though I lived on earth, the child of earth, Yet was I fathered by the starry sky."

अर्थात्—''हे प्रभु, यद्यपि में पृथ्वो की सन्तित हूँ और पृथ्वी पर ही पला हूँ, पर मुझे तारिका-जटित आकाश का वात्सल्य प्राप्त हुआ।''

विश्व के सौन्वर्य की तारीफ़ करना और विचार और कल्पना के जगत् में रहना आसान है। मगर इस तरह औरों के दुःखों से जी चुराना, उनका क्या हाल है इसकी परवा न करना, साहस या हमदर्वी की निशानी नहीं है। विचार की अच्छाई और सचाई इसीमें है कि उसके अनुसार अमल किया जाय। हमारे मित्र रोम्यां रोलां कहते हैं— "कार्य विचार का अन्त है। जिस विचार की दृष्टि कार्य की ओर नहीं होती वह, कैसा भी हो, निरर्थक है और घोखाधडी है। इसलिए हमें अगर विचार के सेवक बनना है तो कार्य के सेवक भी बनना ही होगा।"

अक्सर लोग कार्य से इसलिए कन्नी काटते हैं कि उन्हें नतीजे का डर होता है, क्योंकि कार्य का अर्थ है जोखिम और खतरा। खतरा दूर से ही भयानक दीखता है। नखदीक से देखने पर वह इतनी बुरी चीज नहीं है; ज्यादातर तो वह मुहावना साथी ही होता है और उससे जीवन का स्वाद और आनन्द बढ़ता है। कभी-कभी जीवन का साधारण कम बड़ा मुस्त होजाता है। हमें बहुत-सी चीजों योंही मिल जाती हैं और उनसे हमें कोई आनन्द नहीं मिलता, परन्तु जब उन मामूली चीजों के बिना हम थोडे दिन रह लेते हैं तब हमें उनकी कितनी कद्र होजाती है! बहुत लोग ऊँचे-ऊँचे पहाडों की चढ़ाई करते हैं और चढ़ाई का आनन्द लेने के लिए प्राण और शरीर को जोखिम में डालते हैं। जब वे किसी कठिनाई को पार कर लेते हैं, किसी खतरे को जीत लेते हैं, तब उन्हें कितनी ख़ुशी होती है! जिन खतरों से वे चारों ओर घिरे रहते हैं उनके कारण उनकी इन्द्रियां कितनी तेज होजाती हैं, और जो जीवन कच्चे धागे से लटकता रहता है उसका आनन्द कितना तीज होजाता है!

हम सबके सामने दो मार्ग है। हम जिसे चाहें पसन्द करलें। एक तो नीची घाटियों में रहना, जहाँ घुन्ध और कोहरे से तंग होना पड़ता है परन्तु जहाँ शरीर की रक्षा ठीक-ठीक होती है। दूसरा ऊँचे पर्वतों पर चढ़ना, जोखिम और खतरे में पड़ना और साथियों को डालना, आकाश का शुद्ध वायु सेवन करना, दूर-दूर वृश्यों का मजा लूटना और उगते हुए सूर्य का स्वागत करना।

मैंने इस ख़त में किवयों और दूसरे लेखकों के कई उद्धरण दिये हैं। अन्त में एक और दे देता हूँ। यह गीताञ्जलि का है। यह रवीन्द्रनाथ ठाकुर की किवता या प्रार्थना है: Where the mind is without fear and the head is held high; Where knowledge is free;

Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls;

Where words come out from the depth of truth;

Where tireless striving stretches its arms towards perfection;

Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit;

Where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action—

Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake." "
'जहाँ मन निर्भय है और सिर ऊँचा उठा हुआ है;

जहाँ ज्ञान बन्धन-मुक्त है;

जहाँ संकुचित घरेलू दीवारों से दुनिया तुच्छ टुकड़ों में विभाजित नही है; जहाँ शब्द सत्य की गहराई से आते है;

जहाँ परिपूर्णता के लिए निरन्तर चेष्टा अपनी भुजायें फैला रही है;

जहाँ विवेक का उज्ज्वल सोता निर्जीव प्रथा के शुष्क मरुस्थल में सूखकर नष्ट नहीं होगया है;

जहाँ तेरे द्वारा मन प्रतिक्षण विकसित होते हुए विचार और कार्य की ओर जा रहा है;

हे मेरे पिता ! उस मुक्ति के स्वर्ग में मेरे देश को जाग्रत कर ।"

१. श्री. सुधीन्द्र ने इस गीत का अनुवाद यों किया है:— स्वतंत्रता-स्वर्ग में पिता हे, जगे जगे देश यह हमारा ! अशंक मन हो, उठा हुआ शिर, स्वतंत्र हो पूर्ण ज्ञान जिसमें जहाँ घरों की न भित्तियाँ ये करें जगत् खण्ड-खण्ड न्यारा स्वतंत्रता-स्वर्ग में पिता हे, जगे जगे देश यह हमारा ! सदैव ही सत्य के तले से

जहाँ पिता, शब्द-शब्द निकले छुए बढ़ा हाथ पूर्णता को जहाँ परिश्रम अथक हमारा स्वतंत्रता-स्वर्ग में पिता हे, जगे जगे देश यह हमारा !

छिपे भटक कर सुबुद्धि-धारा न रूढ़ियों के दुरन्त मरु में विशाल-विस्तृत विचार-कृति में लगे जहाँ चित्त, पा सहारा स्वतंत्रता-स्वर्ग में पिता हे, जगे जगे देश यह हमारा ! तो अपना काम खत्म हुआ और यह आिंक्सरी खत भी। आिंक्सरी खत ! हरिगज नहीं! में तुम्हें और भी बहुत-से खत लिख्रा। परन्तु यह सिलसिला यहीं समाप्त होता है और इसीलिए—

तमाम शुद् !

#### परिशिष्ट---१

# विश्व-इतिहास का तिथि-क्रम

मानवी इतिहास के बहुत शुरू के जमाने की तिथियां कभी-कभी बिलकूल अन्दाज-ही-अन्दाज होती है। कभी-कभी वे इतनी अनिश्चित होती है कि विशेषज्ञों में एक-दूसरे से हजार वर्षों का मतभेद होता है। मानव-संस्कृति के सबसे प्रारम्भिक जो चिन्ह मिलते हें वे हमें ईस्वी सन् के ५००० वर्ष पूर्व यानी अबसे लगभग ७००० वर्ष पूर्व तक लेजाते हैं। स्नयाल किया जाता है कि मिस्र के इतिहास का आरम्भ उस समय हुआ था। यह प्रस्तर-युग का अन्त था। उस समय मिस्र कई छोटे राज्यों में बँटा हुआ था । प्राचीन वस्तु-विद्या के पण्डितों ने भी कैत्डिया अथवा एलम (मेसोपोटामिया) में एक ऐसी सभ्यता के भग्नावशेषों का पता लगाया है जो ईसा के पांच हजार वर्ष पहले शरू हई थी। इसका राजनगर सूसा था। प्राचीन वस्तुओं के सम्बन्ध में ज्यादातर खोज मिल्र और मेसोपोटामिया में ही हुई हैं, क्योंकि ज्यादातर खुदाई भी वहीं हुई है। सम्भ-वतः इतनी ही पूरानी तिथि वाली खोज दूसरे देशों में भी की जायगी। प्राचीन वस्तुओं के दूसरे समूह का पता लगने से भी, जिनकी तिथि लगभग ३५०० वर्ष ईसा के पूर्व बताई जाती है, इस धारणा की पृष्टि होती है। ये खोजें हमें एशिया के आर-पार---मिस्न, कैल्डिया, पूर्वी फ़ारस, भारत की सिन्धु घाटी, पश्चिमी तुर्किस्तान से चीन की हवांगहो या पीत नदी तक ले जाती हैं। इन सब स्थानों पर विकास की एकसी अवस्था का पता चलता है। यह पालिश किये हुए पत्थरों के युग के अन्त की बात है, जब कि ताँबे का इस्तेमाल शुरू होरहा था। इनमें कृषि है, घरेलू एवं पालतु चौपाये हैं, व्यापार है, एक ही तरह के औजार हैं, सोने-चाँदी के सुन्दर आभूषण हैं और कई तरह के समान चित्रों से चित्रित मिट्टी के रंगीन पात्र हैं। लेखन-कला या लिपि का आरम्भ होचुका था। जान पड़ता है इस जमाने में, लगभग ५५०० वर्ष पहले, मिस्र से उत्तर-भारत और चीन तक एक ही सभ्यता का प्रसार था। मिट्टी के एक-से पात्रों के मिलने से इस सभ्यता को "मिट्टी के रंगीन बर्तनों की सभ्यता" (Painted Pottery Civilization) कहते हैं। यह सभ्यता इस वक्त भी इतनी उन्नत थी, इसकी संस्कृति और ललित कलायें इतनी विकसित होचुकी थीं, कि इसके पीछे संस्कृति की बाढ़ के हजारों वर्ष पहले ही बीत चुके होंगे। हिन्दुस्तान में यह मोहेनजोदारी का युग था जिसमें सुन्दर भवनों, सड़कों और कला के विकास का दर्शन हमें होता है। इस समय मिस्र में फरोहाओं यानी देव-

सम्प्राटों की मातहती में अलग-अलग राज्य एक बड़े राज्य में मिल जाते हैं। इसी वक्त के क़रीब कैल्डिया में सुमेर और अक्कद नाम के दो शक्तिमान और ऊँची संस्कृतिवाले राज्यों का जन्म होता है। फुरात (Euphrates) नदी के तटों पर 'वुर' नाम का मशहूर शहर उठ खड़ा होता है, जिसे बाइबल में 'कैल्डिया का उर' कहा गया है। इसी 'मिट्टी के रंगीन बर्तनों की सभ्यता' से मिस्री, मेसोपोटामियन या इराक़ी (इसमें फ़ारसी अथवा ईरानी सभ्यता भी शामिल है), भारतीय और चीनी नामक पूर्व की चार महान् सभ्यतायें निकलती है और अलग-अलग विकसित होती है। इस तरह हम निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचते है:—

| तिथि<br>(ईसा के पूर्व)       | मिस्र                                               | केल्डिया या एलम<br>(मेसोपोटामिया)                          | भारत                                                                                                             | चीन                                    |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                              | मिट्टी के रंगीन बर्तनों की सभ्यता                   |                                                            |                                                                                                                  |                                        |
| स० ३५०० वर्ष<br>ल० ३३०० वर्ष | फरोहाओं की<br>मातहती में एक<br>राज्य बन<br>जाता है। | मुमेर और अक्कद<br>नामक दो शक्ति-<br>शाली राज्य ।<br>उर नगर | सिंधुकी घाटी में मोहे<br>जोदारो और हरप्पा (ई<br>के ३३०० वर्ष पूर्व सेन<br>वर्ष पूर्व तक के ऊप<br>एक करके तीन नगर | हिसा या पीत<br>१७ नदी के<br>गर तटों की |

यह संभव है कि पूर्व की 'मिट्टी के रंगीन बर्तनों की सभ्यता' के ही समकालिक उसी तरह की सभ्यता पूर्वी भूमध्यसागर में महान् द्वीपों (Great Islands) में और एशिया-माइनर के पिश्चमी किनारों पर रही हो । इस प्रारम्भिक भूमध्यसागर रीय सभ्यता से २००० ईसापूर्व से १५०० वर्ष ईसापूर्व की नोसांस लोगों की ऊँची मिनोयन सभ्यता निकली जो धीरे-धीरे नष्ट होगई और ग्रीक द्वीपों की माई-सीनियन (Mycenean) या एजियन (Acgean) सभ्यता में बवल गई, जिसका समय ईसा पूर्व १६०० से ११०० तक बताया जाता है। इसी समय के लगभग (ल० १३०० वर्ष ईसा पूर्व के बाव) प्राचीन पिश्चमी दुनिया के महान् व्यापारी सेमिटिक कोनिशियन प्रधानता प्राप्त करते है और भूमध्यसागर के तट पर सब जगह उनकी बिस्तयां बस जाती हैं। एशिया-माइनर में टायर नामक नगर इन बिस्तयों में सबसे प्रधान बस्ती थी। इसी समय के लगभग आर्य लोग योरप में फैले। वे यही आर्य यूनानी, हेलेनीज, थे जिन्होंने ईसा के पहले की बारहवीं शताब्वी में ट्राय का घेरा डाला था। धीरे-धीरे हेलेनिक सभ्यता का विकास हुआ और एशिया-माइनर, विकाण-

इटली, सिसली, सोर और फ्रांस के दक्षिणी भाग में हेलेनिक उपनिवेश खडे होगये। होमर ने अपने महाकाव्य ईसा-पुर्व की ग्यारहवीं शताब्दी में लिखे थे।

इस बीच पूर्व में सभ्यता के प्राचीनतर केन्द्रों में बहुतेरी घटनायें घट गई थीं। मिस्र और कैल्डिया में साम्प्राज्यों का विकास भी हुआ और पतन भी होगया। भारत में उत्तर में आयों का प्रभुत्व स्थापित होचुका था और वे विक्षण की ओर बढ़ रहे थे। जब वे यूनान में पहुँचे, उससे बहुत पहले वे भारत में आ चुके थे। यहां आने पर उन्होंने सभ्य और संस्कृत द्वविडों को इस देश में बसा हुआ पाया और उन्हें विक्षणभारत की तरफ़ खदेड़ दिया था। वेद आयों के आक्रमण के प्रारम्भिक दिनों में लिखे गये थे और वेदों के बहुत दिनों बाद महाकाव्य—रामायण आदि—लिखे गये थे। चीन संगठित होरहा था और एक महान् राज्य विकसित होरहा था। रेशम के कीडे पालने और रेशम निकालने की कला निकल चकी थी।

अब हमें अपने नक्तरो पर आना चाहिए। लेकिन याद रक्लो कि सभ्यताओं और ऐतिहासिक युगों के विभिन्न नामों (जैसे मिनोयन, माईसीनियन, एजियन इत्यादि) को एक-दूसरे से बिलकुल स्वतंत्र अथवा स्पष्टतः निश्चित युगों के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये अस्पष्ट शब्द हैं जिनका उपयोग आजकल के प्राचीन वस्तु-विद्या के विशेषज्ञ और इतिहासकार विभिन्न सभ्यताओं और युगों को एक-दूसरे से अलग करने या एक-दूसरे की अलग पहचान के लिए करते हैं, पर ये सभ्यतायें और युग अक्सर एक-दूसरे की सीमा में मिल या प्रवेश कर जाते हैं। यह भी याद रक्लो कि चार्ट या नक्तरों में तिथियों को समान अन्तर से यानी एक काल को समान ही जगह देना असम्भव हैं। ऐसी माप रखना बहुत अच्छी और ज्यादा सही चीज होगी, क्योंकि इससे इतिहास के बारे में ज्यादा सही धारणा बनाई जा सकेगी, पर ऐसा नक्तशा बहुत ज्यादा लम्बा होजायगा, क्योंकि इतिहास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में हमें हजारों वर्षों से काम पडेगा और प्रागैतिहासिक अथवा इतिहास के पहले के काल तो बहुत ज्यादा बडे-बडे है। इसिलए हमें एक ही माप का ख्रायाल छोड़ देना पडेगा। कभी तो एक इञ्च हजार वर्षों या उससे भी ज्यादा समय के प्रति कर्त्तव्य-पालन करेगा और दूसरी जगह वही एक इंच सिर्फ़ दस वर्षों या उससे भी कम समय का काम देगा।

नोट—किसी तिथि के पूर्व 'ल०' का का मतलब यह है कि वह तिथि बिलकुल निश्चित नहीं है, बल्कि लगभग है। यह लगभग का संक्षिप्त रूप है।

| तिथि या<br>काल           | भूमध्यसागर-तट<br>यूनान-कार्थेज-रोम                               | मिस्र                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (ई० पू०)<br>२८००<br>२३०० | भूमध्यसागर की प्रारम्भिक सभ्यता                                  | मेम्फाइट साम्प्राज्य २८००-<br>२३०० चियोपों-द्वारा<br>महान् पिरामिडों का नि-<br>र्माण । गिजेह का महान्<br>स्फिक |
|                          |                                                                  | मिस्र पर हाइक्सो-आक-<br>मण। २१६०से १६६०तक<br>प्रथम थीबन-साम्प्राज्य                                            |
| २१००                     |                                                                  | रैमेसेस द्वितीय द्वारा कर्नाक<br>और लक्सर मन्दिरों का<br>निर्माण                                               |
| 2000                     | नोसॉस की मिनोयन सभ्यता<br>( ल० २०००-१५०० )                       | •••                                                                                                            |
| <b>१७</b> ००             |                                                                  |                                                                                                                |
| १५००                     | माईसीनियन सभ्यता ( ल० १६००-<br>११०० )                            | १५८० द्वितीय थीबन साम्प्रा-<br>ज्य (११०० तक)                                                                   |
|                          |                                                                  |                                                                                                                |
| १३००                     | एशिया-साइनर के टायर नगर में भूमध्य-<br>सागर की फोनीशियन बस्तियां |                                                                                                                |

| पश्चिमी एशिया<br>कैल्डिया-फिलस्तीन-फारस                                          | भारत                                                                                 | चीन, कोरिया और<br>जापान                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                  | उत्तर-पश्चिम में सिंधु की<br>घाटी की सभ्यता।                                         |                                                           |
|                                                                                  |                                                                                      | २३५६ याओ सम्प्राट ।                                       |
|                                                                                  | भारत के अधिकांश भागों<br>में द्रविड ।                                                | २२०५ हसिया वंश का<br>आरंभ (१७६५ तक)<br>रेशम की उत्पत्ति । |
| २१०० हम्मूरब्बी द्वारा<br>बेबिलोनियन साम्प्राज्य<br>की स्थापना । बेबिलन<br>नगर । |                                                                                      |                                                           |
| <br>१९२५ हिल्टाइट लोग<br>बेबिलोनियन साम्प्राज्य<br>को नष्ट कर देते हैं।          | उत्तर-पश्चिम से आयों का<br>निरन्तर प्रवाह आता है<br>और उत्तरमें बसताजाता है          |                                                           |
|                                                                                  | वैदिक काल।                                                                           | १७६५ ज्ञांग अथवा यीन<br>वंज्ञ (११२२ तक)                   |
|                                                                                  | महाकाव्य काल — रामायण<br>और महाभारत (परन्तु ये<br>पुस्तकें लिखी बहुत बाद में<br>गईं) |                                                           |
| •••                                                                              | दक्षिण भारत का आर्यकरण                                                               |                                                           |
| असीरियनों का उत्थान–<br>सम्प्राट तिगलल्थ— पिले-<br>सर ।                          |                                                                                      | :                                                         |
|                                                                                  |                                                                                      |                                                           |

| तिथि या<br>काल | भूमध्यसागर–तट<br>यूनान–कार्थेज–रोम                                                                                                                                                | मिस्र |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| (ई०पू०)        | योरप में आर्यों का फैल जाना<br>हेलेनिक यूनानियों द्वारा ट्राय का घेरा<br>११४८                                                                                                     |       |
| ११००           |                                                                                                                                                                                   |       |
|                | ल० १००० होमर ईलियड और ओडेसी<br>महाकाव्यों की रचना करता है।                                                                                                                        |       |
|                | एशिया-माइनर, दक्षिण-इटली, सिसली और<br>दक्षिण-फ़ांस में हेलेनिक उपनिवेश                                                                                                            |       |
| 600            | फोनीशियन लोग उत्तरी अफरीका में कार्थेज<br>की स्थापना करते हैं। यूनानी नगर-<br>राज्य : एथेंस, स्पार्टा, थोबस, कोरिन्थ<br>इत्यादि ।<br>७७६ यूनान में ओलिस्पिक खेलों की<br>स्थापना । |       |
|                | ७५३ रोम का निर्माण हुआ ।                                                                                                                                                          |       |
| 900            |                                                                                                                                                                                   |       |
| ६००            | ल० ६०० त्यूबोस में महान् कवियत्री सैफ़ो                                                                                                                                           |       |

[ सम्भवतः मध्य-अमेरिका के मैक्सिको की और पेरू की प्राचीन अमेरिकन

## २—ईसा-पूर्व २८०० से ईसा-पूर्व ६०० तक (चाळ्) १३५७—२

| पश्चिमी एशिया<br>केल्डिया-फ़िलस्तीन-फ़ारस                                                          | भारत                                    | चीन, कोरिया और<br>जापान                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    | प्राचीन भारत के ग्राम्य<br>प्रजातंत्र । | ११२२ चोन वंश (२५५<br>तक)<br>११२२ कोग्या: कित्से<br>द्वारा चोसेन राज्य की<br>स्थापना (जो १९३ई०<br>पूर्व तक चलता है) |
| ७२८ असीरियनों द्वारा<br>बैबिलन की विजय और<br>असीरियन साम्प्राज्य<br>की स्थापना। राजधानी<br>निनीवे। | महान् वैयाकरण पाणिनि                    |                                                                                                                    |
| ल० ७०० (अथवा पहले)<br>जरथुस्त या जोरोस्टर                                                          |                                         | ६६० जापानः छोटा<br>यामातो राज्य । प्रथम<br>काल्पनिक सम्प्राट जिम्मू<br>टिसू ।                                      |
| ६१२ आर्यमीड निनीवे<br>पर कब्जाकर लेते और<br>एबीसीनियन साम्प्राज्य<br>को नष्ट कर देते हैं।          |                                         |                                                                                                                    |

सभ्यता का आरम्भ लगभग इसी समय--ईसा-पूर्व की छठी सदी में - हुआ ]

| यूनान, रोम और कार्येज                                                                                                                                                                                               | मिस्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| कार्थेज महान् व्यापारिक केन्द्र—भूमध्यसागर<br>में प्रधान शक्ति                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| समोस में पाइथागोरस ल० ५७०५०४                                                                                                                                                                                        | ५५२ फ़ारस का सम्प्राट्<br>कैम्बिसेस मिस्र विजय<br>कर लेता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| रोमन प्रजातंत्र का आरम्भ ल० ५००<br>४९० मेराथान का युद्ध — यूनानी फारसियों<br>को खदेड देते है<br>४८० थर्मापोली और सेलेमिस                                                                                            | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| यूनान का मुवर्ण-युग : मुकरात, यूरीफाइड्स,<br>मेरीक्लस, एस्किलस, सोफोक्स, प्लेटो,<br>पिण्डार, अरिस्टोफेनिस फीडियास ।<br>४०४ स्पार्टा द्वारा एथेंस का विनाश ।<br>३५९ मेसीडोनिया का बादशाह फ़िलिप<br>३३६ सिकन्दर महान् | <br>३३२ मिस्र में सिकन्दर<br>मिस्र पर यूनानी टास्त्रमी<br>का राज्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                     | कार्थेज महान् व्यापारिक केन्द्र—भूमध्यसागर में प्रधान शक्ति  समोस में पाइथागोरस ल० ५७० ५०४  रोमन प्रजातंत्र का आरम्भ ल० ५०० ४९० मेराथान का युद्ध— यूनानी फारसियों को खदेड देते हैं ४८० थर्मापोली और सेलेमिस  यूनान का सुवर्ण-युग : सुकरात, यूरीफाइड्स, मेरीक्लिस, एस्किलस, सोफोक्स, प्लेटो, पिण्डार, अरिस्टोफेनिस फीडियास । ४०४ स्पार्टा द्वारा एथेंस का विनाश । ३५९ मेसीडोनिया का बादशाह फिल्प |

| पश्चिमी एशिया<br>फारस                                                                                                                                                                                                                         | भारत (और मध्य एशिया)                                                                                                  | तिथि या<br>काल | भारत के पूर्व—बृहत्तर<br>भारत, मलाया इत्यादि                                 | चीन (और कोरिया और जापान)              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                               | बुद्ध ल० ६२०—५४०                                                                                                      | (ई०पू०)        |                                                                              | लाओजे ६०५—५३१                         |
| ५८६ नेबुचडनेजर द्वारा यहूदियों<br>की बेबिलोनियन क्रंद                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | ६००            |                                                                              | कनक्यूशियस ५५१—४२९                    |
| ५५० साइरस (फ़ारसी आर्य) मीडेस<br>को विजय करता है, लीडिया के<br>कीसस को हराता है। महान्<br>एकेमेनीद वंश का आरम्भ। सा-<br>म्प्राज्य हेलेसपोर्ट से भारत तक।<br>दारा और जेरक्सीज यूनान विजय<br>करने का प्रयत्न करते परन्तु<br>असफल होते हैं।      |                                                                                                                       | ५००            |                                                                              |                                       |
| महान् नगर पर्सीपोलिस                                                                                                                                                                                                                          | महाबीर (ल० ४६७ में अथवा<br>पहले मृत्यु) ।<br>भारत के सुदूर दक्षिण में पल्लवों<br>की प्रधानता ।                        | ४००            | •<br>पल्लव व्यापारी और समुद्रयात्री<br>मलाया के बंदरगाहों तक आते हैं।<br>••• | <b>ल० ४०० योरप को रेशम का निर्यात</b> |
| सिकन्दर दारा द्वितीय को हरा देता है और एकेमेनीदों के फ़ारसी सा- म्नाज्य का ख़ात्मा कर देता है। ३२३ में बेबिलोन में उसकी मृत्यु होती है। उसका साम्राज्य दुकडों में बँट जाता है। पश्चिमी एशिया में सेल्युकस का राज्य। सेलेनसिदों का हेलेनिक बंश | ३२६ में उत्तरीय भारत पर सिकन्दर<br>का हमला ।<br>३२१ चंद्रगुप्त—चाणक्य— मौर्य<br>साम्प्राज्य का आरंभ । 'अर्थशास्त्र' । |                |                                                                              |                                       |

| तिथि या<br>काल  | यूनान, रोम और कार्थेज                                                                                                                                                                                                                         | मिस्र                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| (ई० पू०)<br>३०० | २६४ (से २४१ तक) प्रथम प्यूनिक युद्ध ।<br>कार्थेज के विरुद्ध रोम ।                                                                                                                                                                             | यूनानी सभ्यता का एक<br>महान् केंद्र अलेग्ज्ञेण्ड्रिया |
|                 | २१९ (से २०२ तक) द्वितीय प्यूनिक युद्ध ।<br>हैनीबाल । रोमन साम्प्राज्य का स्पेन,<br>यूनान, एशिया-माइनर में विस्तार ।                                                                                                                           |                                                       |
| २००             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |
| १००             | १४९ तृतीय प्यूनिक युद्ध । कार्थेज नष्ट कर<br>दिया जाता है ।<br>९१ इटली में गृह-युद्ध ।<br>७३ रोम में स्पार्टेकस के नेतृत्व में गुलामों का<br>विद्रोह । गॉल-विजय । जूलियस सीजर<br>द्वारा ब्रिटेन और पाम्पी द्वारा पूर्वी प्रदेशों<br>की विजय । |                                                       |
|                 | ४८ सीखर फारसेलू स्थान पर पाम्पी को हरा<br>वेता है।                                                                                                                                                                                            | अन्तिम टालमी क्लियो-<br>पैट्रा का राज्य ।             |
|                 | ४४ रोम में सीजर मारा गया ।                                                                                                                                                                                                                    | ३० मिस्र रोम साम्प्राज्य<br>कॉ एकं प्रांत होजातां है। |

| पश्चिमी एशिया<br>फारस                                                                                                        | भारत (और मध्य एशिया)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | तिथि या<br>काल | भारत के पूर्व<br>बृहत्तर भारत, मलाया इत्यादि                                                                              | चीन (और कोरिया और जापान)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २५० ईरानी पार्थियन सेलेनसिदों से<br>अपनेको स्वतंत्र कर लेते और<br>आर्सासिद की स्थापना करते हैं (जो<br>सन् २२४ ई० तक रहा है)। | ३०३ सेल्यूकस की पराजय। पाट- लिपुत्र का महान् राजनगर। तक्ष- शिला—उज्जैन—मथुरा। २६८ अशोक (२२६ तक) का महान् साम्प्राज्य जिसमें प्रायः सम्पूर्ण भारत और मध्य-एशिया का कुछ भाग शामिल था। बौद्धधमं के प्रचारक विदेशों में भेजे गये। २२० दक्षिण में आंध्यशक्ति का उत्थान। महान् दक्षिणी साम्प्राज्य जो ई० सन् की तीसरी सबी तक चलता है। बिलकुल दक्षिण में                                | ३००            | हिन्दी-चीन में चीनियों का बसना।<br>सुदूरपूर्व (बृहत्तर भारत तथा पूर्वी<br>द्वीपों) में पल्लवों की प्रारम्भिक<br>बस्तियां। | २५५ चिन् (Chin) वंश  २४९—२०९ शीहवांगती । पुस्तकों का जलाया जाना । २०४ में महान् चीनी दीवार पूरी हुई । २०२ हन वंश (२२१ ई० तक)                                                                                                                                                                                            |
| एशियाा-मइनर इत्यादि में रोमनों<br>की विजय ।<br>५३ कैरे में पार्थियन लोग रोमनों<br>को हरा देते हैं ।<br>                      | पल्लव।  उत्तर-पश्चिम से इण्डो-सीथियन आते हे और पंजाब, राजपूताना तथा काठियावाड़ में बस जाते है। ल० १५० पतंजिल  उत्तर-भारत और मध्य-एशिया में— बनारस से यारक्षंव तक— कुशन-साम्राज्य। बौद्ध तुर्की राजवंश राजधानी पेशावर (पुरुषपुर)— ईसवी सन् की तीसरी सदी तक चलता है। दक्षिण के आंध्य साम्प्राज्य का समकालिक। भारत, यूनानी-रोमन दुनिया और मध्य-एशिया में घनिष्ट सम्पर्क और आमदरफ्त। | १००            | चीनी अनाम को जीतकर अपने<br>साम्प्राज्य में मिला लेते हैं ।                                                                | [कोरिया: १९३ कित्से बंश का अन्त ]  १४०—८६ वृती सम्प्राट जापान और रोम के साथ सम्पर्क । १०८ चीनी उत्तरी कोरिया को जीत लेतें है ।  [जापान: यामातो अभीतक एक छोटा राज्य है ।]  सिविल सर्विस की साहित्यिक परीक्षाओं की प्रथा का चीन में आरम्भ । यह प्रथा २००० वर्षों तक चलती है । लकडी के ठप्पों से छपाई की कला का आविष्कार । |

| तिथि या<br>काल                          | रोमन साम्प्राज्य                                                                                                                        | पश्चिमी एशिया                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ( <b>ई० पू०</b> )                       | २७ ई० पूर्व। आक्टेबियन सीजर सरदार<br>या प्रिमेप् बन गया है। प्रिसेप् और<br>सम्प्राट्। रोमन साम्प्राज्य का आरम्भ।                        |                                                                                                                                     |
| ईसा-पूर्व<br>ईसा के<br>पश्चात्<br>ई०-प० | १४-१८० सम्प्राट् टाइबेरियस, कैलीगुला,<br>क्लाडियस, नीरो, वेसपैशियन, टीटस,<br>डोमीशियन, नर्वा, ट्रेजन, हैड्रियन,                         | फ़िल्स्तीन में नैजरेथ स्थान<br>पर ईसा की पैदाइश                                                                                     |
| १००                                     | एण्टोनियस, मार्कस, एमेलियस ।                                                                                                            |                                                                                                                                     |
| २००                                     | [ माया और अजटी सभ्यतायें ईसा की दूसरी सदी में अमेरिका में विकसित होती हैं। मजबूती के साथ संगठित राज्य कायम होते हैं। अनेक नगर–कला–शिल्प |                                                                                                                                     |
|                                         | इत्यादि । ]                                                                                                                             | २२४ फ़ारस में सासानी<br>साम्प्राज्य का आरम्भ ।<br>अपनी प्रवृत्ति में पूर्णतः रा-<br>ष्ट्रीय ईरानी और जरथुस्ती<br>(६५२ तक चलता है ।) |
|                                         |                                                                                                                                         | २७२ पालमीरा के अरब<br>रेगिस्तानी राज्य का<br>अन्त । रानी जेनोबिया ।                                                                 |

| भारत                                                                                                                                                   | बृहत्तर भारत;<br>मलाया इत्यादि                                                                                                                                     | चीन                                                                                                                                                                                                                                | जापान और<br>कोरिया |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| बौद्धवर्मं का महान् कलह—<br>महायान और द्वीं द्वीपों में<br>उपनिवेशों की स्थापना के<br>लिए पल्लवों की संगठित<br>यात्रायें। समुद्री व्यापार<br>का विकास। | महत्वपूर्ण भार-<br>तीय (पल्लव)<br>उपनिवेशों की<br>विशेषतः कम्बो-<br>डिया में स्थापना।<br>सुमात्रा में श्री-<br>विजय।<br>दक्षिण मलाया<br>मध्य जावा<br>पूर्वी बानेंस | चीन में बौद्धधर्म का<br>प्रवेश । उत्तर-<br>काल के हन्<br>सम्प्राटतातारियों<br>को पश्चिम<br>में भगा देते हैं<br>(और ये बाद में<br>हण की शक्ल में<br>योरप और भारत<br>में जाते हैं ) ।<br>२२१ हन् राज-<br>वंश का पतन ।<br>तीन राज्य । |                    |

| तिथि या<br>काल         | रोमन साम्प्राज्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | पश्चिमी एशिया |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| (ई০ <b>प</b> ০)<br>३০০ | ३०६ महान् सम्प्राट् कांस्टैण्टाइना राज-<br>धानी बिजैण्टियम ले जाई गई, जिसका<br>नाम कुस्तुन्तुनिया हो जाता है।<br>ईसाई धर्म साम्प्राज्य का राजधर्म बन<br>जाता है। साम्प्राज्य पश्चिमी और पूर्वी<br>दो भागों में, बँट जाता है।                                                                                                                                                                                                        |               |
| ¥00                    | ल० ४०० रोम पर बर्बरों के हमले। ४१० एलेरिक के नेतृत्व में गाँथ लोग रोम पर क्रब्जा कर लेते और उसे तबाह करते हैं। ४५०ल एटिला के नेतृत्व में हुण गाल और इटली को पामाल करते हैं और ४५७ ई० में फ़ांस में चेलस के युद्ध में अन्तिम रूप में पराजित होते हैं। ४५५ जेनसेरिक के नेतृत्व में वण्डाल लोग रोम को तबाह करते हैं। ४७६ पश्चिमी साम्प्राज्य की हस्ती खतम हो जाती है। गाँथ ओडोका इटली का राजा। अन्य गाँथ बादशाह। ४८१ फ़ांस का क्लोविस। |               |
| ५५०                    | बबंरों और हूणों के हमलों से बहुत<br>कमजोर हो जाने पर भी पूर्वी रोमन<br>साम्प्राज्य कायम रहता है। उसकी राज-<br>धानी कुस्तुन्तुनिया है। जस्टीनियन के<br>समय में, जो ५२७ से ५६५ तक राज्य<br>करता है, वह फिर सबल होता है।                                                                                                                                                                                                               |               |

## ४--ईसा-पूर्व १०० से ईसा-पश्चात ५५० तक ( चालू ) १३६१ - २

| भारत                                                                                                                                                                                                                     | बृहत्तर भारत;<br>मलाया इत्यादि | चीन                            | जापान और<br>कोरिया                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| ३२० उत्तर भारत में गुप्त<br>साम्प्राज्य का आरम्भ।<br>राष्ट्रीय पुनरुत्थान। राज-<br>धानी अयोध्या। संस्कृत<br>का सुवर्ण काल।<br>३२० चन्द्रगुप्त।<br>३३५ समुद्रगुप्त। दूर-दूर<br>तक विजय।<br>३८० विकमादित्य।<br>कवि कालिदास |                                |                                | यामातो<br>(जापान)<br>३५० के<br>लगभग<br>फैलता है। |
| चीनी यात्री फ़ाहियान का<br>भारत में आगमन ।<br>ल०४५०भारत में हूगों<br>का आक्रमण ।                                                                                                                                         |                                |                                | war e i                                          |
| ४९५ हण तोरमान उत्तरी<br>भारत पर कृष्जा करलेता है                                                                                                                                                                         |                                |                                |                                                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                |                                                  |
| हण मिहिरगुल ५१०-५२८<br>५२५ चीन में आबाद होने<br>के लिए भारतीय बौद्धधर्म<br>के प्रधान धर्माध्यक्ष बोधि-<br>धर्म का भारत से प्रस्थान।                                                                                      | हिन्दीचीन में हिंदू<br>राज्य । | बोधिषमं कैण्टन<br>पहुँचते हैं। |                                                  |

| तिथि<br>या<br>काल   | पिइचमी योरप                                                             | पूर्वी योरप                                                                                                                                      | पश्चिमी एशिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ई.सन्<br>५५०<br>६०० |                                                                         | बिजेण्टाइन (कुस्तुन- तुनिया) साम्प्रा- ज्य और ससानी (फ़ारसी)साम्प्रा- ज्य के बीच अक्सर लड़ाइयाँ जिनसे दोनों कमजोर होजाते हैं। अरबों द्वारा बिजे- | ५७० मक्का में मुहम्मद का<br>जन्म (मृत्यु ६३२); खुसरो<br>द्वितीय के राज्य में ससानी<br>साम्प्राज्य मिस्र, सीरिया,<br>एशिया माइनर, फ़ारस तक<br>फैल जाता है। ६१९                                                                                                                                                                    |
| 900                 |                                                                         | ण्टाइन साम्प्राज्य<br>की पराजय ।<br>पर वह अपने की<br>सुरक्षित रखता<br>है ।                                                                       | ६२२ हिजरत । मृहम्मद साहब<br>की मदीना यात्रा<br>६३२ अबूबकर खलीफ़ा ।<br>६३४ उमर खलीफ़ा ।<br>६३२—६७० अरब लोग बिजे-<br>ण्टाइन साम्प्राज्य को हराते और<br>फ़ारस, मिस्र, उत्तरी अफ़रीका<br>और मध्य एशिया के कुछ<br>भागों को बिजय कर लेते हैं ।<br>राजधानी दिमक्क । उम्मैया<br>खलीफ़े (अरबों की विजय से<br>सासानी साम्प्राज्य का अन्त)। |
|                     | ७११ उत्तरी अफ़-<br>रीका से अरबों की<br>स्पेनविजय।<br>फ़्रान्स पर आक्रमण |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| मध्य एशिया                                                                                                           | भारत                                                                                                                                                                                                                        | तिथि या<br>काल | बृहत्तर भारत, मलाया<br>इत्यादि                                                                           | चीन                                                                       | जापान और कोरिया                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      | ल० ५५० दक्षिण भारत में चालुक्य<br>साम्प्राज्य की प्रधानता । पुलकेशिन् ।                                                                                                                                                     | ई. सन्<br>५५०  |                                                                                                          |                                                                           | कोरिया के रास्ते बौद्ध-<br>धर्म का जापान में<br>प्रवेश । वह सरकारी<br>धर्म बनजाता है। ५५२ |
| मध्य एशिया में भारतीय-चीनी-<br>फारसी सभ्यता का मिस्र रूप।<br>तुर्कों एवं अन्य जातियों में बौद्ध<br>धर्म की व्यापकता। | उत्तर भारत में हर्ष वर्द्धन का साम्प्राज्य,<br>राजधानी कन्नौज (६४८ में हर्ष की<br>मृत्यु)। चीनी यात्री ह्यूएनत्सांग की<br>भारत यात्रा। छ० ६३० महान् गणि-<br>तज्ञ ब्रह्मगुप्त प्रथमबार दशमछव की<br>रीति का आविष्कार करता है। | ६००            | सुमात्रा में श्रीविजय<br>का बौद्ध राज्य                                                                  | ६१८ तंग वंश का आरम्भ<br>(९०९ तक चलता है) । सी-<br>अन-फूप्रसिद्ध राजधानी । | चीनी कोरिया विजय कर<br>लेते हैं ।                                                         |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                          | ६३५ नेस्टोरियन ईसाई धर्म का<br>का चीन में प्रवेश ।                        | ६५० जापान का चीन से<br>सीधा सम्बन्ध और<br>आमदरफ़्त ।                                      |
| चोनो तंग लोग उत्तर में कैस्पि-<br>यन सागर की तरफ़ बढ़ते हैं।<br>मध्य एशिया में अरबों की<br>विजय।                     | अरब बलूचिस्तान तक पहुँच जाते हैं।<br>७१० अरबों द्वारा सिध पर विजय।                                                                                                                                                          | 900            | अनाम और कम्बो-<br>डिया चीन के तंग<br>सम्प्राटों को खिराज<br>देकर उनकी छत्र-<br>छाया स्वीकार करते<br>हैं। |                                                                           |                                                                                           |

| तिथि<br>या<br>काल | पश्चिमी योरप                                                                                                                                             | ं पूर्वी योरप                                                                                                       | पश्चिमी एशिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ई.सन्             | ७३२ फ़ांस में टूर्स<br>का युद्ध । चार्ल्स<br>मार्टल अरबों को<br>हरादेता और अरब<br>हमले को रोक देता<br>है ।                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>&lt;</b> 000   | ७५० स्पेन में कार-<br>डोबा का अरब<br>राज्य। प्रसिद्ध नगर<br>और विश्वविद्यालय<br>रोमन साम्प्राज्य<br>आरम्भ होता है<br>और शालंमन उसका<br>सम्प्राट बनता है। | पूर्वी रोमन (बिजे- ण्टाइन)साम्प्राज्य चारों तरफ़ से कठिनाइयों में पड़जाने के बाव- जूब सिकुडे रूप में क़ायम रहता है। | ७५० उम्मैया खली का अधिकार- च्युत कर दिये गये। अब्बासी खली कों का आरम्भ। स्पेन स्वतंत्र हो जाता है। वहाँ का अरब-राज्य उम्मैयों के क़ब्बो में। अरब साम्प्राज्य छोटा पर संगठित हो जाता है। राजधानी बगवाद चली जाती है। ७८६ (से ८०९ तक) खली का हारूनल रशीद। उज्ज्वल शासन। चीन और शालंमेन के पास राजदूतों का भेजा जाना। ८५० अब्बासी खली काओं और अरब साम्प्राज्य का ह्यस। स्व- तंत्र मुस्लिम राज्यों का उदय।  (रिचमी एशिया में सेलजूक तुर्क |
|                   | ९६२ जर्मनी का महान् ओटो पवित्र रोमन साम्प्राज्य का सम्प्राट बन जाता है ९८७ ह्यूकैपेट फ़ान्स का राजा बन जाता                                              |                                                                                                                     | ९६९ मिस्र स्वतंत्र होजाता है ।<br>अलग फातिमाई खिलाफ़त<br>पश्चिम एशिया पर सेलजूक<br>तुकों का प्रभुत्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| मध्य एशिया                                                                                                        | भारत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | तिथि या<br>काल | बृहत्तर भारत, मलाया<br>इत्यावि                                                                                                                                                             | चीन                                                                                                                                                                         | जापान और कोरिया                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ईः सन्         |                                                                                                                                                                                            | तंग लोग तुकों को पश्चिम की तरफ़ खदेड़ देते हैं; अपना साम्प्राज्य केस्पियन सागर तक बढ़ा लेते हैं और बढ़ते हुए अरबों का सामना करते है। समुद्री एवं वैदेशिक व्यापार की वृद्धि। | ७९४ क्योतो निपन की                                                |
| अरब साम्प्राज्य<br>मध्य एशिया में असुपार(ट्रांस-                                                                  | राष्ट्रकूट लोग दक्षिण में चालुक्यों<br>की प्रधानता एवं नेतृत्व का अंत कर<br>देते हैं और पश्चिमी समृद्र तट और<br>मध्य (महाराष्ट्र देश) पर १०वीं<br>सदी तक हावी रहते हैं, जब<br>(९७३ में) राष्ट्रकूट फिर वापस<br>आते हैं।<br>एलोरा: कैलास मंदिर का आरम्भ।<br>शंकराचार्य (ल० ८२८ में मृत्यु)<br>ल० ८५० तामिल देश(दक्षिण भारत)<br>में चोल साम्प्राज्य | ۷۰۰            | जयवन्मंन (हिन्दीचीन<br>में) कम्बोडियन<br>साम्प्राज्य की स्था-<br>पना करता है जो<br>१३ वीं सबी, ४००<br>वर्ष, तक चलता है।<br>प्रसिद्ध नगर अंगकोर<br>मंदिर अंगकोर-वात<br>महान्द्दमारतें:शिल्प | चीनी अरबों को काग़ज बनाना<br>सिखाते हैं (और बाद में इन<br>अरबों से योरप वाले सीखते<br>हैं) ।                                                                                | राजधानी बनाई जाती है।  यामातो का नाम बदल कर निपन कर दिया जाता है। |
| भव्य एशिया न अनुपार (ट्रास-<br>एक्जियाना) तथा अन्य स्व-<br>तंत्र मुस्लिय राज्यों का उदय<br>फारसी और तुर्की राजवंश | शुक्राचार्यं का नीतिसार । सम्पूर्णं भारत<br>में अर्थस्वतंत्र ग्राम्य पंचायतें ।                                                                                                                                                                                                                                                                   | 900            |                                                                                                                                                                                            | ९०७ तंग वंश का अंत ।<br>९६० संग वंश का आरम्भ                                                                                                                                | फूजीवारा कुटुम्ब का<br>प्राधान्य                                  |
| ग्रजनी का महसूद                                                                                                   | चोल साम्प्राज्य बढ़ता है : राजराजा ९८५                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                   |

| तिथि या<br>ाल     | पश्चिमी योरप (और अमेरिका)                                                                                                       | पूर्वी मोरप                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ईस्बी सन्<br>१००० | [ मध्य अनेरिकाः महान् नगर उक्षमल का<br>उदयः<br>१००० तीन भध्य अमेरिकन राज्यों के संघ-<br>मायायान संघ-का निर्माण ]                |                                           |
|                   | १०६६ नामंग्डो के विलियम द्वारा <b>इंग्लैण्ड</b><br>पर बिजय ।                                                                    |                                           |
|                   | १०७३ हिल्डेबेण्ड ग्रेगोरी सप्तम के नाम से पोप<br>बनता है।                                                                       | ईसाई जिहावी (कूसे-<br>डसं) पूर्वी योरप को |
|                   | १०९६ प्रथम क्र्सेड । (जिहाद) बहुत ज्यादा<br>आदमी मारे गये ।<br>ग्यारहवी-बारहवीं सदियों में पश्चिमी योरप<br>में गाथिक शिल्प ।    | लूटते और वहां अस-<br>भ्याचरण करते हैं।    |
| ११००              |                                                                                                                                 |                                           |
|                   | ११४७ दूसरा क्रूसेड ।<br>११४७ कार्डोबा के मुसलमान राज्य से पुर्तगाल<br>जीत लिया जाता और वहाँ ईसाई राज्य<br>क्रायम किया जाता है । |                                           |
|                   | ११५२ होहेनस्टाफन वंश का फ्रेडरिक बार्बरोसा।<br>पवित्र रोम साम्प्राज्य का सम्प्राट<br>११८९ तीसरा कृसेड।                          |                                           |
|                   | द्वंग्लैण्ड का दोरदिल रिचर्ड प्रथम<br>[भध्य अमेरिकाः ल० ११९० मायापान का<br>विनाश ]                                              |                                           |

| पश्चिमी एशिया<br>एशिया माइनर–फिलस्तीन–<br>इराक्र–फ़ारस                                                                                       | मध्य एशिया                                              | भारत                                                                                                                                            | तिथि या<br>काल    | बृहत्तर भारत,<br>मलाया इत्यादि                                              | चीन और मंगोलिया                                                                                            | जापान और<br>कोरिया                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                              | महमूद ग कनवो (मृत्यु<br>१०३३)। फिरदौसी<br>अलबेरूनी      | उत्तर-भारत में महमूद के<br>बार-बार हमले। मथुरा,<br>सोमनाथ आदि। बेशुमार<br>दौलत यहाँ से उठा लेगया।<br>उसने पंजाब को अपने<br>राज्य में मिला लिया। | ईस्वी सन्<br>१००० | सुमात्रा के बौद्ध साम्प्राज्य<br>श्रीविजय का चरम-                           |                                                                                                            |                                                          |
| फ़ारसी कवि उमर खम्याम (जन्म<br>ल० १०४० मृत्यु ११२३)।                                                                                         | १०३७ बुस्नारा के                                        | राजेन्द्र (१०१३-१०४४)<br>की अधीनता में दक्षिण के                                                                                                |                   | विकास । पूर्वी जावा के<br>सिवा सारे पूर्वी द्वीप                            |                                                                                                            |                                                          |
| १०७१ अल्प्स आर्सलन के नेतृ-<br>त्य में सेलजूक तुर्क विजेण्टाइन<br>साम्प्राम्य पर मेलासगर्ड की                                                | महान् चिकित्सक इब्न<br>सिना या एवीसेन्ना की<br>मृत्यु । | चोल साम्प्राज्यका उत्थान;<br>सीलोन, गौड़ (बंगाल)<br>और बरमा इत्यादि पर<br>यिजय। समुद्री व्यापार                                                 |                   | उसके अधीत ! समुद्री<br>इाक्ति, व्यापार और<br>जहाजों का निर्माण              |                                                                                                            |                                                          |
| प्रसिद्ध विजय प्राप्त करते हैं और कुस्तुन्तुनिया तक सारे एशिया माइनर (अनातो- लिया) को जीत लेते हैं। मुस्लिम शिवत के पुनरुत्थान पर योरप का भय |                                                         | विभाग भारत में रामानुज                                                                                                                          |                   |                                                                             |                                                                                                            | १०७२ मठवार्स<br>( Cloistered<br>सम्प्राट (जापान<br>में ) |
| १०९९ गाडफेडि बूलोन के<br>नेतृत्व में कूसेडर (ईसाई-<br>जिहादी) जेरूसलम पर क्रब्जा<br>कर लेते हैं। भयंकर क्रस्ल।                               |                                                         |                                                                                                                                                 | ११००              | स्याम का आरंभ                                                               | ११२७ उत्तरी चीन में किन-                                                                                   |                                                          |
| ११४७ दूसरा कूसेड (जिहाद)                                                                                                                     | •                                                       |                                                                                                                                                 |                   | पूर्वी जावा का हिंदू राज्य<br>श्रीविजय के स्वतंत्र                          | तातार प्रभुत्व जमा लेते हैं।<br>११२७ (से १२६० तक)<br>दक्षिण चीन में केवल संगों<br>का राज्य। वे दक्षिणी संग |                                                          |
| ११६९ मिस्रका बादशाह सला-<br>बीन । वह ११८७ में फिर<br>जेरूसलम जीत लेता है।                                                                    |                                                         | ११९२ ज्ञाहाबुद्दीन पृथ्वी-                                                                                                                      |                   | व्यापारी प्रतियोगी के रूप<br>में क्रायम रहता है।<br>जावा में महान् बोरोबुदर | कहलाये।<br>ल० ११५५ मंगोलिया में<br>चंगेजलां का जन्म                                                        | ११९२ योरी-                                               |
| ११८९ तीसरे क्रूसेड का अस-<br>फल अंत।                                                                                                         |                                                         | राजको हरा वेता है। हिन्दु-<br>स्तान में मुस्लिम शासन<br>का आरंभ (१३३३ तक)                                                                       |                   | मंदिर का निर्माण                                                            |                                                                                                            | तोमो द्वारा का-<br>माकुरा शोगन-<br>शाही की स्था-<br>पना  |

| तिथि या<br>काल    | पश्चिमी योरप (और अमेरिका)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | पूर्वी योरप                                                                                                            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ईस्वी सन्<br>१२०० | १२०२ चौथे कूसेड द्वारा पूर्वी ( बिजेण्टाइन )<br>साम्प्राज्य पर हमला                                                                                                                                                                                                                                                                             | १२०४ कूसेडवाले कुस्तु-<br>न्तुनिया पर क्रब्जा कर<br>लेते हैं और एक लैटिन<br>सम्प्राट खड़ा कियाजाता<br>है (१२६१ तक)।    |
|                   | १२१२ लडकों का कूसेड<br>१२१५ इंग्लैण्ड के राजा जॉन द्वारा मैग्नाचार्टा<br>पर हस्ताक्षर।<br>१२२१ पांचवां कूसेड (जिहाद)।<br>१२२८ होहेनस्टाफन वंश का फ्रेडरिक द्वितीय,<br>पवित्र रोमन साम्प्राज्य का सम्प्राट, (१२१२-                                                                                                                               | चंगेज के नेतृत्वमें मंगोल<br>दक्षिण रूस पर हमला<br>करते हैं।                                                           |
|                   | १२५०) छठे कूसेड का नेतृत्व करता है यद्यपि<br>पोप उसे समाज से बहिष्कृत कर देता है।<br>१२३३ स्पेनिश 'इनक्वीजिशन' की स्थापना<br>१२५० फ्रेडरिक द्वितीय की मृत्यु। होहेनस्टाफन                                                                                                                                                                       | १२४० रूस, पोलैंड पर<br>मंगोलीं का हमला।<br>रूस मंगोलों को<br>खिराज देता है।<br>१२४१ साइलेशिया के<br>लिगनिज में मंगोलों |
| १२५०              | वंश का अन्त ।  १२५० स्पेन के कार्डोबा राज्य का अन्त । दक्षिण स्पेन में ग्रेनाडा नामक छोटे अरब राज्य का आरंभ ।  १२६५ दांते का जन्म ।  १२७३ हैप्सबर्ग का रूडोल्फ पवित्र रोमन साम्राज्य का सम्राट चुना जाता है ।  १३ वीं—१४ वीं सदियों में यूरोपियन नगरों का विकास : वेनिस, जिनोआ, फ्लोरेंस, बोलोन, पीसा, मिलन, नेपल्स, पेरिस, एण्टवर्ष, हैम्बर्ग, | की विजय ।<br>१२६१ यूनानी लैटिनों<br>से कुस्तुन्तुनिया फिर<br>छीन लेते हैं ।                                            |
| १३००              | फ्रेंकफुर्त, कोलोन, म्यूनिच आदि प्रजातंत्र ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | रूस के अधिकांश हिस्सों<br>में सुनहरे कबीले के<br>मंगोलों की स्थापना                                                    |

| पश्चिमी एशिया<br>एशिया माइनर-फिलस्तीन-<br>इराक्र-फ़ारस                                                                                                | मध्यं एशिया                                                                         | भारत                                                                                                     | तिथि या<br>काल    | बृहत्तर भारत, मलाया<br>इत्यादि                                       | चीन और मंगोलिया                                                                         | जापान और<br>कोरिया |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| फ़ारस और मध्य एशिया पर<br>स्नाजंम(स्नीवा)का साम्प्राज्य।                                                                                              | स्नाजंम साम्प्राज्य                                                                 | १२०६ गुलाम बादशाह<br>कुतुबउद्दीन — दिल्ली<br>साम्प्राज्य । कुतुबमीनार                                    | ईस्वी सन्<br>१२०० |                                                                      | १२०६ मंगोलिया के करा-<br>कुरम स्थान में चंगेजलां<br>कागन या'ख़ान महान्'चुना             |                    |
| शीराज के शेख शादी–महान् फारसी कवि (ल० ११८४–<br>१२८२) ।<br>जलालुद्दीन रूमी — महान् फारसी<br>सुफी (१२०७–१२७३)                                           |                                                                                     | का निर्माण                                                                                               |                   |                                                                      | जाता है। मंगोलों द्वारा,<br>चीन,मध्य एशिया, दक्षिणी-<br>रूस की विजय ।                   |                    |
| १२२१ पाँचवा कूसेड (जिहाद)                                                                                                                             | १२१८ चंगेजलां मध्य<br>एशिया पर हमला                                                 |                                                                                                          |                   |                                                                      | १२२७ चंगेज स्नां की मृत्यु।<br>ओग्रताई 'स्नान महान्'                                    |                    |
| फ्रेडरिक द्वितीय सुलतान के साथ<br>समझौता करके जेरूसलम प्राप्त                                                                                         | करता और स्नार्जम को<br>नष्ट कर देता है।                                             |                                                                                                          |                   | ,                                                                    | बनता है। योरप पर दूसरा<br>मंगोल हमला।                                                   |                    |
| कर लेता है (१२२८) ।                                                                                                                                   | महान् नगर-बुखारा,<br>समरक्रंद, बलक्ष आदि<br>पूरे तौर पर बर्बाद<br>हो जाते हैं। मध्य |                                                                                                          |                   |                                                                      |                                                                                         |                    |
| १२४४ मिस्री सुलतान फिर<br>जरूसलम लेलेता है।                                                                                                           | एशिया प्रायः मरुस्थल<br>हो जाता है।                                                 |                                                                                                          | १२५०              |                                                                      |                                                                                         |                    |
| १२५८ हलाकू के नेतृत्व में                                                                                                                             |                                                                                     | दक्षिण में चोलों का ह्रस                                                                                 |                   |                                                                      | १२५१ अग्रताई की मृत्यु।<br>मंगूर्सां 'खान महान्' बनता है।                               |                    |
| मंगोल पिश्चमी एशिया पर<br>हमला करते हैं, बरादाद को<br>बरबाद करते और सेलजूक तुर्कों<br>की तक्ष्मत तोड़ देते हैं। अंत<br>में मिस्न के 'बंदूकदार' सुलतान |                                                                                     | मार्को पोलो दक्षिण<br>भारत की यात्रा करता<br>है । पाण्डच मुख्य<br>तामिल राज्य ।<br>१२९६ अलाउद्दीन दिल्ली |                   | नदी की धारा बंद हो<br>जाने से अंगकोर नगर<br>का अन्त । कम्बोडियन      | १२६० कुबलाई खाँ 'खान<br>महान्' बनता है। राज-<br>धानी कराकुरम से पेकिंग<br>बनाई जाती है। |                    |
| बार्बर द्वारा रोके जाते हैं।<br>१२५९ मंगोलों का इलखान<br>वंश फारस, इराक़ आदि पर                                                                       |                                                                                     | का सुलतान।                                                                                               |                   | साम्प्राज्यका अन्त ।                                                 | युआन वंश का आरंभ<br>(१३६८ तक)। बरमा,<br>अनाम आदि पर विजय।                               |                    |
| राज्य करता है।                                                                                                                                        |                                                                                     | उत्तर में हमला करने<br>वाले मंगोल खदेड़ दिये<br>जाते हैं।                                                | १३००              | बरमा, अनाम आदि मं-<br>गोलों के चीनी राज्य<br>में मिला लिये जाते हैं। | मार्कोपोलो चीन की यात्रा<br>करता है। योरप के साथ<br>चीन की आमवरफ़्त ।                   |                    |

| तिथि या<br>काल | पिंचमी योरप (और अमेरिका)                                                                                                            | पूर्वी योरप                                                                                            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ई०सन्<br>१३००  |                                                                                                                                     |                                                                                                        |
|                | [ मध्य अमेरिका और मैक्सिको। ल०१३२५<br>अजटेक लोग माया देश को जीत लेते हैं<br>और 'टेनोच्लेटन' नामक महानगरी<br>बसाते हैं ]             |                                                                                                        |
|                | ल० १३४८ योरप, उत्तरी अफ़रीका और<br>एशिया के कुछ हिस्सों में महाप्लेग—<br>'काली मौत'। इन देशों में आबादी का<br>भयंकर विनाश।          | दक्षिण रूस में महाप्लेग ।                                                                              |
| <b>१</b> ३५०   |                                                                                                                                     | १३५३ उस्मानी तुर्कं योरप<br>में घुस जाते,बालकन विजय<br>करलेते और एड्रियानोपुल<br>को राजधानी बनाते हैं। |
|                | १३७८ पिंचमी ईसाई धर्म में महाविभेद।<br>दो पोप—एक रोम में, दूसरा फांस के<br>एविग्नन में। १४१७ में समझौते से झगड़ा<br>समाप्त होता है। | कुस्तुन्3ुनिया में बिजेण्टाइन<br>साम्प्राज्य अब भी क्रायम<br>रहता है।                                  |
| <b>\$</b> \$00 |                                                                                                                                     |                                                                                                        |

| पश्चिमी एशिया                                                                                                |                      |                                                                       | तिथि या | बृहत्तर भारत,                                                               | चीन                                                           | जापान और कोरिया                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| एशिया माइनर-सीरिया-इराक्त-<br>फारस (और मिस्र)                                                                | मध्य एशिया           | भारत                                                                  | काल     | मलाया आदि ।                                                                 | पाप                                                           | जापान आर कारिया                                            |
|                                                                                                              |                      |                                                                       | ई० सन्  |                                                                             |                                                               |                                                            |
|                                                                                                              |                      |                                                                       | १३००    |                                                                             |                                                               |                                                            |
| इब्न बतूता अफ़रीका (मोरक्को)<br>से एशिया माइनर, दक्षिण रूस,<br>मध्य एशिया, भारत और चीन<br>की यात्रा करता है। |                      | इब्न बतूता का भारत-<br>आगमन                                           |         |                                                                             |                                                               | १३१८ जापान में<br>'अञ्जीकागा' ञोगन-                        |
| १३३६ मंगोल 'इललान'वंश का                                                                                     | १३३६ तैमूर का        | બાગમન                                                                 |         |                                                                             |                                                               | शाकाना शान-<br>शाही का आरम्भ ।                             |
| अंत । महान् फ़ारसी कवि                                                                                       | जन्म                 |                                                                       |         |                                                                             |                                                               |                                                            |
| हाफ़िज (१३२०-१३८९)।                                                                                          | _                    |                                                                       |         |                                                                             | महाप्लेग                                                      |                                                            |
| एशिया माइनर, मिस्र आदि में                                                                                   | महाप्लेग             |                                                                       | १३५०    |                                                                             |                                                               |                                                            |
| महाप्लेग । एशिया माइनर में<br>उस्मानी तुर्कोंकी शक्ति में वृद्धि                                             |                      | १३५० फीरोजझाह सुल-                                                    | '4'-    |                                                                             | १३६८ मिंग वंश का                                              |                                                            |
| उत्माना पुराका शास्त न चुन्छ                                                                                 |                      | तान (१३८८ तक)                                                         |         |                                                                             | आरम्भ । मंगील                                                 |                                                            |
|                                                                                                              | मध्य एशिया में तैमूर |                                                                       |         | १३७७ पूर्वीजावा का<br>हिंदू राज्य मज्जापहित                                 | साम्प्राज्य का रहना।<br>चीन में वैभव एवं<br>संस्कृति का महान् | जापान के शोगनों                                            |
|                                                                                                              | की विजय              |                                                                       |         | समुद्री शक्ति में बढ़<br>जाता और अपने ब्या-<br>पारी प्रतिद्वन्द्वी सुमात्रा | युग। (१६४४ में<br>मिगों का अन्त)                              | द्वारा चीन के मिग<br>सम्प्राटों के प्रभुत्व<br>की स्वीकृति |
|                                                                                                              |                      |                                                                       |         | के श्रीविजय को नष्ट                                                         |                                                               | -                                                          |
|                                                                                                              |                      |                                                                       |         | कर देता है। मज्जा-                                                          |                                                               | १३९२ कोरियाः                                               |
|                                                                                                              |                      |                                                                       |         | पहित साम्प्राज्य का<br>सर्वाधिक विस्तार ।                                   |                                                               | मंगोल प्रभाव के<br>ह्यस पर ई-ताई-जो                        |
| •                                                                                                            |                      | १३८८ फीरोजशाह की<br>मृत्यु पर दिल्ली साम्प्रा-<br>ज्य का खण्डित होना। |         | १३८० मलक्का की<br>स्थापना                                                   |                                                               | शासक होता है।<br>उसका वंश ६००<br>से ज्यादा वर्षों तक       |
| _                                                                                                            |                      | गौड़ (बंगाल), जौनपुर,                                                 |         |                                                                             |                                                               | चलता है (जब तक                                             |
| ल० १३९६ तैमूर फ़ारस को                                                                                       |                      | गुलबर्गा, अहमदनगर,<br>गुजरात के राज्य ।                               |         |                                                                             |                                                               | कि १९१० में                                                |
| जीतकर इल्रुखान वंश का अंत<br>कर देता है और अंगोरा में                                                        |                      | गुजरात के राज्य ।<br>१३९९ तैमूर का हमला,                              |         |                                                                             |                                                               | जापानी उसे अपने                                            |
| उस्मानी सुलतान बयारीद को                                                                                     |                      | दिरुद्धी का क्रत्ल और                                                 |         |                                                                             |                                                               | राज्य में मिला नहीं<br>लेते)-सिओल राज-                     |
| हराता है।                                                                                                    |                      | विनाश।                                                                | 8800    |                                                                             |                                                               | धानी बनाई गई।                                              |

| तिथि या<br>काल | . पश्चिमी योरप (और अमेरिका)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | पूर्वी योरम                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 1            | १४३० रून में अंग्रेजों द्वारा जोन ऑफ़<br>आकं का जलाया जाना।<br>१४७३ कोपरिनकस की पैदाइश।<br>१४८६ डायज गुडहोप के अंतरीप के गिर्व<br>घूमकर जाता है।<br>१४९२ ग्रेनाडा के अरब राज्य का अंत। मूर<br>(मुसलमान) स्पेन के बाहर खदेड़ दिये<br>जाते हैं।<br>१४९२ कोलम्बस अटलाण्टिक पार करके<br>अमेरिका पहुँचता है।<br>१४९८ गुडहोप के अंतरीप होता हुआ वास्को<br>डि गामा भारत पहुँचता है। इटली में<br>'रिनैसां' (पुनर्जागरण) का आरंभ : ल्यू-<br>नार्डो दिवसी, माइकेल एंजेलो, राफेल।<br>१५१३ बलबोआ प्रशांत सागर में पहुँचता है।<br>१५१९ मेंगेलन दुनिया की परिक्रमा करता है<br>१५१९ कोटें मैक्सिको के अजटेकों को विजय<br>कर लेता है।<br>१५३० पेरू के 'इनका'पर पिजारो की विजय।<br>स्पेनी अमेरिकन साम्प्राज्य का उदय।<br>१५३० हैस्सबर्ग चाल्सं पंचम : पवित्र रोमन<br>साम्प्राज्य का सम्प्राट; स्पेन, निवरलंण्ड, | पूर्वी योरप  १४५३ उस्मानी तुकं कुस्तु- न्तुनिया पर क्रव्जा करलेते हैं। पूर्वी रोमन (बिजेण्टा- इन) साम्प्राज्य का अन्त।  बिक्षण-पूर्व योरप में उस्मानी साम्प्राज्य का प्रसार।   १५२० उस्मानी साम्प्राज्य का सुलतान सुलेमान। उस्मानी साम्प्राज्य फैलता है और हॅगरी एवं बालकन उसमें आजाते हैं। |
|                | अमेरिकन राज्य इत्यादि का राजा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| पित्रचमी एशिया<br>एशिया माइनर-सीरिया-इराक्र-                                                                                                           | मध्य एशिया                                                        | भारत                                                                                                    | तिथि या<br>काल | बृहत्तर भारत,<br>मलाया आदि ।                                                 | चीन                                                                                | जापान और कोरिया                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| फ़ारस (और मिस्र)                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                         | ई० सन्         |                                                                              |                                                                                    |                                             |
| मास्को का राजा सुनहरे कबीले<br>के मंगोलों को बाहर निकाल-<br>कर स्वतंत्र होजाता और रूस<br>के 'जार' की उपाधि ग्रहण                                       | १४०५ तैमूर की<br>मृत्यु। मध्य एशिया<br>में तैमूरी वंश—शाह<br>रुख। | ,                                                                                                       |                | चेंग हो की चढ़ाइयाँ<br>१४०५-१४३३<br>मज्जापहित साम्प्राज्य का<br>ह्रयस        | १४०५ सारे पूर्वी<br>समुद्र के द्वीपों पर<br>चीनी जल सेनापति<br>चेंगहो की चढ़ाइयाँ। |                                             |
| करता है।                                                                                                                                               | कला आदि में तैमूरी<br>पुनर्जागण ।                                 |                                                                                                         | १४५०           |                                                                              |                                                                                    | <sup>'</sup><br>१४६७-१५६७ <del>जापा</del> न |
| ····                                                                                                                                                   | बिवजाद-हेरात (और<br>बाद में तबरेज) का<br>प्रसिद्ध चित्रकार ।      |                                                                                                         |                | १४७८ मलक्का के मुसल-<br>मान अरब मज्जापहित<br>पर क्रब्जा करलेते हैं।          |                                                                                    | में गृह-युद्ध                               |
| •••<br>•                                                                                                                                               | •••                                                               | दक्षिण भारत में बीजापुर<br>और विजयनगर के                                                                |                | मलक्का का साम्प्राज्य ।                                                      |                                                                                    |                                             |
| <br>१५०२ फ़ारसी सफ़ावी वंश का<br>आरंभ (१७३६ तक) शाह<br>अब्बास प्रथम ।                                                                                  | ,                                                                 | राज्य।  १४९८ वास्को डिगामा  कालीकट पहुँचता है।  उत्तर भारत में गुरू  नानक ( मृत्यु ल०  १५२८)। बंगाल में | १५००           |                                                                              |                                                                                    |                                             |
|                                                                                                                                                        |                                                                   | चैतन्य (मृत्यु १५३३)                                                                                    | १५३०           | १५११ पोर्चुगीज मलक्का<br>पर क्रब्जा कर लेते और<br>विस्तृत पूर्वी साम्प्राज्य | १५१६ पोर्चुगीज<br>कैण्टन पहुँचते है । वे<br>दुर्व्यवहार करते                       |                                             |
| उस्मानी साम्प्राज्य में बग्रदाद<br>तक पश्चिमी एशिया और मिस्र<br>भी सम्मिलित कर लिये जाते<br>हैं (उस्मानी साम्प्राज्य के उत्तर<br>फ़ारसी सफ़ावी प्रदेश) | •                                                                 | १५२६ पानीपत की<br>लड़ाई में बाबर की<br>विजय। भारत में मुग़ल<br>साम्प्राज्य का आरम्भ।                    |                | की स्थापना करते हैं।<br>पूर्वी व्यापार का नियं-<br>त्रण करते हैं।            | अगर जबरवस्ती<br>करना चाहते हें पर<br>चीनियों द्वारा खबेड़<br>दिये जाते हैं।        |                                             |

| तिथि<br>या<br>काल      | उत्तर और दक्षिण<br>अमेरिका                                                                                            | पश्चिमी योरप                                                                                                                                                  | पूर्वी योरप                                                                                                              |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ई० सन्<br>१५३०<br>१५५० |                                                                                                                       | मार्टिन लूथर (मृत्यु १५४६)।<br>उत्तर-पश्चिम योरप में<br>रिफार्मेशन और प्रोटेस्टेण्ट<br>सम्प्रदाय का औरम्भ ।<br>१५५८ (से १६०३ तक)<br>इंग्लैण्ड में एलिजाबेथ का |                                                                                                                          |
| १६००                   | १५७७ फ़ांसिस ड्रेक<br>जहाजी विश्वभ्यमण<br>आरम्भ करता है ।                                                             | १५६४ शेवसपीयर का जन्म। १५६७ स्पेन के खिलाफ़ निदरलैण्ड्स की बगावत। १६०० बिटिश ईस्ट-इंडिया कम्पनी की स्थापना। १६०२ डच ईस्ट-इण्डिया कम्पनी की स्थापना।           | ल १५८१ रूसी डाकू<br>यरमक अपने क्र-<br>ज्जाक सिपाहियों के<br>साथ यूरल पार<br>करता और पूर्व की<br>ओर बढ़ता है।             |
|                        | १६२० ' मेफ्लाबर '<br>इंग्लैण्ड से उत्तरी<br>अमेरिका को प्यू-<br>रिटन (कट्टर ईसाई)<br>लोगों को बसने के<br>लिए लाता है। |                                                                                                                                                               | बालकत, हंगरी आवि<br>पर उस्मानी साम्राज्य<br>१६३६ रूसी पूर्व की<br>ओर बढ़ते हैं और<br>प्रशान्त सागर तक<br>पहुँच जाते हैं। |

| पश्चिमी एशिया                                                                                                                | भारत                                                                                                                                     | तिथि या<br>काल    | बृहत्तर भारत, मलाया आदि                                                                                                                                                                  | चीन (और साइबेरिया)                                                                                                                           | जापान                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                              | १५४० ञेरशाह हुमायूं को हराता है ।                                                                                                        | ईस्बो सन्<br>१५३० |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | १५४२ पोर्चुगीज आते<br>हैं । ईसाई धर्म का<br>प्रवेश ।              |
|                                                                                                                              | १५५६ मुग़लों का पुनः अधिकार । अकबर<br>के राज्य-काल का आरम्भ । दक्षिण-<br>विजय ।<br>१५६४ बीजापुर विजयनगर को हराता<br>और विध्वंस करता है । | १५५०              |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                   |
| अरबस्तान, सीरिया, एशिया-<br>माइनर, इराक्र और मिस्र<br>पर उस्मानी साम्राज्य ।<br>फारस में सफ़ावी वंश । कला<br>का पुनरुत्थान । |                                                                                                                                          | १६००              | १५७१ फिलिपाइन द्वीपों में स्पेन के राज्य का आरम्भ । 'धर्मप्रचारक साम्प्राज्य' । द्वीपों का अलगाव । 'मनीला गैलियन' । सारे पूर्वी समुद्रों में इच और अंग्रेज पोर्चुगीजों पर हमला करते हैं। | १५८१ यरमक अपने<br>क़ज्जाक़ों की सहायता<br>से उत्तरी एशिया में<br>'सिबिर' नाम के छोटे<br>राज्य को जीत लेता है।<br>( इसीसे साइबेरिया<br>बना )। | १५९६ ई० ईसाई धर्म<br>विरोधी नीति । आये-<br>यासू (१६१६ में मृत्यु) |
|                                                                                                                              | १६०५ अकबर की मृत्यु। मुग्नल सम्प्राट्<br>जहाँगीर।                                                                                        |                   | १६२३ 'अम्बोयना का क़त्ल'<br>डच गवर्नर अम्बोयना में<br>रहनेवाले ब्रिटिश ईस्ट<br>इंडिया कम्पनी के सारे<br>स्टाफ़ को षड्यंत्र के जुर्म में                                                  | १६३६ रूसी चीनी                                                                                                                               |                                                                   |
|                                                                                                                              | १६२७ शिवाजी का जन्म १६२८ मुगल सम्प्राट शाहजहाँ। आगरा में ताजमहल का निर्माण।                                                              |                   | स्टाफ़ का पड्यंत्र क जुन स<br>क्रास्त करा देता है। उसके<br>बाद इन पूर्वी द्वीपों से अंग्रेज<br>हट जाते हैं।                                                                              | रदरद रूसा चाना<br>साम्प्राज्य के उत्तर में<br>प्रशान्त महासागर तक<br>पहुँच जाते है।                                                          |                                                                   |

| तिथि<br>या<br>काल<br>ई० सन् | उत्तर और दक्षिण<br>अमेरिका                                                                                                 | पश्चिमी योरप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | पूर्वी योरप                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १६५०                        | उत्तरी अमेरिका के<br>पूर्वी समुद्र-तट पर<br>यूरोपियन बस्तियों<br>का बढ़ना। बाजील<br>के अतिरिक्त सारे<br>दक्षिण-अमेरिका में | १६४२फ़ांस का 'महान् बाद- शाह' चौदहवां लुई अपने ७२ वर्ष लम्बे राज्यकाल का आरम्भ करता है। १६४८वेस्टफ़ेलिया की संधि। हालैण्ड और स्वीजरलैण्ड स्वतन्त्र राज्य के रूप में स्वीकृत कर लिये जाते है। १६४९ इंग्लंड में गृह्युद्ध। बादशाह पर पालंमेण्ट की विजय। चार्ल्स प्रथम को फांसी। अंग्रेजी प्रजातन्त्र १६६० तक। ओलिवर कामवेल। १६८८ बिटिश क्रान्ति | १६८३ वियेना के फाटकों पर उस्मानी नुर्क रोक लिये जाते हैं। १६८९ रूस में महान् पीटर १६८९ से १७२५ तक राज्य करता है। चीन से सन्धि। चीन को राजदूतों का भेजा जाना। पीटर रूसी स्त्रियों का परदा छुड़वा देता है। |
| १७३०                        | स्पेनी साम्प्राज्य ।<br>ब्राजील में पोर्चुंगीजों<br>का राज्य ।                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | युद्ध (सारी अठार-<br>हवीं-उन्नीसवीं सदी<br>भर होनेवाली लड़ा-<br>इयों में से एक )                                                                                                                         |

| पश्चिमी एशिया                          | भारत                                                                                                                | तिथि या<br>काल | बृहत्तर भारत, मलाया आदि                                                                                                          | चीन (और साइबेरिया)                                                                                                                                                                                              | जापान                                                                                                                |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                                                                     | ई० सन्         | १६४१ डच पोर्चुगीचों से मलक्का लेलेते हें और पोर्चुगीचों कापूर्वी साम्प्र- ज्य अमली तौर पर खत्म होजाता है।                        | १६४४ मंचू विजय।<br>मिंग वंश का अन्त।<br>१९१२ तक मञ्चू वंश।                                                                                                                                                      | १६४१ सारे विदेशियों के लिए जापान अपना दरवाजा बन्द कर लेता है, जो दो सौ वर्ष से ज्यादा समय तक (१८५३ तक) बन्द रहता है। |
|                                        | १६५८ मुगल सम्प्राट् औरंगजेब ।<br>१६८० शिवाजी की मृत्यु ।<br>१७०७ औरंगजेब की मृत्यु । मुगल<br>साम्प्राज्य का ध्वंस । | १६५०           | पूर्व भारतीय द्वीपों (जावा,<br>सुमात्रा आदि)पर डचों की<br>प्रधानता । व्यापार पर<br>उनका नियन्त्रण । कोई<br>प्रतिद्वन्द्वी नहीं । | १६६१ मञ्चू सम्प्राट<br>कांग ही दुनिया के<br>सबसे विस्तृत और<br>बडी आबादी वाले<br>साम्प्राज्य पर ६१ वर्ष<br>तक (१७२२ तक)<br>राज्य करता है।<br>शक्तिशाली राज्य।<br>१६८९ चीन और रूस में<br>नर्रास्त्रस्क की सन्धि। |                                                                                                                      |
| १७३२ फारस पर नादिर-<br>शाह का प्रभुत्व | राष्ट्राज्य का ज्यार ।<br>१७०७ सिक्खों के दसवें और अन्तिम गुरु<br>गोविन्दींसह की मृत्यु ।                           | १७३०           |                                                                                                                                  | १७२८ साइबेरिया के<br>उस पार से बेहरिंग<br>अलास्का पहुँचता है।<br>उत्तर एशिया में रूसियों<br>का पूर्व की तरफ़ बढ़ना<br>जारी रहता है।                                                                             |                                                                                                                      |

| तिथि या<br>काल | उत्तर और दक्षिण अमेरिका                                                                                                                                                                               | पश्चिमी योरप                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ई० सन्<br>१७३० |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| १७५०           | यूरोपियन देशों द्वारा सारी अठा-<br>रहवीं सदी भर अफ़रीकन<br>गुलामों का व्यापार होता<br>रहा। अठारहवीं सदी के अंत<br>में यह व्यापार पूरे जोर पर<br>था। लिवरपूल और न्यूयार्क<br>इस व्यापार के केन्द्र थे। | १७४० प्रशा के फ्रेडरिक महान् के राज्य-<br>काल का आरम्भ । वाल्टेयर (१६९४-<br>१७७८)<br>गेटे (१७४९-१८३२) ।<br>१७५६-१७६३ सप्तवर्षीय युद्ध-प्रभृत्व<br>के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के<br>बीच होनेवाले विश्वव्यापी संघर्ष में<br>अंग्रेजों की विजय । |
|                | दे देता है।  १७७५ उत्तरी अमेरिकन उप- निवेशों का इंग्लैण्ड से युद्ध। १७७६ अमेरिकन क्रांति। स्व- तंत्रता की घोषणा।                                                                                      | अप्रेषा का विजय ।<br>बीथोवेन, महान् संगीतकार (१७७०–<br>१८२७)                                                                                                                                                                                        |
|                | जॉर्ज वाशिगटन ।                                                                                                                                                                                       | १७८९ पेरिस में बैस्तील पर धावा । फ्रेंच<br>राज्यकान्ति का आरम्भ ।                                                                                                                                                                                   |
| १८००           |                                                                                                                                                                                                       | १७९२ फ़ांस प्रजातंत्र बन जाता है ।<br>१७९९ नेपोलियन बोनापार्ट । प्रथम<br>कौंसल ।                                                                                                                                                                    |
|                | दक्षिण अमेरिका में कान्तियाँ।<br>स्वतंत्र प्रजातंत्रों की स्था-<br>पना। साइमन बोल्डिंबर।                                                                                                              | १८०४ नेपोलियन सम्प्राट् ।<br>१८०६ 'पवित्र रोमन साम्प्राज्य' का<br>बाक्रायदा अन्त ।                                                                                                                                                                  |
|                |                                                                                                                                                                                                       | १८१५वाटरलू का युद्ध । वियेना की संधि।                                                                                                                                                                                                               |

| पूर्वी योरप                           | पश्चिमी एशिया                           | भारत                                                       | तिथि<br>या<br>काल | बृहत्तर भारत,<br>मलाया आदि० | चीन                                                   | जापान |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| ı                                     |                                         | •••                                                        | ई० सन्            |                             |                                                       |       |
| उस्मानी साम्प्राज्य <b>ः</b>          |                                         |                                                            | १७००              |                             | Lucia Como de more                                    |       |
| कमजोर पड्ता जा                        |                                         | ल० १७३७ मध्य और दक्षिण                                     |                   |                             | ५७३६ शियन लुंग सम्प्राट्।                             |       |
| रहा था और कुस्तु-                     |                                         | भारत में मराठों का प्रभुत्व।<br>दिल्ली के निकट तक वे पहुँच |                   |                             | ६० वर्ष (१७९६ तक) राज्य                               |       |
| नतुनिया के लोभ से                     |                                         | गये थे।                                                    |                   |                             | करता है ।                                             |       |
| रूस आगे बढ़ता जाता                    | फ़ारस में गृह-घुद्ध ।                   | १७३९ उत्तरी भारत पर नादिर-                                 |                   |                             |                                                       |       |
| था। बार-बार युद्ध।                    |                                         | शाह की चढ़ाई।                                              |                   |                             |                                                       |       |
|                                       |                                         | भारत पर प्रभुता प्राप्त करने के                            |                   |                             |                                                       |       |
|                                       |                                         | लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों                              | १७५०              |                             |                                                       |       |
| Ì                                     |                                         | की जो लड़ाई होरहो थी वह                                    | , ,               |                             |                                                       |       |
|                                       |                                         | फ्रांसीसी शक्ति के विनाश के                                |                   |                             | <u></u>                                               |       |
|                                       |                                         | साथ खत्म होगई।                                             |                   |                             | शियन लुंग का साम्प्राज्य चीनी                         |       |
| १७७४ रूस तुर्की से                    |                                         | (१७३७–१७५७)डूग्ले-क्लाइव ।<br>· · ·                        |                   |                             | इतिहास में सबसे विस्तृत सीमा                          |       |
| क्रीमिया लेलेता है                    |                                         | १७५७ प्लासी का युद्ध । अंग्रेजों                           |                   |                             | तक पहुँच जाता है। उसमें<br>मंचूरिया, मंगोलिया, तिब्बत |       |
| और काला सागर                          |                                         | की शक्ति प्रधान।                                           |                   |                             | और मध्य-एशिया आजाते हैं।                              |       |
| तक पहुँच जाता है।                     | •••                                     |                                                            |                   |                             | कोरिया, अनाम, स्याम, बरमा                             |       |
|                                       |                                         |                                                            |                   | १७८२ नवीन स्यामी            | उसके अधीन राज्य। नेपाल                                |       |
| १७८२ जारीना महान्<br>कैथरीन द्वितीय । |                                         | ਸੰਤਾਤ ਜੌ ਜਿ <del>ਹੜੇ ਦੀ ਦ</del> ਿ                          |                   | वंश का आरम्भ— राम           |                                                       |       |
| कथरान । द्वताय ।                      |                                         | पंजाब में सिखों की शक्ति-वृद्धि।                           |                   | प्रथम (यह वंश अब            | को भी आक्रमण करके खिराज                               |       |
|                                       |                                         | १७९०-१७९९मैसूर में हैदरअली                                 |                   | भी राज्य कर रहा है ।)       | देने पर विवश किया जाताहै।                             |       |
| हसी सीमा कुस्तुन-                     |                                         | और टीपू सुलतान से अंग्रेजों<br>की लड़ाइयाँ।                |                   | •••                         | चीन को ब्रिटिश एलची (१७९२                             |       |
| तुनिया की तरफ                         | • • •                                   | w weight !                                                 |                   | १७९८ डच ईस्ट इंडिया         | और १८१६ में)                                          |       |
| बढ़ती जाती है; तुर्की                 |                                         | •••                                                        |                   | कम्पनीका अन्त । डच          |                                                       |       |
| का पीछे हटते जाना।                    | १७९८मिस्र में नेपोलियन                  | •••                                                        |                   | ईस्ट इंडीज को निवर          |                                                       |       |
|                                       |                                         |                                                            |                   | लैण्ड्स की सरकार            |                                                       |       |
|                                       |                                         |                                                            | 8600              | सीधे अपने चार्ज में         | १८०० चीनी सरकार की                                    |       |
|                                       | एशिया माइनर-फिलस्तीन                    | १८१४ नेपाल के ख़िलाफ़ ब्रिटिश                              | •                 | ले लेती है ।                | अफ़ीम पर रोक । विदेशियों,                             |       |
|                                       | सीरिया-अरबस्तान<br>और इराक़ में उस्मानी | १८ १० नपाल का (सलाफ़ा बाटश<br>युद्धा                       |                   | 6 .                         | विशेषतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया                           |       |
|                                       | साम्प्राज्य जारी रहता                   | • •                                                        |                   |                             | कंपनी द्वारा ग्रैरकानूनी तौर                          |       |
|                                       | है। पर मुहम्मदअली                       | १८१९ पंजाब और कश्मीर के                                    |                   | १८१९ ब्रिटिश सिंगापुर       | पर अक़ीम का व्यापार।                                  |       |
|                                       | (मृत्यु १८४९) के मात-                   | सिक्ख-राज्य के राजा रणजीत-                                 |                   | ले लेते है और वहांसे        |                                                       |       |
|                                       | हत मिस्र अर्ध-स्वतंत्र                  | सिंह।(१८३९ में मृत्यु)                                     |                   | मलाया प्रायद्वीप पर         |                                                       |       |
|                                       | होजाता है।                              |                                                            |                   | अपना प्रभुत्व फैलता है      |                                                       |       |

| तिथि या<br>काल | उत्तर और दक्षिण अमेरिका                                                                                                                                           | पश्चिमी योरप                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ई० सन्         |                                                                                                                                                                   | इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति (अठारहवीं<br>सदी के अन्त से आगे)।                                                                                                                                                           |
|                | स्पेनी और पुर्तगाली अमेरिकन<br>साम्प्राज्यों का अन्त ।                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |
|                | अधिकांश देशों द्वारा अफ़रीकन गुलामों के व्यापार का निषेध, पर ग्रैरकानूनी तरीके पर बह काफी बडे रूप में चलता रहता है और अमेरिका के संयुक्तराष्ट्रके दक्षिणी राज्यों |                                                                                                                                                                                                                             |
|                | तक हबशी पकड़कर लेजाये<br>जाते हैं।                                                                                                                                | १८२५ पहली रेलवे (इंग्लैण्ड में)।<br>१८३० योरप में क्रान्तियाँ। लुई फिलिप<br>फ़ांस का बादशाह होजाता है। बेल-<br>जियम स्वतंत्र होजाता है।<br>१८३२ ब्रिटिश रिफार्म बिल।                                                        |
| १८५०           | संयुक्तराष्ट्र अमेरिका पश्चिम की<br>तरफ फैलता है और केली-<br>फोर्निया लेलेता है ।                                                                                 | कार्लमार्क्स (१८१८-१८८३)।<br>१८४८ योरप में कान्ति-वर्ष । फ्रांस में<br>प्रजातंत्र की स्थापना ।<br>चार्ल्स डार्विन (१८०९-१८८२)<br>१८५२ द्वितीय फ्रेंच प्रजातंत्र का अन्त ।<br>फ्रांसीसियों का सम्प्राट् नेपोलियेन<br>तृतीय । |
|                |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |

| पूर्वी योरप                                                                                   | पश्चिमी एशिया                        | भारत                                                                                                                                                                                                                          | तिथि<br>या<br>काल | बृहत्तर भारत,<br>मलाया आदि                                                                                               | चीन                                                                                                                                                                                                                                                  | जापान                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               |                                      | १८२४ अंग्रेजों का बरमा से युद्ध ।<br>आसाम ब्रिटिश राज्य में<br>मिला लिया गया ।                                                                                                                                                | ई० सन्            | सिगापुर व्यापार का<br>मुख्य केन्द्र बन जाता<br>है और डच बन्दरगाह<br>मलक्का को उजाड़<br>देता है।<br>१८२४ प्रथम बरमा-युद्ध | १८४० अंग्रेज-चीनी (अफ़ीमका)<br>युद्ध ।                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |
| १८२९ यूनान उस्मानी<br>शासन से छुटकारा<br>पाकर स्वतंत्र हो                                     |                                      | १८३९ प्रथम अंग्रेज-अफगान<br>युद्ध । मध्य-एशिया से होकर<br>भारत की तरफ़ रूस के बढ़ने<br>का भय ।                                                                                                                                |                   |                                                                                                                          | १८४२ प्रथम संधि को बस्तियाँ।<br>हाँगकाँग अंग्रेजों को दे दिया<br>गया। विदेशी व्यापार के लिए<br>पांच बन्दरगाह खोले गये।<br>विशेषाधिकार आदि (नानोंकंग<br>की संधि)।                                                                                     |                                                                                                                          |
| जाता है।                                                                                      |                                      | १८४५ और १८४८ अंग्रेज-सिक्ख<br>युद्ध। अंग्रेज पंजाब को अपने<br>राज्य में मिला लेते हैं।                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                          | १८५० महान् तेपिंग विद्रोह<br>का आरम्भ—१८६४ तक<br>चलता है।                                                                                                                                                                                            | १८५३ पेरी की<br>मातहती में अ-                                                                                            |
| १८५४–५६ क्रीमियन<br>'युद्ध : इंग्लैण्ड और<br>फांस रूस के खिलाफ़<br>तुर्की की मदद करते<br>हैं। | १८५६ फारस से अंग्रेजों<br>का युद्ध । | १८५६ अंग्रेजों का द्वितीय बरमा-<br>युद्ध ।<br>१८५७ उत्तरी और मध्य-भारत<br>में अंग्रेजों के विरुद्ध सिपाही-<br>विद्रोह एवं महान् बग्रावत ।<br>१८५८ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी<br>का अन्त । ब्रिटिश पार्लमेण्ट<br>का सीथा शासन । | १८५०              | <br>१८५६ द्वितीय अंग्रेज<br>बरमी युद्ध ।<br>                                                                             | १८५८ द्वितीय चीनी युद्ध । चीन के विरुद्ध ब्रिटेन और फ़ांस । १८५८ – १८६० रूस के साथ चीन की सिधयाँ, जिनके अनु-<br>सार पूर्वी साइबेरिया के<br>विस्तृत भूखण्ड रूस को मिल<br>जाते हैं । इस तरह रूसी<br>साम्प्राज्य प्रशान्त महासागर<br>तक पहुँच जाता है । | मेरिकन बेडे का जापान-आ- गमन। दो सौ वर्ष से ज्यादा समय के बाद फिर से विदेशी व्यापार के लिए जापान के दर- वाजे खुल जाते है। |
| १८६० रूसी साम्राज्य<br>प्रशान्त महासागर<br>तक पहुँच जाता है।                                  | •••                                  |                                                                                                                                                                                                                               | १८६०              |                                                                                                                          | १८६० अंग्रेज और फ्रांसीसी<br>सन्प्राट के चीनी ग्रीष्म प्रासाद<br>को नष्ट कर देते हैं।                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |

| तिथि<br>या<br>काल | उत्तर और दक्षिण<br>अमेरिका                                                                          | पश्चिमी योरप                                                                                                                                                                                      | पूर्वी योरप                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| !                 | अमेरिका  १८६१-६५ अमेरिकन गृह-युद्ध,हबशियों का उद्धार । राष्ट्रपति अबाहम लिकन । सारी उन्नीसवीं सबी भ | १८६१ इटली संयुक्त और<br>स्वतंत्र हो जाता है। मैजिनी-<br>गेरीबाल्डी-कायूर ।<br>र खास तौर से उत्तरी अमेरिका<br>गेरप में तथा थोडी-बहुत दूसरी<br>छोग तथा यांत्रिक आयात-<br>। प्रजासत्तावाद, पूंजीवाद, | पूर्वी योरप  बालकन में राष्ट्रीय- ता। तुर्की की अधीन जातियां धीरे-धीरे अपनेको स्वतंत्र करती हैं। १८७६ सुलतान तुर्की को विधान देता और फिर उसे स्थिगित कर देता है। १८७७ रूस-तुर्की युद्ध। १८७८ बलगोरिया, सर्विया, रूमानिया और मोनलेनेपो तुर्की शासन से स्ब- तंत्रता प्राप्त कर लेते हैं। १९०५ जापान द्वारा |
|                   | राष्ट्र फिलिपाइन<br>पर क्रब्जा कर लेता                                                              | अन्तर्राष्ट्रोय संघ–समाज-<br>वाद । कार्ल मार्क्स ।                                                                                                                                                | रूस की हार के<br>कारण रूस में अस-                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   | है । <del>क्</del> यूबा स्वतंत्र हो<br>जाता है ।                                                    | १९वीं सदी के उत्तरार्द्ध में<br>अमेरिका पर क़ब्जे के<br>लिए पाझ्चात्य शक्तियों की<br>भाग-दौड़।                                                                                                    | फल कान्ति होती<br>है । ड्यूमा की<br>स्थापना।                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 900               |                                                                                                     | १८९९ – १९०२ दक्षिण अफ़-<br>रीका में अंग्रेज और बोअ-<br>रंंका युद्ध ।                                                                                                                              | १९०८ तुर्की-कान्ति।<br>१८७६ के विधान<br>की पुनः स्थापना।<br>ऐक्य और उन्नति<br>की समिति।                                                                                                                                                                                                                  |

| पश्चिमी एशिया और मिस्र                                 | भारत                                                                                                                                             | तिथि या<br>भाल    | बृहत्तर भारत, मलाया आदि                                                                                                                                                                                                                        | चीन                                                                                                                                                                                                             | ं जापान                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १८६९ स्वेज नहर खुल गई।                                 |                                                                                                                                                  | ईस्वी सन्<br>१८६० |                                                                                                                                                                                                                                                | १८६१ विधवा सम्प्राज्ञी<br>जूसी (१९०८ तक)                                                                                                                                                                        | १८६७ शोगनशाही का<br>अन्त । सम्प्राट मृत्शि-<br>हितो का शासन-भार–<br>ग्रहण (१९१२ तक)।<br>सुधार । टोकियो राज-<br>धानी।   |
| १८८३ इंग्लैण्ड मिस्र पर कृब्जा<br>कर लेता है।          | १८७९ द्वितीय अंग्रेज्-अफगान युद्ध ।  १८८५ तृतीय अंग्रेज्-बरमा युद्ध । सारा बरमा ब्रिटिश राज्य में मिला लिय।  गया ।  १८८५ भारतीय राष्ट्रीय महासभा |                   | १८८४ अनाम (इंडोचीन)<br>में फ़ेंच शासन ।<br>१८८५ इंग्लैण्ड द्वारा सारा<br>बरमा लेलिया जाता है ।<br>१८९६ मलाया और स्याम                                                                                                                          | १८८४ चीन और फांस<br>के बीच युद्ध ।<br>१८९४ जापान चीन को                                                                                                                                                         | १८८९ नवीन विधान<br>पर सम्प्राट् सर्वोच्च<br>रहता है । तेजी से<br>उद्योगीकरण और<br>पश्चिमी करण ।<br>१८९४ चीन से युद्ध । |
| १९०६ फ़ारस के शाह द्वारा<br>एक विधान की स्वीकृति।      | ( इण्डियन नेशनल कांग्रेस ) की<br>स्थापना ।                                                                                                       | १९००              | में फ्रांस और इंग्लेण्ड द्वारा<br>प्रदेशों का नवीन अपहरण।<br>ब्रिटिश शासन तले 'फेड-<br>रेटेड मलाया स्टेट्स' का<br>निर्माण। स्याम का छोटा-<br>सा हिस्सा ही स्वतंत्र बच<br>जाता है।<br>१८९८ फिलिपाइन द्वीप<br>संयुक्तराष्ट्र अमेरिका के<br>अधीन। | हरा देता है। शिमोनो- सेही की सिन्धा तीन शक्तियों का हस्तक्षेप। १८९७ चीन में विशेष सुविधाओं के लिए पा- श्चात्य शक्तियों की छीन-झपट। जर्मनी, रूस, फ्रांस और इंग्लैण्ड सब समुद्री ताक़त के बल पर चीन को धमकाते है। | •  १९०२ अंग्रेज्ज-जापानी मित्रता ।  १९०४-५ रूस-जापान युद्ध ।  १९०५ कोरिया पर जापानी छत्र-छाया ।                        |
| मजलिस की स्थापना ।<br>फारस में अंग्रेज़-रूसी ज़बरदस्ती |                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                | १९०० बक्सर-विद्रोह।<br>पेकिंग का अन्तर्राष्ट्रीय<br>घेरा। मंचूरिया में रूसी।                                                                                                                                    | महान् औद्योगिक और<br>आर्थिक उन्नति ।                                                                                   |

| तिथि<br>या ॣ<br>काल | उत्तर और दक्षिणी<br>अमेरिका                                                                                                                                                  | पश्चिमी योरप                                                                                                                                                                                                                                          | पूर्वी योरप                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ई० सन्              | १९१७ संयुक्तराष्ट्र<br>महायुद्ध में शामिल<br>होता है।<br>१९१९-१९२९ सं-<br>युक्त राष्ट्र में महान्<br>वैभव के दस वर्ष।                                                        | अन्त । प्रजातंत्रों की स्थापना ।<br>१९१९ वर्साई की मुलह । योरप<br>में अनेक नये राष्ट्र । हर्जाने—<br>शासनादेश-राष्ट्रसंघ । मज्दूरों<br>को हलचलें. हडतालें. आधिक                                                                                       | १९११ द्रिपोली के सम्बन्ध में तुर्की से इटली का युद्ध । १९१२ बालकन युद्ध । तुर्की प्रायः योरप से खदेड़ दिया जाता है । १९१४-१९१८महायुद्ध भर१७ दो रूसी का-          |
|                     | १९२९अथं—संकट की<br>मंदी।<br>१९३० दक्षिण अमे-<br>रिका में अर्जेण्टाइन,<br>ब्राजील, चाइल<br>इत्यादि मे कान्ति-<br>याँ। सरकारों का                                              | युद्ध । सिनफीन 'आयरिश फ्री<br>स्टेट की स्थापना ।<br>१९२२ इटली में फ्रीसज्म की<br>विजय : बेनिटो मुसोलिनी ।<br>योरप के अनेक देशों में<br>डिक्टेटरिशप ।<br>१९२६ ग्रेट ब्रिटेन में आम<br>हड्ताल ।<br>१९२९ समस्त विश्व में महान्<br>व्यापारिक मंदी और संकट | न्तियाँ । बोलशेविक<br>राज्य पर क़ब्जा<br>कर लेते हैं । गृह-<br>युद्ध । रूस और<br>साइबेरिया मे हस्त-<br>क्षेप की लडाइयाँ ।<br>१९२३ यू. एस. एस.<br>आर की स्थापना । |
| १९३३                | १९३३ मंदी और अर्थ-<br>संकट का मुकाबला<br>करने के लिए कांग्रेस<br>द्वारा राष्ट्रपति रूज-<br>वेल्ट को सर्वसता<br>दिया जाना। राष्ट्र-<br>पति मजदूरी की<br>वृद्धि का महान् कार्य | का आरंभ। भावों का गिरना। सरकारों का दिवाला। बेकों का टूटना अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का नाश (अभीतक मंदी है)। १९३१ स्पेन में क्रान्ति। प्रजा- तंत्र की स्थापना। १९३३ जर्मनी में नाजी-विजय। एडोल्फ हिटलर। प्रजातंत्र को दबा दिया गया। मजदूरों और          | १९२९ तेजी से औ-<br>द्योगीकरण के लिए<br>सोवियट संघ की<br>पंचवर्षीय योजना।<br>१९३३ सोवियट की<br>द्वितीय पंचवर्षिक                                                  |
|                     | वृद्धिका महान्कार्य<br>शुरूकरते हैं। उद्यो-<br>गोंपर राज्य का<br>नियंत्रण।                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                |

| पश्चिमी एशिया और मिस्र                                                                                                                         | भारत                                                                                                                                                             | तिथि या<br>काल | बृहत्तर भारन, मलाया आदि                                 | चीन                                                                                                                                            | जापान                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १९१४–१९१८ महायुद्ध ।<br>तुर्की उस्मानी साम्प्राज्य का भंग ।                                                                                    |                                                                                                                                                                  | ईस्वी सन्      |                                                         | १९१२ चीनी प्रजातंत्र<br>की घोषणा। मंचू वंश<br>की पदच्युति। सनयात-<br>सेन। युआन-शी-काई।<br>१९१५ जापान की २१<br>माँगें। चीन में गहरी<br>नाराजगी। | १९१० कोरियाः जापा-<br>नी कोरियन बादशाह<br>को निकालकर बाहर<br>करते और कोरिया को<br>अपने राज्य में मिला<br>लेते हैं। कोरिया का<br>स्वतंत्रता-आन्दोलन कु-<br>चल दिया जाता है। |
| सारे पश्चिमी एशिया और मिस्र<br>में राष्ट्रीय आंदोलन की वृद्धि।<br>१९१९ मिस्र में विद्रोह। सैद                                                  | राष्ट्रीय आन्दोलन की वृद्धि<br>१९१९ तीसरा अंग्रेज़-अफग़ान युद्ध—<br>अफ़ग़ानिस्तान स्वतंत्र होजाता है।                                                            |                | डच ईस्टइंडीज, फिलिपाइन,<br>फ्रेंच इंडोचीन में राष्ट्रीय | १९१७ चीन महायुद्ध में<br>अंग्रेजों-फ्रांसियों का<br>साथ देता है।                                                                               | १९१४ जापान महा-<br>युद्ध में अंग्रेजों-फ्रांसी-<br>सियों का साथ देता है।                                                                                                   |
| जगलूलपाशा ।<br>१९२२ यूनान पर तुर्की विजय ।<br>कमालपाशा ।                                                                                       | १९१९ अमृतसर में जलियाँवाला का<br>हत्याकाण्ड । पंजाब में फौजी क़ानून ।                                                                                            |                | आन्दोलन ।                                               | तूशनों का विकास<br>गृह-युद्ध ।                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |
| १९२२ सुलतानियत का अन्त ।<br>तुर्की में प्रजातंत्र की स्थापना।<br>१९२४ खिलाफ्त का अन्त ।<br>१९२५ रिजाखाँ फारस का<br>शाह बनता है।                | १९२० गांधीजी के नेतृत्व में असहयोग-<br>आन्दोलन । राष्ट्रीय लड़ाई सामूहिक<br>रूप धारण करती है ।                                                                   |                | १९२७ जावा में राष्ट्रीय<br>विद्रोह का दमन ।             | १९२२ वाशिंगटन सम्मे-<br>लन चीन की स्वतंत्रता<br>और अविभाज्यता की<br>घोषणा करता है ।                                                            |                                                                                                                                                                            |
| १९२५ फ़्रेंच शासनादेश के<br>ख़िलाफ़ सीरियन बगावत।<br>फ़्रेंचों द्वारा दिमक्षक का आंशिक<br>विनाश।                                               |                                                                                                                                                                  | १९३३           | १९३२ स्याम में शांत क्रांति।<br>विधान पर समझौता।        | १९२६ काउ-मिंग-तांग<br>की विजय । चीन का<br>बिखरना ।                                                                                             |                                                                                                                                                                            |
| १९२६ हेजाज का बादशाह<br>इब्नसऊद। फिलस्तीन और<br>ट्रान्सजोर्डन पर ब्रिटिश<br>शासनादेश।इराक नाम को<br>स्वतंत्र पर वस्तुतः ब्रिटिश<br>प्रभाव में। | १९३० राष्ट्रीय महासभा द्वारा पूर्ण<br>स्वतंत्रता की घोषणा । सत्याग्रह-<br>आग्दोलन । १९३१ में समझौता और<br>आग्दोलन का स्थगित होना । १९३२-<br>१९३३ में फिर आरम्भ । |                |                                                         | १९२९ चीन के अंदरूनी<br>हिस्से में साम्यवादी<br>राज्य की स्थापना।<br>१९३२-१९३३ मंचूरिया<br>और उत्तरी चीन पर<br>जापानी हमला।                     | चीन पर जापानी हमला।<br>राष्ट्र संघ द्वारा विरोध<br>किये जाने पर जापान<br>का राष्ट्र-संघ से अलग<br>हो जाना।                                                                 |

## सस्ता साहित्य मण्डल के प्रकाशन

[सस्ता माहित्य मण्डल के ये उच्चकोटि के सस्ते और जीवन निर्माणकारी प्रकाशन, १) प्रवेश फ्रोस देकर स्थायी माहक वन जाने पर सबको पौने मूल्य में मिल सकते हैं। माहकों को प्रत्येक पुस्तक की एक-एक ही प्रति मिल सकती है। — व्यवस्थापक]

- १—दिव्य जीवन । प्रसिद्ध लेखक श्री स्वेट मार्डेन के The Miracle of Right Thought का अनुवाद । जीवन की कठिन समस्याओं से निराश युवक के लिए संजीवनी विद्या। मूल्य । ح
- २—जीवन-साहित्य । गुजराती के महान् विचारक काका कालेलकर के शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता, राजनीति आदि महत्त्वपूर्ण विषयों पर लिखे निबन्धों का संग्रह । दो भागों में ।
- ३—तामिलवेद । दक्षिण के अछूत ऋषि तिरुवल्लुवर का उत्तम और उत्कृष्ट नैतिक, घार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक, शिक्षाओं से भरा हुआ ग्रंथ । मूल्य ॥।)
- ४— भारत में व्यसन और व्यभिचार । [ शैतान की लकड़ी ] भारत में व्यसन और व्यभिचार सम्बन्धी हिन्दी की सर्वोत्तम पुस्तक । इन दुर्व्यसनों में फँसे देश का नग्न दर्शन तथा उन व्यसनों को दूर करने का उपाय । मूल्य ॥।॥॥
- सामाजिक कुरीतियाँ। [ जब्तः अप्राप्य ]

  मूल्य ॥॥
- ६—भारत के स्त्री-रत्न । प्राचीन भारतीय देवियों के आदर्श जीवन चरित्र, तीन भागों में। मुल्य ३)
- श्रनोखा । फ़ान्स के प्रसिद्ध उपन्यासकार विकटर ह्यूगो के 'लार्फिंग मैंन' नामक
   उपन्यास का अनुवाद । राजाओं तथा दरबारियों की कुटिल कीड़ाओं का नग्न दर्शन । मनोरंजक, करुण और गम्भीर । मूल्य १।०)
- द--- ब्रह्मचर्य-विज्ञान । ब्रह्मचर्य पर अत्युत्तम पुस्तक । उपनिषदों, पुराणों तथा बहुत से अन्य धार्मिक ग्रन्थों के प्रमाणों से युक्त । मृल्य ॥।=)
- हि—योरप का इतिहास । अर्थात्, बिलदान, राजनीति, देशप्रेम तथा स्वाधीनता का इतिहास । तीन भागों में । मूल्य २)
- १०—समाज-विज्ञान । समाज की रचना उसके विकास तथा निर्माण पर लेखक ने

| बहुत अच्छा प्रकाश डास्ना है। 'समाज-शास्त्र' पढ़नेवाले विद्यारि           | थयों के लिए यह         |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| अत्युत्तम ग्रन्थ है ।                                                    | मूल्य १॥)              |
| ११ — खद्दर का संपत्तिशास्त्र । खादी के अर्थशास्त्र पर श्री० रिचर्ड व     | बी० ग्रेग लिखित        |
| The Economics of Khaddar का हिन्दी अनुवाद। खादी                          | की उपयोगिता            |
| आपने वैज्ञानिक तथा आर्थिक ढंग से सिद्ध की है।                            | मूल्य ॥।=)             |
| १२-गोरों का प्रभुत्व। इसमें बतलाया गया है कि संसार की सवण                | र्ग जातियाँ अपनी       |
| आजादी के लिए किस प्रकार गोरी जातियों के शोषण से लड़ र                    |                        |
| को स्वतन्त्र कर रही हैं।                                                 | मूल्य ॥ = )            |
| १३—चीन की स्रावाज़ । [अप्राप्य ]                                         | मूल्य 🖳                |
| १४—द्विश श्रफीका के सत्याग्रह का इतिहास । सत्याग्रह क                    | ो उत्पत्ति तथा         |
| उसके प्रयोग का स्वयं गाँधीजी द्वारा लिखा इतिहास पढ़ें कि वि              |                        |
| <b>शस्त्र द्वारा अफ़ीका वासियों ने अपने अधिकारों की ब</b> हादुरी         | से और बिना             |
| दूसरों को तक़लीफ़ पहुँचाते हुए रक्षा की ।                                | मूल्य १॥               |
| १५—विजयी बारडोली। [अप्राप्य]                                             | मूल्य २)               |
| १६—- <b>त्रनीति की राह पर ।</b> ब्रह्मचर्य तथा अप्राकृतिक संतति-निरो     | व पर लिखी गई           |
| महात्मा गांधीजी की सर्वोत्कृष्ट पुस्तक ।                                 | मूल्य ॥=)              |
| १७ सीता की ऋग्नि परीह्मा। लंका विजय के बाद सीताजी                        | की अग्नि-शुद्धि        |
| का यह वैज्ञानिक विक्लेषण है। इसमें विज्ञान का हवाला देकर                 | : यह बताया है          |
| कि वह घटना सच्ची है।                                                     | मूल्य 🖳                |
| १८.— <b>कन्या शिला</b> । इसमें बताया गया है कि छोटी  बालिकाओं क          | ो अपने बाल्य-          |
| जीवन के विषय में किस तरह शिक्षा देनी चाहिए।                              | मूल्य ॥                |
| १६—कर्मयोग । श्री अक्षयकुमार मैत्रेय लिखित गीता के कर्मय                 | योगका सरल              |
| विवेचन ।                                                                 | मूल्य 15)              |
| २०—क् <b>लवार की करतूत</b> । महावि टाल्स्टाय की सरल भाष                  | ामें शराब के           |
| आविष्कार की मनोरंजक कहानी।                                               | मूल्य ं=)              |
| <mark>२१—ड्याबहारिक सभ्यता । युवकों,</mark> बच्चों तथा अवस्थाप्राप्त लोग | गों के लिए रो <b>ज</b> |
| के व्यवहार में आनेवाली शिक्षाओं की पोथी । बोधप्रद                        |                        |
| ज्ञानप्रद ।                                                              | मूल्य ॥                |
| २२—ग्रॅंधेरे में उजाला । महार्षि टाल्स्टाय के नाटक का अनुवाद ।           |                        |
| अनुपम कहानी ।                                                            | मूल्य ॥                |
| २३—स्वामीजी का बिलिदान। [अप्राप्य]                                       | मूल्य 🖒                |

| २४—हमारे ज़माने की गुलामी। [जब्तः अप्राप्य ]                               | मूल्य ।)          |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| २४—स्त्री स्प्रौर पुरुष । स्त्री और पुरुष के पारस्परिक सम्बन्ध त           | षा ब्रह्मचर्य पर  |
| टाल्स्टाय के उत्तम विचार।                                                  | मूल्य ॥)          |
| <b>२६—सफ़ा</b> ई । घरों, गौवों तथा शरीर की सफ़ाई पर उत्तम पुस              | तक। मूल्य।=)      |
| २७—क्या करें ? टाल्स्टाय की मशहूर पुस्तक What to do? का                    | अनुवाद ।          |
| ग़रीबों एवं पीड़ितों की समस्यायें और उनका हाल ।                            | मूल्य १॥=)        |
| २८—हाथ की कर्ताई-बुनाई । [अप्राप्य ]                                       | मूल्य ॥=)         |
| २६— <mark>स्रात्मोपदेश</mark> । यूनान के प्रसिद्ध विचारक महात्मा एपिक्टेटस | के उत्तम और       |
| महत्वपूर्ण उपदेशों का संग्रह ।                                             | मूल्य ।)          |
| ३०—यथार्थ स्रादर्श जीवन। [अप्राप्य]                                        | मूल्य ॥ 一)        |
| <b>३१—जब श्रंग्रेज़ नहीं श्राये थे—</b> तब भारत हरा-भरा था। भार            | रत की दुर्दशातो   |
| अंग्रेजों के यहां आने के बाद से शुरू हुई है। पार्लमेण्ट द्वारा वि          | नयुक्त रिपोर्ट के |
| आधार पर लिखित ।                                                            | मूल्य ।)          |
| ३२—गंगा गोविन्दसिंह। [ अप्राप्य ]                                          | मूल्य ॥=)         |
| <b>३३ —श्रीरामचरित्र</b> । श्री० चिन्तामणि विनाशक वैद्य लिखित रामा         | पण की कहानी।      |
| करुण और मधुर। मर्यादा-पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्रजी का                       | उत्तम जीवन-       |
| चरित्र ।                                                                   | मूल्य १।)         |
| ३४ <b>—ग्राश्रम-हरिगो ।</b> पौराणिक उपन्यास । विधवा-विवाह-समस्य            | ा पर पौराणिकों    |
| के विचार ।                                                                 | मूल्य ।)          |
| ३५ — हिन्दी-मराठी-कोष । मराठी भाषा-भाषियों को हिन्दी सीख                   | ाने में बड़े काम  |
| की चीज है।                                                                 | मूल्य २)          |
| ३६—स्याधीनता के सिद्धान्त । आयर्लेण्ड के अमर शहीद टिरे                     | न्स मेक्स्विनी के |
| · Principles of Freedom का अनुवाद । आजादी की                               | इच्छावालों की     |
| ं नसों में नया खून, नया जोश और स्फूर्ति भरने वाली पुस्तक                   | । मृत्य ॥)        |
| ३७महान् मातृत्व को स्रोर । स्त्री-जीवन की प्रारम्भिक कठिनाः                | इयों का दिग्दर्शन |
| कराती हुई मातृत्व की जिम्मेदारी का दिग्दर्शन करानेवाल                      |                   |
| उत्तम पुस्तक ।                                                             | मूल्य ॥।=)        |
| ३८-शिवाजी की योग्यता। छत्रपति शिवाजी का चरित्र-विक्लेष                     | ण। मूल्य।=)       |
| ३६—तरंगित हृद्य । गुरूकुल कांगड़ी के आचार्य श्री देवका                     | र्माजी के अनुपम   |
| विचार ।                                                                    | मल्य ॥।           |

| 30-             | - <b>हालैएड की राज्यकान्ति [नरमेध</b> ] डच-प्रजा के आत्मयज्ञ                                             | का पुनीत और                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                 | रोमांचकारी इतिहास। हृदय में उथल-पुथल मचा देने वा                                                         | त्री कान्तिकारी            |
|                 | पुस्तक ।                                                                                                 | मूल्य १॥)                  |
| ४१-             | – <b>दुखी दुनिया ।</b> ग़रीब और पीड़ित मानवी दुनिया के करुण ि                                            | चत्र । चक्रवर्ती           |
|                 | राजगोपालाचार्य की सच्ची घटनाओं पर लिखी कहानियाँ। मध्                                                     | रु, करुण और                |
|                 | सुन्दर । नया और सस्ता संस्करण ।                                                                          | मूल्य ।=)                  |
| <b>કર</b> –     | - <b>जिन्दा लादा ।</b> टाल्स्टाय के The Living Corpse नामक                                               | नाटक का                    |
|                 | अनुवाद ।                                                                                                 | मूल्य ॥)                   |
| <b>४३</b> –     | − <mark>श्रात्म-कथा।</mark> महात्मा गांघी लिखित। संसार के साहित्य                                        | काएक रत्न।                 |
|                 | उपनिषदों की भांति पवित्र और उपन्यासों की भांति रोचक । च                                                  | वरित्र को ऊँचा             |
|                 | उठानेवाली । हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा किया गया प्रामाणिक                                                    | अनुवाद । दो                |
|                 | खण्डों में । बढ़िया जिल्द, सुन्दर छपाई ।                                                                 | मूल्य १॥)                  |
| 88 <del>-</del> | -जब श्रंग्रेज़ श्राये। [जप्तः श्रप्राप्य]                                                                | मूल्य १।=)                 |
| 8X              | – <b>जीवन-विकास ।</b> विकासवाद को विषद रूप से समझाने वाली                                                | हिन्दी की एक               |
|                 |                                                                                                          | ल्य १।) १॥)                |
| <b>४६</b> —     | -िकसानों का बिगुल। [ ज़प्तः श्रप्राप्य ]                                                                 | मृल्य =)                   |
|                 | - <b>फॉसी।</b> विक्टर ह्यूगो लिखित । फॉसी की सजा पाये हुए                                                | एक युवक के                 |
|                 | मनोभावों का चित्रण। करुण और रुलानेवाला।                                                                  | मूल्य ।≈)                  |
| 8=-             | <b>-श्रनासक्तियोग और गीता-बोध।</b> गीता पर गांधीजी की व्यास्थ                                            | । मुल श्लोक,               |
|                 | अनुवाद तथा महात्माजी के गीता के तात्पर्य-गीताबोध-सहि                                                     | •                          |
|                 | में मूल्य केवल ।=) केवल <b>अनासक्तियोग</b> =), सजिल्द ।) गी                                              | •                          |
| 8£-             | -स्वर्षं विद्वान   ज़प्त : श्रप्राप्य ]                                                                  | मल्य ।≈)                   |
| - 6             | - <b>मराठों का उत्थान श्रौर पतन ।</b> मराठा साम्प्राज्य का विस्तृ                                        | •••                        |
|                 | इतिहास । मराठी इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान श्री गो० दा० तामन                                              |                            |
|                 | मराठी भाषा में भी मराठों का ऐसा इतिहास नहीं हैं।                                                         | मूल्य २॥)                  |
| પ્રંશ—          | <b>भाई के पत्र ।</b> स्त्री-जीवन पर प्रकाश डालने वाली, उनकी घरेत                                         | ह एवं रोजमर्रा             |
| •               | की कठिनाई में पथप्रदर्शक बहनों के हाथों में दिये जाने योग्य ए                                            | 6 .                        |
|                 | अपनी बहनों, बहुओं और बेटियों को इसकी एक प्रति अवश्य दें।                                                 |                            |
|                 |                                                                                                          |                            |
| <b>X</b> 2-     | <b>–स्वगत ।</b> ( हरिभाऊ उपाध्याय ) चरित्र को गढनेवाले उच्च त                                            | ्<br>। या युवकों को        |
| <b>火</b> ર–     | – <b>स्वगत ।</b> ( हरिभाऊ उपाष्याय ) चरित्र को गढ़नेवाले उच्च त<br>सच्चा रास्ता दिखानेवाले उत्तम विचार । | ाथा युवकों को<br>मूल्य ।=) |

| <u> </u>    | -युगधर्म ।                              | [जप्तः श्रप्राप्य ]                 | मूल्य १=)            |
|-------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>X</b> 8— | - <b>स्त्री-समस्या</b> । नारी-जीवन      | की जटिल समस्याओं का गम्भीर          | अध्ययन ।             |
|             |                                         | मूल्य                               | र १॥) २)             |
| ሂሂ-         | -विदेशी कपड़े का मुकाबल                 | 🛮 । प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री मनः  | मोहन गांधी           |
|             | लिखित । इसमें बताया गया है              | कि किस प्रकार भारत अपनी आवः         | त्य <b>कतानु</b> सार |
|             | पूरा कपड़ा तैयार कर सकता है             | į i                                 | मुल्य ॥=)            |
| <b>x</b> &— | - <b>चित्रपट</b> । श्री शान्तिप्रसाद व  | र्माके गद्य-गीतों का संग्रह । भाव   | नामय, करुण           |
|             | और मधुर।                                |                                     | मुल्य ।=)            |
| ४७-         | –राष्ट्रवाणी । [                        | श्रप्राप्य ]                        | मुल्य ॥=)            |
| <b>X</b> <- | -इंग्लैरा <b>ड में महात्माजी</b> । श्री | महादेव देसाई का लिखा हुआ म          | ाहात्मा गांघी        |
|             | की इंग्लैण्ड की यात्रा का सुन्द         | र, सरस और सुबोध वर्णन । हिः         | न्दी में अपने        |
|             | ढंग का सर्वोत्तम यात्रा-वृत्तान्त       | 1                                   | मूल्य १)             |
| -3X         | − <b>रोटी का सवाल ।</b> मशहूर रू        | सी क्रांतिकारी लेखक प्रिस कोपाटि    | केन की अमर           |
|             | कृति Conquest of Bread क                | ा सरल अनुवाद । समाजवाद का           | सुन्दर, सरल          |
|             | और सुबोध विवेचन ।                       |                                     | मूल्य १)             |
| <b>€0</b> − | •                                       | एवं घामिक पुस्तक । 'दैवी-सम्पद्     | -                    |
|             |                                         | । उक्तिका सुन्दर विवेचन है। मन      | षुष्य को मोक्ष       |
|             | का रास्ता बतानेवाली पुस्तक              |                                     | मूल्य 🖭              |
| ६१-         | • •                                     | स केम्पिस लिखित सर्व प्रसिद्ध पुस्त |                      |
|             | · ·                                     | जीवन को उन्नत और विचारों            | को सात्विक           |
|             | बनानेवाली ।                             |                                     | मूल्य ॥॥             |
| ६२-         | •                                       | निवारण पर महात्माजी के विच          | •                    |
| •           | ·                                       | उपवास की कहानी । महात्माजी          | के आशीर्वाद          |
|             | सहित ।                                  |                                     | मूल्य ॥=)            |
| ६३-         |                                         | य) अपने आदर्शों से जीवन का मेर      |                      |
|             | युवकों के लिए विचारणीय पु               |                                     | मूल्य ॥              |
| ફઇ-         |                                         | कोपाटिकन की Mutual Aid नार          | _                    |
|             | •                                       | कि पशु और पक्षियों से लेकर मन्      | ,                    |
|             |                                         | संघर्ष नहीं; एकता है, लड़ाई नहीं    |                      |
| ६४          | —गाँघी-विचार दोहन । श्री                | किशोरलाल घ० मशरूवाला, इसमें         | महात्माजी के         |

सारे राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं नैतिक विचारों का बड़ा सुन्दर दोहन किया है। मृत्य ।।।) ६६-पशिया की कान्ति। ज़ब्त: अप्राप्य] मृल्य १।।।) ६७ हमारे राष्ट्र- निर्माता। लो॰ तिलक, स्व॰ मोतीलालजी, मालवीयजी, महात्मा जी, दास बाब, जवाहरलालजी, मौ० मुहम्मदअली, सरदार और प्रेसिडेन्ट पटेल की जीवनियां — उनके संस्मरण, जीवन की झांकियां एवं व्यक्तित्व के विश्लेषण के साथ--- लिखी गई हैं। हिन्दी में अपने क़िस्म की एक पुस्तक, मुल्य २।।) ३) ६=-स्वतन्त्रता की स्त्रोर-(हरिभाऊ उपाध्याय) इसमें बताया गया है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है ? हम उस लक्ष्य-स्वतंत्रता-को किस प्रकार और किन साधनों से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा समाज कैसा हो; हमारा साहित्य कैसा हो, हमारा जीवन कैसा बने जिससे हम स्वतंत्रता की ओर बढ़ते चले जाते । हिन्दी में इस पुस्तक का बड़ा आदर हुआ है। मृल्य १॥) ६१-श्रागे बढ़ो । स्वेट् मार्डेन के Pushing to the Front का संक्षिप्त अनुवाद । कठिनाई में पड़े युवकों को सच्चे साथी के समान रास्ता बतानेवाली । मूल्य ॥) ७० - बुद्ध-वाणी। (वियोगीहरि) भगवान् बुद्ध के चुने हुए वचनों का संग्रह। बुद्धधर्म का सार तत्त्व । बौद्ध-धर्म के हिन्दी में मिले सब ग्रन्थों का सार । मृल्य ।।०) ७१ -- काँग्रेस का इतिहास । डॉ॰ पट्टाभिसीतारामैया की लिखी तथा काँग्रेस की स्वर्ण-जयन्ती पर प्रकाशित अंग्रेजी पुस्तक History of the Congress का यह प्रामाणिक अनुवाद है। इसकी भूमिका राष्ट्रपति श्री राजेन्द्र बाबू ने लिखी है। हिन्दी अनुवाद तथा संपादन श्री हरिभाऊ उपाध्याय ने किया है। यह दूसरा संस्करण है । बड़े आकार के ६५० पृष्ठों की सजिल्द पुस्तक । मृल्य केवल २॥) **७२--हमारे राष्ट्रपति ।** कांग्रेस के पहले अधिवेशन से अबतक के तमाम सभापितयों के जीवन-परिचय संक्षेप में इस पुस्तक में दे दिये गये है । हिन्दी में अपने विषय की यह उत्तम तथा एक-मात्र पुस्तक है। इसकी भूमिका श्री राजेन्द्र बाबू ने लिखी है। सब सभापितयों के चित्रों के साथ, पृष्ठ संख्या ४०० **७३—मेरी कहानी ।** पं० जवाहरलाल नेहरू की आत्म-कथा । हिन्दी अनुवाद और संपादन हरिभाऊ उपाध्याय ने किया है। इस पुस्तक के प्रकाशित होने से हिन्दी और अंग्रेजी साहित्य में एक जीवन पैदा हो गया है। वर्तमान समय की एक ही पुस्तक । बड़े आकार में, पृष्ठ-संख्या ७७५। ७४-विश्व-इतिहास की भालक। पण्डित जवाहरलालजी के अपनी पुत्री इंदिरा

के नाम लिखे पत्रों का संग्रह। इसमें १९६ पत्र हैं और इसमें उन्होंने सारी

दुनिया का इतिहास बड़ी सरलता से बताया है। हिन्दी साहित्य का एक बेजोड़ ग्रन्थ। दो भागों में। मूल्य ८)

७४ — हमारे किसानों का सवाल । भूमिका लेखक पण्डित जवाहरलाल नेहरू। ले० डॉ० अहमद । इसमें हमारे ग़रीब किसानों की समस्या का बहुत अच्छी तरह दिग्दर्शन कराया गया है। मूल्य केवल ॥

## श्रागे प्रकाशित होनेवाले ग्रन्थ

- **१—गांधीवाद: समाजवाद**—सम्पादक आचार्य काका कालेलकर।
- २--- हत्या या शान्ति--- ले॰ म्युरियल लिस्टर ।
- 3--गीता-मंथन--ले० किशोरलाल मशरूवाला ।
- थ-राजनीति की भूमिका-ले॰ हेरान्ड लास्की ।
- ४-- जब से श्रंग्रेज श्राये--ले॰ डॉ॰ अहमद।
- ६--महाभारत के पात्र (१० भागों में)---ले० नाना भाई।
- **७ संतवाणी** वियोगी हरि।
- द-गांधी साहित्य माला । (१५ भागों में)
- ६-भारत का नया शासन-विधान।

(प्रांतीय स्वराज्य) — ले० हरिश्चन्द्र गोयल बी० एससी० एल् एल्० बी०